# 

# स्थत्रन्थानां सूचीपत्रम् ।

| X<br>X                                              |                                  | मूल्यम् । |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|
| × **                                                |                                  | स्द ०     | आ॰   |
| ▼                                                   | ,,, ,,,                          | o         | ६    |
| × 12 ×                                              | स्कर्पणीतभाष्याभ्यां संवटितः     | 9         | ष्   |
|                                                     | 1                                | 0         | 8    |
| 81792                                               | न्थोऽतीव पुरातनः।                | 4         | e    |
|                                                     | हरभाष्याद्युपेता ।               | 0         | 3 8  |
| X                                                   | याद्वेता।                        | 9         | 0    |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              | त्रजांकरभाष्योषेता ।             | 9         | 8    |
| ८ प्रश्नोपनिषत्-सटीकवाकरभा                          | ष्याद्यपेता।                     | 9         | •    |
| ्र सम्बद्धारियत-सरीक्शांव                           | हरभाष्यद्यपता ।                  | c         | 90   |
| १ माण्डूक्यांपनिषत्-सटीक्वां                        | करभाष्यगौडपादीयकारिकाद्युंपर     | ता ।२     | ч    |
| 💌 ५ तेतंरघोषनिषत्–सटीकशांक                          | रभाष्याद्युवना ।                 | 3         | 8    |
| . ५ <b>७ वैक्सिगोपनिषत</b> -सटीकशी                  | करभाष्याद्यपता ।                 | 9         | 92   |
| ् ६६ ते <del>निरीयोपनिषद्धा</del> प्यवाति           | इ.मू-सुर्थराचायकत मटाकम्         | । २       | ર    |
| <b>१५ छान्दोरयोपनिषत्</b> -सटीकश                    | विकरभाष्यापना ।                  | 4         | o    |
| १५ बृहदारण्यकोपनिषत्-सटी                            | कवांकरभाष्यापेता ।               | C         | ۰    |
| १६ बृहदारण्यकोपनिषदभाष्य                            | वार्तिकम्-भागत्रयात्मकम् ।       | २ २       | . 6  |
| १७ श्वताश्वतरोपनिषत्-भाष्य                          | दीपिकाद्यंपना।                   | ર         | ક    |
| १८ <b>सीरपुराणम</b> -श्रीमद्देपायन                  | <br>प्रणीतम् । उपपराणम् ।        | 3         | •    |
| १९ रसरलसमुख्यः-श्रीमहाग                             | हाचार्यविरचितः। वैद्यकग्रन्थः।   | 1 3       | 92   |
| २० जीवन्मुक्तिविवेकःविद्या                          | रण्यविरचितः सटीकः ।              | . રૂ      | 92   |
| - ० वकासवाशीग-मरीक्जांकरा                           | वाच्यापतानि भागद्वयत्मकानि       | । १२      | 0    |
| २२ श्रीमच्छंकरदिग्विज्यः-                           | वद्यारण्यकृतः। टीकाटिप्पणीभ्या   | सहितः     | १६ • |
| २३ वेगासकन्यायमालाविस्त                             | र:-भारतीतीर्थमुनिपणीतः।          | . 9       | 92   |
| २४ जैमिनीयन्यायमालाविस्                             | तरः-श्रीमाथवपणीतः।               |           | c    |
| २५ स्तसंहिता-माधवकतटीका                             | पेता। भागत्रयात्मिका।            | . 99      | C    |
| ८ अक्कामनिहः—पाटकाष्यमा                             | नावरचितः ।                       | . ৩       | Ę    |
| २५ हस्तायुवनः गण्या १३ वृन्द्माधवः - अभिद्वृन्द्मण् | तिः । सटीकः। वैद्यकमन् <b>थः</b> | । ६       | 97   |
| ae बहापराणाम-श्रीपटब्यासी                           | वराचतम् । मथम महापुराणम्         | । ५       |      |
| <b>&gt; ९ उपनिषदां समरुचयः</b> -श्री                | निरायण शकरानन्दऋतदीपकार          | हितः।     | ६ १२ |
| ३० नृसिंहपूर्वीत्तरतापनीयोप                         | निषत्—माष्याद्येता।              | ٠, ٩      | 99   |
| at the same of the same of the same of              | •                                |           |      |

शक्षाताम ।

| •   |                                                                                                   | # 6      | SHO        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 31  | बृहदारण्यकोपनिषान्मैताक्षरा-श्रीनित्यानन्द्रमुनिविरचिता                                           | ~~       | 9 २        |
|     | <b>ऐतरेयज्ञासणम्</b> -सायणभाष्यसमेतम् । भागद्वयात्मकम् ।                                          |          | 90         |
|     | धन्वन्तरीयनिघण्दुः-श्रीधन्वन्तरिविरचितः। वैद्यकग्रन्थः                                            | Ę        | . 8        |
|     | श्रीमद्भगवद्गीती-शांकरभाष्योपेता ।                                                                | <b>ર</b> |            |
|     | श्रीमद्भगवद्गीता-सटीकवांकरभाष्योपेता ।                                                            | Ę        | 8          |
| -   | संगीतरत्नाकर:-शार्ङ्देवकतः सटीको द्विभागः। गानशास्त्रम्।                                          | ٠,       | 8          |
|     | तैत्तिरीयारण्यकम्-सायणभाष्यसमेतं भागद्वयात्मकम् ।                                                 | ٩        | •          |
| •   | तैतिरीयबाह्मणम् -सायणभाष्यसमेतं भागत्रयात्मकम् ।                                                  | 38       | 6          |
|     | एतरेयारण्यकम्-सायणभाष्यसहितम्।                                                                    | 3        | •          |
| इ९  | संस्काररत्नमाला-गोपीनाथभट्टविरचिता । भागद्वयात्मिका।                                              | 92       | 6          |
| 80  | <b>संध्याभाष्यसमुच्चयः</b> —खण्डराजश्रीऋष्णपण्डितादिपणीतः।                                        | <b>ર</b> | ۰          |
| 89  | अमिपुराणम् महर्षिञ्यासमणीतम् । महापुराणम्                                                         | ч        | 8          |
| ४२  | तेत्तिरीयसंहिता-सायणभाष्यसमेता । भागनवकात्मिका ।                                                  | 86       | 90         |
| ४३  | <b>वैयाकरणसिद्धान्तकारिकाः</b> –भद्दोजीदीक्षितस्रताः सटीकाः।                                      | •        | 92         |
| 88  | श्रीमद्भगवद्गीता-पैशावभाष्यसमेता।                                                                 | 3        | C          |
| 84  | श्रीमद्भगवद्गीता-मधुसूदनशीधरकतटीकोषेता।                                                           | y        | 8          |
|     | याज्ञवल्कयस्मृतिः-अपरार्कक्रवरीकासहिता भागद्वपात्मिका ।                                           | 33       | b          |
| ४७  | पातञ्जलयोगसूत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि ।                                                     | 3        | •          |
| 80  | स्मृतिनां समुच्चयः-अङ्गिरःपभृतिसप्तविंशतिस्मृत्यात्मकः।                                           | 4        | Q          |
| 80  | वायुपुराणम्-महर्षिव्यासमणीतम् । महापुराणम् ।                                                      | 8        | 92         |
| 40  | यतीन्द्रमतदीपिका-श्रीनिवासदासकता । पकागरीकोपेता                                                   | 1 9      | 8          |
|     | सर्वदर्शनसंग्रहः-माधवाचार्यमणीतः।                                                                 | २        | •          |
|     | श्रीमद्रणेश्गृता-नीलकण्डकतटीकापेता।                                                               | २        | •          |
| 48  | सत्याषाढश्रीतसूत्रम् सत्याषाढ्विर्वितं भागदशकात्मकम् ।                                            | २८       | 4          |
| 48  | मत्स्यपुराणम्-श्रीमद्द्वैपायनमुनिपणीतम् । महापुराणम् ।                                            |          | ٥          |
| 44  | पुरुषार्यचिन्तामणिः-आठवलेइत्युपाह्नविष्णुभदृरुतः ।                                                | 8        | 9          |
| 4.6 | नित्याषोडिशिकार्णवः भास्कररायोजीतटीकासहितः ।                                                      | 3        | 6          |
| 70  | आचारमूषणम् —हिरण्यकेश्याहनिक्मोकोपाह्वन्यम्बक्छतम् ।<br>आचारेन्दुः—मोटेइत्युपाह्वन्यम्बकविरचितः । | 8        | Ę          |
|     | <b>आद्मस्तरी</b> -केळकरोपाह्ववापूमद्दविरचिता।                                                     | 8        | ۰          |
| 37  | यतिधर्मसंग्रहः-विश्वेश्वरत्तरस्वतीकृतः ।                                                          | ع<br>م   | 9 <b>3</b> |
| ·   |                                                                                                   |          | ) 📆        |

| बन्धनाम ।                                                    | मूल्यम       | (1   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                                                              | ₹ <b>0</b> 0 | आ॰   |
| ६१ गौतमप्रणीतधर्मसूत्रम् –हरदत्तकतटीकासमेतम् ।               | <b>ર</b>     | 4    |
| ६२ ईशकेनकठप्रश्रमुण्डमाण्डूक्यानन्दवल्लीभृगूपनिषदः-स         | ाटीका:२      | C    |
| ६३ छान्दोग्योपनिषत्-रङ्गरामानुजविरचितपकाशिकोपेता ।           | 3            | 97   |
| ६४ बृहदारण्यकोपनिषत्-रङ्गरामानुजविरचिनमकाशिकोपेता            | 1 3          | 8    |
| ६५ शाङ्कायनबाह्मणम्-ऋग्वेदान्तर्गतवाष्करुशाखीयम्।            | 9            | 8    |
| ६६ काव्यप्रकाशः-उद्द्योतयुतभदीपसहितः।                        | Ę            | 8    |
| ६७ ब्रह्मसूत्राणि-दीपिकासमेतानि ।                            | 8            | 6    |
| ६८ बृहद्भुसंहिता-नारदपश्चरात्रान्तर्गता ।                    | 9            | 97   |
| ६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम्-ईथरमोक्तम् । तन्त्रशास्त्रप्रन्थः ।    | 9            | 8    |
| ७० स्मृत्यर्थसार:-श्रीधराचार्यविरचिनः ।                      | 3            | 9.   |
| ७१ वृहद्योगतरङ्गिणी-त्रिमस्त्रभद्दविरिचना भागद्वयोपना ।      | 90           | 93   |
| ७२ परिभाषेन्दुशेखरः-वैद्यनाथकतगदारूयटीकायुतः ।               | <b>ə</b>     | Ę    |
| ७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धतिः-श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता ।         | 9            | Ġ    |
| <b>४४ द्राह्मायणगृह्मसूत्रवृत्तिः-</b> रुद्रस्कन्द्पणीता ।   | 1            | ٠    |
| ७५ ब्रह्मसूत्रभाष्यार्थरत्नमाला-सुबसण्यविरचिता ।             | 8            | 8    |
| ७६ ईशकेनकठोपनिषदः-दिगम्बरानुचरकतव्याख्यासमेताः ।             | 9            | •    |
| ७७ वदान्तसूत्रमुक्तावालिः - त्रसानन्दसरस्वतीविराचिता ।       | २            | ६    |
| ७८ त्रिस्थलीसेतुः-नारायणभद्दविरचितः।                         | 3            | 92   |
| ७९ छान्दोग्योपनिषत्-मिताक्षराव्याख्यासमेता ।                 | <b>ર</b>     | •    |
| ८० वाक्यवृत्तिः-श्रीमच्छंकराचार्यकृता सटीका ।                | 0            | 4    |
| <b>८१ आश्वलायनश्रोतमूत्रम्</b> -नारायणकृतवृत्तिसमेतम्।       | 8            | . 33 |
| ८२ ब्रह्मसूत्रवृत्तिः-हरिदीक्षितविराचेता ।                   | 2            | 9    |
| ८३ संक्षेपशारीरकम्-व्याख्यासहितं भागद्वयापेतम् ।             | ९            | 3    |
| ८४ अद्देतामोदः-अभ्यंकरोपाह्नवासुदेवशास्त्रिपणीतः।            | २            | ٥    |
| ८५ ज्योतिर्निबन्धः-शूरमहाठश्रीशिवराजविरवितः।                 | 3            | 34   |
| ८६ विधानमाला-श्रीनृत्तिंहभद्दविरिचता ।                       | 8            | 8    |
| ८७ अमिहोत्रचन्द्रिका-किंजवडेकरापाह्ववामनशास्त्रिकता।         | <b>ર</b>     | 38   |
| ८८ निरुक्तम्-दुर्गाचार्यस्रतवृत्तिसमेतम्। भागद्वयात्मकम्।    | 98           | 8    |
| ८९ काष्यप्रकाशः-संकेतारूयटीकासमेतः।                          | ३            | 8    |
| <b>९० शाङ्कायनारण्यकम्</b> -भग्वेदान्तर्गतबाष्कलशास्त्रीयम्। | , •          | 3    |

# आनन्दाश्रमसँस्कृतग्रन्थाविहः

मन्थाङ्कः ९४

# श्रीमजैमिनिप्रणीते मीमांसादर्शने

आदित आरभ्य द्वितीयाध्यायप्रथमपादान्तः प्रथमो भागः ।

तत्र च प्रथमस्तर्कपादः।
मीमांसाकण्ठीरवभीमांसारत्नेत्यादिपदवीभूषितश्रीवैद्यनायश्वास्त्रिः
मणीतमभाभिधव्याख्यासमेतशावरभाष्योपेतः।

द्वितीयपादप्रभृति

श्रीकुमारिलभट्टविरचिततन्त्रवार्तिकारूयव्याख्यासहितशावरमाष्यसमेतश्च ।

स चायं भागः पुण्यपत्तनीयमीमांसाविद्यालयाध्यापकपदाधिष्ठितैः 'मीमांसाविद्वान् ' पदभाग्भिर्गुरुवर्यत्रैद्यनाथशास्त्रिचरणान्ते-वासिभिस्तीर्थहङ्कीग्रामाभिजनसुब्बाशास्त्रिभिः संशोधित-

ष्ट्रिपण्यादिना समलंकृतश्च ।

स च

बी. ए. इत्युपपद्धारिभिः

# विनायक गणेश आपटे

डस्येतै:

पुण्यारूयपत्तने

# आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षर्भद्रयित्वा प्रकाशितः।

श्वालिवाहनशकाब्दाः १८५० सिस्ताब्दाः १९२९

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः )। मूल्यं साधीः पञ्च रूपकाः ( ५०८ )।

### स्चन्द् ।

आवेदने चतुर्थपृष्ठे विश्वतितमपृष्ठा ' मथमपादे श्लोकवार्तिकं ' इत्यस्याग्ने ततो निषीतान्तमित्यादिनिषीतोत्तरस्येत्येतदन्तस्य ग्रन्थस्य स्थाने ' ततस्तृती-याध्यायान्तं तन्त्रवार्तिकं तदुत्तरं च दुप्टीकेति नाम्ना प्रसिद्धम् । तृतीयाध्या-योत्तरवार्तिकस्य ' इति ग्रन्थो वाच्य इति ग्रेयम् ।

# प्रकाशियुरावेदनम् ।

अहो नु खलु भोः प्राचीनसंस्कृतिवद्यारसिकाः प्रथितयश्वसो विद्वः चल्लजा आनन्दाश्रमसंस्थापकाशितसंस्कृतग्रन्थावलीग्राहकमाननीयमहारायाश्र शृण्वन्तु तत्रभवन्तो भवन्तो हृद्यमावेदनीयं यक्कवन्मनोगतमेव स्यादिति तर्कयामि।

सुप्रथितमेवैतत्समस्तेऽस्मिन्भारते वर्षेऽक्रूपार्पारंगतेष्वाङ्ग्लादिदेशेषु च यच्छीमाति पुण्यपत्तने पाचीनार्वाचीनादिनित्तिल्लिवद्यानां केन्द्रस्थानापन्ने, मुद्रणद्वारा पाचीनसंस्कृतन्नास्त्रीयगहनप्रन्थोद्धारिण्यानन्दाश्रमसंस्था वर्ततेऽ-स्तीति ।

तयैतया संस्थयैतिहैं पूर्वमीमांसाञ्चाल्ले तन्त्रवार्तिकसंविक्षितशावरभाष्यसमेतः जैमिनीयसूत्राणामादित आरभ्य द्वितीयाध्यायगतप्रथमपादान्तो भागः स्वकीयमुद्रणालये मुद्रियत्वा प्रकाश्यते । द्वितीयभागोऽप्यनयैव रीत्याऽचिरादेव प्राकाश्यं नीयेत ।

यदा चाहं संबत्सरद्वात्मागेतत्संस्थामुद्रितसर्घदर्शनसंग्रहस्य द्वितीयं संस्क-रणमकार्षे तदा तदन्तर्गतभीमांसादर्शनस्य यथावदवबोधार्थे पूर्वभीमांसीय-निबन्धानां समास्रोचनं मम नामाष्तमभूत् । तदैव च शावरभाष्यादिनिवन्धानां महत्तां धर्मार्थादिशास्त्रीयपदार्थनिर्णयविषयेऽत्यन्तोपयुक्ततां चावेक्ष्येतत्संस्था-संप्रदायानुरोधेनैतन्मुद्रणे मनीषामभानत्सम् ।

यद्यप्यत्यत्र काश्यादी शाबरभाष्यं मुद्रितिमिति श्रूयते तथाऽपि तत्र कुमारिलसरस्वतीसंदर्भादर्शनाम् तद्रश्चनं श्यागीयत्रिवेणीसंभेददर्शनमिव विदुषां स्वान्त आनन्दकल्लोलानुल्लासयति । किंच तत्तादृशमपीदानीं सुदुर्लभं समजिन । यतो नैकमप्यविश्वष्यते पुस्तकामित प्रत्युत्तरयन्ति ऋय्यपुस्तकालय-कार्यनिवीहकाः । ततश्च साधनाभावादेव ततो निवर्तन्ते बद्धपरिकरा अप्यधी-विषयो दिदृश्चश्च विद्वांसः । तदेतस्यामापत्तौ माचीनशास्त्रीयग्रन्थोद्धारणैक-ध्येयामान्दाश्रमसंस्थामन्तरेण केवाऽऽशाऽऽस्थेया तादृशपुस्तकलाभे । इत्य-मिसंचिना वारं वारं प्रागेव महां समसूसुचन्नस्मत्संस्थास्थपुस्तकलिच्छुसुमहाश्चया मननीयाः पण्डितमवराश्चेतन्सुद्रणे । तेनेयं संस्थैतन्मुद्रणे प्राविश्वष्ट ।

अथातिकामत्सु कियत्स्वप्ति वासरेषु कदाचिच्छीयुतमीमांसाविद्यालयकार्यः धूर्वहाग्रेसरेरेतत्संस्थया प्रविवर्तियण्यमाणेतद्ग्रन्थमुद्रणे संभोधितपुस्तकपदानेन साहायकमाचिरतुं स्वेच्छा प्रादार्शि । तिममं सुयोगं मन्यमानोऽहं मनिस निरचेषम् । येन तिदच्छाऽषि संभाविता स्यात्, ग्राहक्षमहाश्रुमुञ्जनाऽत्याहता स्यात्, मन्यनीषाऽपि पूर्णा स्यादिति ।

ततश्च तैः सतन्त्रवार्तिकटिप्पणेन समीकृत्य समिष्ठितं शाहरभाष्यपुस्यक्ष्मान्द्राय श्रीमत्सचिदानन्दचरणयोः संमुद्य मकाश्चितोऽयं भागः । तत्राऽऽद्धे सितिपुटं जैमिनिमुनिमणीतं सूत्रं तद्योभागे तद्व्याख्यानभूतं श्वरस्वामिविरचितं
भाष्यं तद्योभागे च मीमांसाकण्ठीरववैद्यनाथशास्त्रिकृतं प्रभाभिष्यं तद्व्याख्यानं,
पत्तवाभिनवं सत्पथमाध्यायगतप्रथमपादसमाप्तिपर्यन्तमेव । तद्ग्रे च भागसमाप्तिपर्यन्तं तावतः शावरभाष्यस्य व्याख्यानख्यं कुमारिलभ्दभणीतं तन्त्रवातिकं निवेशितम् । एवंरीत्या पुस्तकमारचितम् । तदिदं पुस्तकं कृतसंस्करणमणि स्थले स्थले प्रमादस्खलनेन मुद्रणादिदे। प्रवादुष्येन चाध्येवृष्मां दुर्वेयं
स्यादिति विभाव्य तत्परिमार्जनार्थमानन्दः श्रमस्थपिण्दिन्द्रप्यदीवाविद्विद्वाया
प्रयतिदिमिति वेदं विस्मरणार्दम् ।

अस्य च शास्त्रस्य मुख्यतया मीमांस्यो धर्मः । अत पुत्र ' अध्यातो पूर्यः जिल्लासा ' इति सूत्रे पथमतो धर्मजिज्ञासोपदेशः श्रृयते ।

अथ चक्रनेभिक्रमेण नीचैर्दशाग्रुपगतवत्युचैःकाले पहते च हासस्मये पन्दन्तामुपेयुषि च भारतवासिनां प्रतिभावेभवे ल्रप्तमाये च शास्ताध्ययनाध्यापन-प्रचारे प्रवृद्धे चाझानान्धतमसे तमोगुणरूपितत्या याथाध्यविम्बोद्धरणासमधे च मनुजमानसमुकुरे नामशेषेषु च वर्णाश्रमोचिताचारेषु त्रिविधसंतापदहनो-रिथतधूमोस्तरस्कृतेषु च यज्ञीयधूमेषु अस्तामिरिशिखरावलिम्बनि च चय्किश्रा-माण्यसहस्राशाबुदिते च नास्तिकधूकारवे ग्लायमाने च तत्रभवति भूगवित सतातने वैदिके धर्मे मन्ये तत्संरक्षणार्धे भगवानेव जीमिनिम्निन्द्र्येणावत्तार लोकहितकारी।

अनेन चाथातो धर्मेत्यारभ्यान्वाहार्थे चेत्यन्तं द्वाद्शाध्याय्यात्यकं सूत्रं प्रणीय तत्र वेदवाक्यार्थविषयकसंशयापाकारकाः सदस् न्याया अधिकृरणा-परपर्यायाः पद्शिताः । सूत्रं च शास्त्रीयगभीरवह्यभितिपादकः संश्लिमासूरः शब्दसंदर्भविशेष इत्याचसते सूत्रलक्षणविद्रोऽभियुक्ताः ।

सोऽयं जैमिनिमहर्षिः कदा कां वा श्वतं स्वजनुषाऽसंचकारेत्युत्रहृषुत्रे न किचित्स्पष्टं मुमाणग्रुपलभ्यते। नापि वा तदिचारेणैतर्हि किचित्मयोजनुत्र । युद्रो हिनिदेश किनवरः प्रमाणत्वेन मान्य इति प्रथितं संवैत्र । तथाऽपि पायसारविभिन्नविद्यासिक्षासिदी पिकाया युक्ति स्नेहमपूरण्याख्यायां टीकायां मीमीसाया स्वितिक्षित्र प्रमाणत्वेन । प्रकार प्रमाणत्वे मीमिसी प्रवित्ति स्वितिक्ष्मपदर्शने । प्रकार प्रमाणत्वेय मीमिसी प्रवित्ति स्वितिक्ष्मपदर्शने । प्रकार प्रमाणत्वेय मीमिसी प्रवित्ति स्वितिक्ष्मपदर्शने । स्वितिक्ष्मपद्भीति प्रमाणत्वेय प्रमाण प्यम प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण

अवार्य प्रशः पुरतः पांदुर्भवति । किमनेन जैमिनिना बादरायणप्रणीतचतुरेच्याच्यात्मके ब्रह्मस्त्रादनन्तरमिदं धर्ममीमांसासूत्रं प्राणाच्युताहो तत्प्रागेवति ।
तैत्र तिर्देशके लिनिणीयकं स्पष्टं प्रमाणं सूक्ष्मया दृष्ट्या गवेषयक्षि नालंप्स्यहम्।
तथाऽपि गुरूपदेशीदनन्तरं द्वागेव लेघीयसि काले धर्ममीमांसासूत्रं पाणेषीदिति ताविकिविवादम् । तदानी च ब्रह्मसूत्रसद्धावः कल्पयितुमशक्यः । दृष्टतरममाणामिविति । यदि तुं ' औत्पश्चिकेस्तु शब्दस्यार्थनं संबन्धः ' (जै० सू० १।१।५)
इति सूत्रं बादरायणमतो लेखिना दर्मभीमांसासूत्रात्पाग्रह्मसृत्रसद्धावः कल्पत्र हिति सूर्वे चेद्धन्ति ' मध्यादिष्वसभवादनधिकारं जैमिनः ' ( अ० सू० १ । १ । ८ ) इति सूत्रे बादरायणनापि जैमिनिमतो लेखकरणाह्मस्त्रात्पाग्यमसूत्रसम्भवावकल्पने किमपराद्धं मया । किंच यदि भीमांसायाः स्वकिच्यायोपदेशात्प्रागेव ब्रह्मसूत्रं प्रणनाय बादरायणस्ति तत्प्रणयने तदेव च धर्ममीमांसासूत्राप्रणयने तस्य को हेतुरित्यपतिसमाधेयोऽनुयोगस्तव गल्ले पत्ति।
तस्माह्मसूत्राविभीवात्प्रागेव धर्ममीमांसासूत्रं लब्धात्मकम्भूदिति तर्कयामि ।

युज्यते चैतत् । ब्रह्मा प्रजापतये मीमासां प्रोवाचेत्युपक्रमे भीमासाया पुक्रवचनान्तत्वेनोञ्जेखाद्वह्माणमारभ्य कृष्णद्वैपायनापरपर्यायबादरायणं याव-दियं मीमासां क्षमेकार्ण्डह्मानकाण्डेतदुभयात्मकवेदवावयानां परस्पराविरोधेन ता-त्पर्यमिनिद्यती संती स्वात्मानमभेदेन प्रकाशयन्ती जगत्यां प्रचालिताऽऽसीत्। ताहशीमेव च तां बादरायणः स्वशिष्याय जैभिनय उपादिक्षत्। तदनु जैमिनिर्राप विश्वनिष्य ताबुधानविवन्धं। पर स्वशिष्याय जैभिनय उपादिक्षत्। तदनु जैमिनिर्राप यस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम् । '(जै० सू०१।२।१) इति सूत्रेण कर्मकाण्डस्येव मुख्यत्वं न ज्ञानकाण्डस्य । ज्ञानकाण्डं तु कर्मकाण्डस्य । ज्ञानकाण्डं तु कर्मकाण्डस्य । ज्ञानकाण्डं तु कर्मकाण्डस्य । विवाद स्थातमानं पद- र्श्वयत्त्री स्थिता । अज्ञाश्र छोकास्तदेव सत्यत्वेनाग्रहीषुः । तिममं छोकग्रहं निराकुर्वन्भगवान्वादरायणे। जेमिनिप्रतिपादितन्यायानुसारेणैव ज्ञानकाण्डस्य मुख्यत्वं प्रस्थापयन् ब्रह्मसूत्रप्रणयने प्रवहत इत्येव कल्पनां युक्तिमतीम्रत्यत्रयामः। ततश्र जीमिनिस्त्रानन्तरमेव ब्रह्मसूत्रं स्वात्मानमाससाद । ततःप्रभृत्येव च मीमांसाया दैविध्यं समभूत् । अत एव कर्तृभेदाद्विषयभेदाद्वा व्याकरणन्याया-दिशास्त्राणामिव मीमासयोनैकशास्त्रत्वम् । अत एव च धर्मब्रह्ममीमांसयोः पूर्वोत्तरत्वं विशेषणमप्यर्थत इव काळतोऽपि स्वरसत उपपद्यत इत्यवधेयम् ।

अथातिक्रान्ते बंद्वीयस्यनेद्दसि मन्दमतीनां जनानां केवलसूत्राक्षरैदेशान्तरी-यकालान्तरीयातीन्द्रियादिदुरूहार्थकवेदवाक्यानां सम्यगवबोधो न जायेतेत्या-लोच्य सूत्रव्याख्यानरूपं सुविस्तृतं सुलभावबोधं सरलार्थं च भाष्यमारचयां-बभूव शबरस्वामी। भाष्यलक्षणं च 'सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै: सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते माष्यं भाष्यविदो विदुः'। अयं च शबरस्वामी शालि-वाहनशकाब्दारम्भात्माक्तनशतद्वयात्पूर्वमासीदित्यैतिह्यविदो जना वदन्ति।

तदनु नयनाष्ट्रस (६८२) परिमिते शकाब्दे कुमारिखभट्टस्तन्त्रवार्तिकं नाम शावरभाष्यव्याख्यानमचीकरत्। वार्तिकछक्षणं च 'छक्तानुक्तदुष्कानां चिन्ता यत्र मवर्तते । तं ग्रन्थं वार्तिकं माहुर्वार्तिकज्ञा मनीविणः 'इति । तस्य मथमपादे श्लोकवार्तिकं ततो निवीतान्तं (तृतीयाध्यायतृतीपादान्तं) तन्त्रवार्तिकं तद्ये च दुष्टीकेति नाम्ना मसिद्धम् । निवीतोत्तरवार्तिकस्य चानुष्टुष्छन्दोवद्विसंक्षिप्ताक्षरत्या ताद्दशार्थसूचकानुष्टुष्टीकेति नाम वदन्तो जना अनुष्टुष्टीकेति नाम्नोऽपि संक्षिप्ताक्षरतां संपाद्यितुमिव दुष्टीकेति व्यवद्वर्तुं प्रारप्सतेति केचित् । अन्ये तु 'दुप्' इत्यव्पार्थेऽव्ययम् । दुप्, इति टीका दुष्टीकेति वद्नतीत्येवं संप्रदायतोऽवगम्यते ।

तस्यास्य भट्डकुमारिलस्य मतमनुस्रत्येत पार्थसारियना शास्त्रदीपिका विर् चिता। ' कुमारिलमतेनाहं करिष्ये शास्त्रदीपिकाम् ' इति ग्रन्थारम्भे स्वयमेवो-क्तत्वात्।

स्मृतस्योपेक्षानईत्विभितिन्यायेनात्र मसङ्गन्संगत्या किंचिदुच्यते- एवं हि

श्रुवते । गुरुगृहे मीमांसामधीयानस्य कस्यचिच्छात्रस्य पाटचत्वेन प्रचालितायां तदानींतन्यां कस्यांचिज्जैमिनीयसूत्रव्याख्यायामासीत्पादः । तत्र च- अवापि नोक्तं तत्र तु नोक्तमिति द्विरुक्तम् ' इति ग्रन्थं दृष्टा गुरुः परं व्यस्मेष्ट । किपि दम्-अत्रापि नोक्तं तत्र तु नोक्तमिति कथं द्विरुप्येत । नदि द्विनर्मनुबस्या द्विरुक्तिसंभव इति। ततश्च कियन्तमपि कालं सुनिपुणं निभास्रयजापि न तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यमवगतवान् । सति चैवं कार्यान्तरानुरोधाद्गृहाश्विरगाद्गहिः कापि गुरुः । छात्रेण च अत्र-अपिना-अपिशब्देन अयमर्थ एकः, तत्र--- तुना --- तुशब्देन उक्त इति द्विक्क इति पदविभागं तदर्थयोजनां च विलिख्य गुरुभार्यायै तत्समर्प्य प्रायायि । गुरुस्तु पुनः सायं गृहभाययो । पत्नी त्वागतं पतिमालोच्य तृष्णीमेव तमर्पयांचकार छात्रलिखितं पद्विभागमर्थसमन्वयं च । तद्वीक्ष्य भूशं तुतोष गुरुः शिष्यस्य तत्तादृशीं शास्त्रव्युत्पत्तिं सरलचित्ततां चावधार्यति । सेषाऽऽक्वायिका कुमारिलविषयिणीति कश्चिदवादीत् । तदेतत्सर्वमसारं केवलं निरर्गलसंगिरण-मेवे।ति प्रतिभाति । तादशप्रमाणानुपलम्भात् । प्रत्युत सर्वेदर्श्वनसंग्रहान्तर्गते जैमिनिदर्शने दर्शनाङ्कुराभियायां टीकायाम् 'गुरुमतम् ' इति प्रतीक-मुपादाय इदमेव प्रभाकरमतमित्युच्यते । प्रभाकरस्य गुरुनामप्राप्ती कारणं त्वित्थं श्रूयत इत्युपक्रम्यैतादृइयेवाऽऽख्यायिकोपन्यस्ता । अग्रे च ' केनायं पदच्छेद: कृत इति गुरुणा पृष्टे प्रभाकरेणेतीतरे शिष्या जगदुः । ततो गुरुः प्रभाकरं त्वमेव गुरुरित्युक्त्वा गुरुनाम्नाऽऽहूतवान् ' इत्युक्तत्वात्ताहगारूया-यिकायाः प्रामाणिकैः प्रभाकरपरत्वेन प्रतिपन्नत्वस्य स्पष्टं प्रतीयमानत्वाचेति । सोऽयं कुमारिलभट्टो वेदोदिताग्निहोत्रादिकमंविरोधिसुगतादिमतसमुच्छेदाध मानवरूपेणाग्निभूर्गुहदेव एवाऽऽविरभवदिति कवयो मन्यन्ते । वर्णयन्ति च तदनुगुणां कुमारिलक्षब्दच्युत्पत्तिम् । की पृथिच्यां मारयति दुष्टान्समुच्छिनः त्तीति कुमारो गुहदेवः । स गुहदेवः स्वाभिन्नतया विद्यतेऽस्येति कुमारिलः । पिच्छादेराकृतिगणत्वादिलच् । कुमारावतार इति यावत् । अत्रार्थे —

> इत्यूचिवांसमथ भट्टकुमारिलं त-मीषद्विकस्वरमुखाम्बुजमाह मौनी। श्रुत्यर्थकमीवमुखान्सुगतास्त्रिहन्तुं जातं गुढं भुवि भवन्तमहं नु जाने॥

इति माधवीयशंकराविजय एव साक्षीति नैतत्तिरोहितं तत्परिशीलनञ्चा-लिनाम्।

# [ 4 ]

अत्र युक्तायुक्त साझविचार्य प्राप्त न कस्यचिद्कस्याप्वतियां बोचने मेमीमिनिवर्ष इत्यास्ती ताबेत् ।

तरेतेसिमः वृर्वमीमांसासंभदायमवर्तकेराचार्यः स्वापवणितन्यायः क्रुतकावस्वन्नने विवदमानानां जनानां मितकासुष्यमपगमय्य तत्राऽऽदर्भ इत मृतिमान्न
सर्मः मकटीकृतः। सांभतं च सर्वेऽपि जनाः स्वस्वमत्यनुसारेण धर्मे पति विवदमाना स्वयन्ते। तेषा मनसि त्रिवणिसंगम इवायं त्रिवाणीसंगमस्तत्रावगाहनमात्रणेव
सर्म नकटी कुर्योदित्याचासे। तदेवमितमहत्त्वमापत्रस्यास्य ग्रन्थस्य संस्करणं विदृद्द्वारा संपादितमपि स्वरोषेण वाऽनवधानतया वा सीसकाक्षरसंयोजकममादाद्वा
संभूताना स्वस्वनस्यसानामावेदनेन मामञ्जूहत्तु द्यालवः साधवो विद्वांसः।
येन प्रयतिष्ये द्वितीयसंस्करणवेलायां तत्परिमार्जनायोति साझिलवन्धं समणयं सविनयं च भूयो भूय आवेदयते प्रकाशकः—

वुर्ध्यपत्तर्ने पीषवेद्यवसुरुधी मीमैंवासरे दी. १८६०

आपटेकुलोक्सवो गणेक्षात्मजो विनायकरायः — ( आनन्दाश्रमम्यानेजिंग द्स्टी )

# ॥ श्रीशंकरः श्रूणम् ॥ मीम्रांग्रावियास्त्रीमृतिवेदस्यः ।

त्रियप्षिडताः ! वित्रिर्यतामत्र म्नाग्वधानं, यत्प्राचां विद्वन्युर्वन्यानां द्वे किछ मीमांस्ये समभूतां कर्म च बहा चेति । जायमानो हि जनुष्मानं किनिदं नमत्तन कस्मादिदं प्रावर्तिष्ट ? किंचात्र पारमाधिकमिति जिज्ञासते । जिज्ञासमानवैवनेतत्तस्वमः साधनान्यन्द्रष्टात्व्यानि 🖁 क्या पुनारिविकर्वन्यवया ? चाधिकारिण है इति चावस्यप्रवृत्युत्सते । तदेवद्राधाविद्योग्रसिवं मुब्द्तब्धवतीर्थ भगवान्कृष्णदेवायुनी भगवाक्षेतिमिराचार्यका पुरुष्मतिहरूहाणि कुर्म बुद्धा विष्यकाणि तत्त्वानि मन्द्रमतिस्थो ज्ञानसाध्ननं च होयं च विश्वदय्य प्रकट्यकार्टी निर्माय कर्मनहामीमांने नाम गभीरतमे शास्त्रे । तत्र च सांपूर्त विवशायां श्राच्यविद्यायाम्थेत एव जर्ठा मातेव मुग्नती कर्ममीमांमा कृषं कथ्मित प्राणान् धारयन्ती पुत्रेष्वस्मासु सप्रत्यादां चक्षुनिक्षिपन्ती कापि कोणे जीवितसंदायमाप-क्रेव विलीयत इति नैतन्तिरोहितं प्रेक्षावताम् । आर्थाः ! प्रायः सर्वोऽपि मारतीयो नैवाऽऽक्रर्भयत्याकर्णयन्निष जनोऽध्वरमीमांसाधर्ममीमांसेत्यादिशब्दानिष तत्रत्यं तत्त्वजातमनुसंघत्ते । कियन्तो वा तत्रत्या दुरुहतमा न्यायाः सर्वश्चास्त्रेषुपकुर्वन्ति कियन्ति चाधिकरणानि वेदार्थज्ञानरत्नं सुस्पष्टं स्फोरयन्तीत्येतिकपुणमातिनैभिनीयतन्त्रम नुशील्यक्षेवावगन्तुं प्रभवेन्नान्यथा । तस्य चास्य शास्त्रस्य सुमधुरपदिनयासमासुरमि निगृदार्थ प्रसन्नमपि गभीरतरं भाष्यरत्नं प्राणेश्विद्भगवाञ्चनरस्वामी । यश्वाद्यत्वेऽस्विद्या-र्यावर्तीयविश्वविद्यालयीयकलाशालासु ' एम् . ए. ' इति कक्षायामध्ययनार्थे विद्वक्किन्ये वोशि । तच भाष्यं न मन्दमतीनप्रतिभायादिति श्रीमान्कुमारिलो लोकानुहिधीर्पुर्व्या-चरूयी वार्तिकप्रन्थरत्नेन । तच वार्तिक श्लोकवार्तिकं तन्त्रवार्तिकं टुप्टीका चेति त्रेधा इयभजत् । एतेन च भागत्रयेण सनाथितं शाबरभाष्यं न काप्योतादता संमुद्धितिषिति स-क्रुविद्याजननेपकृतये सञ्चारूपं समझ मुद्रापाचित्रव्यभिति अस्ति नो बुक्कि बास्त्या । तत्रायं प्रथमो भागो दिष्टचा सांप्रतं प्राकाश्यं नीयते ।

तत्र च प्रथमपाद्व्यास्यास्यं क्ष्णोकवार्तिकमितिवस्तृतं सांमतमन्यत्र प्रकाश्यमानं चाऽऽ-कलस्य सरलां शुद्धां सुद्धां सृद्ध्ययद्भ्यद्भारिणीं च चेंगल्र 'पुरस्थश्रीशृक्षागिरिज गद्धुरुपितद्भावितश्रकस्मद्भादशास्त्रास्यास्यास्यास्यास्यापकपदमलंकुर्वाणैः श्रीमत्यूज्यपाद-मीनांसाकण्डीरवश्रीवेद्यनाथशास्त्रिक्रस्थिणींमांसाविद्यालयकार्यकारिसिमितिपार्थनामक्रीकृत्य अचिरादेव प्रणीतां प्रमानासीं टीकामिस्मन्त्रन्ये प्राचीकशाम । सर्वया दुरुरत्तरः किला-स्माकं श्रीपूज्यपादशास्त्रिचरणानामुषकारमरः । स एव चायं तर्कपादापरपर्यायः प्रथमः पादः स्ठोकत्रार्तिकेनाप्यापाततो दुर्विज्ञेयार्थजटिलो विना च सरलतमां न्यारूयां न च्छात्राणामाधिजिगांसूनां बुद्धिमधिरोहतीति सर्वथा धन्यवादाहीः शास्त्रिचरणाः।

एतत्पुस्तकसंशोधने यधाभाष्यं वार्तिकसंयोजने च यः परः प्रयासोऽन्वभावि पुण्य-पत्तनस्थमीमांसाविद्याख्याध्यापकपदमधितिष्ठद्भिर्भीमांसाशास्त्रविद्वद्भिः श्रीतीर्थहळ्ळीसु-न्वाशास्त्रिभिस्तेन तेषामुपक्रतीः शिरसा वहामः ।

यया चेद्मुपकान्तं ५स्तकसंशोधनकार्ये श्रीमत्या प्राचीनशास्त्राध्ययनाध्यापनकार्यः गृहीतदीक्षया शिक्षणप्रसारकमण्डलीप्रतिष्ठापितमीमांसाविद्यालयकार्थकारिसमित्या, तस्या उपकारभरं न वयमाजीवितं विस्मरिष्यामः समुपहरामश्च तस्यै भूयसो धन्यवादान्।

सत्यप्येवं साधनसमुद्ये यदि संमुद्रणाय आनन्दाश्चमे नादास्यतावकाशस्तर्हि सर्वथा मोघ एवायं प्रयासः समभविष्यदिति नूनं श्रीमद्भ्यः सर्वश्रेयोमाग्म्यः सुगृहीतनामघे-येम्यः ' विनायकराव आपटे ' महोद्येम्यो भूयसः प्रशस्तिवादान्वितरामः ।

अस्य चाऽऽदर्शपुस्तकं मोहनयीस्थराजकीय ( एल्फिन्स्टन् कालेज ) कलाशाला-संस्कृतप्रधानाध्यापकेः ' एम्. ए. ' पद्विभूषितेः गजेन्द्रगडकरोपाह्वेरश्वत्थामाचार्बम-होदयैः तथा पुण्यपत्तनस्थमाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिराधिकारिभिश्च वितर्णिमिति-तेम्योऽपि सुबहु धारयामहे ।

यदन्तरैतिन्नवेदनं न समापयितुं शकनुमस्तदिदम्-

मीमांसाशास्त्रप्रमेयं जिज्ञामुभिर्यथा मुविज्ञेयं भवेत्तथा ऽस्य प्रन्थस्योगोद्घातलेखने नोपकृता वयं श्री ६ पूज्यपाद महामहोपाध्यायपद्वीभृषितविग्रहेश्चतुन्तन्त्रेष्वप्रतिहतप्रका दितपाण्डित्यैः प्रथितविद्यासौहाँदैः पण्डितप्रकाण्डैर्विक्षपाक्षशास्त्रिभिन्तमेनममीपा मुपका रमरं न वयमाजीवितं विस्मरिष्यामः समुपहरामश्च तेम्यो भूयसो घन्यवादान् ।

न्तेऽस्मिन्प्रयत्ने समुद्भृताः मानुष्यकसुलभाश्च्युतयः क्षम्यन्तां पोष्यतां चैतत्पुः स्तकसंभाषनेनाऽऽस्माकीन उत्साहोऽवशिष्टभाष्यवार्तिकसंशोधन इति संप्रार्थ्य विद्वन्मुः कुटमणीन्विरमामः।

### विद्वद्वशंवदी

पुण्यपत्तनीयमी-मांसाविद्यालयः किंजवडेकरोपाह्वरामचन्द्रात्मजवामनशास्त्री देवधरोपाह्वबरुवन्तात्मनदिनकरशर्मा एम्. ए. मीमांसाविद्यालयकार्यकारिसमितिकार्यवाहाध्यक्षी।

## उपोद्घातः ।

### श्रीसिव्यानन्द्शिवाभिनव्यनृसिंहभारत्यभिधान्यतीन्द्रान् । श्रीशंकराचार्यपरावतारान् विद्यातपोज्ञाननिधीश्रमामः ॥

इह खल्वनवद्यविद्याविद्योतिन आयीवर्तस्य ललाममूतेषु षट्सु दर्शनेषु पूर्वमीमांसा-शास्त्रमेव महता प्रयत्नेनीपचरितन्यमित्याचक्षते महपाद्पमृतयः प्राञ्चो दार्शनिकाः। इतरेषु दर्शनेषु जगत्तस्वं प्रतिपादयत्स्विष पुरुषाणामनुष्ठानेनाम्युद्यं निःश्रेयसं च संपा-द्यम्तं वेदोदितं धर्मै साकल्येन न्यायतो यथास्वं निर्णीय लोकानुद्धतुँ नान्यत्तन्त्रं प्रव-वृते विना मीमांसाशस्त्रम् । वेदाद्धि निर्वमी धर्मः । तस्य च वेदस्य याथाल्येनायो न मितंपचमतिमिरवगन्तुं पार्यतेऽनवलम्बय मीमांसाशस्त्रानिर्दिष्टान्न्यायान् । तेषु च न्यायेष्वज्ञातेषु दुर्ज्ञातेषु वा न यथावद्देदायोऽवबुध्यत इति यत्तिकचित्प्रतिपद्यमानो महान्तं प्रस्थवायमासादयेदिति प्रयत्नेन किलोपचरितव्या मगवती प्राची मीमांसा ।

यद्यपि कविद्दर्शनेषु ' अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ' इत्यादित एव प्रतिज्ञानाद्धर्मनिरूपणमेव प्राधान्येन क्रियमाणमिवोपलम्यते, तथाऽप्यापादचूढं निरीक्षितेषु तेषु द्रव्यगुणादीनां जागतानां पदार्थानामुद्देशो लक्षणं, परीक्षा, गुणाः, क्रिया चेत्यादिकमेव मौतिकं विषयज्ञातं निरूपितं न पुनरप्यात्मशोधनाय वेदप्रणिहितो धर्म इतिकर्तव्यता-दिभिः सम्यभिवोचित इति सर्वथा धर्ममनुतिष्ठासुभिः श्रीमती मीमांसैव शरणीकरणीया। अमुमेवार्थमुपनिष्टनन्ति मद्दपादाः—

### धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । इतिकर्तव्यतामार्ग मीमांसा प्रयिष्यति ॥

अस्य च धर्ममीमांसाशास्त्रस्य जैमिनीयद्शेनत्वप्रथया स्पष्टमेव सर्वेविज्ञायते जिमिनिर्महामुनिरेतच्छास्तं प्राणिनायेति । स चायं जिमिनिर्मगवतो वेद्व्यासात्सामवेदमधिजिनगायेति ताँच्छण्यत्वेनापि प्रथते । शिष्यस्यापि सतो जैमिनेर्मतं ' परं जैमिनिर्भुक्य-स्वात् ' भर्म जैमिनिरत एव ' इत्यादिष् छिखन् बादरायणः स्पष्टमेवाऽऽचष्टे संप्रति-पन्नत्वं जैमिनेः ।

जैमिनिप्रणीतानि सृत्राणि निगृदार्थानि शब्दतः संक्षिप्तान्यप्यर्थतो गभीराणि न बुद्धिमुपारोहन्तीति यः किल करूणया माण्यं प्रणिनाय सोऽयं शबरस्वाण्यसाधाः रण्या वचनधोरण्या लोकोत्तरयाऽर्थप्रतिपादनशैरूया सर्वानिप तत्तत्तन्त्रभाष्यकारानाः चार्यानितिशेते । किं मूयसा ! माष्यप्रणयनपद्धतावेष एव मार्गादेशकर इत्यपि बचनं नात्युक्तिकोटिमधिरोहति । शारीरकमीभांसाभाष्यकृतो मगवत्पादा आचार्या अपि स्वीयभाष्ये बहुत्र शावरीमेव छायामनुसस्तुरिति नैतद्विदितं भाष्यद्वयमनुर्हेगीछयताम् । तथा किंचिदत्रोदाहरामः—

### शाबरभाष्यम् ।

'तत्र लोकेऽयमथशब्दो वृत्तादनन्त-रस्य प्रित्रियार्थो दृष्टः । न चेह किंचिद्-वृत्तमुपलम्यते । मित्रत्यं तु तेन यस्मिन् सत्यनन्तरं धर्मिजिज्ञासाऽवकरूपते । तथा हि—प्रसिद्धपदार्थकः स काल्पितो मवति। तत्तु वेदाध्ययनम् । तस्मिन् हि सति साऽवकल्पते । नैतदेवम् । अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मिजिज्ञासा युक्ता प्रागपि च वेदाध्ययनात् । उच्यते—तादशी तु धर्मिजिज्ञासामधिकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवा-नाचार्यो या वेदाध्ययनमन्तरेण न संभ-चिते'।

' धर्मः प्राप्तिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा । स चेरप्रसिद्धो न ज्ञासितव्यः । अथाप्र-सिद्धो नतराम् । धर्म प्रति हि विप्रति-पन्ना बहुविदः । केचिद्व्यं धर्ममाहुः केचिद्व्यम् । सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः कंचिदेवोपाददानो विह्न्येत, अनर्थ च-च्छेत् ।

### शांकरभाष्यम् ।

' तत्राथशब्द आनन्तर्यार्थः पारेगृह्यते नाधिकारार्थः । पूर्वप्रकृतापेक्षायास्य फलत आनन्तर्याव्यतिरेकात् । सति चाऽऽनन्तर्यार्थत्वे यथा धर्माजिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षत एवं ब्रह्मजिज्ञान्साऽपि यत्पूर्ववृत्तं नियमेनापेक्षते तद्वक्तः व्यम् । स्वाध्यायानन्तर्ये तु समानम् । नन्विह कर्मावबोधानन्तर्ये विशेषः । धर्मनिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपतेः । तस्मान्तिमपि वक्तव्यं यद्नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिश्वयत इति' ।

'तत्पुनर्नका प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्। यदि प्रसिद्धं न निज्ञासितव्यम् । अथाप्र-सिद्धं नैव शक्यं निज्ञासितुमिति । तद्धि-शेषं प्रति विप्रतिपत्तेः । देहमात्रं चैतन्य-विशिष्टमात्मेति प्राकृता जना छोकायति-काश्य प्रतिपन्नाः , मन इत्यन्ये । एवं बह्वो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतद्मा-ससमाश्रयाः सन्तः । तन्नाविचार्य यत्किनि-त्प्रातिपद्यमानो निःश्रेयसात्प्रतिहन्येतानर्थं चेयात् '।

### इत्यादि ।

माष्यकृतः शबरस्वामिनः प्राङ् मीमांसास्त्राणां वृत्तिमरीरचद्भगवानुपवर्षे इति भाष्यकारेणान्दितात्कचिद्धिरोधपरिहारेण समीकृताच तन्मताद्वगम्यते । परं च नाद्य-यावदुपलभामहे भारतीयानां दौर्भाग्यादुपवर्षाचार्यप्रणीतं यथावद्वृत्तिप्रन्थम् । माण्यस्यातिगमीरतयाऽर्थानवगमेनोपेक्षमाणेषु नििक्छेषु कृदामतीननुजिन्नुक्षुः श्रीमान् प्रातःस्तुत्यप्रभावो छोकोत्तरप्रतिमस्तत्रभवान्मष्टकुमारिछो दुर्वादिद्युण्डकीछायितमप्रधना-द्वार्तिकम् । यच कतिपयसहस्त्रप्रन्थसामितं नैकाभिर्युक्तिमिः सर्वोक्कमनोज्ञं दाब्दतोऽर्थतश्च बहुविस्तृतमप्यतिगमीरं शाबरभाष्यं भानोः प्रभेव पदार्थजातं विश्वद्यदितमात्रमुप-करोति मीमांसामधिजिगांसूनाम् ।

केचित्पुनः प्रत्यविष्ठिरत्रतिविस्तृतिमेदं वार्तिकं पितृणां वैरस्यमावहतीति नैतद्विचित्म् । आदितो हि भाष्यमेव संक्षिप्तं ततोऽप्यतिसंक्षिप्तं सूत्रजातं तत्क्यं नु नामान्तरा विश्वदत्तमं विवरणमस्माद्दशा मीमांसामहोद्धेः पारमाधगन्तुं प्रभवेयुः । महदेतत्सीभाग्यमस्माकं यन्मीमांसासदृशस्य दुरवगाहतमस्य शास्त्रस्य साकल्येनाऽऽपाद्चूढं
विषयान् प्रतिपाद्यन्नेकोऽपि वाऽयं प्रवन्धोऽद्यत्वेऽपि भारतमुवमलंकरोतीति । तत्सर्वथाऽधमणी किल पण्डितकुलं श्रीमतो मृहपादस्य न केवलं भाष्यार्थमेव विवरीतुं
विस्तरोऽवालिन्वयपि तु भाष्येऽनुक्तानामपि मृयसां विषयाणां सप्तपन्नं सोपपात्तिकं
च समर्थनाय नान्तरीयक एव संवृत्तः प्रवन्धस्य बहुलीभावः । यथा—स्मृत्यिक्षकरणे
भाष्ये 'औदुम्बरी सर्वा वेष्टियत्वव्या' इत्यादिस्मृतीनां 'औदुम्बरी स्पृष्टा उद्गायेत् ' इत्यादिप्रत्यक्षश्रुतिविरोधान्मूलमृतश्रुत्यनुमाने निज्ञासानुद्याच स्वरूपतोऽप्रामाण्यम्रीकर्तन्यमित्याशयिष्ट श्वरस्वामी । तच्च स्वरूपतोऽप्रामाण्यमनिधगतानाधितार्थाबोधकत्वरूपम् । मष्टकुमारिलस्तु यावच्छ्रितदर्शनं तासां स्मृतीनामननुष्ठापकत्वरूपमप्रामाण्यं न पुनरनिधगतार्थाबोधकत्वरूपमप्रामाण्यमिति व्याजहार । 'विरोधे त्वनपेसम् ॰ ' इति सूत्रगतानपेक्षपदस्य सामान्यतोऽप्रमाणार्थत्वादननुष्ठापकत्वरूपाप्रामाण्यिनवक्षयाऽपि निर्वोहे सर्वथाऽप्रामाण्यं स्मृतीनां नारोचिष्ट वार्तिककृते ।

प्राचीननैयायिका इव शबरोऽपि सिषाधयिषाया अनुमितिजनकत्वमिमन्वानो जिज्ञासाया अनुमानाङ्गत्वमूरीकृत्य प्रत्यक्षश्चतौ जाग्रत्यां निराकाङ्क्षतया जिज्ञासामा-बादनुमानमेव न प्रवर्तत इत्यज्ञातमूळकस्मृतेः सर्वथैवाप्रामाण्यमङ्गचकाषीत् ।

बार्तिककारस्तु-घनगर्जितेन मेघानुमानादी व्यभिचारदर्शनादनुमित्साया अनुमिति-जनकत्वं प्रत्याचक्षाणो मूलभूतां श्रुतिमनुमिमानस्तस्याः सर्वयाऽप्रामाण्यमसिह्ण्णु-रमनुष्ठापकत्वरूपमप्रामाण्यं व्यवातिष्ठिपत् । एवं भूयांसि स्थलानि तत्र तत्रानुसंधेयानि भाष्यवार्तिकमनुसंद्धिः ।

अन्यद्प्यत्र चोद्यमवतरेत्—वार्तिककारो भाष्यक्वन्मतं तत्र तत्र व्युद्स्यतीति । तदिष नाऽऽत्मानं छमते । छात्रनुद्धिवैशद्यायाभ्युच्चयवादेनार्थान्तरोपवर्णनं न खण्डनमपि तु मण्डनमेव । वस्तुतो निष्पक्षपातं प्रमण्या युक्तिश्वारमा कमप्यर्थं निर्मयम् अन्यकारो न कथंचिदपि शिष्टमयीदामतिलङ्कयेन्यन्त्रुवीदेव मूल्यम्थं पण्डितकुळं च । अत एव तार्किककुल्चकवर्ती गदाधरः - 'महि कस्मिन्द्रम्थक्कतो निवरीक्षलेखनं सुक्ति-बलाह्रस्तुसिद्धी बाधकम्' इति साटोपमुद्रद्रस्थत् । एतां हार्द्यानिकामां ग्रम्थक्कतां सरीम-मजानन्तो मुधैव जल्पन्ति 'वार्तिककुच्चलण्ड माष्यकृतो मतिमिति ।

षोडशलक्षण्यामस्यां धर्ममीमोसायामस्त्यन्तिमा चतुरध्यायी, या सैकर्षका-ण्डीमति न्यबह्यिते । प्राग् द्वादशलक्षण्यां निणीय भूयसी न्यायांस्तैरेनैतस्तती विप्रकीणीन् वेदवाक्याधीनैदंपर्येण सम्यङ् निणेतुं प्रावर्तिष्ट चतुर्लक्षणी । नाम प्रत्य-धिकरणं संग्रीतरपेक्ष्यते । संकर्षः संकलिकरणं विप्रकीणार्मा वेदवाक्याधीनामस्मिन्काण्डे प्रतिपाद्यत इति संकर्षकाण्डपदन्युत्पत्तिः । अत्र च प्रायशः सूत्राण्यन्तरोस्समानीत्य-वगम्यते केम्यश्चिद्धन्यान्तरेम्यः ।

यच्च केचिदाचिक्षिपुर्मीमांसाद्वयस्याप्येकशास्त्रयं विश्वतिक्रस्मात्मकरमम् । अथातो अद्याजिक्षासेति प्रतिज्ञानं हु 'अथातः अत्रवर्षपुद्यवार्यमिक्ष्मासेतिवदेकः शास्त्रयेऽप्यवान्तरप्रतिज्ञामेदादुपपद्यते । प्रमिलक्ष्मणोरुमयोरि तात्पर्येण देदप्रतिपाद्यत्या वेदप्रतिपाद्याश्चित्रप्रविश्वास्त्रयं सेन्त्रस्यति । कर्मदृष्टान्तेनालौकिकश्चेयःसाधनत्वहेतुना किमिबीयविचारप्रतिज्ञाविषयत्वस्य अद्याप्यनुमानात् । अद्याणोऽपि वस्त्रवेषद्यादिषु देवतात्वेनात्त्रयाद्वेवताप्राधान्यतद्भाव-विचार देवतात्वेन अद्याणोऽपि विषयत्रविक्षशाक्षत्वं सूप्रवादम् । इति ।

तदेतदश्रद्धेयम् । ब्रह्मणो जैमिनिप्रतिज्ञाविषयत्वे षोडश्रास्थाणां कापि ब्रह्मविचारस्यादश्यमानत्वान्महर्षेश्च विद्यविस्मरणयोरसंभाव्यमानत्वात्षोडशस्त्रण्यां पतुर्कक्षण्यां
च प्रतिपादितानां न्यायानां मिथो विरुद्धत्वाच शास्त्रभेद इवाध्यवसातुं युक्तः । कर्तृमेदाच । अन्यो हि जैमिनिः प्रणिनाय धर्ममीमासामन्यश्च मगमान् द्वेषायवो ब्रह्मभीमासाम् । प्रासिद्धश्चायं न्यायानां मिथो विरोधः । सथा - 'विष्वतिष्कौ द्विषा वियम्येत
कर्मणस्तदुपार्व्यत्वाव' इत्याष्टमिकाधिकरको देवतायाः द्वावदेनोदेश्यमाश्वरुपत्वेन गुणत्वमिति युक्तिममंस्त निमिनः । न्यासस्तु देवताधिकरणे देवतावां यागदेशे संविद्यां
हविभोक्तित्वेन प्राधान्यं च रोचयते । अवान्तरप्रतिज्ञानं तत्रोपप्रधेत, वत्र प्राथमिकी
प्रतिज्ञोभयमपि विषयी करोति । प्रकृते तु धर्मशब्दस्यानुष्ठययागादिपरत्वसंप्रतिपत्त्या
कथंचिदपि ब्रह्मवाचकत्वाभावाजीमिनिकृतप्राथमिकप्रतिज्ञा नोभयसाधारणीति ब्रह्मिज्ञासाप्रतिज्ञाया नावान्तरप्रतिज्ञात्वं सुशकं वक्तम् । यद्यपि आद्यायप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादकर्यं

साधारणं, तथापि द्वी भागावास्त्रायस्य विमक्ती पूर्वीतरकाण्डस्वेन । पूर्वकाण्डे प्राधान्येन कर्मेंव प्रतिविवाद्यिवितम् । उत्तरकाण्डे तु परं ब्रह्मेवेति तत्तरकाण्डविवर-णाय वार्धक्यं शास्त्रयोरवस्यमभ्युपगन्तव्यम् । फलनिज्ञास्यकोदनाप्रवृत्तीनां मेदादेकः शास्त्रयं न जावटीति । यथा चैतत्तथा सुस्पष्टं विशदीकृतं शारीरकमीमांसायां मगदः स्पादैः। यचोक्तम्-अलौकिकश्रेयःसाधनत्वमुभयोरपि तुस्थिमिति। नैतन्मनोक्तम् । द्विविधं किछ क्षेयः श्रुयते सापेक्षं निरपेक्षं चेति।अभ्युद्यापरपर्यायस्य सःपेक्षश्रेयसः साधनतामापद्यते पुनर्निरतिशयस्य कैवल्यापरपर्यायस्य निरपेक्षश्चेयसः धर्मजिङ्गासा । ब्रह्मजिङ्गासा साधनमिति निश्चप्रचोऽयमर्थः । तन्मनागपि नाऽऽश्कृतीयमेकविषश्चेयःसाधनत्वमुमयोः रपीति । नाप्यतिचोद्यमवतरति ब्रह्मणो नक्षत्रेष्ट्युद्देश्यत्वात्संभवति जैमिनेः प्रतिज्ञानिषय-त्विमिति । नैतद्भक्षाशानायाद्यतीतमुपनिषत्स्वामायमानं साचिदानन्द्रस्पं परं अक्ष, अपि-तु चतुर्ध्यन्तपदप्रतिपाद्यं त्यागोद्देश्यम् । उपानिषत्प्रतिपाद्यवसणोऽध्यरमीमांसायामनम्युः पगमात् । ' तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् 'निह धर्माधर्मी चरत आवां स्व इति न देवगन्धर्वा न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयमधर्म इति । यं त्वार्याः क्रिय-माणं प्रशंसन्ति स धर्मः। यं गईन्ते सोऽधर्म इति। चरतो रथ्यायामटत इत्यर्थः। इति श्चत्याऽऽपस्तम्बसूत्राद्यनुरोधेनानुष्ठेथयागादावेव धर्मशब्दं प्रयुक्तते बोद्धशखसणीकृतः ।

अथ धर्मपदं मनाविस्द्वामः-तत्र बहवो बहुधा धर्मदाक्दार्थ प्रकल्पयन्ति ।

सांख्या हि-अन्तः करणस्य वृत्तिविशेषं यागाचनुष्ठाननन्यं धर्मबाहुः।

सौगतास्तु---ज्ञानस्य ज्ञानान्तरजर्न्यां वासनाम् ।

आईतास्त्र—पुंत्रलाख्यान् देहारम्भकान् पुण्यविशेषोत्पन्नान्परमाणुन् ।

नैयाधिकाः — अदृष्टापरपर्यायं विहितकर्मजन्यमात्मनो विशेषगुणम् । मीमां सकैकदेशिनः - अपूर्वम् ।

इममेवाधी जप्रत्थ वार्तिके भट्टकुमारिलः-

अन्तःकरणहरूयादौ वासनायां च चेतसः। पुद्रलेषु च पुण्येषु नृगुणेऽपूर्वजन्याने ॥ इति ॥

एवमेव केचनाऽऽगमानुयायिनः-चैत्यवन्दनमेव धर्ममाचक्षते ।

भागवतास्तु-अयं हि परमो धर्मी यद्योगेनाऽऽत्मदर्शनम्। इति संगिरन्ते ।

ऐतिहाविदस्तु-आचारः प्रथमो धर्म इति, (आचारप्रभवो धर्म इति पाठान्तरम् ) व्याहरन्ति । अमियुक्तचूडामणयम्तु—निहं सत्यात्परो धर्म इति विदांकुंर्वन्ति । इतः परमण्यु-द्भाव्यमाना धर्मविप्रतिपत्तयो बहुचः किल तत्र तत्रोद्धुप्यन्ते । ताः सर्घा अपि कियताऽ-प्यंरान निर्दिष्टविप्रतिपस्विष्वन्तर्भूता इति नात्र पुनस्तदुक्तेखार्थं प्रयतामहे ।

एवं बहुधा विप्रतिपत्तिगोचरे धर्मशब्दार्थेऽसुसूत्रद्भगवाञ्जेमिनिः 'चोदनास्रसणोऽशें धर्म 'इति । तस्य चार्थो वेदबोधितश्रेयःसाधनताको यागादिकियाकलापो
धर्म इति । 'तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् '। इत्यादिश्रुत्या यागादिकपिक्रियायाएव धर्मत्वप्रतिपादनात् । न केवलं श्रुतिरेव, किंतु लोकेऽपि यो हि यागमनुतिष्ठति तं
धार्मिक इति समाचक्षते । 'धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् ' इत्यादि पुराणेष्विप अनुष्ठेय
क्रियाया एव धर्मत्वं प्रतिपाद्यते । 'धर्म चर ' इत्युपनिषद्याम्नानाचरातिसमिनव्याहारमहिन्ना क्रियाया एव धर्मत्वमवसीयते । आहुश्चेममेवार्थ भट्टपादाः—

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः। चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता। अन्यत्साध्यपदृष्टेव यागादीननुतिष्ठतः। धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गम्यते। पश्चादीनि च धर्मस्य फलानीति व्यवस्थितम्। चित्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च। तस्मात्तेष्वेव धर्मत्वं धर्माणीति च दर्शनात्। लिङ्गःसंख्याविनिर्मुक्तो धर्मशब्दो निदर्शनम्। इति।

तथा च चोद्नालक्षण इत्यस्य चोद्नाप्रमाणक इत्यर्थः। लक्षणशब्दः प्रमाणवचनोऽ-ध्यायवचनश्च दृष्टो मीमांसायाम् । तथा च चोद्नाप्रमाणकत्वं धर्मस्य सिद्धम् ।

तत्पुनः कथं घटत इति किंचिद्विचारयामः किमयं धर्मोऽप्रमाणक एव, किंवा प्रत्यक्षादीन्येवास्य प्रमाणानि, उत चोदनैव उताहो तयो।विकल्पः, आहोस्वित्समुखय इति । तत्र धर्मस्यातीन्द्रियतया प्रत्यक्षाद्प्रमाणानामसामध्योद्प्रमाणकोऽयं धर्म इति शक्यं वक्तुम् । नैतद्युक्तम्—मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायविरोधेन धर्मपदार्थ एव नाऽऽत्मानं छभेत । तर्हि प्रत्यक्षादिप्रमाणगम्य एवेत्युच्यताम् । न । स्वर्गयागयोः साध्यसाधनभावस्य निपुणमातिनाऽपि प्रत्यक्षतोऽनवगम्यमानत्वात् । न च योगिप्रत्यक्षनगम्यत्वं तस्येति वाच्यम् । अविच्छिन्नधारया भावनया जायमानं योगिप्रत्यक्षं जनिष्यमाणं धर्मे कथंतरामवगाहेत ?। भावना हि नाम—अनुभृतस्य विषयस्य पुनः पुनः स्मरणात्मिका वृत्तिः। सा हि भूतविषयिणी स्यान्न जातु भविष्यद्विषयिणी ।

यत्तु काश्यपीयाः पुनः प्रातिभमृषीणां ज्ञानं घर्मे प्रवर्तत इत्यामनन्ति, तद्वि मनोरथमात्रम् । तद्धि ज्ञानं लिङ्गाभासादिसमशीलत्वान कापि प्रमाणभावमापयाते, सुतरां घर्मे । प्रत्यक्षचोदनयोभिन्नविषयत्वेन विकल्पः समुख्यो वा न धर्मप्रमिति जनिष्तुः मिष्टे । प्रत्यक्षं हीन्द्रियार्थसप्रयोगजन्यत्वेन विद्यमानार्थमात्रं गृह्णाति, चोदना त्विन्द्रियागोचरं भूतं भवद्भावि च वस्तुजातं प्रत्याययति, अनिधगतार्थबोधकत्वस्थाभाव्यात् । तस्माधोदनैव केवला परमं प्रमाणं धर्मे । यस्या हि नास्ति प्रणेता, यस्य अमप्रमादादिदोषिश्चोदनाऽप्रामाण्यशङ्काकलङ्कभाजनतामापद्येत ।

अथ किंग्वित्कर्म ऋतुसाद्भुण्यसंपादनार्थमनुष्ठीयमानं यथा प्रयाजादि, किंविच ऋतुजन्यफलाधानयोग्यतासंपादकं यथा द्विस्तिक्षानादि । अपरं च पुरुषिनष्ठपुरुषाभिलाषितफलसाधकं यथा द्विपूर्णमासादि । त्रीण्येतानि यथासंख्यं केवलक्षत्वर्थ, ऋतुयुक्तपुरुषार्थ,
केवलपुरुषार्थमिति च व्यपदिश्यन्ते । एतत्तत्त्वमनवगच्छन् धार्मिकः ऋतुं कुर्वाणो
वैकल्यमप्यापादयेत् , आत्मनः प्रत्यवायमुपजनयेत् , स्वाभीष्टं च न संपादयेत् । अतो
हि परमकाराणिको भगवाङ्गिमिनिमुनिश्चतुर्थाध्याये जिज्ञासांचके ऋत्वर्थपुरुषार्थो । येनानुष्ठीयमानेन पुरुषस्य भीतिरुत्पद्यते स पुरुषार्थः । यथा यागेनानुष्ठितेन स्वर्गरूपं सुखं
जायते स पुरुषार्थस्तदन्यो विहितः ऋत्वर्थः । तथा च शास्त्रजन्यज्ञानाजन्येच्छाविषयसाधनत्वं पुरुषार्थस्तदन्यो विहितः क्रत्वर्थः । तथा च शास्त्रजन्यज्ञानाजन्येच्छाविषयसाधनत्वं पुरुषार्थस्तदन्यो विहितः क्रत्वर्थः । तथा च शास्त्रजन्यज्ञानाजन्येच्छाविषयसाधनत्वं पुरुषार्थस्तदन्यो विहितः क्रत्वर्थः । स्वा च शास्त्रजन्यज्ञानाजन्येच्छाविषयसाधनत्वं पुरुषार्थस्तदन्यो विहितः क्रत्वर्थः । स्वा च शास्त्रजन्यज्ञानाजन्येच्छाविषयसाधनत्वं पुरुषार्थत्वम् । इदं पुनः पुरुषार्थत्वं धर्मार्थकाममोक्षच्याकृतं पारिभाषिकं भीमांसकानाम् । तत्तु इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वस्यं धर्मार्थकामजन्ये सुखे मोक्षसुले च
समन्वेति । इदं पुनस्तत्साधनमुतक्रियादिष्विति महद्वेल्यस्यम् ।

नन्वतं पुरुषार्थं कत्वर्थं चाविरोपादनुष्ठातुं चातुर्वण्यमण्यधिकियते, कती द्वाविरोषेण चत्वारोऽण्यधिकुर्वाणास्तत्तद्विपतं साध्येयुस्तारतम्ये मानाभावादयुक्तत्वाचिति चेदत्राऽऽहाधिकारस्थले भगवाङ्गीमिनिः—'अपि वाऽन्यार्थदर्शनायथाश्रुति मतीयेत' इति । त्रेवार्णकानेवोपादाय तेषु तेषु निमित्तेषु तत्तत्कर्मणो विधानाच्छ्दाणामनिर्देशाच त्रेविर्णकानामेव वेद्विहितकर्मस्विधकार इति प्रतीयते। यथा—'पयो ब्राह्मणस्य व्रतम्, पार्थुरक्मं राजन्यस्य, आमिक्षा वैद्यस्य ' 'बाई।द्विरं ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्, पार्थुरक्मं राजन्यस्य, रायोवाजीयं वैद्यस्य ' 'वसन्ते ब्राह्मणाऽप्रिमादधीत, प्रीष्मे राजन्यस्य, रायोवाजीयं वैद्यस्य ' 'वसन्ते ब्राह्मणाऽप्रिमादधीत, प्रीष्मे राजन्यम्, शरदि वैद्यः, ' 'वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, प्रीष्मे राजन्यम्, शरदि वैद्यम् ' इत्यादि उपनयनवाक्ये श्रुदस्यानिर्देशादुपनयननं व्यावत्यते । अनुपनितस्य च वेदाध्ययनाभाव।त्रेविरोवेद्ययनमनुष्ठानं च व्यवतिष्ठते न श्रुदेषु । क्ष्मेत्र हि सगवती श्रुतिराचष्टे 'वर्षासु रथकारोऽ

विमादकीतः ' क्तया निषाद् स्थपति याजयेत् ' इत्यादिना तयोरिषकारम् । न प मस्य ग्रहस्य ' इविष्कृदाधावेति ग्रहस्य ' आपि वा पत्न्यवहान्ति ग्रहा विमादि ' सस्याद्वृद्धो न दुबात् दुबाद्दा '। इत्यादिवचनामां नागरूकत्वात् स्थमपनुरूष्णमे ग्रहस्याविकारिनिति वाच्यम् । मस्तु ग्रूदस्येत्यादीन्योचित्यार्थवादः स्थाणि वाक्याभ्यिकृतानां माहाणानां पयआदिष्वेवाधिकारं प्रत्याययेयुर्ने मस्त्वादिषु 'तस्माच्छ्दो येकेऽनवक्छ्छ ' इति श्रुत्यन्तराद्यज्ञानिषकृतस्य ग्रूदस्येव मस्तू-चितमिति वोषयेयुः । इतराणि तु रथकारादिश्चरपरत्वेन गर्भदासपरत्वेन वा नेतव्यानि । यक्त केवित् साक्षाद्वेदविहितकर्मानुष्ठानाधिकारं सर्ववर्णसाधारणमाचक्षाणाः समर्थयन्ते समर्वयमाना अपि नापत्रपन्ते, ते तु मन्यामहे शास्त्रवाहिर्मावेनेव स्वच्छन्दतः स्थानं प्रतिक्यन्ते, नातः शास्त्रकशारणेस्तदीयं मतं खण्ड्यकोटिमाटीकते । यदि शास्त्रणेव स्वतिष्ठाकाकिनी स्थातां, को हि नाम ततोऽप्यधिकमेतन्मीमांसेत ।

एवमवितायाविकारिवन्तायामनुतिष्ठासुरिवकारी सर्वाण्यङ्गान्युपसंहरत्रेव फलं प्रति-प्रस्थत उत यदा यावन्त्यङ्गानि शक्तोत्युपसंहर्ष्णे तदा तावद्धिरुपेतं प्रधानं कुर्वत्रेव फलं प्रस्थत इति किविविन्त्यामः । ननु सर्वाङ्गसमुच्चितमेव प्रधानं फलं प्रसावित्रमिष्ट इति युक्तं वकुम् । अन्यया किविदङ्गप्रहाणे तदामनानमानर्थवयमापद्येतिते चेत्र । आम्नातानां हि सक्ताङ्गानां नित्यनैमित्तिककाम्यनिषद्धादिकमेसु साधा-एण्येनोक्योगः समस्वि, तत्र चावश्यं सर्वाङ्गोपसंहारेणेव सुफलान्येवमामनातानाम-कार्या कम्यो कर्माण नान्तरीयकत्या चरितार्थत्वात्रित्यप्रयोगे च कदाचित्समप्राङ्गो-पतंद्यसम्बद्धाः कानिचिदङ्गान्यनुतिष्ठक्मि समग्रं फलमश्चवीत । सर्वशाखाप्रत्ययाधिकर-कन्यांन कार्यन्ते समाम्नातानां गुणिकियाद्यङ्गानामुपसंहारस्याङ्गीकर्तव्यतया प्रधानमनु ते ते गुणाः संकामन्ते । स्पष्टं चैतत् पष्ठे ।

अनुष्ठेयपदार्षप्रयोगप्रतिपादकेषु कल्पस्त्रेषु सत्सु किं पुनस्तया मीमांसया नः प्रयोजनं यावता न्यायेन निर्णिनीष्यमाणानर्थान् सम्यक् प्रयोगेषूपनिनध्य प्रदर्शयन्ति कल्पसूत्राः शिति, वैन्नैवम्—कल्पसूत्रेम्यः किलार्थवादादिमिश्रशाखान्तरविप्रकीर्णन्यायलम्यविध्युपः संद्युरनिष्पनः प्रयोगप्राञ्चमात्र एव विज्ञायेत । कर्मणः शेषशेषिभावोपदेशाति-वेशाह्यभावतन्त्राधिकारविचारादयो विषया नैवान्तरा मीमांसां केवलं कल्पसूक्षेरवगन्तुं पार्यन्ते । ऋतुप्रयोगं पाठमात्रेण कल्पयन्ति इति किल कल्पशब्देन

न्यपदिश्यते । 'एतत्तीर्थमित्याचक्षते' 'ऋचं पादग्रहणे' इत्यादिस्वकृतसंज्ञापरि-माषादिभिः प्रयोगस्य सूचकानि सूत्रत्वेन व्यपदिश्यन्ते । इति हि सामान्यतः कल्प-सूत्रयोभेदो वक्तुं सुशकः । सर्वत्र वेदार्थनिरूपणपराः स्मृत्यर्थनिर्णायकाश्च न्याया मीमो-सायामेव संग्रिथता इति न जातुचिद्पि शङ्कनीयं गतार्थत्वं मीमांसायाः कल्पसूत्रैः ।

वस्तुतो मीमांसाशास्त्रं प्रयोगशास्त्रं च नात्यन्तं विभिन्नमपि तु परस्परमुपकुर्वाणे एकमेव तत्त्वं संपादयतः । मीमांसया हि क्रियातत्त्वं निर्धार्थं प्रयोगशास्त्रेण तदनुष्टात्य्यम् । यथाऽऽयुर्वेदे विचारः प्रयोगश्चेत्युभयमपि सममेव संपद्यत एवमेव मीमांसाकल्पसूत्रयोरेकविषयत्वं सूपपादम् । तानि च कल्पेसूत्राणि बहुभिर्क्कविभिर्वहृति व्यसूचिषत । यथा ऋग्वेदे, आश्वलायनं सांख्यायनिमत्यादि, कृष्णयजुर्वेदे, आपस्तम्ब, बोधायन, मरद्वाज, कठ, वैखानस, वाधूल, मानवादीनि, शुक्तयजुर्वेदे, कात्यायनपौरस्करादिनि, सामवेदे –दाह्यायण, लाट्यायनगोभिलीयादीनि, अर्थवेवेदे कीशिकादीनि।

अथ मीमांसायां यैविद्वद्भियें च प्रबन्धाः प्राणायिषत तांश्च कांश्चिदत्रो। पहतुं मिच्छामः ।

| प्रन्थाः                                                              | प्रणेतारः               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| मीमांसादर्शनम्-(सूत्राणि)                                             | जैमिनि:                 |
| सृत्रवृत्तिः                                                          | उपवर्षः                 |
| मीमांसासूत्रभाष्यम्                                                   | शबरस्वामी               |
| वार्तिकम् ( स्होकवार्तिकं तन्त्रवार्तिकं<br>टुप्टीका )                | भट्टकुमारिलः            |
| विधिविवेकः )<br>भावनाविवेकः }                                         | मण्डनामिश्रः            |
| विभ्रमविवेकः )<br>न्यायकणिका                                          | वाचस्पतिमिश्रः          |
| शास्त्रदीपिका<br>न्यायरत्नाकरः ()<br>न्यायरत्नमाला ()<br>तन्त्ररत्नम् | <b>धर्थसारियमिश्र</b> ः |

भापस्तम्बाश्वलायन-न्बोधायन-न्त्रस्थाषाढ -भरद्वाज - वैखानस-द्वाह्यायण--लाव्यायन-खदिर-सांह्यायन-कढ-मनु-गौतम-कारयायन-कौशिकप्रमृतिभिमेद्दिषिभिन्नद्विभिः प्रणीतानि वरुपसूत्राणि सांप्रतमिष सम्याख्यानि लभामष्ट् इति सानन्दं निवेद्यितुमुत्कण्ठते चेतः ।

२ पारस्कर इति कात्यायनस्यैवाभिधानमित्याभियुक्तीकिः।

प्रणेतार: प्रन्थाः मृहसोमेश्वर: न्यायसुधा, तन्त्रसारः नै।मनियन्यायमालाविस्तरः माघवाचार्यः विधिरसायनम् मयुखावाछे: अप्पय्यदीक्षिताः उपक्रमपराक्रमः वाद्नक्षत्रमाला सिद्धान्तचान्द्रका सिद्धान्तचन्द्रिकागुढार्थावेवरणम् रामकृष्णः माष्ट्रचिन्तामाणिः विश्वेश्वरसूरी (गागामट्टः) मादृदीपिका भाष्ट्ररहस्यम् माहकीस्तुम: खण्डदेव: फलैकत्ववादः मास्कररायः, श्रीमद्वाब्छेश्वरः चिन्तामणि: बृहती } प्रमाकरः ऋजुविमला **शालिकनायामिश्रः** प्रकरणपश्चिका नयविवेकः मवनाथ: नयविवेकदी।पिका वरदराजः **मुँबो**धिनी रामेश्वरसूरी आपदेव: मीमांसान्यायप्रकाशः शंभुभट्टः प्रभावली श्रीवेक्ट्रदेश्वरमखी वार्तिकाभरणम् मीमांसापारभाषा कुष्णयज्वा रामकृष्णभट्टाचार्यः पूर्वमीमांसाधिकरणकीमुदी अर्थसंग्रहः लौगाक्षिभास्करः महशंकर: मीमांसाबालप्रकाशः वासुदेवाध्वरी कुत्इलवृत्तिः शाबरभाष्यविवरणम् गोविन्दुमुनिः मीमांसाचिन्द्रका बह्यानन्द्सरस्वत्यः

;

अन्यद्पि विधिरसायनसण्डनतन्यण्डन—दुरूहाशिक्षाङ्गत्वनिरुक्ति— माटालंकार— शाहरभाष्यन्याद्यादीपाशिलाप्रमृतयो प्रन्था उपलब्धा अनुपलब्धान्य बहवः श्रूयन्ते ।

मन्यामां प्रणेतुकां च पौर्वापर्ये कालनिर्णये चैतिद्यविद एव प्रमाणमिति नात्र न्यापा-रयामो छेसनीमात्मीयाम् ।

सर्वेष्यपि दर्शनेषु प्राद्यक्ष नन्याक्षेति ग्रन्थकृतो द्विविधाक्षकासति । काचिदुमयेषां मतान्यपि मिचन्ते । एवं मीमांसायामपि जरन्मीमांसका नन्यमीमांसकाक्षेति ग्रन्थकर्तारः किनिन्मतवैविष्येण ग्रन्थान्प्रणयन्तः कामपि शोभामेव पुष्णन्ति मीमांसाशास्त्रस्य ।

ज्ञानप्रामाण्यविषये बहु विवदन्ते प्राञ्चो दार्शानिकाः ।

श्रामाण्यमप्रामाण्यं च स्वत एव जन्यते गृह्यते चेति सांख्या आमनान्ति।
नैयायिकास्ते द्वे अपि परत इति प्रातियन्ति।
सीगतास्त्वप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परत इत्यातिष्ठन्ते।
सीगासकाः पुनः प्रामाण्यं स्वतः, अप्रामाण्यं परतक्षेति समाचक्षते।

अनम्यासद्शापसङ्गाने संदेहोपपत्तयेऽनुमानादिना प्रामाण्यं ज्ञायत इति नैयायि-कानामाकृतम् ।

अत्र मीमांसकाः— यदि हि ज्ञानं स्वगतं प्रामाण्यं स्वतो निश्चेतुं न शक्नुयात्तिहैं जगिति निश्चयात्यन्तामाव एव स्यादित्यान्ध्यमेवाशेषस्य जगतः संपद्येत । न हि स्वतोऽनिश्चीयमानोऽष्यः परतो निश्चेतुं पार्यते, परस्यापि तद्वदेवासामध्यीत् । अतो यत्र कापि वा स्वतो माह्यत्वमङ्गीकरणीयं तद्वरमुत्सर्गतः सर्वज्ञानेष्वेव प्रामाण्यं स्वतो गृह्यत इत्य-ङ्गीकारः । तत्र स्वतो प्राह्यत्वं प्राथमिकज्ञानमहम्राह्यत्वं, तद्प्रामाण्याम्राह्मयावज्ञान-प्राह्मकसामग्रीम्राह्मत्वमिति यावत् । एताहशं स्वतो म्राह्मत्वं मीमांसकानां त्रिष्विप मतेषु युज्यते ।

मुरारिमिश्रमते—अयं घट इत्याकारकज्ञानीत्पत्तिद्वितीयक्षणे घटमहं जानामीति तिद्विषयकोऽनुच्यवसायः समुत्पद्यते, तेनैव तद्विद्विशेष्यकत्वाविच्छन्नतत्प्रकारकत्वरूपं प्रामाण्यं गृह्यत इति तद्प्रामाण्याग्राहिका थावती ज्ञानग्राहिका सामग्री, व्यवसायात्ममनः- संयोगादिक्षण तज्जन्यो ग्रहोऽनुव्यवसायः, तद्विषयत्वं प्रामाण्यस्याम्युपेयत इति स्वतो श्राह्यस्वोपपत्तिः।

प्रामाकरास्यु—झानानां स्वप्नकाशत्वेन घटमहं जानामीत्याकारकव्यवसायेनैव प्रामाण्यअहणं समामनन्ति । तन्मते झानप्राहकसामग्रीपदेनेन्द्रियसंनिकर्षादिघटितसामग्री-परिप्रहासञ्जन्यवसायात्मकप्रहाविषयत्वात्स्वतो ग्राह्मत्वं प्रामाण्यस्य सूपपादम् । भादृाः पुनः अयं घट इत्यादिज्ञाने जाते ज्ञातता नाम कश्चित्सविषयः षदार्थी घटे उत्पद्यते, तिहिङ्गकानुमित्या प्रामाण्यं विषयी क्रियत इति प्राथमिकग्रहप्राह्यत्व तस्योपपादयन्ति । तत्र ज्ञानग्राहकसामग्रीपदेन परामर्शघटितसामग्रीपारंग्रहे तज्जन्यानु-मितिग्रहविषयत्वात्प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यं संपद्यते ।

अथाध्वरमीमांसकाः विग्रहवतीं देवतां नाङ्का कुर्वन्तीति किंचिदिव निरीश्वरवादिकोटी तान्निवेशियतुमीहन्ते केचित्पण्डिताः-वस्तुतो न भगवाञ्जीमिनिः प्रत्याचरूयौ देवतानां विग्रहवत्त्वम् । भाष्यकृच्छबरस्वामी पुनरम्युपगम्याप्यविग्रहां राज्दमात्रमधी देवतां कर्मणः प्राधान्यं सर्वोङ्कपरिपूर्णतां च निरानाधमुपपाद्यिष्यामीति प्रौदिबादेन देवतानां विग्रहवरवं निराकुर्वाणो भाष्यमाकलयांचकार नावमिकस्य देवताधिकरणस्य । सोऽयं तदीयो गृहोऽभिमंधिर्यत्केचिद्वेदार्थतत्त्वमनवगच्छन्तस्तदुदिते कर्मणि निभैरमनावहन्तश्च देवताविग्रहमेव बहुमन्यमाना अङ्गप्रधानादिकियाजातमगणयन्तः कर्मणो वैकल्यमेव संपादयेयुरिति देवतानां विग्रह एवासञ्जूते कर्मकलापेष्वेवैकतानं मनः संपद्यत इति । परमार्थतश्च देवतानां विग्रहाभावो महावादिनां, सांख्यादीनां दार्शनिकानां च संमतः। औपाधिकविग्रहाङ्गीकरणं तु न सामञ्जस्यमश्चवीतेति । अत एव भगवानसूत्रकृद्ि स्पष्टमेव निराचष्टे देवतायाः प्राधान्यम् । तावतैवावगम्यते देवतायाः प्राधान्ये, कर्मण्य-निर्भरः संमवेज्जनानामित्याकृतं सूत्रकृतः । शास्त्रदीपिकाकारप्रभूतयो निवन्धकारा अपि विग्रहवत्त्वमभ्युपगम्यैव देवतानां फलदातृत्वं प्राधान्यं च निराचकुः । उत्तरमीमांस-कास्तु चित्तेकाष्ट्रयानिबन्धनमुपासनं प्रचिचारायिषन्तो ' वज्रहस्तः पुरंदुरः ' इत्यादिभूतार्थ-वादैरि समर्थ्यमानं विग्रहवस्वं लोकोपकृतय उपन्यभान्तसुः । तेषां गृढोऽयमभिसंधिः-यद्यपि परमार्थत एव विग्रहवत्त्वाभावः पूर्वतन्त्रसंमतोऽस्माकमपि रुचये मवति, मन्दा-नुकम्पार्थ पुनश्चित्तैकाष्ट्रयायोपासनां प्रवर्तयेम, तथा चौपाधिकविमह्वतीं देवतामु पासीरन्, ज्ञाननिष्ठाधिकारं चानुविन्देरन् । शोभते चैतद्विग्रहवती देवता, संनिधाय परिगृद्य भुक्त्वा तृष्यिति प्रसीदाति चेति, इति ।

नैतं पक्षं क्षोदक्षमं मन्यन्ते मीमांसकाः - अभ्युपगतेऽपि विग्रहे संनिहितं हविः स्वयं देवता कर्मभूमिमुपसय मुनक्तिति विरुद्धोऽयमंशो न शक्योऽभ्युपगन्तुम् । न चामुक्षाना प्रसीदतीति युक्तम् । न चाप्रसन्ना फलं दद्यादिति सांप्रतम् —न चाददाना फलं प्राधान्यमश्रोतीति समझसम् । मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणेष्विपि देवतानामपि तपश्चरणकृत्वनुष्ठानश्चादिमन्त्रतः समीहितसिद्धचनुकीर्तनात्कर्मेव फलं प्रसिवतुमीष्टे । मन्द्रियः श्रद्धालवस्तु कामं श्राम्यन्तु देवतैव फलदात्रीति । को हि नाम सचेताः श्रद्धात स्तोक-मण्ड्काद्यस्तिर्यञ्चः, अचेतनाश्चीषधिवनस्पत्यः, अश्चा गावो हनुदन्ता अश्वस्पा अश्वन्य

चितासेक्कारशकृत्वरणाद्यश्च देवतात्वेन यागेषु श्र्यमाणा अपि यष्टुः कामितं फडं साधियतुं धृष्णुयुरिति । न चात्र अमितन्यम्—अतिथेः प्रीतिमुपजनियतुं कियमाणा सित्किया यथाऽतिथिप्रधाना भवति एवं देवताराधनार्थो यागो देवताप्रधानक एवेति । आतिथिमोजनस्य प्रमाणान्तरेण ताद्ध्यावगमात्, तत्रापि नातिथिमोजितितुः फडं ददाति प्रीयमाणोऽपि न हासौ स्वर्गादिप्रदानायेष्टे, तत्ताहशः सत्कार एव यष्टुरमिष्टं संपादियतुमीष्टे यागवत् ।

यत्तु 'मम त्वेवं वदतोऽपि वाणी दुष्यतीति हरिस्मरणमेव शरणम् ' इति खण्डदेवव-चनं तद्वेदान्तिमते स्थितस्य ममेत्यर्थविवक्षया योजनीयम् ।

अथ मीमांसका जीवातमानं कीदृशमम्युपयन्तीति समाछोचयामः—आदितस्ताव-च्छरीरम्, इन्द्रियाणि मनो बुद्धि प्राणांधानात्मत्वेन समर्थयन्तस्तत्साक्षणं तद्विष्ठातारं परछोकसंबन्धिनं नित्यं कर्तारं फलभोक्तारं च समामनन्ति । सुखाद्यः किषदाश्रिता गुणत्वाद्र्पवदित्यनुमानेन देहादिबाधात्तद्तिरिक्तात्मासिद्धिः । चैतन्यस्य तु शरीरधर्मत्वं नास्तीत्यवक्यं तदाश्रयत्वेन चाऽऽत्माऽङ्गीकरणीय इत्याचक्षते ।

शरीरसंबन्धो बन्धस्तद्भावो मोक्षः, कर्मणा निष्पन्नानां देहानां यः प्रध्वंसः, यश्चानुत्पन्नानां प्रागमावः स मोक्ष इति यावत् । कर्मनिमित्तो हि बन्धः कर्मक्षयादेव नश्यति । स च कर्मक्षयः, यो देहाद्विविक्तमनन्तमजरमदुःखमात्मानं जानाति, तस्य देह-संप्रयोगाविरक्तस्य फछोपभोगेन भविष्याति । ततश्च तिन्नामित्ते शरीरे पतितेऽनागतानां च कर्मणामननुष्ठानादेवासत्त्वादेहान्तरानुत्पत्तेरत्यन्तासंबन्धः शरीरेण मवति । स एव च क्रीत्यते मोक्ष इत्यपवर्ग इति च । स्वर्गस्तु सुखतारतम्यरूपः क्षायिष्णुश्च मवति । अत्र च प्रमाणयन्ति—

यन दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम् ॥ इति वचनम् । मीमांसकाः सृष्टिं महाप्रलयं चानम्युपगच्छन्तः 'यः कल्पः स कल्पपूर्वः' इति व्याप्त्याऽनादिरयमनन्तो जगद्वचवहारप्रवाहः प्रवर्तत इत्यातिष्ठन्ते । यदीश्वरः सृष्टिमु-

१ तदेतत्सर्वे मन्त्रार्थवादादिभ्यः प्रतीयमानमाकाराचिन्तनं देवतानां मणवता वास्केन निक्के प्रपश्चितम्-तत्र वायं निष्कृष्टोऽयों भाष्यकारैः । पौरुषविष्यम् । अपौरुषविष्यम् । कर्मार्थातमामयविष्यम् । निल्मोभयविष्यम् । माह्यमाग्यादेव देवतायाः सर्वमुपपद्यतं इति । अमूर्ता, सूर्ता, एकथा, द्विषा, बहुषा चेति । उक्तं च---

<sup>&#</sup>x27; हीना न निन्दा स्तुतिरेव सा स्याहेवान्मर्त्यः सम्यगभिष्टुयात्कः । शक्तिक्षयेऽप्यथ्यवस्यन्ति शिष्टाः स्तोतुं न पश्यन्ति गति यतोऽन्याम् ' ॥ इति ।

त्याद्येरिक पुनः फल्लमिसंधायोत्पाद्येत्। ' प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रय-र्तते '। यदि जीवविषयिण्यनुकम्पैव सृष्टीनिंमित्तमिष्येत साऽपि न मागिनी, दुःखदर्शन-निमित्ता ह्यनुकम्पा भवति, न च सृष्टेः प्राक्, शरीरिणामात्मनां किंचिदुःखमस्ति येनानुकम्प्येरन् । अतोऽनुकम्प्यामावाज्ञानुकम्पा संमवति । अथ असत्यपि दृःले मुखस्यामावात्तां निर्माऽनुकम्पा संभवेदिति चेन्न । तथा सति तयाऽनुकम्पया प्रवर्तः मानः परमेश्वरः सुखमेवैकं सजेन दुःखम् । दृश्यते चैषा सृष्टिः सुखदुःखोभयात्मिका । न चापि शक्कनीयं परमेश्वरस्य स्वतः किंचित्प्रयोजनमस्तीति । आप्रकामत्वव्याघातात । कीडार्था प्रवृत्तिरिति चेत् । क्रीडा हि विनोदजन्यसुखार्थैव । न चासावाप्तसुखस्य संभ-वति । तद्नवाष्ठी कृतार्थतालक्षणमैश्वर्य तस्य भज्येत । ऋडिा चारुपीयसी हि रमयति । संमस्तमृथरादिविषयो जगद्धिम्बरचनारूपो महाव्यापारोऽितक्केशरूपो न ऋडिया विनोः द्यति । न वा चित्तमनुरञ्जयति । किं च यदि सिस्टला, अनुकम्पानिमित्ता, संजिहीर्षा ताई किनिमित्ता स्यात् । साऽष्यनुकम्पानिमित्तेति न भ्रमितन्यम् । विरुद्धयोरनुकम्पैकः हेतुकत्थासंभवात् । किं च सिस्रक्षुभगवान्साधनसचिवः स्जेदुत तद्दिकलः । नाऽऽद्यः । तदानीं साधनान्तरासंभवात् । धर्माधर्मावेव साधनामिति ब्रुम इति चेत्तयोरिप प्राक् स्टेर-संभवात् । नान्त्यः । असाधनस्य स्रष्टुः कापि स्रष्टृत्वाद्शेनात् । तस्मात्स्रष्टुरमावान कदाचिद्नीदृशं जगत्, इति।

अनुपल्लिष्ठस्पं षष्ठं प्रमाणमुपयन्ति कर्मवादिनः । भूतले घटासत्त्वद्शायामिह घटो नास्तीति यः प्रत्ययः स चाभावं नाम पदार्थमवगाहते, जायते चानुपल्ल्ध्यपरपर्याया-दभावास्त्यात्करणादिति ।

प्रामाकरास्तु—इह घटो नास्तीति प्रतीतावपह्नुत्य नास्तित्वं प्रमेयामावादेव षष्ठं प्रमाणं नाम्युपेयत इति संगिरन्ते । माट्टाः पुनस्तदेतन्मतं न क्षमन्ते । योग्यानुपल्म्मोत्तर्मिह घटो नास्तीति प्रत्ययस्य किं बत, आलम्बनमिष्यत आयुष्मता । भूतलमिति चेत् । सत्यिष घटे तादृशप्रत्ययप्रसङ्गात् । किंच गिव नायमश्च इति प्रत्ययः, रूपे नायं रस इति प्रत्ययश्च किमवगाहते । न तावद्भूपम् । तस्य अश्वरूपप्रतियोगिनरपेक्ष्येणापि प्रतीयमानत्वात् । अश्वो न भवतीति ज्ञानस्य तु प्रतियोग्यपेक्षत्वम् । अथ गोरूपिति चेत् । सिंहादौ नायमश्च इति प्रतीतिनीत्वचेत । गोरूपस्य तत्रामावात् । नन्वश्चप्रति-योगिको गवानुयोगिकश्च भेदस्तादृशप्रतीत्यालम्बन इति चेत्तिहि कोऽयं भेदो नाम । किमितरत्तराभावः । समायातं तर्धाभावेन । पृथवत्वाख्यो गुणविशेष एव भेद् इति चेत्तस्य द्रव्यगतत्वस्वामान्यात् , गुणानां च गुणानिष्ठकरणत्वात् , रूपं रसो न, रसो रूपं न, इति, इतरेतराभावप्रत्ययो न जायेत । तस्मान्नास्तीति प्रतीतिविषयोऽस्ति कश्चिद्मावाख्यः पदार्थोऽनुपल्लिक्षगम्य इति ।

यह्रश्रीनान्तरेषु तत्र तत्रान् होते अभवस्याधिकरणस्वरूपत्वं मीमांसकैरम्युपगम्यत इति तत्र्प्रामाकराणां मतमित्याकलनीयं सुधीभिः।

एत एव प्राभाकरा अख्यातिवादिन इति प्रथन्ते । ते हि शुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानस्य भ्रमत्वमेव नाङ्गी कुर्वन्ति, सर्वे हि ज्ञानजातं जगित प्रैमवेति मन्वते । कथं तर्हि रजतार्थिनः शुक्ती प्रवृत्तिरिति चेच्छृणु—

इदं रजतिमत्यत्र ज्ञानद्वयं विद्यते । इदिमिति प्रत्यक्षात्मकं पुरोवर्तिज्ञानम् । तत्र दोषवशात्तद्वतशुक्तित्वविशेषस्याग्रहः । तन्मात्रं च गृहीतं सदशतया संस्कारोद्घोषक्रमेण रजतस्मृतिं जनयति । अतो रजतिमिति स्मरणात्मकं रजतज्ञानम् । तत्र गृहीतग्रहणस्य-मावमिष दोषवशाद्गृहीततत्तांशप्रमोषाद्ग्रहणमात्रमवातिष्ठते । तत्र द्रष्टुः शुक्तिरजतयोरसं-सर्गग्रहो नास्ति, तावतेव रजतमर्थयमानोऽपि ददिमि प्रवर्तते । च ज्ञानद्वयद्वपत्वे कयं विशिष्टज्ञानव्यवहार इति वाच्यम् । ज्ञानयोरपि भिथोऽसंसर्गग्रहामावात् । तथा च रजतस्मृतेः पुरोवर्तिद्वव्यमात्रग्रहणस्य च मिथः स्वरूपतो विषयतश्च मेदाग्रहासंनि-हितरजतगोचरज्ञानसारूप्येण, इदं रजतिमिति भिन्नेऽपि स्मरणग्रहणेऽभेदव्यवहारं सामानाधिकरण्यव्यपदेशं च प्रवर्तयत इत्येषा तेषां मर्यादा ।

इमां प्रामाकराणामरूयातिममृष्यन्तो भाद्वा विपरीतरूयातिमाचक्षते । विपरीत-रूपातिरन्यथारूपातिरित्यनर्थान्तरम् ।

यत्तत्र केचिद्विपरीतस्त्यातिम्, अन्यथास्यातिभिन्नामाहुस्तन्मीमांसाशास्त्रान्तम् स्वक् किमिति ज्ञेयम् । न विवेकाग्रहणमेव भ्रान्तिर्वक्तुं शक्यते । अङ्गुलिनिपीडितदृष्टिः पुमान् ' एक एवायं चन्द्रो न द्वौ ' इत्येवं चन्द्रस्य द्वित्वविवेकं विस्पष्टमनुसंद्धानोऽपि चक्षुषा चन्द्रद्वित्वं प्रतिपद्यते । कथमियं प्रतिपत्तिर्विवेकाग्रहिनिमत्ता स्यात् । एवमवगतिद्कःः पुरुषः संभ्रमे दिग्भ्रमं प्राप्ताति । तत्रापि कथं विवेकाग्रहो निमित्ततामधिगच्छेत् । किं च यदि सत्यरजतस्थले तादात्म्यमवभासते, न शुक्तिरजतस्थल इति व्यवस्था, तद्यवन् मास्यमेदाद्वभासस्य वैलक्षण्यमनुसंद्ध्यादेव । तथा च कथं रजतार्थी शुक्तौ प्रवर्तेत । तस्माद्विशिष्टव्यवहारोपपत्तये प्रवृत्त्युपपत्तये चास्ति कश्चिद्धम इत्यवस्यम्रीकरणीयम्। तत्र चान्यत्र सन्तं पदार्थ तद्निकरणे देशे गृह्णातीति । अन्यथास्यातिरेवेषा विपरीतस्त्या-स्यपरपर्यायाऽभ्युपेतव्येति माद्वानां प्रचट्टकम् ।

एतदेकमेव मीमांसाशास्त्रस्य विशेषतो भट्टमतस्य सर्वसंप्रतिपन्नत्वं समर्थायेत्रमञ्ज्ञम् , यत्-वेदान्तिनः सत्यपि कर्मबद्धप्राधान्यादिविषये मिथो विगाने । त्यवहारे भट्टसंमिता-मेव प्रक्रियामङ्कीकुर्वाणाः स्वीयं मतं सम्यगारचयन्ति । अत एव च प्राहुरमियुक्तः। वेदान्तिनः ' व्यवहारे भाष्ट्रनयः ' इति । न खलु वेदान्तिनामुपानिषत्तत्वं निर्मथ्यो-यच्छतां स्वातन्त्र्येण शास्त्रं प्रणयतां यथेष्टं प्रिक्रित्यान्यूहरचनं नामैकान्ततो दुःशकं, नापि वा वैशेषिकादिदर्शनगतायाः प्राक्रियाया आलम्बनम् । तन्मन्यामहे भष्टमतमेव शास्त्रसिद्धं क्षोदक्षमं न्यायोपबृंहितं क्षिरतमं वेति द्रविष्ठोऽयं प्रत्ययो वेदान्ति-नामिति ।

अवतिष्ठतां पुनः पारमार्थिकं तत्त्वं विभिन्नम् । शास्त्रमर्यादा पुनर्भाष्टेः कामपि इदयहारिणीमेव शैलीमापादितेति समुपादेयतामापन्ना वेदान्तिनाम् ।

एतेन च मीमांसकेषु निर्निमित्तं निर्गिलं च कैश्चिद्रस्पप्रज्ञैः समुद्धान्यमानानि दूष-णानि ' निरीश्वरवादिन इति ' ' कर्मचादिन इति '। ' अत एव भगवत्पादः श्वंकराचार्यरेतन्मतं खण्डितम् ' इत्यादीनि प्रत्याख्यातानि वेदितन्यानि ।

किंप भट्टै:-अयं घट इत्यादीनां ज्ञानानामतीन्द्रियतयाऽनुमानेनैव तित्सिद्धिरिष्यते ।
न पुनिरेतरेरिव ज्ञानविषयकप्रत्यक्षमनुन्यवसायादिकमिमन्यते । किं तदनुमानं यत्ज्ञानानि साधियतुमीष्टे । घटादयः पदार्थाः प्रत्यक्षादिज्ञानोत्तरं परोक्षा अपरोक्षा इति
व्यवहारविषयतामापद्यन्त इति सर्वजनीनम् । एतच्चाऽऽपरोक्ष्यं पारोक्ष्यं च कार्यमूतं
स्वकारणं विज्ञानमुपकरूपयति । यथा हि गम्यादिक्रियाः कर्मादिमूतेषु ग्रामादिषु संयोग्धिनि फलान्युपजनयन्त्येवं ज्ञानिकयाऽपि हि सकर्मिका सती कर्मभूतेष्वर्थेषु फलं
जनयति तदेतत्फलमापरोक्ष्यादिकम् । कार्योत्कारणमनुमातव्यमिति न्यायेनानुमिमीमहे ।
प्रयोगस्तु-घटः, ऐन्द्रियकज्ञानविषयः, तज्जन्यापरोक्षतावत्त्वात्, इति ।

निर्णयसिन्धु-वीरिमित्रोदय-दत्तकचिन्द्रका-व्यवहारमयूख-स्मृतिचिन्द्रका-दायवि-माग-विवादिचन्तामणि-विवादरत्नाकर-मिताक्षरा -हेमाद्रिप्रमृतयो निवन्धा मनु-परा-शर-याज्ञवल्क्यप्रभृतीनां स्मृतयश्च मीमांसाशास्त्रप्रतिपादितान्नेकाविधान्न्यायानुपनीव्यैव धर्मतत्त्वं निर्णयन्तीत्यवद्यं धर्मशास्त्रमनुशीलयद्भिरिदं शास्त्रं समादरणीयम् । वाक्य-शास्त्रं किलैतत् । एतदनधीत्य न सलु निर्विचिकित्सं शास्त्रार्थः शक्यः संप्रतिपत्तम् ।

केचित्पुनरन। झातशास्त्रगन्धाः किं बहुना ज्ञातशास्त्रास्वादा अपि कितिपये सर्वशास्त्र-प्रदीपमूतमपीदं मीमांसाशास्त्रं पौरोहित्येनोपजीवतां भिक्षन्नाह्मणानामेव प्रयोगरूपिनश्चाय-कतयोपयोगितामापद्यत इति मन्यन्ते । मन्यामहे सोऽयमेषां मितिविपयीसः । यतोऽत्र व्युत्पादिता न्याया वाक्यतात्पर्यनिणीयकतर्करूपत्वाच्छक्या छौकिकेप्वपि वाक्येषु योज-।यतुम् । न केवछमदृष्टपरेष्वेव वैदिकेषु, न हि वेदवाक्यान्युदाहृत्य व्युत्पादिता गुणा दोषा वा वाक्यान्तरेषु स्वभावं पारितृह्यः, न हि जामात्रर्थमापि कृतं मधुरान्नं पररसनां प्राप्य विपरीतं भवति। अत एव राजकीयनियमेष्वपि, दायविभागदण्डचादण्डचादिविषये मीमांसान्याया एव शरणीकरणीया नान्तरीयकतया संवृत्ता इति ततोऽपि सुस्पष्टमेवावग-न्यते छौकिकादिव्यवहारोपयोगित्वमस्य शास्त्रस्य ।

शिष्टाकोपाद्यधिकरणमनुसंद्धतां तु नैतित्तरोहितं यत् तत्तद्देशमेदेन प्रवर्तमानानाचारा-न्व्यवस्थापयितुमिद्मेव शास्त्रं प्रभवतीति ।

तथा वेदानतादिशास्त्रेषु प्रस्थानत्रयीभामतीप्रभृतयो गमीरतमा अपि प्रन्था भृषिष्ठं मीमांसान्यायैरेव संभृतास्तत्त्वं विवेचयन्तीत्यहो अस्य शास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वम् । सर्वथा न्यायानां निधिः किलेषः । अत एव चाभियुक्ताः शास्त्रेऽस्मिन्न्यायमाला—न्याय-विन्दुन्यायरत्नमाला—न्यायकणिका—न्यायसुधा—न्यायप्रकाश इत्यादिशब्दरेव विभूषितान् प्रवन्धान् प्राणेषुः ।

क्यं तर्ह्यान्वीक्षिक्या न्यायशास्त्रत्वन्यपदेश इति चेत्तत्र प्रमाणेरर्थपरीक्षणं न्यायः परार्थानुमानं वा। तद्धिकृत्य प्रववृते तच्छास्त्रम् । एतत्पुनर्वाक्यानामर्थनिर्णायकत्वं युक्त्या विशद्यतीत्यनयोर्भेदः ।

यत्र मीमांसकानामितरैर्दार्शनिकैः सह महान्विरोधो यश्च मीमांसाशास्त्रस्य, किं बहुना भारतीयधर्मस्यैव जीवातुः, सोऽयं वेदानामपौरुषेयत्ववादो, नित्यत्ववादः, प्रामा-ण्यवादश्च सांप्रतं मीमांस्यते ।

अत्र शास्त्रान्तरकृतः प्रत्यवतिष्ठन्ते । उत्पन्नो गकारो नष्टो गकार इत्यापामरप्रतीति-बलाद्वर्णानामनित्यत्वं तावित्सद्धम् । कथंचिद्वर्णानां नित्यत्वाम्युपगमेऽपि तदानुपूर्वीक्रप-वेदानां नित्यत्वं तु सर्वथा न संगच्छते ।

काठकाद्यश्च समाख्याः सकर्तृकत्वमेव वेदानामुपोद्धलयन्ति । सित च सकर्तृकत्वे पुरुषसंबन्धनिबन्धनदोषसंभावनया प्रामाण्यमपि न यथावत्संजाघटीति । तथा हि—वेदः प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवान् वाक्यत्वात् । भारतादिवत् । इत्यनुमानेन वेदानां पौरुषेयत्वम् । पुरुषश्च कठकलापादयः । तेषां सर्वज्ञत्वसंदेहे त्विश्वर एव कर्ता करूप्य-ताम् । अत एव त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेद आदित्यात्सामवेद इत्यादिश्चतिरेवाचष्ट उत्पत्तिमिति ।

पक्षमेनं क्षततक्षं तक्ष्णुवन्ति मीमांसकाः—अलैकिकः, अपूर्वात्मा च वेदार्थो न कर्य-चिद्पि पुरुषेर्बुद्धावारोपयितुं पार्यते । अनारोपयन्तश्च बुद्धौ कथं वाक्यानि विरचयेयुः । काटककालापकादिसमाख्यास्तु प्रवचनातिशयेनाप्युपपद्यन्ते । स्मर्यते च वैश्वंपायनः सर्व-शाखाध्यायी, कठो हि केवलमिमां शाखामध्यापयांबभूवेत्यादि । न चानेकपुरुषसाधारणं हि प्रवचनं कयं काठकत्वेनैव समारूयायेत, कर्तृत्वे पुनः कर्तृरेकत्वाद्युष्यते समारूया सेयामिति वाच्यम् । अतिशययोगेनासाधारण्यं कठस्यैवोपपद्यते । यो हि परम्परयाऽ-विच्छेदेनाध्यापनप्रसितो वभूवेति ।

उक्तानुमानं तु-वेदः प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकथमीमाववान् , अस्मर्थमाणकर्तृकः स्वात्, आरमवत्, इत्यनेन, सत्प्रतिपक्षितम् ।

प्रत्युत पूर्वकालो न वेदशुन्यः कालत्वात् , वर्तमानकालवत् ।

प्राकालिकं वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकम्, अध्ययनत्वात्, अद्यतनाध्ययनवत् ।

वेदा न पौरुषेयाः संप्रदायाविच्छेदे सति, अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् ।

इत्यादिभिरनुमानैः पौरुषेयत्वस्य समूलमुन्मूलनात् ।

ननु अस्मर्यमाणकर्तृककृपादौ व्यभिचार इति चेन्न । तत्रापि सामान्येन कर्तृस्मरणात् । आदराभाववत्त्वदर्शनाच । वेदे पुनः सर्वजनसमाद्रियमाणत्वेऽपि कर्तुरस्मरणं पौरुषेय-स्वाभावमेव स्कारं स्फोरयति ।

यदि हि वेदानां कर्ता कश्चिदमाविष्यत्ततोऽध्येतृपरम्परयाऽवश्यं ज्यासबुद्धकाछिदासादिवदस्मरिष्यत । न ह्यस्य जातु विस्मरणं संमवित । यागादेः फलसाधनतायाः
प्रमाणान्तरागोचरत्वात्कर्तारे विश्रम्भादेव सर्वे वेदार्थानुष्ठाने प्रवर्तेरन् । तत्कथं बत
कर्ता विस्मर्थेत १ अवश्यं हि स्मर्तेज्यो न च स्मर्थेते तेन स्मर्तेज्यत्वे सित, अस्मर्थमाणः
कर्ता शशिविषाणवदात्मनोऽभावमेवाध्यवसाययेत् । येऽपि सादोपं पौरुषेयतां समर्थयन्ति
तेऽपि नैव परम्परया तत्र कर्तृविशेषस्मरणं प्रभवन्त्याभिधातुम् । सामान्यतो दृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वामिमतं यं कंचन तत्र निक्षिपन्ति । केचिदीश्वरम्, अन्ये हिरण्यगर्भम्,
अपरे प्रजापतिम्, इतरे त्वनेकान् । न चेयं विप्रतिपत्तिकहुद्धपा परम्परया वेदकर्तारे
मन्वादिवत्सर्मर्थमाणे कथंचिद्वकरुपते । न हि मानवे, भारते, शाक्यग्रन्थे वा कर्तृविशेषं
प्रति कश्चिद्विवदते । तस्मात्स्मर्तव्यत्वे सित, अस्मरणात्कर्तुरमाव एवाध्यवसातुं योग्यः।

यचोक्तमग्नेर्ऋग्वेद इत्यादि तन मनोज्ञम् । ' ब्रह्म स्वयंभु, वाचा विरूप नित्यया ' इत्यादिश्रुतिविरोधेन ' अग्नेर्ऋग्वेद ' इत्यादिश्रुतीनामग्निना ज्ञापित ऋग्वेद इत्यर्थपरत्वा-वर्गतेः । स्मृतिरप्यत्रोदाहर्तेन्या—

" अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । स्वयंभूरेष भगवान् वेदो गीतः स्वयंभुवा । शिवाद्या ऋषिपर्यन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारकाः " इत्यादि । किंच, पौरुषेवस्ववादी प्रष्टत्यः, किंमिदं पौरुषेयत्वं नाम विवस्वत आयुक्ततः। किं पुरुषाधीनोत्पालिकत्वमुताहां मानान्तरेणार्थमुष्टस्य रिक्तत्वम्। नाऽऽद्यः। इष्टत्वात्। आकाशविक्तत्वमुताहां मानान्तरेणार्थमुष्टस्य रिक्तत्वम्। नाऽऽद्यः। इष्टत्वात्। आकाशविक्तत्वानां कालतो देशत्व क्रमशून्यानां वर्णानामिनत्योचारणक्रम-विशिष्ठानां पूर्वपूर्वक्रमानुस्मरणनिमित्तत्त्वस्योत्तरेत्तरक्रमवतां वेदशब्दवाच्यानां पुरुषा-धीनोत्पत्तिकत्वस्यास्माकमपि संप्रतिकतः। न द्वितीयः। कालिदासादिकत्तरघृवंशादि-साधारण्यापत्त्या लोकोत्तरत्वामावेन सर्वजनसमादरणीयत्वानुष्पत्तेः। किं च को वाऽवं पुरुषोऽमित्रयते मकता किं काश्वम्मनुष्यः, उत कोगी, अष ईश्वरः। तत्रापि नाऽऽद्यः कल्यो विचारसहः, मनुष्ये धर्मादिशानस्य वेदशम्यत्वादेव तत्र तस्य कर्तृत्वानुपपत्तेः। न द्वितीयः। तत्रापि योगिनो धर्मादिशमापकं किं बाद्यमिन्द्रियमुताऽऽन्तरम्। नाऽऽद्यः। धर्माधर्मदिक्रीक्षिन्द्रथायोग्यत्वात् । म द्वितीयः। आत्मयोग्यतद्वात्। एतेनानेककः र्वृकत्वपत्तोऽपि परास्तः। नापि वृतीयः। वेदाद्यश्वरिदिदीश्वरश्च वेदानां प्रणेता, इत्यन्योग्यस्य दुरुद्धरत्वात्। स्वप्रणीते प्रन्ये स्वस्वैव ध्यानादिकवनानुपपत्तेश्व।

तस्मात्कर्त्रस्मरणाञ्चिराबाधमपौरुषेयस्वं वेदानाम् ।

अपौरुषेयत्वादेव च स्वतः प्रामाण्यं जोबुष्यद्भिर्मीमांसकेरेव यदाः पीतम् ।

दाब्दानिष्ठं स्वतः प्रामाण्यं नाम-अनिधिगताबाधितार्थबोधकत्वम् ।

ज्ञाधिनिष्ठं त्वनधिगसामाधितार्थविषयकज्ञानत्वम् । अपौरुषेयत्वं नाम---पूर्वकालत्व-व्यापकसमानानुपूर्वीकाध्ययनाविषयत्वे सति सर्वजनसमाद्रणीयत्वे सति, अस्मर्यमाण-कर्तृकत्वम् ।

अथवा पुरुषसमवेतमानान्तरजन्यज्ञानानपेशोत्पत्तिकामुपूर्वीकत्वे सति, अध्ययनवि-षयत्वम् ।

नित्यात्वम् — प्रागमायाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम् । इदं वर्णसामान्यस्य, आनुपूर्वीविशेषाविशिष्टतत्समुदायरूपस्यै वेदस्य तु नित्यत्वमपीरुषेयत्वेनैव मतार्थमिति न पुनस्तदत्र विचार्यते ।

सोऽयमपौरुषेयो वेदो विधिमन्त्रनामधेयनिषेश्वार्थेवाद्भेदात्पञ्चविधः । अस्यैव पञ्चवि-थस्य मगवत आसायस्थार्थनिर्णायकमिदं आस्त्रम् ।

मीमांसकास्तु, आख्यातार्थमुख्यविश्रेष्यकश्चाब्दबोधमुपयन्ति ।

यथा-'स्वर्गकामो यजेत' इति वाक्याज्ञायमानः शाब्दबोधः स्वर्गमाव्यका यागा-दिकरणिका यत्किचिदितिकर्तव्याताका, अर्थमावना शब्दमावनाप्रयोज्या इति ।

लिङादेः प्रवर्तनायां शक्तिः, शब्दजन्यप्रवृत्तिं प्रति प्रवर्तनाज्ञानस्य हेतुत्वात् । प्रवर्तना च परानिष्ठप्रवृत्तिहेतुः प्रवर्तकानिष्ठो धमीविशेषः, अहमेनं प्रवर्तयामीति प्रतीति-साक्षिको धमीविशेषः । स च धमीं लोक इच्छादिः, वेदे तु तदसंभवाछिङादिनिष्ठः काश्चि-दलीकिक इति चाऽऽकलयन्ति ।

नैयायिकास्तु स्वर्गोहेक्यको यागः, बलवद्निष्टाननुबन्धित्वविशिष्टकृतिसाध्यत्व-विशिष्टेष्टसाधनत्ववान्। अथवा, इष्टसाधनकृतिसाध्यबलवद्निष्टाननुबन्धियागानुकूलकृ-तिमान् स्वर्गकाम इति शाब्दबोध इति ।

लिङादिश्रवणे प्रवृत्तिर्जायत इति लिङ।दिज्ञानं प्रवृत्तिस।मग्रीजनकम् । सामग्री च चिकीर्षारूपा । तज्जनकं च, इष्टसाधनत्वबलवद्निष्टाननुबन्धित्वकृतिसाध्यत्वज्ञानम् । अन्यतमाभावे प्रवृत्त्यजननाद्विनिगमनाविरहाच लिङादेखितयेऽपि राक्तिरित्याचक्षते ।

वैयाकरणास्तु—स्वर्गकामाभिक्नकर्तृको विधिविषयो याग इति धात्वर्थमुख्यविशेष्यकं शाब्द्बोधं वर्णयन्ति ।

तदेतत्परमगहनं सकलशास्त्रोपकारकं शास्त्ररतं दुर्विज्ञेयं, यद्यपि माध्यवार्तिकप्रमृतिभिर्धन्यैः सुविज्ञेयतामापादितं तथाऽपि तर्कपादापरपर्यायशाबरमाध्यप्रथमपादस्य, अतिनिगृदार्थत्वेन दुरवगाहतया यत्सत्यं विमनायितिमिव जिज्ञासुकुलमुदीक्ष्य, प्रियप्रवरमहामागैरचुलुकितमीमांसापाथोःधिभिः बेङ्गलूरपुरस्थश्रीशृङ्गगिरिशंकरमठपाठशालाप्रधानाध्यापकैर्मातृतः पितृतश्च त्रिचतुरपूरुषमनुवृत्तमीमांसापाण्डित्यैः, अपरशिवावतारराजमन्नारगुडिराजुशास्त्रित्यागराजमितराजसमासादितानवद्यविद्यैमींमांसाकण्ठीरवादिसुगृहीतोपाधिभिर्वहाश्रीवैद्यनाथशास्त्रिवर्थैनिरमायि हृद्यहारिणी यथार्थनाम्नी प्रभेव सुरपष्टं प्रकाशयन्ती ललिता च सुप्रसन्ना प्रमाख्या व्याख्या, किं बहुना, इमानेव शास्त्रिपदानाश्चित्य
सांप्रतं प्राच्यविद्यानास्थावहेऽपि काले भारतमुवि जीविति परमगभीरं मीमांसाशस्त्रमिति
नैतद्वचोऽत्युक्तिकोटिमवगाहते।

पुण्यपत्तनस्थसुप्रतिष्ठितशिक्षणप्रसारकमण्डस्या प्रचास्यमानेन मीमांसाविद्यालयेनोप-क्रम्यमाणोऽयं प्रशस्यतमस्तन्त्रवार्तिकसनाथीकृतशावरभाष्यादिमहाप्रवन्धप्रकाशनरूपोऽ-ध्यवसायः कस्य वा सचेतसश्चेतो न धिनुयात् । इति सर्वथाऽभिनन्दनाही विद्यालयप्र-वर्तकाः । इदं पुनरत्रानाल्यायायस्थानं न् युक्तं यन्यामहे । यच्छावरमाष्यस्यास्य, जानन्दाः अममुद्रणाञ्चल्यायकैः प्राच्यप्रयम्बद्धमान्यविनैरवर्ति मुद्रणं तेन सुबह्पकृतं पण्डितनिबहे ।

भास्ताम् । उपोद्धातेऽस्मिन्समासतोऽनुभधन्तान्त्रिषयाभिरीक्ष्य मीमांसाशास्त्रानि-हाासुभिर्न विरन्तन्यम् । अपि दु तंमुद्रचमाणेऽस्मिन्सूत्रभाष्यप्रभावार्तिकसहिते प्रन्थ एव सप्रपश्च प्रतिपादितान् विषयान् ददी ददी गाहं गाहं प्रमोदपूरे कृतार्थतां नीय-तामास्मा ।

मीमांसाश्वास्य विदेशवतस्तन्त्रवार्तिकोपष्टक्षशाबरभाष्यस्य धर्मविप्रतिपत्तिज्ञिट-केऽस्मिन् दुशराध्ये कक्रिकाले समादरणीयतायां नाधिकमावेदनमावश्यकमुत्पश्यामः। तत्र मीमांसारसिका एव परमं प्रमाणमिति पक्कवित्तमिमं निवन्धमुपसंहरामः।

महामद्योषाध्यायः-इ।मगळकर इत्युपाद्य-विरूपाक्षशास्त्री ।

# ॐ तत्सद्भद्धाणे नगः। सञ्याख्यशाबरभाष्यसमेतं

# श्रीमजैमिनिप्रणीतं मीमांसादर्शनम्।

### अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

( प्रतिज्ञासूत्रम् )---

भा०-छोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थान्येव

प्रमा- कल्पकतरुं प्रणमतां हृद्यालंकारनायकीदयितम् । ऐरावतेश्वरारूयं कुलदैवतमाश्रयामि सुरमुख्यम् ॥ १ ॥ श्रीसद्भुद्धन्संप्रणिपत्य साद्रं तदीयकारुण्यक्षवावलम्बनः । करोम्यहं भाटमतेन टिप्पणी प्रभाभिषां शावरभाष्यसन्मणेः ॥ २ ॥

इह खलु सकलपुरुषार्थानर्थसाधनीभूतधर्माधर्मतत्त्वपरिज्ञानाय परमकारुणिको भगवान् नैमिनिराचार्थो धर्ममीमांसाशास्त्रं चिकीर्षुः प्रारिष्मितस्यास्य शास्त्रस्य श्रोतृप्रवृत्तिसिद्धये विषयप्रयोजनसंबन्धाधिकारिरूपानुबन्धचतुष्टयं निर्णेतुमिदं प्रथमं सूत्रं प्राणिनाय—अथातो धर्मजिज्ञासा इति । उक्तं च वार्तिककारैः—

अथातो धर्मजिङ्गासा सूत्रमाद्यिदं कृतम् । धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् । इति ॥ (श्लो० वा० १-१-१-११)

अनेन च वार्तिकेन धर्मस्यैव विशेषरूपेणाज्ञातत्वेन विषयत्वं ज्ञातत्वेन च प्रयो-जनत्वमुक्तं भवति । विषयप्रयोजनकथनादेव च शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यसाधनभावरूपः संबन्धः, प्रयोजनकामोऽधिकारीति च सिद्धो भवति । तद्त्रानेन सूत्रेणेत्यमधि-करणं प्रदर्शितं भवति । अधिकरणं नाम—

> ्विषयो विश्वयश्चेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः । प्रयोजनं संगतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥

इत्यभियुक्तोक्त्याः विषयसंशयपूर्वपक्षासिद्धान्तप्रयोजनसंगतिरूपाणां षण्णामवयवानां समुदाग्रात्मकम् ।

सूत्रोष्वित्यवगन्तव्यम्; नाध्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयोऽधीः परि-भाषितव्यो वा । एवं वेदवाक्यान्येवैभिव्यीख्यायन्ते, इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाश्च व्याख्येया इति प्रयत्नगौ-रवं प्रसज्येत । तत्र लोकेऽयमथशब्दो हत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थी हृष्टः । न चेह किंचिद्हत्तमुपलभ्यतेः भवितव्यं तु तेन यस्मिन् सत्य-

अत्र विषयः " स्वाध्यायोऽध्येतव्यः " (ते आ०२-१५-१) इति विधि-वाक्यम् । विषयत्वं च प्रकृताधिकरणघटकीभृतसंशयविशेष्यत्वम् । संशयस्तु किमयं विधिः स्वर्गाद्यर्थं स्वाध्यायाध्ययनं विधत्तं, अतश्चाध्ययनमात्रेण स्वर्गफलनिष्पत्तेनं धर्मिनिज्ञासार्थं गुरुकुलेऽवस्थातव्यम् ; किं तु 'अधीत्य स्त्रायात् ' इति स्पृतिबलेनाध्ययनानन्तरमेव गुरुकुलात्समावर्तितव्यम् । अथवाऽक्षरादिग्रहणपरम्परोपनायमानवाक्यार्थज्ञानार्थमध्ययनं विधत्ते । ततस्तस्य विचारमन्तरेणासंमवादध्ययनविधिनैवार्थात् विचारोऽपि विहित इति गुरुकुल एव स्थित्वा वेदवाक्यार्थस्थमिऽपि विचारियत्वय इति ।

पूर्वपक्षस्तु न स्वाध्यायाध्ययनस्यार्थज्ञानार्थत्वेन विधानं युज्यते । शास्त्रान्तराध्य-यनदृष्टान्वयन्यतिरेकाम्यामेवार्थज्ञानार्थत्वावगतेर्विधिवैफल्यापत्तेः । नाप्यवचातादि-विधिवद्ध्ययनियमार्थत्वम् । अवघातविधेर्द्रशपूर्णमासप्रकरणस्यत्वेन तिन्नयमम्य तद-पूर्वोपयोगसंभवेऽप्यध्ययनविधेरनारम्याधीतत्वेन श्रुत्याद्यभावाद्यज्ञाङ्गत्वानवगमेन तद्पूर्वे उपयोगासंभवाच । तस्मात्स्वर्गार्थमेव स्वाध्यायाध्ययनिवत्यध्ययनमात्रादेवसमाप्तेऽध्यय-नविधिवाक्यार्थे गुरुकुलात्समावर्तितन्यं न तु तत्रैव स्थित्वा वेदार्थी विचार्यितन्यः प्रयो-जनाभावादित्येवं सूत्राद्वाहरिवे पूर्वपक्षे प्राप्ते—

सिद्धान्तमाह भगवानमूत्रकारः 'अथातो धर्मनिज्ञासा' इति । तदेतत्सृत्रप्रदार्शितं सिद्धान्तमुपपादायितुं सूत्रघटकीभूताथशब्दार्थं निरूपियतुं चाऽऽमारभते लोक इत्यादिना भग-वान्माप्यकारः । अत्र—

लोकइत्यादिभाष्यस्य षडर्थान्संप्रचक्षते । भाष्यकारानुसारेण पयुक्तस्याऽऽदितः पृथक् ॥ सर्वव्याख्यामुपालम्भं पत्याख्यानं तथाऽपरे । परिसंख्यास्तुती केचिद्यशब्दस्य दूषणम् ॥ (शो० वा० अ० पा० अ० १-१-१-२६-२७) अनन्तरं धर्मिजिज्ञासाऽवकल्पते । तथा हि-प्रसिद्धपदार्थकः स कल्पितो भवति । ततु वेदाध्ययनम्। तस्मिन् हि सति साऽवकल्पते । नैतदेवम् । अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मिजिज्ञासा युक्ता प्रागपि च वेदाध्ययनात् ।

इति वार्तिकेन लोक इत्यादिभाष्यस्य सर्वव्याख्यादिरूपाः षड्याः प्रदर्शिताः । तत्र सर्वेन्याख्या-सर्वसूत्राणां साधारणी न्याख्या । उपालम्भः--भवदासादिभिः कृतस्य ' अथात ' इति पदद्वयस्याऽऽनन्तर्यस्यैकार्यकत्वस्य निन्दा । पत्यारूयानम्-वेदवाक्यानामेव व्याख्याप्रयासः सफलः । उपेतव्यत्वात् । उपायभूतसूत्रव्याख्याप्रयास-स्त्वफल इति तद्वचारूयानिराकरणम् । परिसंख्या —वेदसूत्रावरोधे सूत्राण्येवान्यथा नेयानीति सूत्रान्यथानयनम् । स्तुतिः सूत्रकारस्य प्रसिद्धार्थकपदसूत्रोपदेशेन प्रशं-सा । इति पञ्च पक्षा मतमेदेन भाष्यार्थतया भाष्ययोजनापुरः सरं वार्तिके प्रपश्चिताः । पष्टोऽर्थस्त्वथशब्दस्य द्षणमिति । अस्मिश्च पक्ष एवं भाष्ययोजना । 'लोके येष्वर्थेषु' इत्यारम्य ' न चेह किंचिद्दृत्तमुपलभ्यते ' इत्यन्तो प्रन्थोऽथशब्ददृ-पणपरः । ' भवितव्यं तु ' इत्यादि ं साऽवकल्पते ' इत्यन्तः समाधानपरः । यद्वा ' लोके' इत्यादिः ' सं कल्पितो भवति ' इत्यन्तो दूषणपरः । ' तत्तु ' इत्यादिः 'साऽवकरुपते ' इत्यन्तः समाधानपरः । तत्र प्रथमकरुपे दूषणपरभाष्यस्यायमादायः । श्रुतिमृत्रयो।विरोधाभावस्तत्र सूत्रपदानि प्रसिद्धार्थकान्येवाङ्गीकरणीयानि न त्वध्याहारादिभिरर्थान्तरपराणि करूपयितव्यानि । इतरथा वेदवाक्यानि सूत्रपदानि च व्याख्येयानीति प्रयत्नगौरवं प्रसज्येत । यत्र तु वेद्विरोधः सूत्रस्य तत्राध्याहारादिनाऽ-न्यथात्वपरि हरूपनं न दोषमावहतीति सूचियतुं भाष्ये ' सति संभवे ' इत्युक्तम् ।

अध्याहारादिभिरित्यत्राध्याहारो नाम—अश्रुतपदान्तरकरूपनम् । आदिपदेन विप-रिणामादीनां संग्रहः । एतेषां चोदाहरणानि वार्तिक एव प्रपश्चितानि तत्रैव द्रष्टव्यानि ।

एवं स्थिते स्त्रे प्रयुक्तोऽयमथश्चव्दो छोके वृत्तादनन्तरस्य वाचको दृष्टः । तादृशार्था-परित्यागकारणं च वेद्दविरोधादिकं नोपलम्यते । आनन्तर्यार्थकत्वं च नैव युज्यते । आनन्तर्यप्रतियोगिनः पूर्ववृत्तस्य कस्याप्यनुपादानात् । अत इमं शब्दं कथं प्रयुक्त-वानाचार्थ इति ।

भवितव्यं त्वित्यादिपरिहारभाष्यस्यायमाश्यः । अथशब्दस्याऽऽनर्थक्येऽ-र्थान्तरे वा कल्प्यमाने प्रसिद्धिबाधापत्तेः, आनन्तर्यार्थकत्वे सिद्धे तद्वलेनैव यर्तिकचित्पूर्ववृत्तं कल्प्यत इति 'भवितव्यं तु ' इत्यादिना सामान्यतः परिहारमाभि- उच्यते-ताहशीं तु धर्मजिज्ञासामधिकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवानाचार्यः। या वेदाध्ययनमन्तरेण न संभवाति । कथम् । वेदवाक्यानामनेकविधी विचार इह वर्तिष्यते । अपि च नैव वयमिहं वेदाध्ययनात्

धाय 'तत्तु वंदाध्ययनम्' इत्यादिना विशेषतः परिहारोऽभिधीयते । वेदाध्ययने कृत एव वेदार्थविचाररूपधर्मजिज्ञासाया उपपन्नतरत्वादिति । द्वितीयकस्पे तु यस्मिनसत्येष पूर्ववृत्ते तदानन्तर्थं धर्मजिज्ञासायामुपपद्यते । अथ शब्दोऽपि प्रसिद्धार्थकः प्रकल्पितो मवति । तादशस्येहानुपट्मात् । कथं प्रसिद्धार्थकोऽथशब्द इति दृषणपरमम्थस्याऽऽ-शयः । समाधानपरप्रन्थस्य प्रथमकल्प इवाऽऽशयो ज्ञेयः ।

ननु वेदार्थ एव धर्मः वेदवाक्यान्येव तत्प्रमाणत्वेनोत्तरत्र विचारायण्यतीतीदानी-मनिर्णयात् सूत्रे च धर्मपदमात्रश्रवणात् चैत्यवन्दनादीनामपि धर्मत्वसंभवा-दन्यस्यापि बुद्धवाक्याध्ययनादेरनन्तरमपि धर्मजिज्ञासा युक्तेति वेदाध्ययनानन्तरमेव धर्मजिज्ञासा कर्तव्येति न सेत्स्यति । किं च हानोपादानार्थे जिज्ञासा ततः प्रामेव कर्तव्या । अथ धर्म जिज्ञासित्वा वेदार्थ एव धर्म इति च ज्ञात्वा पश्चाद्धर्मावबोधाय वेदोऽध्येय इति कथं धर्माजिज्ञासाया वेदाध्ययनानन्तर्यमित्यिमप्रायेण शक्कते—नैतदेव-मित्यादिना ।

अत्र प्रागापि चेति भाष्यम् । अपि च वेदाध्ययनात्प्रागिति भिनन्नमं योजनी-यम् । यद्वा वेदार्थ एव धर्म इत्यादि वक्ष्यमाणार्थनिर्णये सत्यपीयं शक्का । तदा च वेद-मधीत्य ' अथातो धर्माजिज्ञासा ' इत्येव सूत्रं पठनीयम् । अत्र वेदमधित्यैवानन्तरं धर्म-जिज्ञासा नानधीत्य । वेदमधीत्यानन्तरमेव धर्मजिज्ञासा नान्यत्कृत्वेत्यर्थद्वयं प्रतिभाति । तदेवं वाक्यभेदाभियाऽन्यतरार्थे स्वीकर्तव्ये यदि याऽनन्तरं धर्माजिज्ञासा इत्यन्द्य सा वेदमधीत्यैवेति विधीयते । तदा वेदमधीत्यान्यस्यापि स्नानादेरनन्तरं सा भविद्य-मईतीति लम्यते ।

यदि च वदेमधीत्य या जिज्ञासा इत्यन्द्य साऽनन्तरमेवेति विधीयते । तदा वेदा-ध्ययनात्प्रागपि धर्मजिज्ञासाऽऽपतन्ती न वारिता भवतीति कथं वेदाध्ययनामन्तरमेव धर्मजिज्ञासा सिध्यतीत्यभिप्रायेण शङ्कते भगवानभाष्यकारः—नैतदेवमित्यादिना।

ताहर्शी त्वित्यादि वर्तिष्यत इत्यन्तस्य परिहारभाष्यस्यायमाशयः । वक्ष्यमाणा-र्धानिर्णयेन या शङ्का सा वेदवाक्यानामनेकविधविचारस्य वर्तिष्यमाणत्वकथनेन निरस्ताः भवति । या च हानोपादानाम्यामित्यादिना शङ्का साऽष्यनेकविधवेदवाक्यक्चिारस्या- पूर्व धर्मिजिज्ञासायाः प्रतिषेधं शिष्मः परस्ताचाऽऽनन्तर्यम् । नह्येतदेशं वाक्यं पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात् धर्मिजिज्ञासां प्रतिषेधिष्यति परस्ताचाऽऽनन्तर्य प्रकारिष्यति । भिद्येत हि तथा वाक्यम् । अन्या हि वचनव्यक्तिर-स्य, पुरस्ताद्वेदाध्ययनाद्धर्मिजिज्ञासां प्रतिषेधति । अन्या च परस्तादानन्तर्यमुपदिशाति, ' वेदानधीत्य'—इत्येकस्यां विधीयतेऽन्द्याऽऽनन्तर्ये विपरीतमन्यस्यामर्थेकत्वाचैकवाक्यतां वक्ष्यति । किं त्वधीते वेदे द्वयमापताति । गुरुकुलाच्च समावर्तितव्यं, वेदवाक्यानि च विचार्यित्व्यानि । तत्र 'गुरुकुलाच्च समावर्तितव्यं, वेदवाक्यानि च विचार्यित्व्यानि । तत्र 'गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठ' कथं नु वेदवाक्यानि विचार्येदित्येवमर्थोऽयमुपदेशः । यद्येवं, न तिहं वेदाध्ययनं पूर्वं गम्यते । एवं हि समामनन्ति 'वेदमधीत्य स्नायात्' इति । इह च वेदमधीत्य स्नास्यन् धर्म जिज्ञासमान इममाम्नायमितिकामेत् । न चाऽऽम्नायो नामातिक-मितव्यः। तदुच्यते—अतिकामिष्याम इममास्रायमनतिकामन्तो वेदमर्थवन्तं

नधीतवेदेन कर्तुमशक्यत्वान्नोदाति । न चानवगते वेदार्थस्य धर्मत्वे कथं वेदाध्य-यने प्रवृत्तिरिति शङ्कनीयम् । हितकारिपित्रादिभिः प्रवर्तितानां प्रवृत्तिसंभवात् । यदिष द्वितीयकरूप एकास्मिन्वाक्ये वचोव्यक्तिद्वयासंभवादन्यतरग्रहणेऽन्यतरस्याविधानमित्यादि शक्कितम् । तत्राऽऽनन्तर्थविधिपक्षस्यैवाऽऽश्रयणात् । अन्यस्यापि इति शङ्काया नावः कादाः । यत्त्वस्मिन्पक्षेऽधीत्येत्यस्याविधानात् प्रागपीति चोद्यं तस्यापि वेदवान्यः विचारस्यानधीतवेदेन कर्तुमश्वक्यत्वात् तद्विधानेऽपि सामध्यीदेवाध्ययनस्य पूर्वभा-वित्वसिद्धेर्नावकाशः। किं च प्रदर्शितयोर्वचोव्यक्तचोर्मध्ये नैकोऽपि श्रौतोऽर्थो विधीयते। येन पूर्वोक्तराङ्काया अवकाशः स्यादित्याह्-अपिचेत्यादिना वक्ष्यतीत्यन्तेन । किं तार्हि विधीयत इत्यपेक्षायामाह-कित्वित्यादिना । अध्ययनानन्तरं समापततोर्गुरुकुल-वासनिवृत्तिवेदवाक्यविचारयोर्मध्ये वेदवाक्यविचारेऽथशब्दोक्तानन्तर्थस्य सिद्धत्वेनादः ष्टार्थत्वापत्त्या वेद्वाक्यविचाराविरोधिगुरुकुछवासावसानरूपस्नाननिवृत्तिरेव छक्षणयाऽथ-शब्देनोपदित्रयत इत्यर्थः । अत्र शङ्कते यद्येविमत्यादिना अतिक्रिमतन्य इत्य-न्तेन । अस्यायमाशयः । वेद्मधीत्य स्नायादिति स्मृत्या स्नाने वेदाध्ययनानन्तर्थविधा-नात्तस्य च वाचनिकत्वेन प्रबलत्वान्न्यायप्राप्तविचार एव दुर्बलो बाधनीय इति । यद्येवं तहींति पूर्वोक्तरीत्या स्नानिवृत्तिलक्षणाङ्गीकार इत्यर्थः । वेदाध्ययनं पूर्वे न गम्यत इति वेदाध्ययने स्नानपूर्वकालता प्रतीयमाना बाध्येतेत्यर्थः । एतदेवोपपाद्यति एवं हीत्यादिना ।

<sup>9</sup> म॰ स्पृ॰ ३-२ । २ बीधायनगृह्यसूत्रे ६-१ । स्नास्यन् इति हि आपस्तम्बीयसूत्रे । अत्र त्विदमर्थतो गृहीतम् ।

सन्तमनर्थकमवकल्पयेम। दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनं नाम। न च तस्या-ध्ययनमात्रात्तत्रभवन्तो याज्ञिकाः फलं समामनन्ति । यदापि च समामन-न्तीव, तत्रापि 'द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्' ( जै० सू० ४-३-१ )

इत्यर्थवादतां वक्ष्यति । न च ' अधीतवेदस्य स्नानानन्तर्यमेतिद्विधी-यते'। नहात्राऽऽनन्तर्यस्य वक्ता कश्चिच्छब्दोऽस्ति। पूर्वकालतायां वत्वा स्मर्थते नाऽऽनन्तर्ये। दृष्टार्थता वाऽध्ययनस्याऽऽनन्तर्ये व्याहन्येत।

समाधत्ते तदुच्यत इत्यादिना । स्नानस्यैवाऽऽवश्य दौर्बल्यमाश्रयणीयम् । अन्यथा समस्तस्यैव वेदस्यार्थावबोधार्थतयाऽध्ययनोपात्तस्य तदसाधानत्वापत्त्याऽऽनर्थक्या-पत्तेः । स्वाध्यायविधिना हि दृष्टसंभवेऽदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति न्याया-दर्थावबोधायाध्येतव्यत्वेन विहितो वेदो विचारमन्तरा ताद्र्धांसंभवाद्विचारमाक्षिप्य तद्धिरुद्धं स्नानं स्मातं बाधते । तदिद्मुच्यते वेदमर्थवन्तं सन्तामित्यादिना । न च तस्याध्ययनमात्रादिति । तस्य वेदस्येत्यर्थः । तथा च वेदाध्ययनमात्रस्य न क्राचि-दिप स्वर्गादिस्यं फलं समाम्नायते ।

यदिष किचित् तस्य फलाम्नानिमव दृश्यते। यथा यं यं ऋतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवाते (ते॰ आ०२।१५) इति। तदिष दृन्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्चितिर्ध वादः स्यात् इति चत्तुर्थतृतीयाद्ये पर्णमय्यधिकरणे अर्थवादतां वक्ष्यति। अस्य च सूत्रस्यायमर्थः। द्रृज्याणि च संस्कारश्च कर्माणि च तेष्विति विग्रहः। दृन्यम्—'यस्य पर्णमयी जुर्द्भवति' इत्यादिवाक्यविहितपर्णतादिरूपम्। संस्कारः—'यदाङ्क्ते' इत्यादि ज्योतिष्टो मप्रकरणपाठितवाक्यविहिताञ्जनादिरूपः। कर्मपदं संस्कारकर्मणः पृथगुपादानादारादुपकारकरूपप्रयानादिकर्मपरम्। तेषु फलश्चितिः। द्रृज्यविषये तावत् ' न स पापं श्लोकं मृणोति' इति। संस्कारविषये 'चक्षुरेव भ्रातृच्यस्य वृङ्क्ते' इति। कर्मणि च वर्म वा एतद्यज्ञस्य कियते' इति। पर्णताया वाक्येन ऋत्वच्यिचारिजुह्पस्थापितदर्शप्णमास्ररूपप्रकृतिऋत्वर्थत्वात् संस्कारस्य च ज्योतिष्टोमादिप्रकरणेन प्रकृतऋतुफलाधीनयोग्यतासिद्धिद्वारा ऋत्वर्थत्वात् संस्कारस्य च ज्योतिष्टोमादिप्रकरणेन प्रकृतऋतुफलाधीनयोग्यन्तासिद्धिद्वारा ऋत्वर्थत्वात् संस्कारस्य च ज्योतिष्टोमादिप्रकरणेन प्रकृतऋतुफलाधीनयोग्यन्तासिद्धिद्वारा ऋत्वर्थत्वात् संस्कारस्य च ज्योतिष्टोमादिप्रकरणेन प्रकृतऋतुफलाधीनयोग्यन्तासिद्धिद्वारा ऋत्वर्थत्वात् संस्कारस्य च ज्योतिष्टोमादिप्रकरणेन तद्र्थत्वावगमात् परार्थत्वेन न तेषां फलाकाङ्क्षा समऽस्तीति फलश्चित्रकर्यवादः स्यात् विधीयमानद्रव्यादिस्तावकमात्रं स्यादिति। एतावता विचारस्य स्मार्तस्नानेन विरोधमम्युपगम्य श्चौतत्वाद्विचारस्य स्नान्वाधकत्वमामिहितम्। प्रकृते त्र विरोध एव नास्तित्याह—

**९ समानकर्तृकयोः पूर्वकाले । अ० पाणिनि ३-४-२**१ ।

लक्षणया त्वेषोऽर्थः स्यात्, न वा इदं स्नानमदृष्टार्थे विश्वीयते, किंतु लक्षणयाऽस्नानादिनियमस्य पर्यवसानं वेदाध्ययनसमकालः माहुः, 'वेदमधीत्य स्नायात् ' 'गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ट '—इत्य दृष्टार्थतापारिहारायैव।

तस्माद्वेदाध्ययनमेव पूर्वमभिनिर्वर्त्योनन्तरं धर्मी जिज्ञासितव्य

'न चाधीतवेदस्य '-इत्यादिना न आनन्तर्ये इत्यन्तेन ।

वेदमधीत्य स्नायादित्यत्र स्यपः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले (पा० सू० ३-४-२१) इति स्मृत्या उत्तरकालत्वमात्रमुक्तम् । तस्य चासति बाधकेऽव्यवहितोत्तरकालत्व- स्वपत्वेऽपि सति वेद्विरोधस्वपे बाधक उत्तरत्वमात्राश्रयणाद्वेदाध्ययनानन्तरं धर्म जिज्ञा- सित्वाऽनन्तरं स्नानकरणेऽपि न स्मृतिविरोध इत्यादायः

दृष्टार्थता वाऽध्ययनस्याऽऽनन्तर्ये व्याह्न्येत स्रक्षणया त्वेषोऽर्थः स्यात् इति पूर्वभाष्ये करवाप्रत्ययस्याऽऽनन्तर्यं न वाच्यमित्युक्तम् । यद्यप्यानन्तर्ये वाच्यं भवति तथापि प्रकृते शक्यार्थपरिग्रहेऽध्ययनस्य दृष्टार्थता भज्येतेति तद्विरोधाय प्रयाजशेषाभिधारणन्यायेनोत्तरकालतामात्रमेव लक्षणया ग्रहीतव्यमिति भाषः

वंदमधीत्य स्त्रायात् इत्यत्र स्नानशब्देनाऽऽष्ठवनमात्रमुच्यते । तच ज्योतिष्टोमादि-वत् फलार्थं दीक्षितस्नानवद्वा बटुसंस्कारार्थं विधीयते । न चैतादृशं वेदाध्ययनानन्तरमुप-दिस्यमानमपि विचारं विरुणद्धीत्येवं स्पृतिविरोधाभावशङ्कायामाह न चे त्यादिना आहु रित्यन्तेन । अयमाशयः-वेदमधीत्य स्नायादित्ययं विधिर्वस्यारिधर्मस्यास्नाना-दिनियमस्यानिर्दिष्टावधेरवधिमपेक्षमाणस्याऽऽकाङ्क्षितविधिन्यायेनावधिमात्रसमप्को त्वाष्ठ्रवनमात्रविधायकः । अनपेक्षितत्वाददृष्टकरूपनापत्तेश्च । अतः स्नानशब्देन स्ववि-रुद्धम्यास्नाननियमस्य तत्सहचारिणां चान्येषां निवृत्तिरेव लक्ष्यते । तथा च वेद-मधीत्य स्नायात् वेदाध्ययनानन्तरमस्नानादिनियमं वर्नयेदित्यध्ययनसमाप्तिरेवास्ना-नादि।नियमजातस्यावधिरित्यनेनोपादिश्यत इति । न च अधीत्य स्नायादिति स्मृत्यविरोधार्थमध्ययनानन्तरं गुरुकुलात्परावृत्त्य पुनर्गुरुकुलं प्रविश्य धर्मे जिज्ञास्य-माने ऽपि न वेदस्याऽऽनर्थक्यं संभवतीत्येवमेव क्रियतामिति वाच्यम् । यत एवंकर-णेऽपि न स्मृतिविरोधः परिहृतो भवति । तथा हि—एतत्स्मृत्यनुरोधे**न**ाध्ययनानन्तरं स्नोन क्रियमाणे उनन्तरं " स्नात्वा भाषीमुपेयात् " इति स्मृत्या दारपारिप्रहः प्राप्तीति । अनन्तरं च कृष्णकेशोऽग्रीन।दधीत इत्यादिनाऽऽधानादि । तदवश्यं विचा-रसिद्धचर्थं यस्य कस्य चिद्धाघे कर्तव्येऽध्ययनान्तरमुपनिपतितो विचारस्तत्कालवृत्तिस्ना-नमेव बाधन इति ।

इत्यथशब्दस्य सामर्थ्यम् । न च ब्र्मोऽन्यस्य कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा न कर्तव्येति । किं तु वेदमधीत्य त्विरतेन न स्नातव्यमनः
न्तरं धर्मी जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्यार्थः ॥
अतःशब्दो वृत्तस्यापदेशको हेत्वर्थः । यथा क्षेमसुभिक्षोऽयमतोऽहमस्मिन् देशे प्रतिवसामीति । एवमधीतो वेदो धर्मजिज्ञासायां हेतुर्ज्ञातः । अनन्तरं धर्मी जिज्ञासितव्य इति अतःशब्दस्य सामर्थ्यम् ।
धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारियनुमनधीतवेदो न शक्नुयात् । अत
एतस्मात्कारणादनन्तरं धर्मी जिज्ञासितुमिच्छेदित्यतःशब्दस्यार्थः ॥

एतावता स्मार्तस्य क्रमस्य स्नानपदार्थसामान्ये सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तिरूपे वाघोऽ.
भिहितः । इदानीं यस्यैव गुरुकुलवासनिवृत्तिरूपस्य स्नानस्य विचारविरोधित्वं तिन्नष्ठक्रम-स्यैव वाधनं न त्वविरोधिमधुमांसभक्षणवर्जनादिनिवृत्तिनिष्ठानन्तर्यस्यापि । अदृष्टार्थत्वप्र-सङ्गादित्याह वेदमधीत्य स्नायादित्यादिना परिद्वारायैव इत्यन्तेन । वेदमधीत्य स्नायादित्यादिना परिद्वारायैव इत्यन्तेन । वेदमधीत्य स्नायादित्यस्यार्थः—गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टैवेति । गुरुकुलवासव्यतिरिक्तसकलब्रह्मचारिधर्मान्वर्जयोदिति भावः । तथा चोक्तं वार्तिके ।

स्नानोपलक्षिता चात्र निष्टात्तिर्गुरुवेश्मनः । विरोधित्वेन बाध्येत न तु मध्वादिभक्षणम् ॥ तस्माद्गुरुकुले तिष्टन्मधुमांसाद्यवर्जयन् । जिज्ञासेताविरुद्धत्वाद्धर्ममित्यवगम्यते ॥ इति । (क्ष्ठो० वा० १-१-१००-१०१)

अथराब्दार्थमुसंहरति तस्मादिति । धर्मनिज्ञासातः पूर्वं वेदाध्ययनमेवाभिनिर्वत्यं म तु गुरुकुलवासनिवृत्तिमपीत्यर्थः ।

अतः शब्दार्थं निक्रायति अतः शब्द इत्यादिना । अतः शब्दो निज्ञान् सायामध्ययनस्य हेतुत्वार्थक इत्यर्थः । न चाध्ययनानन्तर्याभिधायिनाऽथशब्देनेवेव दृष्टार्थत्वानुरोधेनाध्ययनस्य जिज्ञासाहेतुता सिद्धेति कि पुनरतः शब्देनेति वाच्यम् । यतोऽथशब्दमात्रेणाधीतवेदः पुरुषो जिज्ञासायां योग्यो भवतीत्थेतावात्सिध्यति न त्वध्ययनविधिविहिताध्ययनमेव हेतुरिति । तथा हि । अतः शब्दाभावे हि स्वर्गकामो यजेतेत्यादिक्रतुविधयः कत्वनुष्टानिध्यर्थ विद्यामपेक्षमाणास्तित्सध्यर्थवित्रारमिष्यर्थनितंत्यादिक्रतुविधयः कत्वनुष्टानिध्यर्थ विद्यामपेक्षमाणास्तित्सध्यर्थवित्रारमिष् सर्ववर्णसाधारण्येनाऽऽक्षिष्युरिति शृद्धा अपि कर्मस्विधकुर्युरित्यापतिते । सित त्वतः-शब्दे अथ-वेदाः ययनानन्तरम् । अतोऽधीतवेदत्वात्कारणाद्वेदार्थभूतधर्मानिज्ञासा

धर्मीय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा । स कथं जिङ्कासितव्यः । को धर्मः कथंलक्षणः कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किंपरश्चेति । तत्र को धर्मः कथंलक्षण इत्येकेनैव सूत्रेण व्याख्यातम्—चोदनीलक्षणोऽर्थो धर्म इति । कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किंपरश्चेति शेषलक्षणेन व्याख्यातम्। क पुरुषपरत्वं क वा पुरुषो गुणभूत इत्येतासां प्रतिज्ञानां पिण्डस्यैत-तस्त्रं 'अथातो धर्मजिज्ञासा ' इति ।

कर्तन्येति लम्यते । तथा च ' स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ' इत्यध्ययनविधिनाऽर्थज्ञानोद्देशेन त्रयाणामेव प्रकृतानां वर्णानामुपनयनसंस्कृतानामध्ययनं विचारश्च विधीयत इति त्रैवर्णिके-प्वेव विद्वतसु छन्धेषु तानेव छन्ध्वा ऋतुविधयः ऋतार्था भवन्तीति न सर्वेवर्णसाधार-रण्येन विद्यां विचारं च स्वातन्त्र्येण प्रयुक्षत इति शूद्राधिकारव्यावृत्तिः सिध्यतीति प्रयोजनवानतःशब्दः । धर्मे जिज्ञासितुमिच्छेदिति । धर्मज्ञानेच्छ। मे भृया-दित्याकारकेच्छाश्रयो भूयादित्यर्थः । न हीच्छाविषयकेच्छा लोकेऽप्रसिद्धा । मन्दाप्तीनां भोजनेच्छाराहितानां भोजनेच्छायामिच्छाद्दीनात् । धर्माय जिज्ञासीति । नेदं विग्रहद्शीनपरम् । प्रकृतिविकारभावस्थल एव चतुर्थासमासस्येष्टत्वास्प्रकृते च तद्मावात् । किं तु ' सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा ' इत्येव विग्रह-प्रदर्शनपरं भाष्यम् । ' धर्माय ' इति तु तादर्श्यरूपपष्ठचर्थविशेषप्रहणः सुचनपरम् । सकलस्यापि वक्ष्यमाणशास्त्रार्थस्यास्यामेव प्रतिज्ञायामन्तर्भावं द्रीयति 'स कथं जिज्ञासितव्यः' इत्यादिना । तत्र 'को धर्मः कथंळक्षणः ' इति भाष्या-वयवाम्यां धर्मस्वरूपविषयस्तल्लक्षणविषयश्च विचारः प्रतिज्ञातो भवति । ' कान्यस्य साधनानि ' इति च सिद्धान्त्यभिमतसाधनप्रदर्शनपरम् । ' साधनाभासानि ' इति च पूर्वपक्ष्यिमतसाधनप्रदर्शनपरम् । 'किंपरश्च' इति च धर्मफलप्रदर्शनपरम्। एतेषां प्रतिज्ञातानां व्याख्याप्रदेशं प्रदर्शयति भगवान्माप्यकारः 'तत्र को धर्मः' इत्यादिना । तत्र को धर्मः कथंछक्षणः ' इति धर्मप्रमाणतत्स्वरूपे चोदनासूत्रेण स्त्रिते प्रथमद्वितीयाध्यायाम्यां विस्तरेण प्रतिपाद्येते। ' कान्यस्य साधनानि ' इत्यादि चावशिष्टेरध्यायैः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । 'शेषलक्षणेन ' इत्यत्र शेषं च तल्लक्षणं चेति विग्रहः । अध्यायानां बहुत्वेऽप्येकवचनं लक्षणत्वरूपसामान्याभिप्रायकं ज्ञेयम् । ' किंपरश्च' इत्यस्य विवरणम् ' क पुरुषपरत्त्रं क वा पुरुषो गुणभूतः ' इति। कुत्र धर्मस्य फलार्थत्वं कुत्र वा तद्भाव इत्यर्थः ।

१

धर्मः प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा ? स चेत्प्रसिद्धो न जिज्ञासि-तब्यः । अथाप्रसिद्धो नतराम् । तदेतदनर्थकं धर्मजिज्ञासाप्रकरणम् । अथवाऽर्थवत् । धर्मे प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविदः केचिदन्यं धर्ममाहुः।

स्त्रकारेण ' अथातो धर्मजिज्ञासा ' इति सृत्रेण धर्मोऽस्य शास्त्रस्य प्रतिपाद्यमान-तया प्रयोजनामिति वदता शास्त्रस्य प्रयोजनेन सह प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कमावः संबन्धः शास्त्रावतारहेतुभृत इति सूचितम् ।

अत एवोक्तं वार्तिकेऽपि--

" शास्त्रं प्रयोजनं चैव संबन्धस्याऽऽश्रयानुभौ।
तदुक्त्यन्तर्गतस्तस्माद्भिन्नो नोक्तः प्रयोजनात् " इति॥
( श्लो० वा० १-१-१-१८)

स चायं संबन्धो न शास्त्रारम्भहेतुः संभवति। धर्मस्याजिज्ञास्यत्वात् । न ह्याजिज्ञासि-तप्रतिपादकतया शास्त्रारम्भः संमवतीत्यभिप्रायेण शङ्कते 'धर्मः प्रासिद्धो वा स्यादि-स्यादिना धर्मजिज्ञासामकरणामित्यन्तेन । धर्मस्य प्रसिद्धत्वेऽयमेव धर्म इति निर्णी-तत्वाजिज्ञासा नोदीयात् । अप्रसिद्धत्वे च ज्ञानेच्छयोरुभयोरपि तत्रासंभवान्नतरामित्य-तिशयोपपत्तिः । तथा च जिज्ञासितार्थप्रतिपादकं धर्मविचारात्मकं शास्त्रं न भवतीति निरुक्तसंबन्धो न शास्त्रावतारहेतुः संभवतीति भावः । एवं शङ्कायां परिहारमाह-'अथवाऽर्थवत्' इत्यादिना । अयमाशयः-धर्मविषये बहुमार्गविदां विप्रतिपत्तिदर्शनान्तिः-श्रेयसरूपप्रयोजनवत्त्वस्य च सत्त्वात्संदिग्धत्वसप्रयोजनत्वरूपं कारणं वर्तत इति कार्येणापि जिज्ञास्यत्वेन भवितव्यम् । अतश्च जिज्ञासितार्थप्रतिपाद्कत्वसंभवात्प्रतिपाद्यप्रतिपादक-भावसंबन्धस्य शास्त्रारम्भहेतुत्वं संभवत्येवेति धर्ममीमांसाशास्त्रं धर्मनिर्णयप्रयोजकमार-म्भणीयमिति । एतावता च भाष्येणतत्सुत्रसूचितः सिद्धान्त एवं प्रदर्शितो भवति । तथाहि-अध्ययनविधिना न स्वर्गाद्यर्थमध्ययनं विधीयते । ''लभ्यमाने फले दृष्टे नाद-ष्ट्रपरिकल्पना" इति न्यायेन दृष्टफलसंभवेऽदृष्टकरूपनस्यान्याय्यत्वात्। किं त्वर्थज्ञानोद्दे-शेनेवाध्ययनं विधीयते । न च तस्य प्राप्तत्वाद्विध्यानर्थक्यामिति शङ्कचम् । अध्ययनेनैवा. र्थज्ञानं संपादनीयमिति नियमार्थत्वेन सार्थक्यात् । न च नियमस्य ज्ञानस्यरूपे ऋत्वपर्वे वोपयोगासंभवेनाऽऽनर्थक्यामिति वाच्यम् । यतो नोभयथाऽपि ब्रूमः। किंतु योऽयमग्निहो-त्रादिष्वधीतवेदानां त्रैवर्णिकानामेवाधिकारो नानधीतवेदानां शुद्राणामित्यधिकारनियमः। सप्रयोजनमध्ययनविधेः । तथाहि — असत्यध्ययनविधाविष्ठहोत्रादिशास्त्राणि समलभमानान्यविद्वांसमेवाधिकृत्य विद्यामन्तरेण चानुष्ठानासंभवाद्विद्यामाक्षिपनत्यविद्रोपा-चतुरो वर्णानिधिकुर्युः । सिन त्वध्ययनविधौ त्रैवर्णिकानामेव विदुपामधिकारो भवति केचिदन्यम् । सोऽयमिवचार्यं प्रवर्तमानः कंचिदेवोपाददानो विहन्येत । अनर्थं च ऋच्छेत् । तस्माद्धमीं जिज्ञासितन्य इति ॥ १ ॥ स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे । तदिभिधीयते— चोदनालक्षणोऽथीं धर्मः ॥ २ ॥

न तरीयादेः । तथा हि-" वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत मीप्मे राजन्यं शरदि वैश्यम् " इति द्वितीयानिर्देशादुपनयनसंस्कृतास्त्रैवर्णिकाः किमस्माभिः कर्तव्यामित्यपेक्षन्ते । तत्सं-ानिधी चानिर्दिष्टकर्तृकमध्ययनं कर्तारमपेक्षते । तत्रापेक्षासंनिधियोग्यत्वैरेवं विज्ञायते त्रैव-र्णिकरेवोपनीतैरक्षरग्रहणेनाध्ययनादिपरम्परयार्थज्ञानं कर्तव्यमिति । एवं च फलवद्ध्य-यनकर्तृभूतमाणवकसंस्कारत्वादुपनयनमध्ययनाङ्गम् । अध्ययनमपि च दृष्टार्थज्ञानार्थम् । अर्थज्ञानं त्वनुष्ठानीपियकत्वात्प्रसिद्धफलकमेवेति सर्वेषां फलवत्त्वम् । एवं च त्रैवर्णि-केपु विद्वत्सु लब्बेषु नाग्निहोत्रादिविधयश्चतुर्थवर्णस्य विद्यामाक्षिपन्ति किं तु त्रैवर्णि-कानेव विदुषोऽधिकुर्वन्ति। सोऽयमधिकारनियमः षष्ठेऽपशुदाधिकरणे वक्ष्यमाणोऽध्ययन-विधिप्रसादलम्य एवेति फलवानेवाध्ययनविधिः । तेनार्थज्ञानावसानमध्ययनमध्ययनविधिना विधीयत इति विचारमन्तरा तदनुपपत्तेरध्ययनविधिरेव विचारमाक्षिपंस्ताद्विरुद्धं स्मार्त स्नानं बाधत इति सिद्धमध्ययनानन्तरं गुरुकुल एव स्थित्वा धर्माधर्माविप विचार्य स्नातन्यामिति । संगतिस्तु सर्वत्राधिकरणेषु चतुर्विधा विज्ञेया । शास्त्रसंगतिरध्यायसंगतिः पादसंगतिरधिकरणसंगतिश्चेति । तत्रास्यापि सूत्रस्य शास्त्रस्यैव सतः स्वस्वभिन-शास्त्रारम्भसिद्धिहेतुत्वमि । यथा स्वाध्यायविधेरितराध्ययनवत्स्वाध्ययनप्रयोज-कत्वं तथा प्रकृतेऽपि संभवतीत्यस्याधिकरणस्य शास्त्रप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादकत्वरूपा शास्त्रसंगतिः सुलभा । शास्त्रप्रतिपाद्यश्चार्थो धर्मः । प्रकृते चार्यज्ञानोद्दे-इयकाध्ययनात्मकप्रतिपादनाद्धर्माधर्मप्रमाणनिरूपणपरप्रथमाध्यायसंगतिः । एवं विधि-प्रामाण्यानिरूपणपरपादसंगतिरपि सुलभा । अधिकरणसंगतिस्त्वाद्याधिकरणत्वेन नापे-क्ष्यते । शास्त्रारम्भहेतुभृतविषयप्रयोजनादिरूपानुबन्धचतुष्टयनिर्णायकत्वादस्याधिकरणस्य शास्त्रादानुपोद्धातरूपा संगतिः । पूर्वपक्षे प्रयोजनं विचारं विना यथाकथंचित्संपादि-तार्थज्ञानेन कर्मानुष्ठानेऽपि फलसिद्धिः । सिद्धान्ते तु विचारपूर्वकज्ञानादेवानुष्ठितात्फ-लिसिद्धिरिति । इति धर्मजिज्ञासाधिकरणम् ॥ १ ॥

एवं समर्थितारम्भं शास्त्रमारभते-चोदनालक्षणोऽधीं धर्म इति। अत्र पूर्वाधिकरणे

चोदनेति कियायाः पवर्तकं वचनमाहुः। आचार्यचोदितः करोमीति हि दुश्यते। लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् । धूमो लक्षणसम्नेरिति हि वदन्ति ।

कर्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातो धर्मविचारो विषयः । स कर्तव्यो न वेति संशयः । धर्मेऽलौकिके लक्षणप्रमाणयोरसंभवान्नरविषाणवत्तद्विचारो न कर्तव्य इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्ते धर्मे उक्षणप्रमाणयोः प्रतिपादनाद्धर्मविचारात्मकशास्त्रसंगतिः । चोदनाया धर्मे प्रामा-ण्यनिरूपणाच पादाध्यायसंगती स्पष्टे। " आक्षेपिकी त्वनन्तरा " एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तमाह—चोदनालक्षणोऽथीं धर्म इति सूत्रकारः । सूत्रस्य चायमर्थः— योऽयं निष्प्रमाणकप्रत्यक्षादिप्रमाणकचोदनाप्रमाणकत्वादीनां विप्रतिपत्तिविशेषाणां विषयभ्तः साधारणात्मा धर्मपदार्थः स चोदनालक्षण इति । चोद्नैव लक्षणं प्रमाणं यस्य चोदना लक्षणमेव यस्येति द्वेया विग्रहा ज्ञयेः । तथा च प्रथमविग्रहेण चोदनाव्यतिरिक्तस्य प्रत्यक्षादेर्धर्मे प्रामाण्यं व्यावर्त्यते । द्वितीयेन तु चोदनाया अप्रामाण्यशङ्का व्यावर्त्यते । एवं च चोदनाप्रमाणकत्वरूपलक्षणस्य चोदनारूपप्रमाणस्य च संभवाद्धमीविचारः कर्तन्य इत्येवं सत्रप्रतिपादितं सिद्धान्तं प्रतिपाद्यितं सुत्रघटकीमृतचोद्नाशब्दार्थं निरूपयति-चोदनेतीत्यादिना भाष्यकारः । क्रियायाः प्रवर्तकं वचनापिति । क्रियाया यर्तिकचिदितिकर्तव्यताकयागादिरूपायाः । प्रवर्तकं प्रवृत्त्यनुकूळव्यापाररूपप्रवर्तनाबो-धकलिङ।दिप्रत्ययघटितं वचनं " यजेत स्वर्गकामः" इत्यादिऋपं वाक्यम् । एवं चोदनापदार्थः सिद्धः । तथा चोक्तं वार्तिके-

> " किमाद्यपेक्षितैः पूर्णः समर्थः पत्ययो विधौ । तेन मवर्तकं वाक्यं शास्त्रेऽस्मिश्रोदनोच्यते ॥ इति । ( श्लो॰ वा॰ १ | १ | २ | ३ )

किं केन कथमित्यपेक्षितैः साध्यसाधनेतिकर्तव्यतांशैः पूर्णः संबद्धार्थको लिङादि-विंधी पुरुपप्रवर्तने समर्थी भवति । तत्पुरकं च वाक्यमिति प्रवर्तकं वाक्यमेव चोदनेत्यु-च्यत इत्यर्थः । चोदनापदस्य निरुक्तार्थकत्वे हौिककन्यवहारं प्रमाणयति — आचाः र्यचोदित इति । आचार्यप्रयुक्तप्रवर्तनाबोधकलिङादिघटितवाक्यप्रवर्तित इत्यर्थः । गामानयेत्यादितादृशवाक्यजन्यं यत्प्रवर्तनाज्ञानं गवानयनेऽयं मां प्रवर्तयतीत्याकारकं तज्जन्यं यदुवानयनं मदिष्टसाधनामित्याकारकं ज्ञानं तदाश्रयोऽहमिति भावः । लक्षण-शब्दार्थमाह — लक्ष्यत इत्यादिना । ज्ञानजनकामित्यर्थः । यथा धृमोऽग्नेर्लक्षणम् । ज्ञानजनकंमित्यर्थः ।

तया यो रुक्ष्यते सोऽर्थः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे। चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विषकुष्टमित्येवं-जातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमियतुं नान्यत्किच, नेन्द्रियम्।

नन्वतथाभूतमप्यर्थे ब्रूयाचोदना यथा यत्किंचन लौकिकं वचनं नद्या-स्तीरे फलानि सन्तीति । तत्तथ्यमपि भवति वितथमपि भवतीति ।

तया यो लक्ष्यत इति । चोदनाजन्यश्रमाविषयः पुरुषिनःश्रेयसहेतुभृतश्च यः स धर्म इति प्रतिज्ञायत इति भावः । संभावितो हि प्रतिज्ञातोऽथीं हेतुना साधियतुं शक्यते । शब्दस्य च नित्यं प्रमाणान्तरपरतन्त्रस्य स्वातन्त्रयेण प्रामाण्यं प्रत्यक्षादेश्च स्वतन्त्रस्याप्रामाण्यामिति चोदनेव प्रमाणमेवेत्यनेन प्रतिज्ञातम् । तदिदमवधारणद्वयम् संभावितार्थं सद्युक्तिसाकाङ्क्षामिति मन्वानः संभावनापद्लाभार्थं प्रतिज्ञाद्वयेऽपि युक्तिल्थेशं प्रदर्शयति—चोदना हीत्यादिना, इन्द्रियामित्यन्तेन । अत्र चोदनाशब्दः शब्दसामान्यपरः न तु पूर्वोक्तविधायकवाक्यपरः । तस्य भूतादिविषयकत्वासंभवात् । प्रत्यक्षादेः प्रामाण्यिनरसनपूर्वकं शब्दसामान्यस्य प्रामाण्यप्रसाधनमन्तरा शब्दविशेष्यक्तवाद्याः प्रामाण्यप्रदर्शनस्यानवसरत्वाच्च । तथा च शब्दसामान्यस्यायं स्वभावः । यदिन्द्रियाद्यगम्यभूतभविष्यदाद्यर्थबोधनम् । अत एवोक्तं वार्तिके—

# अत्यन्तासत्यिप ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि ॥ इति । श्लो० वा० १ । १ । २ । ६ ]

इन्द्रियादीनां तु नैवंविधेषु भूतादिषु सामध्ये विद्यते । अतश्चायं भाष्याशयः—चोदना धर्मे प्रमाणं न त्विन्द्रियादिकम् । शब्दसामान्यस्य ज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्यसंभवाचो दनायाश्च शब्दत्वादतः संभवत्येवातीन्द्रिये धर्मे चोदनायाः प्रामाण्यमिति । नान्यत्किः च नेन्द्रियमिति । नान्यत्किचेति पदच्छेदः । तथा च शब्दस्यैव तादृशार्थवोधनसामध्ये न तु तद्वचितिरक्तप्रमाणसामान्यस्य । अत्रैव हेतुः—नेन्द्रियमिति । यत इन्द्रियममर्थमतस्तत्पूर्वकत्वादितरत्सर्वमसमर्थमिति भावः । अथवा नान्यत्समर्थमित्यर्थः । किचेति प्रक्षार्थे । कुत इत्यर्थः । नेन्द्रियमिति तु पूर्ववदेव हेतुरिति व्याख्येयम् ।

ननु वेदः पौरुषेयोऽपौरुषेयो वा । यदि पौरुषेयस्तर्हि तस्य प्रत्यक्षाद्यनवगतार्थक-बुद्धादिप्रयुक्तचैत्यवन्द्नादिवाक्यसाधम्यित्प्रामाण्यं दुर्घटम् । यद्यपौरुषेयस्तर्हि शब्द-प्रामाण्यहेतुभूताष्ठोच्चरितत्वस्याभावेन सुतरां प्रामाण्यं दुर्छभामित्यभिप्रायेण शङ्कते— नन्नतथाभूतमित्यादिना भवतीतीत्यन्तेन । अतथाभूतमिति । असत्यमित्यर्थः । उच्यते । विन्नतिषिद्धमिद्मुच्यते-- ब्रवीति वितथं चेति ब्रवीतीत्यु-च्यतेऽवबोधयति बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीति । यस्मिश्च निमित्तभूते सत्यवबुध्यते सोऽवबोधयति । यदि च चोदनायां सत्यामग्नि-होत्रात्स्वर्गो भवतीति गम्यते कथमुच्यते न तथा भवतीति । अथ न तथा भवतीति कथमवबुध्यते । असन्तमर्थमवबुध्यत इति विप्रतिषिद्धम् ।

तथा च वेदस्य धर्माधर्मप्रामाण्यं न संभवतीत्याशयः। समाधत्ते-उच्यत इत्यादिना तस्माद्वितथ इत्यन्तेन । परिहारभाष्यस्यायमाञ्चयः --- ज्ञानस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं च स्वत एव निर्णीयत इति सांख्याः । उभयमपि कारणगुणदोषादिनेति तार्किकाः । अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य च परतस्त्वमिति बौद्धाः । प्रामाण्यं स्वतोऽप्रामाण्य-मेव परत इति व मीमांसकाः । तथा चोक्तं वार्तिके---

> स्वतः सर्वेत्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥ इत्यादिना । ( श्लो॰ वा॰ १।१।२। ४७)

अयं विचारो मतान्तरनिरासपूर्वकं वार्तिक एव प्रपश्चितन्तत्रैव दृष्टव्यः। तथा च सिद्धान्ते ज्ञानप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वात्प्रामाण्यकारणं नापेक्ष्यते । अप्रामाण्यमेव तु कारणाधीनं तच कारणं ज्ञानानुत्पत्तिः । उत्पन्नस्य ज्ञानस्य संशयात्मकता । उत्तर-काले नाधकप्रत्ययान्तरोत्पात्तः । करणे दोषवत्ताज्ञानं च । तत्र प्रकृते वेदम्य कर्तृम्मर-णाभावादियुक्तिनिचयेनापीरुषेयत्वस्य साधयिष्यमाणत्वात्र करणदोपज्ञानं शक्यशङ्कम् । नापि ' अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः ' इत्यादिवाक्यं संशयात्मकं ज्ञानमुत्पादयति । नाप्येतद्वाक्यजन्यज्ञानस्याग्निहोत्रात्स्वर्गी न भवतीति बाधकज्ञानं कस्यापि जायते । न वा ज्ञानमेव नोत्पद्यते । अतोऽप्रामाण्यकार-णत्वेन संभावितानां मध्य इह कस्याप्यनुपलम्भाद्प्रामाण्यराङ्काया त्वेन स्वतःसिद्धं प्रामाण्यं निरपवादं तिष्ठतीतीति । तदत्र-विपतिषिद्धमिदं, ब्रवीति वितथं चेति बोधयति न बोधयतीति विप्रतिषिद्धमित्यर्थः । तथा चैतत्पादा-न्त्याधिकरणे वेदापीरुषेयत्वस्य स्थापयिष्यमाणत्वादत्रैवोपरितनभाष्येण संशयविपर्यय-ज्ञानयोर्निरसिष्यमाणत्वाचैतद्भाष्यं ज्ञानानुत्पत्तिरूपाप्रामाण्यकारणनिराकरणपरमेवेति वेदितन्यम् । अमुमेव विरोधमुपपादयति — ब्रवीतीत्यादिना विशतिषिद्धमित्यत्तेन । न तथा भवतीति । न बोघयतीत्यर्थः । कथमवबुध्यत इति । कथं ज्ञायत इत्यर्थः । असन्तमर्थमनबुध्यत इति विमतिषिद्धामिति । अर्थोऽवबुध्यते नावबुध्यत इति । न च 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यतो वचनात्संदिग्धमवगम्यते भवति वा स्वर्गो न वा भवतीति । न च निश्चितमवगम्यमानमिदं मिथ्या स्यात् । यो हि जनित्वा पृथ्वंसते नैतदेवामिति स मिथ्या प्रत्ययः । न चैष कालान्तरे पुरुषान्तरेऽवस्थान्तरे देशान्तरे वा विपर्येति । तस्मादावि-तथः । यज्ञ लौकिकं वचनं तचेत्प्रत्ययितात्पुरुषादिन्द्रियविषयं वाऽवि-तथमेव तत् । अथाप्रत्ययितादानिन्द्रियविषयं वा तावत्पुरुषबुद्धिपभव-मपमाणम् । अश्ववयं हि तत्पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात् ।

विरुद्धिमित्यर्थः । एवं ज्ञानानुत्पत्तिरूपं कारणं निरस्य द्वितीयं निरस्यति—न च स्वर्गकाम इत्यादिना । अतः संदिग्धार्थबोधकत्वं नास्तीति भावः । बाधकं प्रत्ययान्तरमपि वेदजन्यज्ञानस्याप्रामाण्यकारणं नास्तीत्युपपाद्यति—न च निश्चितिमत्यादिना विपर्येती-त्यन्तेन । भाष्यं स्पष्टार्थम् । तस्माद्वितथ इति । नाप्रमाणिमत्यर्थः ।

यतु पूर्वपक्षे लौकिकवचनमप्रामाण्ये दृषान्ततयोपन्यस्तं तदनुभाष्ये दृषयित—
यस्विन्यादिना ऋते वचनादित्यन्तेन । मत्ययितादिति । तथाभूतमतथाभूतं वा
यथादृष्टमर्थं यो वद्ति स प्रत्ययितस्तस्मादित्यर्थः । इन्द्रियविषयं वेति । इंद्रियपदं
मृलभृतप्रमाणसामान्योपलक्षणम् । अवितथमिति । नाप्रमाणमित्यर्थः ।

तथा चायं भाष्याशयः—यथा यत्किचनेति । पूर्वपक्ष्युपन्यस्तं दृष्टान्तवचनं यदि संभवत्त्रमाणम्तं प्रत्ययितपुरुषोच्चरितं च तदा तत्प्रमाणमेवेति दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम् । यदि तद्वचनमप्रत्ययितपुरुषवक्तृक्षमसंभवन्मूलप्रमाणं वा तदा केवलपुरुषबुद्धिप्रभवं मूल् दोषेण दुष्टत्वाद्प्रमाणमेवेति न तद्दृष्टान्तेनादुष्टस्यापि वेदवचसोऽप्रामाण्यं शिक्कृतं शक्यमिति । अत्र च पूर्वभाष्ये वाशब्दः समुच्चयार्थकः । उत्तरत्र च विकलपार्थकः । विपातानामनेकार्थत्वादेकेकस्याप्यप्रामाण्यापादकत्वात् । यथाऽनृतवादिनि पुरुषे सित तदुच्यमानस्यार्थस्य प्रमादुं योग्यत्वेऽप्यप्रामाण्यमेवानाश्चासाद्वृष्टम् । यथा वा वक्तरि प्रत्ययिते सत्यपि तदुच्यमानार्थः प्रत्यक्षाद्यसंभवेन द्रष्टुमशक्यश्चेत्तश्चाप्यप्रामाण्यमेव । च ह्यतीन्द्रियार्थविषये वचनमन्तरराऽवगतिः संभवति । तदिद्मुक्तम्—अश्ववयं हि तत्, पुरुपेण ज्ञातुमृते वचनादिति भाष्येण । न चत्र तचेत्पत्यितादिन्द्रयन्ति प्रमाण्ये स्वतस्त्वं साधितं विरुध्यतिति शामाण्यं प्रदर्शितं गुणाधीनमेव सिध्यतिति प्रामाण्ये स्वतस्त्वं साधितं विरुध्यतिति शामाण्यं प्रदर्शितं गुणाधीनमेव सिध्यतिति प्रामाण्ये स्वतस्त्वं साधितं विरुध्यतिति शामाण्याय गुणस्वक्रपकथनपरत्वाभान्वत्ययं गुणाद्वारेण दोषाभावोपवर्णनमान्नपरत्वेन प्रामाण्याय गुणस्वक्रपकथनपरत्वाभान्वात् । नन्वतीन्द्रियविषयस्य वचनं विना ज्ञातुमशक्यत्वेऽपि पुरुषान्तरीयवचनाज्ज्ञानं भवितुमर्हतीत्याशङ्कचानेकेषामपि जास्यन्धानां क्रपविशेषविषये वचनमेकक्रपेणाप्रमाणमेन

अपरस्मात्पौरुषेयाद्वचनात्तद्वगतिमिति चेत्, तदिप तेनैव तुल्यम् । नैवंजातीयकेष्वर्थेषु पुरुषवचनं प्रामाण्यमुपैति जात्यन्धानामिव वचनं रूपविशेषेषु । नन्वविदुषामुपदेशो नावकल्पते; उपदिष्ठवन्तश्च मन्वादयस्तस्मात्पुरुषात्सन्तो विदितवन्तश्च यथा चक्षुषा रूपमुपलभ्यत इति दर्शनादेवावगतम् । उच्यते--उपदेशा हि व्यामोहादिष भवन्ति । असति व्यामोहे वेदादिष भवन्ति । अपि च पौरुषेयाद्वचनादेवमयं पुरुषो वेदेति

वमतीन्द्रियविषयकं पुरुषसहस्रवचनमप्यप्रमाणमेवेत्याह—अपरस्मादित्यादिना रूपविशेषेष्वित्यन्तेन । ननु पुरुषान्तरवचनस्यातीन्द्रियविषयकत्वासंभवेऽपि महतां मनुबुद्धादीनां वचनमतीन्द्रियविषयकं प्रमाणं भिवतुमहिति । तेषु विद्वत्तान्याप्योपदेष्टृत्वस्य
द्द्रयमानत्वादित्याशयेन शङ्कते—नन्वित्यादिना, अवगतमित्यन्तेन । आविदुषामुपदेशो नावकरुपत इति । विद्वत्त्वोपदेशित्वयोवर्धितरेकन्याप्तिः प्रदर्शिता ।
उपदिष्टृवन्तश्चेत्यनुमापकहेतुप्रदर्शनम् । पुरुषाः सन्तो विदित्तवन्त इति साध्यनिर्देशः । यथा चक्षुषेति । यथा चक्षुषो रूपोपछिधहेतुत्वं रूपोपछम्भेन कार्थेण
सिद्धं तथा मन्वादिपृपदेशित्वरूपकार्थेण चोदनां विनाऽपि धर्माधर्मज्ञानवन्त्वसिद्धिरिति
शङ्काशयः । परिहारमाह—उच्यत इत्यादिना । उपदेष्टृत्वेन हेतुना कार्विपतं ज्ञानवन्त्वं
किं प्रत्यक्षात्मकमृत वेदनन्यमिति विकल्प्याऽऽद्ये हेतोर्व्यभिचारमाह—उपदेशा हीत्यादिना । बालोन्मत्तादीनामनवगतार्थेऽप्युपदेशित्वदर्शनाद्नैकान्तिकोऽयं हेतुरिति भावः ।
द्वितीये तु सिद्धसाधनांमत्याह—असाति व्यामोह इत्यादिना । यदि तु वेदाज्ज्ञात्वा
मन्वादिभिरुपदिष्ट इति कल्प्यते तदा सिद्धसाधनम् । न ह्येवं चोदनेव धर्मे प्रमाणमित्यस्य विरोध इति भावः ।

एवं तावत्परिषेयवाक्येनार्थानिश्चयस्य जातस्य प्रतिष्ठितस्य च पश्चान्मूलदोषावगमे प्रत्यक्षादिनिश्च यस्येव बाधः संभवतित्येवं बुद्धादिवचसामप्रामाण्यमुक्तम् । इदानीं म्लावधारणद्वारेव पौरुषेयवाक्येप्वर्थनिश्चयप्रतिष्ठेति मूलाभावे झिटिति जातोऽपि निश्चयो द्वागेव विल्लीनोऽनुत्पन्नसमो अवतीति बुद्धादिवचसामसंभवन्मूलानां प्रामाण्यसंभावनाऽपि नैव भवति । वेदस्य तु मूलानपेक्षत्वात्प्रतिष्ठितं प्रामाण्यमित्येवमुपपादियतुमाह — अपि चेत्याद्यस्तीत्यन्तम् । उत्सर्गतो हि पुरुषवचसां हि द्विविधः स्वभावः । तत्रेको वक्त-धुन्यमानवाक्यार्थज्ञानवत्त्वावधारणसामध्यीत्मकः । यथाऽऽसवाक्येषु । आष्ठवाक्यं श्रुत्वा तदर्थमनुतिष्ठनपुरुषः किमत्र ते प्रमाणामिति पुरुषान्तरेणानुयुक्तः सन्नाष्ठमेव प्रदर्शयित स तज्ञानाित नाहिमिति । तेनावगच्छामो नुनमस्य वक्तृज्ञानद्वाराऽर्थानिश्चय इति ।

भवति पत्ययो नैवमयमर्थ इति।

विष्ठवते हि खल्विप किश्वित्पुरुष कृताद्वचनात्प्रत्ययः। न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किंचन प्रमाणमस्ति । नतु सामान्यतो दृष्टं पौरुषेयं वचनं वितयमुपल्लभ्य वचनसाम्यादिदमपि वितयमवगम्यते। न। अन्यत्वात्। न ह्यान्यस्य वितयभावेऽन्यस्य वैतथ्यं भिवतुमईति। अन्यत्वादेव। न हि देवदत्तस्य श्यामत्वे यज्ञदत्तस्यापि श्यामत्वं भिवतुमईति। अपि च पुरुषवचनसाधम्यद्विदवचनं वितथमित्यनुमानं व्यपदेशादवगम्यते। प्रत्यक्षस्तु वेदवचनेन प्रत्ययः। न चानुमानं प्रत्यक्षविरोधि प्रमाणं भवति। तस्माचोदनालक्षणोऽर्थः श्रेयस्करः। एवं तर्दि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः किं धर्मजिज्ञासया। उच्यते। य एव श्रेयस्करः स एव धर्मश्चित्वे । कथमवगम्यताम्। यो हि यागमनुतिष्ठाते

अमुमेवार्थे प्रदर्शयति—पौरुषेयाद्वचनाद्भवति प्रत्यय एवमयं पुरुषो वेदेतीति । नैवमयपर्थ इति-प्रत्ययोऽर्थे न प्रतितिष्ठतीत्यर्थः । पुंवाक्यत्वादस्य पुरुषे च दोपसंभवेन सम्यग्ज्ञानवत्त्वावधारणं विना प्रथमं जातोऽप्यर्थनिश्चयो न प्रतिष्ठितो भवतीति भावः ।

यत्र त्वनाप्तवाक्ये मूलभूतवक्त्रज्ञाने सम्यक्त्वज्ञानं दुर्घटं भवति तत्राप्रामाण्यमेवेत्यः परः स्वभावः । तदिदमुच्यते - विष्ठवते हि खल्वभीत्यादिना । वेदे वक्तुरभावात्तत्रा-माण्यस्य वक्तृज्ञानपूर्वकत्वानपेक्षणान्न तद्भावप्रयुक्ताऽयथार्थतः भवतीत्याह-न तु वेद-वचनस्येत्यादिना । वाक्यत्वहेतोरप्रामाण्येऽप्रयोजकत्वं सिद्धान्त्यभिष्रेतमजानानः शङ्कते-नन्वित्यादिना । वचनत्वाद्वेदवचनमध्यप्रमाणं भवतीति शङ्काशयः। समाधत्ते न । अन्यत्वादिति । पौरुषेयवचनस्य मिश्यात्वे प्रयोजकं दुष्टत्वम् । वाक्यत्वस्य च ताद्भिः न्नत्वाद्वयोजनत्विमित्याशयः । तदेव विवृणोति-न ह्यन्यस्येत्यादिना । अन्यस्येति । दुष्टस्येत्यर्थः । अन्यस्येति । अदुष्टस्येत्यर्थः । न हि देवदत्तस्येति । देवदत्तस्य स्याम-त्वहेतुयुक्तस्येत्यर्थः । यज्ञदक्तस्यापीति । तद्रहितस्येत्यर्थः । एतच्छङ्कोत्तरभाष्ययोर्यान्यर्था-न्तराणि तानि वार्तिक एव प्रपश्चितानि तत्रैव दृष्टन्यानि। अस्या एव शङ्कायाः समाधाना-न्तरमाह-अपि चेत्यादिना। अयमाशयः-परेण हि वेदवचनस्याप्रामाण्यं शङ्काचते। तच संशयविषयेयजनकत्वरूपं द्वयमपि न संभवतीति प्रागेव निरूपितमतो ज्ञानाभावरूपाप्रामा-ण्यमेव शङ्कनीयम् । ततो भवतां प्रतिज्ञा प्रत्यक्षविरुद्धा भवति । वेद्जन्यज्ञानस्यापि भव-न्मते प्रत्यक्षत्वान्मीमांसकस्यैव तु मते ज्ञानस्यानुमेयत्वाद्भवदीयमनुमानं प्रत्यक्षवाधितः मिति । धर्मश्रब्दस्य चोदनालक्षणयागादिरूपश्रेयस्करवाचित्वं निरूपयितुमुपसंहरति—तः स्मादित्यादिना । उक्तार्थे लोकपयोगं प्रमाणयति - कथमवगम्यतामित्यादिना । लोकिका

तं धार्मिक इति समाचक्षते। यश्च यस्य कर्ता स तेन न्यपदिश्यते। यथा पाचको लावक इति । तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति स धर्मशब्देनोच्यते । न केवलं लोकं, वेदेऽपि 'यंज्ञेन यज्ञः मयजन्त देवाः, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ' इति यजित-शब्द्वाच्यमेव धर्म समामनित्त । उभयमिह चोदनया लक्ष्यः तेऽथींऽनर्थश्चेति । कोऽर्थः । यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः । यः प्रत्यवायाय श्येनो वज्ञ इषुरित्येवमादिः ।

ह्मपूर्वादिस्वरूपाज्ञानेऽपि यागाद्यन्तष्ठानमात्रदर्शनेन तदनुष्ठायिनि धार्मिकशब्दं प्रयुक्तते । अतो यागादीनामेव श्रेयःसाधनात्मनां चोदनालक्षणानां धर्मशब्दामिधेयत्वं निर्णायते । वेद जपलम्यमानाद्यागधर्मशब्दयोः सामानाधिकरण्यादिष यागादेधेमशब्दाभिधेयत्वं प्रतिपाद्यति—न केवलमित्यादिना । यद्यप्युदाहृतश्रुतौ धर्मयज्ञशब्दयोर्धिङ्गवचनव्यत्ययो गम्यते तथाऽपि च्छान्दसत्वादसौ न दोष इति भावः ।

सूत्रघटकीमृताऽर्थशब्दप्रयोजनं कथयति जभयमिहेत्यादिनाऽभिचिर्तव्यमितित्यन्तेन । उभयं साध्यं साधनं च । चोद्नया प्रवर्तकवचनात्मकविधिरूपया। लक्ष्यते ज्ञाप्यते । यथा 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्भकामो यजेत' ' इयेनेनाभिचरन्यजेत' इत्याविविधिमियीगस्वर्गाद्योः साध्यसाधनभावरूपे संबन्धे गन्यमाने साधनीमृतज्योतिष्टामादिर्यया साधनत्वेन ज्ञाप्यते तथा साध्यभृतस्वर्गादिरि ज्योतिष्टोमादिसाध्यत्वेन ज्ञाप्यत इत्युमयोरिष साध्यसाधनयोश्चोदनाज्ञाप्यत्विमत्यादायः । अर्थोऽनर्थश्चेति । पूर्वोक्तोम् यपदार्थघटकीभृतसाध्यं द्विविधमित्यादिः । चोदनाज्ञाप्यं साध्यमर्थानर्थभेदेन द्विविधम् । अर्थोऽनिषद्धः प्राष्ठव्यः स्वर्गादिः । अनर्थो निषद्धो निवारणीयो हिंसादिरित्यर्थः । कोऽर्थ इति । अत्रार्थशब्दो लक्षणया स्वसाधनपरः । अर्थात्मकस्वर्गादिफलसाधकं किमित्यर्थः । यो निःश्चेयससाय ज्योतिष्टोमादिरिति । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेनेतिति विधिना स्वर्गक्षपिनःश्चेयससाधनत्वेन विधीयमानो ज्योतिष्टोमादिर्थः स प्रकृतार्थ-पदार्थ इत्यर्थः । कोऽनर्थ इति । अत्रत्यानर्थपदं फलस्वरूपपरमेव । निषिध्यमानमन्त्रयर्थः । कोऽनर्थ इति । अत्रत्यानर्थपदं फलस्वरूपपरमेव । निषिध्यमानमन्तर्यक्षपं फलं किमित्यर्थः । यः प्रत्यवायायेति । यः प्रत्यवायसाधनीभृतो हिसादिः स प्रकृतार्थरेक्षपं फलं किमित्यर्थः । यः प्रत्यवायायेति । यः प्रत्यवायसाधनीभृतो हिसादिः स प्रकृतार्थरेक्षयः । इयेन इति । अत्र इयेनपदेन 'इयेनेनाभिचरन्यजेत'

तत्रानथों धर्म उक्तो मा भृदित्यधग्रहणम् ।

कयं पुनरसावनर्थः । हिंसा हि सा । हिंसा च प्रतिषिद्धेति । कयं पुनरनर्थः कर्तव्यतयोपदिश्यते । उच्यते । नैव श्येनाद्यः कर्तव्या विज्ञायन्ते । यो हि हिंसितुमिच्छेत्तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः । 'श्येनेनाभिचरन्यजेत' इति हि समामनन्ति 'नाभिचरितव्यम् ' इति । नन्वशक्तमिदं सूत्रमिमावर्थावभिवदितुम् । चोदनालक्षणो धर्मो नेन्द्रि-यादिलक्षणः । अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । एकं हीदं वाक्यं तदेवं सति

इत्यादिविधिमिः स्येनसंज्ञकयागफलत्वेन गम्यमानाऽभिचारात्मिका वैरिमरणानुकूलश्चान्त्रातिद्धपा हिंसा लक्षणयोच्यते । सा च 'न हिंस्यात्सर्वा भूतानि' इति निषेधेन निषिष्यमाना प्रत्यवायसाधनीभूतेति प्रकृतानधीत्मकफलस्वरूपेत्यधेः । एवं 'वज्र इषुः' इत्यादाविप लक्षणया वज्रादिपदेन तत्तत्संज्ञकयागफलीभूता हिंसोच्यत इति ज्ञेयम् । अनर्थो धर्म उक्तो मा भूदिति । उक्तरीत्या स्येनादिफलीभृताहिंसायाश्चोदनालक्षण-त्वसंभवेन धर्मत्वप्रसक्तौ तद्वारणार्थमर्थप्रहणम् । अर्थपदस्य च निःश्रेयससाधनपरत्वाद्धिसायाश्चातथात्वान्नातिव्याधिरिति भावः ।

उदाहतं रथेनादिपदं स्वसाध्यफलपरमित्यभिष्रेतमर्थं प्रश्नोत्तराभ्यां विवृणोति—क्ष्यं पुनरसावित्यादिपतिषिद्धेत्यन्तेन । अनेन च भाष्येण रथेनफलीभूताभिचारपदार्थो हिंसा । सा च न हिंस्यादिति शास्त्रेण निषिद्धेति ज्ञापितं भवति ।

उभयमिहेत्यादिभाष्येण फलस्यापि चोदनालक्षणत्वप्रतिपादनाच्चोदनाज्ञाष्यस्य च विधेयत्वाद्विधेयस्य च कथमनर्थत्विमिति फलस्याविधेयत्वमजानन्पूर्वपक्षी शङ्कते— कथं पुनरनर्थ इत्यादिना।समाधते— नैवेति। नैवेत्येतावदेवेदं वाक्यम्। अस्य चायमर्थः— नैवानर्थो हिंसा कर्तव्यतयोपदिश्यत इति प्रश्नवाक्यस्थपदानुषङ्गेण बोध्यः। किं तिर्हे विधीयत इत्यपेक्षायामाह— इथेनाद्य इत्यादिना। अत्र श्येनादिपदार्थो यागः। यो हि हिंसितुमिच्छेदिति । श्येनेनाभिचरित्रितिवाक्यस्थशत्रन्ताभिचरत्पद्व्याख्याना-र्थमिदम्। तेषां श्येनादिसंज्ञकयागानाम्। अमुमेवार्थ स्फुटयन्नाह—श्येनेनाभिचरानित्यादिना । तथा चौद्राहतवाक्येऽभिचरित्रिति शतुर्दशीनात्तस्य च लक्षणहेत्वोरित्यनेन लक्षणार्थे विधानात्प्रसिद्धस्यैव च लक्षणत्वात्प्रसिद्धस्य चामिचारस्य विधेयत्वं न समवति। किं तु तदुपायमूतस्यैव तत्त्वेनाज्ञातस्य श्येनादिसंज्ञकयागस्यानेन शास्त्रेणोपदेश इत्ययमर्थः स्फुटीकृतः।

एतावता सूत्रतात्पर्यार्थ सम्यग्विशद्य शङ्कासमाधानमुखेन सूत्राक्षरार्थं प्रतिपाद-यितुं शङ्कते—निवत्यादिना भिद्येतेत्यन्तेन । अशक्तमिति । असमर्थमित्यर्थः । अयमाशयः— एकवाक्यत्वेन प्रतीयमानेऽस्मिन्सूत्रेऽर्थद्वयपरिकल्पनेऽर्थेक्यनिवन्धन- भिद्येत । उच्यते । यत्र वाक्यादर्थोऽवगम्यते तत्रैवम् । तत्तु वैदिकेषु, न सूत्रेषु । अन्यतोऽवगतेऽर्थे सूत्रमेवमर्थमिदमित्यवगम्यते । तेन चै-कदेशः सूत्र्यत इति सूत्रम् । तत्र भिन्नयोरेव वाक्ययोरिमावेकदेशावि-त्यवगन्तन्यम् ।

अथवाऽर्थस्य सतश्चोदनालक्षणस्य धर्मत्वमुच्यत इत्येकार्थमेवेति ॥२॥

मेकवाक्यत्वं भज्येतेति । समाधत्ते - उच्यत इत्यादिनाऽवगन्तव्यामित्यन्तेन । वाक्या-दिति । वैदिकवाक्यादित्यर्थः । अर्थ इति । अज्ञात इत्यर्थः । एविभिति । वाक्य-मेदादिरूपं दूषणिन्त्यर्थः । सृत्रेषु वैपरीत्यं प्रदर्शयति — न सृत्रेष्विति । प्रमाणान्तरेणावगतमर्थं सृत्रयति — सूत्रमाति । अवगतार्थं सृत्रे वाक्यमेदादिदृषणं न भवतीति भावः । एकदेश इति । वाक्यैकदेशार्थं इत्यर्थः । तत्र भिक्रयोरिति । अयमाशयः — इदं सृत्रं वाक्यद्वयरूपेण करुपयितव्यम् । 'अर्थो धर्मः' इत्येकं सृत्रमपरं च 'चोदनास्रक्षणः' इति । अस्य च साकाङ्कत्वादनन्तरसृत्रगतो धर्मशब्दोऽनुषङ्कोण तदेकदेशतया करुप्यते चोदनास्रक्षणो धर्म इति । तथा च वाक्यद्वयेनवार्थद्वयप्रतीतिरिति । न चैव-मर्थो धर्म इति सृत्रेणाचोदनास्रक्षणस्यापि धर्मत्वमेवं चोदनास्रक्षण इत्यनेनानर्थस्यापि धर्मत्वं स्यादिति शङ्कतीयम् । यतोऽर्थो धर्म इति सृत्रादनुष्ण्यमानो धर्मशब्दोऽन्तर्णातार्थं एव चोदनास्रक्षणसृत्रेऽनुष्ण्यते न तु तदनादरेण स्वतन्त्रं धर्मपदमवयवत्वेन करुप्यते । तादृशस्यासंनिहितत्वात् । तेनार्थत्विविशिष्ट एव चोदनास्रक्षणो धर्मः । अर्थोऽपि चोदनास्रक्षणत्विशिष्ट एव धर्मी न त्विविशिष्ट इति न कश्चिद्दोषः ।

एकवाक्यत्वमम्युपगम्यापि सूत्रार्थो वर्णियतुं शक्यत इत्येवं समाधानान्तरमाह—अथवेत्यादिना । अर्थस्य सतो यद्धर्मत्वं तच्चोदनालक्षणस्येत्युच्यत इति भाष्ययोन्जना । अयमाशयः— अस्मिन्सूत्रे यो धर्मः स चोदनालक्षण इत्येव वचनव्यक्तिने तु यश्चोदनालक्षणः स धर्म इति । तथात्वेऽनर्थस्यापि चोदनालक्षणत्वात्तस्य धर्मत्वव्यावृत्त्यर्थमर्थग्रहणमावस्यकमित्यर्थद्वयप्रयुक्तवाक्यभेदो भवेत् । अतः पूर्वोक्तिव वचनव्यक्तित्यर्थद्वयप्रयुक्तवाक्यभेदो भवेत् । अतः पूर्वोक्तिव वचनव्यक्तित्यर्थद्वयप्रयुक्तवाक्यभेदो भवेत् । अतः पूर्वोक्तिव वचनव्यक्तित्यर्थद्वयप्रयुक्तवाक्यभेदो भवेत् । अतः पूर्वोक्तिव वचनव्यक्तित्यर्थत्वस्य नित्यसिद्धत्वाद्धर्ममात्रमुद्दिश्य चोदनालक्षणत्वं विधीन्यते न त्वर्थत्वस्याप्युद्देश्यविशेषणत्वं किं त्वर्थशब्दस्य नित्यानुवादत्वमेव । तस्य नित्यानुवादत्वं 'अर्थस्य सत' इति भाष्येण स्फुटं प्रदर्शितम् । तथा चैकार्थत्वसंभवादेवसंभवाक्यत्वमेवास्य सूत्रस्थेति भावः ॥ २ ॥

# इति धर्मलक्षणाधिकरणम्।

## तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥

**एक्तमस्माभिश्रोदनानिमित्तं** धर्मस्य ज्ञानमिति । तत्प्रतिज्ञामात्रेणोक्तम् । इदानीं तस्य निमित्तं परीक्षिष्यामहे-कि चोदनैवेति, अन्यदपीति । तस्मान्न तावनिश्वीयते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ॥ ३ ॥ तदुच्यते-

सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्य-

क्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ॥ ४ ॥

इदं परीक्ष्यते-पत्यक्षं ताबदनिमित्तम्। क्षिं कारणम्। एवं लक्ष्मणकं हि तत् । सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् । सती-

पूर्वसूत्रार्थेनास्य सूत्रार्थस्य संबन्धं प्रदर्शियितुं वृत्तमनुकीर्तयति-उक्तिमित्यादिना । पूर्वसूत्रेण तावचोदनानिमित्तकं धर्मस्य ज्ञानमित्येवं प्रतिपादितम् । तच प्रतिज्ञामात्रेणीक्तं न तु युक्तिभिः साधितमित्यर्थः । यद्यपि चोदना हि भृतभित्यादिना भाष्ये युक्तिरपि प्रदर्शिता तथाऽपि भाष्यकारंणैव सा प्रदर्शिता न तु सूत्रकारंणेति सूत्रकाराभिमतेन प्रतिज्ञामात्रोक्त्यविरोधः । इदानीमस्मिन्सूत्रे धर्मज्ञानस्य निमित्तभूतां चोदनां परीक्षि-ष्यामह इत्येवमास्मिन्पादे वक्ष्यमाणं किं चोद्नैव निमित्तमुतान्यद्पि किं चोदनानिमित्तं भवितुमर्हत्युत नेत्येवं परीक्षणं सुखग्रहणार्थं प्रतिज्ञायते । तथा च वक्ष्यमाणपरीक्षा-धिकरणप्रतिज्ञारूपत्वादस्य संगतिरुपोट्घातरूपा विज्ञेया ॥ ३ ॥

## डाति धर्मे प्रामाण्यपरीक्षाधिकरणम् ।

पूर्वसूत्रे कर्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातं परीक्षणमारभते - इदं परीक्ष्यत इति । धर्मज्ञानं प्रति किं चोदनैव निमित्तमुतान्यदपीति विचार्यत इत्यर्थः । तत्र प्रत्यक्षानुमानादीनां प्रामाण्यस्य प्रसिद्धत्वात्तेषामिष धर्मज्ञानं प्रति निमित्तत्वं भवितुमर्हति । अतश्चोद्नैव धर्मे. प्रमाणमिति चोदनासुत्रेण प्रदर्शिता प्रतिज्ञा न संगच्छत इत्याक्षेपसंगत्या पूर्वपक्षे प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण प्रतिपादितं सिद्धान्तमुपपाद्यति—प्रत्यक्षमित्या-दिना । धर्मज्ञानं प्रति प्रत्यक्षमनिमित्तमित्यर्थः । इद्मेव प्रश्नपूर्वकमु-पपादयति—किं कारणिमिति । एवं छक्षणकं हीति । धर्म प्रत्यनिमित्तत्वं यन लिक्केन लक्ष्यते तलक्ष्मणकं प्रत्यक्षमित्यर्थः । तादृशं लिक्कं प्रदर्शयति—सत्संप्रयोग इत्यादिना । सतीन्द्रियार्थसंबन्ध इत्यादिना च । सूत्रस्थस्येन्द्रियाणामिति पदस्य सत्सं-प्रयोग इत्यत्र संप्रयोगेण संबन्धं पुरुषस्येत्यस्य बुद्धिजनमेत्यत्र बुद्धचा संबन्धं-चामिनेत्य सूत्रार्थं प्रदर्शयति । सत्संप्रयोग इति पदे संध्वासी संप्रयोगश्चेति कर्म-धारयश्च प्रदर्शितः । तथा चेन्द्रियाणामर्थेन साकं संबन्धे विद्यमाने सतीत्यर्थः । पुरु-

न्द्रियार्थसंबन्धे या पुरुषस्य बुद्धिर्जायते तत्प्रत्यक्षम् । भविष्यंश्रेषोऽर्थो न ज्ञानकालेऽस्तीति । सतश्चेतदुपलम्भनं नासतः । अतः प्रत्यक्षमनि-मित्तम् । बुद्धिर्वो जन्म वा संनिकर्षो वेति नैपां कस्यचिद्वधारणा-र्थमेतत्सूत्रम्। सतीन्द्रियार्थसंप्रयोगे नासतीत्येतावद्वधार्यते। अनेकिस्म-श्रवधार्यमाणे भिद्येत वाक्यम् । प्रत्यक्षपूर्वकत्वाचानुमानोपमानार्थाप-त्तीनामप्यकारणत्विमिति ॥ ४ ॥

अभावोऽपि नास्ति। यतः--

पाणां बुद्धिजन्मेत्यवयवार्थं विवृणोति—या पुरुषस्य वुद्धिर्जायत इति । तथा च जन्मशब्दः कर्तृवचनः सन्, बुद्धिशब्दसमानाधिकरण इति प्रदर्शितो मवति । तथा चैवं जायमाना बुद्धिर्यो तत्प्रत्यक्षमित्यर्थः । यत उक्तरीत्या प्रत्यक्षं सत्संप्रयोगजमते-स्तस्य विद्यमानोपलम्भनत्विमित्तते । विद्यमानोपम्भनत्विमध्यर्थं सत्सप्रयोगजत्वकथनम् । विद्यमानोपलम्भनत्वमेव चानिमित्तत्वे प्रयोजकम् । तथा च प्रत्यक्षं धर्माधर्मागोचरं विद्यमानोपलम्भनत्वात् । प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनं विद्यमानार्थीपलिविधक्षं वर्तमानिद्रि-पार्थसंयोगजन्यत्वात् । प्रत्यक्षं सत्संप्रयोगजं प्रत्यक्षत्वादिति प्रयोगत्रयं सृत्रभाष्याभ्यां प्रदर्शितं विज्ञेयम् । विद्यमानार्थीवगाहिनः प्रत्यक्षस्य धर्माधर्मागोचरत्वमुपपाद्यति—भविष्यंश्वेत्यादिना । स्वकालीनार्थविषयकस्य प्रत्यक्षस्य स्वकालेऽविद्यमानधर्माधर्मविष्यकस्य प्रत्यक्षस्य स्वकालेऽविद्यमानधर्माधर्मविष्यकस्य प्रत्यक्षस्य स्वकालेऽविद्यमानधर्माधर्मविष्यकस्य प्रत्यक्षस्य स्वकालेऽविद्यमानधर्माधर्मविष्यकस्य स्वकालेऽविद्यमानधर्माधर्मविष्यकस्य स्वकालेऽविद्यमानधर्मिक्षयि विद्यमानोपल्यम्भनत्वादितिस्त्रावयवार्थं विद्यमानोपल्यम्भनत्वादितिस्त्रावयवार्थं विद्यमानोति—सत् इत्यादिना । प्रत्यक्षस्यानिमित्तत्वमुपसंहरति—अत इत्यादिना ।

अत्र च पूर्वीक्तानुमानेषु योगिप्रत्यक्षस्यैव पक्षत्वाद्ममदादिप्रत्यक्षदृष्टान्तेन तत्र साध्यसाधनात्र दृष्टान्तासिद्धिर्न वा सिद्धसाध्यतेति ज्ञेयम् । एवं यागादेः फलसाधनन्वरूपेणैव धर्मत्वाङ्कीकाराज्ञिष्पन्नावस्थायां यागस्वरूपम्य प्रत्यक्षत्वसंभवेऽि विशिष्टरूपस्य न तत्संभवः । विशेषणीभृतफलस्य कालान्तरभावित्वात् । अपूर्वस्य तु स्वभावादेवाप्रत्यक्षत्वमित्यिप ज्ञेयम् । इन्द्रियादेरिन्द्रियार्थसंयोगादेवी तत्तदर्थविषयकबुद्धस्तज्जन्यहानादिबुद्धेवी प्रमाणफलमावेऽनादरं प्रदर्शयति— बुद्धिर्वेत्यादिना । आदर्विषयं प्रदर्शयति— सतीन्द्रियार्थ इत्यादिना । अनेकार्थतात्पर्यकत्वे वाक्यभेदप्रसङ्ग इत्याशयः । प्रत्यक्षस्य धर्म प्रत्यप्रामाण्यसमर्थनादेव तत्पूर्वकाणामनुमानोपमानार्थापत्तीनामिष सुतरामप्रामाण्यं प्रदर्शितं भवतीत्याह — प्रत्यक्षपूर्वकत्वाचिति । अर्थापत्तेस्तु जगद्वैचिच्यान्यथानुपपत्तिक्षपायाः दृष्टकारणभिन्नादृष्टरूपकारणसामान्याक्षेपकत्वेऽपीद्मस्य साधनिमित्यादिविशेषक्षपेणानाक्षेपकत्वाद्प्रामाण्यं स्पष्टिमिति भावः ॥ ४ ॥

इति धर्मे प्रत्यक्षाद्यप्रामाण्याधिकरणम् ।

औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरे-कश्चार्थेऽनुपलब्धे तत्ममाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्॥ ५॥

औत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः । उत्पत्ति। हैं भाव उच्यते लक्षणया । आवि-युक्तः शब्दार्थयोभीवः संबन्धो नोत्पन्नयोः पश्चात्संवन्धः । औत्प-त्तिकः शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्याग्निहोत्रादिलक्षणस्य धर्मस्य निमित्तं

पूर्वसूत्रेण प्रत्यक्षादीनां धर्मे प्रत्यप्रामाण्यमुक्तम् । तत एव प्रत्यक्षादिमूलकपुरुषवच-नस्याप्यप्रामाण्यं सिद्धमेव । एतावता चोदनैव धर्मे प्रमाणामित्येवं चोदनासूत्रेण प्रतिज्ञा-तोऽर्थ एको न्यवस्थापितः ।

चोदना प्रमाणमेवेत्येवं प्रतिज्ञातमपरमर्थं व्यवस्थापियतुमिहेदं विचार्यते—चोदना वा धर्मे प्रमाणं भवितुमर्हत्युत नेति । तत्र शब्दस्य सर्वत्र प्रमाणान्तरापेक्षयैव प्रामाण्यदर्शनात्प्रकृते च चोदनात्मकशब्दस्य मृष्टभूतप्रमाणान्तराभावात्तस्या अप्यशामाण्याद्भाववाधकप्रमाणानामप्रवृत्तावभाववोधकानुपष्ठिधप्रमाणगम्यत्वमेव धर्मस्येति धर्मो निष्प्रमाणक इत्येवं पूर्षपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तमुपपादियतुं प्रवृत्तमौत्पाक्तिकस्त्विति सूत्रमवतारयति— अभावोऽपीत्यादिना। अभावोऽपि नास्तीति।धर्मे प्रमाणसामान्यस्याप्यावादभावगम्यत्वमेव धर्मस्येति योऽभाव उक्तः स नास्तीक्त्यर्थः। हेतुं प्रदर्शन्यति—यत इत्यादिना। यतो वक्ष्यमाणं प्रमाणं विद्यतेऽत इत्यर्थः। सूत्रघटकीभूती त्यतिकशब्दार्थमाह —औत्पत्तिकशब्दार्थः। सूत्रघटकीभूती त्यतिकशब्दार्थमाह —औत्पत्तिकशब्दार्थः। स्त्रघटकीभूती परत्वे उपपत्तिमाह —अत्पत्तिकश्चित्ताः। श्वीत्पत्तिकशब्दार्थः। स्वन्धिः। भावोऽवियुक्त इत्यादिना। शब्दार्थयोः संवन्धो भावोऽवियुक्त इति यादत्। तथा चौत्पत्तिकशब्देन नित्यत्वमाभिन्नेतमिति भावः। एवं च नित्यः शब्दस्यार्थेन संवन्धः प्रत्याय्यप्रत्यायकलक्षणः, तस्य — अग्निहोत्रादिलक्षणस्य धर्मस्य निमित्तं भवितुमर्हतीति निमित्तपदाध्याहारेणार्थो विज्ञेयः।

अनेन चेदमुक्तं भवति । छोके प्रमाणान्तरमूळानां प्रामाण्यम् । अतन्मूळानामप्रामाण्यं यद्यपि दश्यते तथाऽपि प्रामाण्यं नेतरसापेक्षं किं तु स्वत एव । अनाप्तवाक्यस्याप्रामाण्यं न मृळविरहात् । येनाऽऽप्तवाक्यप्रामाण्यं मृळाधीनं स्यातिक तु दुष्टमूळतया । शब्दस्य दुष्टत्वान्स्वाभाविकस्य प्रामाण्यस्यापवादात् । अपौरुषेये तु वेदे यद्यप्याप्तप्रणीतत्वं नास्ति तथाऽपि प्रामाण्यस्य तद्येक्षाभावाद्वाप्तस्पर्शनिमित्तद्येषाभावाद्वानपोदितं प्रामाण्यं भवति । त्रेषा ह्यत्र पुरुषानुप्रवेशः संभाव्यते—पद्पदार्थसंबन्धद्वारेण वाक्यवाक्यार्थसंबन्धद्वारेण प्रम्थन

प्रत्यक्षादि।भिरनवगतस्य । कथम् । **उपदेशो हि भवति । उपदेश इति** विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम् ।

अव्यतिरेकश्च ज्ञानस्य। न हि तदुत्पन्नं ज्ञानं विपर्येति। यच नाम ज्ञानं न विपर्येति न तच्छक्यते वक्कम्। नैतदेव मिति। यथा भवति यथा विज्ञा-यते न तथा भवति यथैतन्न विज्ञायते तथैतादिति। अन्यदस्य हृद्येऽन्यद्वाचि स्यात । एवं वदतो विरुद्धमिदं गम्यते ऽस्ति नास्ति वेति । तस्मात्तत्रमाणम् ।

स्यैव भारतादिवत्पौरुषेयत्वाद्वा । न त्वेतत्रयमप्यत्रास्ति पदपदार्थसंबन्धस्य नित्यत्वम-स्मिन्सूत्र औत्पत्तिकशब्देनोक्तम् । वाक्यार्थज्ञानस्य च पदार्थमुल्रत्वं वेदस्य चापौरुषे-यत्वमुपरिष्टाद्वक्ष्यते । अतः स्वतः प्रमाणभूतस्य चोद्नात्मकशब्दस्याप्रामाण्यकारणं कारणदोषज्ञानरूपं नैव संभवतीति । प्रत्यक्षादिभिरनवगतस्येति । ' अर्थेऽनुपल-ब्धे ' इतिसूत्रावयवस्य विवरणमिद्म् । अनेन च प्रत्यक्षाद्यनवगतार्थत्वप्रतिपादनेनानु-वादत्वलक्षणमप्रामाण्यं निराकृतं वेदितव्यम् ।

उक्तार्थे प्रश्नपूर्वकं हेतुप्रतिपादनार्थमाह--कथिमत्यादिना । विशिष्टस्य शब्दः स्पेति । श्रेयः साधनत्वाद्यर्धप्रतिपादकत्वेनाम्यार्हितस्येत्यर्थः । अत्रोपदेश इत्यत्र तस्य ज्ञानिमत्यिप विदेशपणीयम् । ज्ञानशब्दश्च करणार्थे ब्युत्पन्न उपदेशपदसमानाधिकरणो मवितुमहिति । तथा चायमर्थः---तस्याग्निहोत्रादिरूपस्य श्रेयःसाधनस्य ज्ञानं ज्ञापकी-भूतम् । उपदेशः ' अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः ' इत्यादिविधिवाक्यरूपं यस्मा-द्विद्यतेऽतस्तत्प्रमाणं भवितुमईतीति ।

अनेन च विधिवाक्यस्य ज्ञानानुत्पादकत्वरूपमशामाण्यं निरस्तमिति वेदितव्यम् । माधकज्ञानरूपमप्रामाण्यकारणनपि नास्तीति प्रदर्शयति—अव्यतिरेकश्च ज्ञानस्येति । अञ्यतिरेकशब्दार्थमेव प्रदर्शयति-न हीत्यादिना । अग्निहोत्रादिवाक्योत्पन्नस्य ज्ञानस्य बाधकं प्रत्ययान्तरं नाग्निहोत्रहोमः स्वर्गसाधनमित्याकारकं कदाऽपि केनापि प्रमाणेन नोत्पद्यत इत्यर्थः । विपर्ययज्ञानरहितस्य चोदनाजन्यज्ञानस्य कथमप्यप्रामाण्यं वक्क-मशक्यमित्युपपाद्यति -- यच नामेत्यादिना नैतदेवमित्यन्तेन । बाधकज्ञानरहित-स्थापि प्रामाण्यानङ्कीकारेऽनिष्टं प्रसञ्जयति—यथा विज्ञायत इत्यादिना नास्ति वेत्यन्तेन । अयमाशयः -- प्रतीयमानार्थपरित्यागेनाप्रतीयमानार्थकरूपनेऽन्यदस्य हृद-येऽन्यद्वाचि म्यादित्येवं प्रतारकवक्तनतुल्यमेव वेदवचनं स्यात्।तच न युक्तमिति।'अन-पेसत्वान् ' इति सूत्रोक्तहेतुं प्रदर्शयन्प्रकृतसिद्धान्तमुपसंहरति-तस्मादिति । स्वतः

अनपेक्षत्वात् । न क्षेवं सति प्रत्ययान्तरमपेक्षितव्यं पुरुषान्तरं वाऽपि । अयं प्रत्ययो ह्यसै । वादरायणग्रहणं वादरायणस्येदं मतं कीर्त्यते वादरायणं पूजियतुं नाऽऽत्मीयं मतं पर्युदसितुम् ॥ ५ ॥ दृत्तिकारस्तु—अन्यथेऽमंग्रन्थं वर्णयांचकार तस्य निमित्तपरीष्टिरित्ये विमादिम् । न परीक्षितव्यं निमित्तम् । प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि

प्रमाणस्य वेदवचनस्याप्रामाण्यकारणानां कारणदेशिषभाधकज्ञानानुवादकत्वज्ञानानुत्पादकत्वानामन्यतमस्याप्यभावातस्वारिभकं प्रामाण्यमनपोदितं भवितुमईतीत्यर्थः । 'अनपेक्ष-त्वात् ' इति सूत्रावयवं व्याचिष्टे—न ह्यं सतीति । वेदस्यापोरुषेयत्वेन प्रामाण्याङ्गीकार इत्यर्थः । प्रत्ययान्तरमपेक्षितव्यमिति । लोकेऽनाप्तोक्तिषु तज्जन्यप्रत्ययसद्द्राप्रत्य. यान्तरं समीचीनमपेक्ष्येव प्रामाण्यं दृष्टम् । पोरुषेयत्वेनाप्रामाण्यद्राङ्काकवितत्वात् । आमीक्तिषु तु वक्तर्याप्तत्वित्रश्चयमात्रमपेक्ष्य प्रामाण्यं दृष्टम् । अत्रापि पौरुषेयत्वेनाप्रामाण्यद्राङ्कासंभवात् । एवं च यत्र पौरुषेयवाक्ये कारणदोपादिनाऽप्रामाण्यद्राङ्का तत्र तत्पिहारार्थमन्यस्यापेक्षणीयत्वेऽप्यपौरुषेये वेदवचने कारणदोपादिक्षपाप्रामाण्यकारणलेद्रास्याऽप्यसंभावितत्वेन न तत्पिरहारार्थमन्यिक्तिच्वपेक्षितव्यमिति भावः । अयं प्रत्ययो स्याऽप्यसंभावितत्वेन न तत्पिरहारार्थमन्यिक्तिच्वपेक्षितव्यमिति भावः । अयं प्रत्ययो स्याविति । असौ प्रत्ययः । हि—यतोऽपौरुषेयेणाप्रामाण्यदाङ्कानास्कन्दितेन वेदवचनेन जायमानो भवति । अतोऽयं न तत्पिरहारार्थमितरसापेक्षो भवतिति योजना । सूत्रघटकी-मृतबादरायणपदक्रत्यं दर्शयति—बादरायणमित्यादिना । इदमस्मदिभमतं भगवतो भावतापि संमतिमिति भावः ॥ ९ ॥

## इति धर्मे चोदनाप्राम।ण्याधिकरणम् ।

एतावता स्वमतेन तस्य निमित्तपरीष्टिरित्यादिसृत्रत्रयं व्याख्यायोपवर्षाचार्येरस्य सूत्रत्रयस्य कृतं व्याख्यानान्तरं प्रदर्शयितुमारभते—हत्तिकारस्त्वित्यादिना । तुशब्देन पूर्वोक्तव्याख्यानापेक्षयाऽस्मिन्व्याख्याने वर्ष्टक्षण्यं सूचितम् । अन्यथा वर्णयांचकारेति । तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येवमादि—सृत्रत्रयातमकं प्रत्थम् । अन्यथा—पूर्वोक्तापेक्षयाऽर्थान्तर-परत्वेन । वर्णयांचकार्—व्याख्यातवानित्यर्थः । तदेव व्याख्यानान्तरं प्रदर्शयति—

### प्रमाणापरीक्ष्यत्वनिरूपणम् ।

न परीक्षितव्यं निमित्तिपिति। तस्य निमित्तपरीष्टिरितिसृत्रे नञमध्याहृत्येवं योजना । तस्य धर्मस्य, निमित्तपरीष्टिनिमित्तस्य चोदनात्मकशमाणस्य परीष्टिः प्रामाण्यपरीक्षा न कर्तव्यत्यर्थः। एवं च पूर्वसृत्रे प्रतिज्ञातस्य चोदनाशमाण्यस्य हेतुभूतं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्व भनेन सूत्रेणोच्यत इत्याशयः परीक्षा न कर्तव्यति व्याजेन प्रदर्शितः द्विष्टेवोपपाद्यति— प्रत्यक्षादीनीत्यादिना । प्रसिद्धानि प्रसिद्धशमाण्यविश्विष्टानि प्रत्यक्षादिशमाणानी-

ममाणानि । तदन्तर्गतं च शास्त्रमतस्तदपि न परीक्षितन्यम् । अत्रोच्यते—न्यभिचारात्परीक्षितन्यम् । शुक्तिका हि रजतवत्मकाश्चते यतः । तेन प्रत्यक्षं न्यभिचरित, तन्मूलत्वाचानुमानादीन्यपि । तत्रापरीक्ष्य प्रवर्तमानोऽर्थादिहन्येत । अनर्थं चाऽऽप्नुयात्कदाचित् । नैतदेवम् । यत्प्रत्यक्षं, न तद्व्यभिचरित, यद्व्यभिचरित न तत्प्रत्यक्षम् । किं तार्दे प्रत्यक्षम् । तत्रस्यक्षम् । यदिषयं ज्ञानं,

त्यर्थः । तदन्तर्गतं च शास्त्रामिति । शास्त्रं चोदनात्मकं, प्रमाणत्वावाच्छिन्नान्तर्गतम् । अतस्तदपि प्रमाणभूतं चोद्नात्मकं शास्त्रमपि न परीक्षितव्यम् । चोद्ना प्रमाणं भवति न वेत्यादिप्रकारेण विचारो न कर्तव्य इत्यर्थः । यदि प्रसिद्धप्रामाण्यस्य प्रामाण्यं कार-णान्तरेण परीक्ष्यते, ततो येन परीक्ष्यते, तस्याप्यन्येन परीक्षा, तस्याप्यन्येनेत्यनवस्था स्यात् । तस्मात्प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वावश्यकत्वात्प्रत्यक्षादिवश्चोदनाऽपि प्रमाणमेवेति प्रमाणपरीक्षा न कर्तव्येति भावः । अत्र शङ्कते -अत्रोच्यत इत्यादिना कदाचिदि-त्यन्तेन। अयमाशय:-यदुक्तं प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यं न परीक्षितव्यमिति तन्न संगच्छते । शुक्तिकायामिदं रजतमिति जायमानस्य प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यव्यभिचारित्वात्तनमूलकानाम-नुमानादीनामपि प्रामाण्यव्यभिचारात् । अतोऽपरीक्ष्यैव प्रवर्तमानो निःश्रेयसाद्विहन्येता-नर्थं च प्राप्तुयादिति प्रत्यक्षादिकं परीक्षितव्यमेवेति । समाधत्ते—नैतदेविमत्या-दिना न तत्प्रत्यक्षमित्यन्तेन। नैतदेवम् एवं शङ्का न कार्या । यत्प्रत्यक्षं रजतं दृष्टेदं रजतमिति जायमानं यत्प्रत्यक्षात्मकज्ञानम् । तन्न व्यभिचरति नायथार्थज्ञानं भवि-तुमहीति, उत्तरकाले बाधकज्ञानाभावात् । यद्वयभिचरतीति । यत् शुक्तिकायामिदं रजतमिति प्रत्यक्षाभासात्मकं ज्ञानं व्यभिचरति—अयथार्थं भविद्यमहिति । उत्तरकाले बाधकज्ञानादीनां संभवात् । तन्न प्रत्यक्षं, किंतु प्रत्यक्षाभासात्मकम् । अतश्च प्रत्यक्षा-भासस्यायथार्थत्वरूपव्याभिचारित्वेऽप्यनामासम्य प्रत्यक्षस्य निरुक्तव्यभिचारादर्शनात्र प्रत्यक्षादिकं प्रमाणं परीक्षितव्यमित्युपसंहृतमिति ज्ञेयम् ।

#### मत्यक्षलक्षणम् ।

प्रत्यक्षस्याऽऽभासासंकीर्ण लक्षणं प्रतिपाद्यितुं प्रवृत्तमुत्तरसृतं प्रश्नपूर्वकमवतास्याति किं तहींत्यादिना । किं लक्षणकमन्यभिचारिप्रत्यक्षामिति प्रश्नभाष्यार्थः । सूत्रस्य विवासितलक्षणपरत्वप्रतिपादनार्थं सूत्रस्थयोः सत्तच्छञ्दयोः पौर्यापर्यन्यस्ययं कृत्वाऽनिमित्तानित्यतः पूर्वतनं सूत्रं पटति तत्संप्रयोग इत्यादिना । विवक्षितार्थप्रतिपादनपरत्या सूत्रपदानि योजयति यदिषयमित्यादिना सत्प्रत्यक्षमित्यन्तेन । यदिषयं ज्ञानमुत्पद्यत इन्द्रियाणां तेनेव विषयेण संप्रयोगे पुरुषस्य यद्बुद्धिजन्म या बुद्धिर्जायते तत्सत्पत्यक्षं शोभनं प्रत्यक्षमित्यर्थः ।

तेनैव संप्रयोग इन्द्रियाणां, पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम् । यदन्यविषयज्ञानमन्यसंप्रयोगे भवति न तत्प्रत्यक्षम् । कथं पुनिरिदमवगम्यते ? इदं तत्संप्रयोगे, इदमन्यसंप्रयोग इति । यञ्चान्यसंप्रयोगे तत्तत्संप्रयोगे, एतद्विपरीतमन्यसंप्रयोग इति । कथं ज्ञेयम् ? यच्छुकिकायामपि रजतं मन्यमानो रजतसंनिकृष्टं मे चक्षुरिति मन्यते । वाधकं हि यत्र ज्ञानमुत्पद्यते नैतदेवं मिध्याज्ञानमिति, तदन्यसंप्रयोगे, विपरीतं तत्संप्रयोग इति । प्राय्वाधकज्ञानोत्पत्तेः कथमवगम्यते ? यदा न तत्काले सम्यग्ज्ञानस्य मिध्याज्ञानस्य वा कश्चिद्विज्ञेषः। यदा हि चक्षुरादिभिरुपहृतं मनो भवति । इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः साँक्ष्म्यादिभिर्वाद्यो वा विषयः। ततो मिध्याज्ञानम् । अनुपहृतेषु हि सम्यग्ज्ञानम् ।

तेनैव संप्रयोग इत्यत्र एवकारत्यावर्त्य दर्शयति-यदन्यविषयज्ञानमित्यादिना। अन्यसंप्रयोगे सति, अन्यविषयकं यज्ज्ञानमुत्पद्यते न तत्प्रत्यक्षमित्यर्थः। तत्संप्रयोगे जायमानमिदं ज्ञानमिदं तु न तथेत्येतत्प्रश्चपृर्वकमुपपाद्यति -कथं पुनिरित्यादिनाऽन्य-संप्रयोग इतीत्यन्तेन । यद्विषयकज्ञानं तदन्यसंप्रयोगे न जायते तत्तत्संप्रयोगजन्यं विपरीतमन्यदिति भावः।

ननु शुक्तिकायां रनतं मन्यमानोऽपि यतो रनतसंनिकृष्टं मे चक्षुरिति मन्यते । अतस्तत्संप्रयोगजत्वतद्न्यसंप्रयोजकत्वयोः कथं विवेको भवितुमईतीति शङ्कते—कथं ज्ञेयमित्यादिना मन्यत इत्यन्तेन । समायत्ते—वाधकं हीत्यादिना तत्संप्रयोग इतीत्यन्तेन । अयमाशयः—यत्र पूर्वज्ञानानन्तरं नेतदेवं किं तु मिथ्याज्ञानिमिति बाधकं ज्ञानान्तरमुत्पद्यते तत्र पूर्वविज्ञानमन्यसंप्रयोगजम् । यत्र तु न तथा तत्तत्संप्रयोगजन्मिति वेदितव्यमिति । यत्रोत्तरकाछं बाधकं ज्ञानान्तरं नेवोत्पद्यते तादशपूर्वज्ञाने कथं मिथ्यात्वमवगम्यतामित्याशयेन शङ्कते—प्राग्वाधकेत्यादिना कश्चिद्विशेष इत्यन्तेन । समाधते—यदाहीत्यादिना चक्षुरादिभिगित्यन्तेन । अन्येन्द्रियजन्यज्ञानवेछायामन्येन्द्रियेण मनसः संबन्धे मनसो दृष्टत्वमिति भावः । इन्द्रिये दोषसंभवमाह— इन्द्रियं वेति । तिमिरादिभिगिति । तिमिरं नाम चक्षुरिन्द्रियनिष्ठदोषं(रोग)विशेषः । विषये दोष-संभवमाह—सौक्ष्म्यादिभिगिति । उत्तरित्याक्षः । आदिपदेन दूरस्थत्वादेः परिग्रहः । ततो मिथ्याज्ञानिमिति । उत्तरित्या करणेषु दुष्टेषु ज्ञायमानेषु तादशदृष्ट-करणजन्यं ज्ञानं मिथ्याज्ञानं भवितुमईतीत्यर्थः । अत्रैव व्यतिरेकमाह—अनुपहतेषु

इन्द्रियमनोऽर्थसंनिकषों हि सम्यग्ज्ञानस्य हेतुः। असित तिस्पन्मिथ्याज्ञान् नम्। तदुभयगतो दोषो मिथ्याज्ञानस्य हेतुः। दुष्टेषु हि ज्ञानं मिथ्या भव-ति। कथमवगम्यते १ दोषापगमे संप्रतिपत्तिदर्शनात्। कथं दुष्टादुष्टावगम् इति चेत्। प्रयत्नेनान्विच्छन्तो न चेषोषमवगच्छेमहि प्रमाणाभावाददुष्टः मिति मन्येमहि। तस्माद्यस्य च दुष्टं करणं, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, स प्रवासमीचीनः प्रत्ययो नान्य इति।

ननु सर्व एव निरालम्बनः स्वप्नवत्त्रत्ययः । मत्ययस्य हि निरालम्बनतास्त्रभाव उपलक्षितः स्वप्ने । जाग्रतोऽपि स्तम्भ इति वा कुड्य इति वा प्रत्यय एव भवति तस्मात्सोऽपि निरालम्बनः ।

हीत्यादिना । अदुष्टेषु करणेष्वित्यर्थः । इमावन्वयव्यतिरेकावुपपादयति--इन्द्रियेत्या-दिना मिथ्याभवतीत्यन्तेन । तथा च यत्र करणेषु इन्द्रियमनौर्थरूपेषु दोषो न संमा-व्यते तादृशज्ञानस्य सम्यवत्वम् । यत्र तु न तथा तत्र वैपरीत्यमित्यवगन्तव्यमिति भावः ।

ननु करणेषु दुष्टेप्वज्ञायमानेप्विष जायमानज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमवगन्तव्यमित्यारायेन राङ्कते—कथमवगम्यत इति । समाधत्ते—दोषापगम इति । दोषापगमानन्तरं पुरुपान्तरज्ञानेनैतदीयज्ञानस्य समानविषयकत्वे विप्रतिपत्यदर्शनाद्दोषकालीनज्ञाने
परं तद्दरीनाद्दुष्टकरणजन्यज्ञानस्य मिथ्यात्वमेवावगन्तन्यमिति मावः । करणेषु
दुष्टत्वादुष्टत्वे कथमवगन्तन्ये इति राङ्कते—कथमित्यादिना चेदित्यन्तेन । यत्र करणेषु
प्रयत्नेनान्विष्यमाणोऽपि दोषः राङ्कितुमिष न शक्यते तत्र करणेषु दोषसत्त्वे
प्रमाणाभावाददुष्टत्वनिश्चयः । यथाऽपीरुपेये वेदे । यत्र तु करणेषु दोषः
संभाव्यते यथा शाक्याद्यागमेषु । तत्र तज्जन्यप्रत्ययस्य दुष्टकरणजन्यत्वेन न
सम्यग्ज्ञानत्विमित्याशयेन समाधत्ते—प्रयत्नेनत्यादिना मन्येमद्दीत्यन्तेन । एवं च
यत्रोत्तरकाले वायकप्रत्ययो यत्र वा करणेषु दुष्टत्वावगमस्ताद्दशस्थल एवाऽन्यसंप्रयोगजं ज्ञानमाभासात्मकम् । यत्र तु न तथा तदेव ज्ञानं तत्संप्रयोगे जायमानमनाभासं प्रत्यक्षमिति ज्ञातुं शक्यत्वाद्व्यभिचारिप्रत्यक्षादिकं प्रमाणं न परीक्षितव्यमिति
प्रकृतमुपमंहरति—तस्मादिनि ।

#### निरालम्बनवादः ।

ननु यत्र करणदोपज्ञानमुत्तरकाले बाधकज्ञानं वा तत्र मिथ्यात्वमन्यस्य तु सत्यत्विमिति पूर्वोक्ता व्यवस्था नोपपद्यते । सर्वेषामेव ज्ञानानां मिथ्यात्वादित्येवं ज्ञान-सामान्यस्य निरालम्बनत्वमङ्गीकृत्य बाह्यार्थं ये योगाचारादयोऽपलन्ति तन्मतं दृषयितुं प्रथ-मतस्तन्मतरीत्याऽनुमानाद्वाह्यार्थापन्हवं राङ्कते—नन्त्रित्यादिना निरालम्बन इत्यन्तेन। उच्यते । स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धिः सुपरिनिश्चिता कथं विपर्यसिष्य-तीति । स्वमेऽष्येवमेव सुपरिनिश्चिताऽऽसीत्प्राक्पश्चोधनास्न तत्र कश्चिद्धिः शेष इति । न । स्वमे विपर्ययद्र्शनात् । आविपर्ययाच्चेत-रस्मिन् । तत्सामान्यादितरत्रापि भविष्यतीति चेत् ।

सर्व एवेति । जाग्रत्कार्लानः सर्वोऽपि प्रत्यय इत्यर्थः । तेन नांश्वतः सिद्ध-साधनं न वा दृष्टान्तासिद्धिरिति मावः । निरालम्यन इति । बाह्यालम्बनशून्य इत्यर्थः । तेन च प्रकृतानुमाने स्वाम्युपगतस्वांशालम्बनमादाय बाधशङ्कानवकाशः । स्वमवत्—स्वमकालीनप्रत्ययवदिति दृष्टान्तप्रदर्शनम् । दृष्टान्ते साध्यहेत्वोर्व्याप्ति—प्रत्ययस्य दृत्यादिना स्वम इत्यन्तेन । एवं दृष्टान्ते साध्यहेत्वोन्व्याप्ति प्रदृश्योपनयवाक्यमाह्— जाग्रतोऽपीत्यादिना भवतीत्यन्तेन । उपनयो नाम-उदाहरणोपद्शितसाध्यानियमस्य हेतोः साध्यधार्मिण पक्ष उपसंहारः । तथा चानेनोप-नयवाक्येन जाग्रत्प्रत्ययरूपे पक्षे प्रत्ययत्वरूपहेतोः सद्भावः प्रदर्शितः ।

निगमनवाक्यं प्रदर्शयति—तस्मात्सोऽपि निरालम्बन इति । तस्मानिरालम्बन नत्वन्याप्यप्रत्ययत्वरूपहेतुमत्त्वात् । सोऽपि जाग्रत्प्रत्ययः सर्वोऽपि निरास्रम्बनः स्वांशातिरिक्तबाह्यविषयश्चन्य इत्यर्थः । स्वप्नादिप्रत्यया हि यथावगम्यमानबाह्यार्था-भावाद्देशान्तरकालान्तरवर्तिनां च संनिहितदेशकालतया प्रतिभासासंभवात्कचित्कदा-चिद्प्यसंभवतां स्वशिरदछेदादीनां स्वप्ने प्रतिभासादवद्यं स्वात्मांशमेव बहिर्व-द्गह्णन्तीत्यम्युपगन्तव्यम् । अतस्तत्सामान्याज्जाग्रज्ज्ञानानामपि स्वांशमात्रपर्यवसायित्वा-न्मिरुयात्वमेवाऽऽश्रयणीयामिति पूर्वपक्ष्याद्ययः । स्वाप्तप्रत्ययेषु बाधकेन ज्ञानान्तरेण मिथ्यात्वसंभवेऽपि जाग्रत्कालीनेप्विदं नीलिमदं पीतं स्तम्भोऽयं घटोऽयमित्येव-मिदमाकारास्पदीभूतनीलादिरूपबाहचविषयकेषु प्रत्यक्षात्मकप्रत्ययेषु बाधकज्ञानान्तरा-भावाद्वहिँदोत्यानुमानेनेव भवदुक्तानुमानेन प्रत्यक्षबाधायोगाद्वाह्यार्थम्राहि प्रत्यक्षमेव तद्पन्हवप्रवृत्तभवदुक्तानुमानस्योद्यं निरुणद्धीति प्रत्यक्षप्रमाणबलेन बाह्यार्थोऽवस्यमः म्युपेय इत्याशयेन समाधत्ते — उच्यत इत्यादिना । सुपरिनिश्चिनेति — सुपरिनिश्चि-तत्वमबाधितप्रात्यक्षिकप्रतीतित्वम् । इदं च निरालम्बनानुमानात्प्रत्यक्षादीनां बलीयस्त्वं कथयितुमुक्तम् । कथं विषयेसिष्यतीति । मिथ्या भवितुं नाईतित्यर्थः । ननु प्राक्प्रः बोधात्स्वमप्रत्ययस्यापि सुपरिनिश्चितत्वमेवाऽऽसीदिति जाम्रत्मत्ययाद्विशेषापत्तिरिति शङ्कते-स्वभेऽपीत्यादिना विशेष इतीत्यन्तेन । समाधते-नेत्यादिना-इतरस्मिनिः त्यन्तेन । स्वप्नकाले सुपरिनिश्चितत्वसंभवेऽपि प्रबोधानन्तरं विपर्थयदर्शनरूपविशोषस्य सत्त्वाज्ञाग्रत्प्रत्ययस्य कट्राऽपि विपर्ययाद्शीनान्न स्वप्नप्रत्ययस्य जाग्रत्प्रत्ययाविशेष इति भावः । पूर्वपक्ष्यभिमतहेतोरप्रयोजकत्वं वक्तुं तामेव शङ्कामनुवदति — तत्सामा-न्यादित्यादिना चेदित्यन्तेन ।

यदि प्रत्ययत्वात्स्वप्रप्रत्ययस्य मिथ्याभावः, जाग्रत्प्रत्ययस्यापि तथा भवितुमहीति । अथ पतीतिस्तथाभावस्य हेतुः, न शक्यते पत्यय-त्वादयमन्य इति वक्कम् । अन्यतस्तु स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्याभावो विपर्ययादवगतः । कुत इति चेत् । सन्द्रिस्य मनसो दौर्बल्यानिद्रा मिथ्याभावस्य हेतुः स्वमादौ स्वमान्ते च सुषुप्तस्याभाव एव । अचे-तयन्नेव हि सुषुप्त इत्युच्यते । तस्माज्जाग्रतः प्रत्ययो न मिध्येति । ननु जाग्रतोऽपिकरणदोषः स्यात् । यदि स्यादवगम्येत । स्वमदर्श-नकालेऽपि नावगम्यत इति चेत्। तत्र प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्रा-क्रान्तं मे मन आसीदिति।

स्वप्नप्रत्यये प्रत्ययत्वरूपहेतुना यथा मिध्यात्वं तद्वजाग्रत्प्रत्ययेऽपि प्रत्ययत्वस-त्त्वान्मिथ्यात्वेन भवितन्यमिति राङ्काश्चयः । न प्रत्ययत्वहेतुना स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्या-भावः । अप्रयोजकराङ्कावारकानुकूलतकीदेरभावात् । किं तु बाधितत्वहेतुनैव । तच नाग्रतप्रत्यये नास्ति । यच विद्यते नाग्रतप्रत्यये प्रत्ययत्वं तत्तु तथात्वस्यैव प्रयोजकं मवितुमहीति । परं त्वबाधितत्वविशिष्टं तत्प्रयोजकमिति स्वप्नप्रत्यये तादृशस्या-मावान्मिथ्यात्वमेव । जाग्रत्प्रत्यये तु तत्सत्त्वात्सत्यत्वमेवेत्याशयेन यदीत्यादिना विषयेयादवगत इत्यन्तेन।स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्यात्वे कारणान्तरं करणदो-षरूपं प्रश्नपूर्वकमुपपादयति-कुत इत्यादिना, इत्युच्यत इत्यन्तेन।स्वप्नादौ स्वप्नान्ते चेति। स्वप्नारम्भप्रभृति स्वप्नावसानपर्यन्तं जायमानप्रत्यये करणं सनिद्रं मन इति करण-दोषरूपा निदा मिथ्यात्वस्य हेतुः । सुषुप्त्यवस्थायां तु प्रत्ययसामान्यस्याप्यभाव एव । स्वप्नावस्थायामेव जायमानप्रत्ययस्य करणदोषान्मिध्यात्वामिति भावः । जाग्रत्कालीन-प्रत्ययस्योक्तकरणदोपाभावान्त्र मिथ्यात्वमित्युपसंहरति -- तस्मादिति ।

जाग्रत्कालीनप्रत्यये करणदोषस्यानवगम्यमानत्वेनासंभवं राङ्कापुर्वकमाह—निवत्या-दिना । स्वप्नप्रत्यये तु तत्काले करणदोषानवगमेऽपि प्रबुद्धेन पुरुषेण निद्राक्रान्तं मे मन आसीदित्येवमवगम्यमानत्वान्मिथ्यात्विमत्याह—स्वप्नदर्शनकालेऽपीत्यादिना । तथा च बाह्यार्थप्राहीदं नीलमित्याकारकप्रत्यक्षविरुद्धं बाह्यार्थापन्हवप्रवृत्तं भवदुक्तमनुमानं नैवोत्पत्तमईतीति भावः।

#### शून्यवादः ।

एवं परोक्तानुमाने प्रत्यक्षविरोधेन निराकृतेऽधुना प्रत्यक्षस्य बहिःप्रवृत्तौ सामर्थ्य-

श्रूत्यस्तु कथम् । अर्थज्ञानयोराकारभेदं नोपलभामहे । पत्यक्षा च नो बुद्धिः । अतस्तिज्ञिन्नमर्थरूपं नाम न किंचिदस्तीति पश्यामः । स्यादेतदेवम् — यद्यर्थाकारा बुद्धिः स्यान्निराकारा तु नो बुद्धिः । आकारवान्बाह्योऽर्थः । स हि बहिर्देशसंबद्धः प्रत्यक्षमुपलभ्यते ।

मेव नास्तित्येवं पूर्वोक्ताक्षेपेण स एव शून्यवादी पुनः प्रत्यवातिष्ठते—शून्यस्त्वत्यादिना । अत्र प्रकृतत्वातप्रत्यय इत्यनुवर्तते । तुशब्देन च पूर्वोक्तपक्षो व्यावत्येते । तथा
चायमर्थः—पत्ययो नीलमित्यादिप्रत्यक्षात्मकः । शून्यः स्वांशव्यतिरिक्तविषयशून्यः ।
किं तु नीलाद्याकारिविशिष्टं स्वात्मानमेव गृह्णातीिति । इदं नीलमित्यादिक्रपेण बहिरवमासमानस्य कथं ज्ञानाकारत्विमिति एच्छिति—कथमिति । उत्तरमाह—अर्थज्ञानयोरित्यादिना । इदं नीलमित्यादिप्रतीतो द्वयोभिन्नाकारवतोर्र्थज्ञानयोनीपलिव्यः । किं
त्वेकमेव नीलाद्याकारिविशिष्टं वस्तु प्रतीयत इत्युभयवादिसंप्रतिपन्नमित्यर्थः । तच्च
वस्तु प्रतीयमानं किं बाह्यमुत ज्ञानात्मकमित्यपेक्षायामाह—प्रत्यक्षा च नो बुद्धिरिति । अयमर्थः—तादृशप्रतीतो बुद्धिरेव नीलाद्याकारिविशिष्टा प्रत्यक्षात्मका मासते ।
न तु तद्भिन्नो जङात्मको बाह्योऽर्थः । जङस्य तस्य बाह्यस्य प्राह्यत्वाङ्गीकारे, तस्य
प्राह्यत्वासिद्धये प्राहकं ज्ञानान्तरमवश्यं कल्पनीयम् । तन्न च प्रमाणाभावः । अतः
स्वप्रकाशा बुद्धिरेव नीलाद्याकारिविशिष्टा प्रत्यक्षा प्रतीयत इत्यभ्यपुगनन्तव्यमिति । एवं
च स्वप्रकाशाबुद्धेरेव प्राह्यत्वेन प्राह्यग्राहकयोरिक्यस्याभ्युपगन्तव्यत्वाक्तत्रेवोपक्षीणा प्रत्यस्वप्रमा न तद्धिन्नबाह्यार्थकल्पनाय प्रभवतीति बाह्यार्थसद्भावो निष्प्रमाणक इत्याश्येन
प्रकृतशङ्कामुपसंहरति—अत इत्यादिना पश्याम इत्यन्तेन ।

ग्राह्मग्राहकवस्तुनोर्थद्यभिन्नत्वं त्वयेष्यते तदा प्राह्मग्राहकान्यतरसंवित्तौ प्राह्मग्राहन् काकारयोर्द्वयोरिष ग्रहणं भवेन्न तु तदिति । यदेदं नीलिमित्यादौ नीलादिग्राह्माकारं भासते न तदा ग्राहकाकारो भासते । ग्राहकं हि ज्ञानं करणं किया कर्ता वा स्यात् । यथा नीलमहं जानामीत्यादौ ज्ञानाश्रयरूपग्राहकाकारमानं तद्वदिदं नीलिमित्यादिप्रत्य-येषु ग्राह्माकारिविषयेषु ग्राहकस्य ज्ञानस्याऽऽकारः कर्तृत्वाद्यन्यतमरूपो नैव प्रतीयते । एवं यदा च किचिद्ग्राहकाकारमात्रं गृह्मते न तत्र ग्राह्मसंवेदनमस्ति । इदं चाग्रे न तु पूर्व ज्ञायत इतिभाष्य एवोषपादिविष्यते । एवं च ग्राह्ममात्रसंवित्तौ ग्राहकग्रहणाभावा-द्माहकमात्रसंवित्तौ ग्राह्मग्रहणाभावाद्ग्राह्मग्राहकयोरैक्येऽम्युपगम्यमानेऽन्यतरसंवित्तौ द्वचाकारप्रतीतेरावश्यकत्वात्तस्य चानुपलम्भान्न ग्राह्मग्राहकयोरैक्यमम्युपगन्तुं युक्तमिति ।

इदं नीलिमित्यादिप्रत्यक्षप्रत्ययेषु प्रतीयमानाथीं नीलादिन ज्ञानाकारः किं तु बाह्य एवेत्यङ्गीकर्तव्यमित्याशयेन समाधत्ते —स्यादेनदेवमित्यादिना । तदैतदेवं स्या

अर्थविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिन बुध्यन्तरविषया । क्षणिका हि सा न बुद्धयन्तरकालमवस्थास्यत इति । उत्पद्यमानैवासौ ज्ञायते ज्ञापयति चार्थान्तरं प्रदीपवदिति यदुच्यते तम् । न ह्यज्ञातेऽर्थे कश्चिद्बुद्धिमुपलभते । ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति । तत्र यौगपद्यमनुपपन्नम् । ननूत्पन्नायामेव बुद्धौ ज्ञातोऽर्थे इत्यु-च्यते नानुत्पन्नायाम् । अतः पूर्व वुद्धिरुत्पद्यते पश्चाज्ज्ञातोऽर्थः ।

द्भवदम्युपगतमैक्यं सिध्येदित्यर्थः । यद्यर्थाकारा बुद्धिरिति । यदि जायमाना सर्वाऽपि बुद्धिनीलाद्यर्थरूपाकारविशेषविशिष्टैव प्रतीयेत तदैवं स्यादिति पूर्वेण संबन्धः। निराकारा तु नो बुद्धिरिति । तुशब्देन वैषम्यं प्रदर्श्यते । कदाचित्रिरा-कारा प्राह्माकाररहिता बुद्धिप्रीहकमात्रविषयिणी दश्यते । इदं चोषरिष्टा-द्भाष्य एव स्पष्टीभविष्यति । आकारवान्बाह्योऽर्थ इति । इदं नीछ-मित्यादिप्रतीती प्रतीयमानो नीलाद्याकारवान्बाह्य एवार्थ इत्यर्थः । र्थमुपपादयति स हीत्यादिना । स हि स एव हि नीलाद्याकारः, बहिर्देशसं-बद्धो ब्राहकानिष्कृष्टः प्रत्यक्षमुपलभ्यते प्रत्यक्षप्रतीतौ विषयो भवति न बुद्धिरित्यर्थः। तथा च प्राह्ममात्रविषयकप्रतीता प्राहकाभानाद्प्राहकमात्रविषयके च प्राह्माभानाद्प्रा-ह्मग्राहकयोरैक्ये च सर्वत्र द्वचाकारभानस्याऽऽवश्यकत्वातस्य चोक्तरीत्याऽभावाल प्रत्यक्षात्मिका प्रतीतिः स्वांशोमव गृह्णाति किं तु स्वांशान्यतिरिक्तं बाह्यमेव वस्तु गृह्णा-तीत्याशयः । ननु ब्राह्यस्य ब्राह्काद्भिन्नत्वेऽप्यतीतं ज्ञानमेवोत्तरज्ञानस्य ब्राह्यं नार्थ इति न ज्ञानभिन्नोऽर्थः प्रामाणिक इति वैभापिकमतं दृषयत्राह— अर्थविषया द्दीत्या-दिना अवस्थास्यत इतीत्यन्तेन । इदं नीलिमित्याद्याकारकप्रत्यक्षनुद्धिनीह्यार्थ-विषयिकैव । नातीतबुद्धचन्तरिषयिका इत्यर्थः । अत्र हेतुं प्रदर्शयति—क्षणिका हि सेति । वैभाषिकमते ज्ञानानां सर्वेपामपि क्षणिकत्वाम्युपगमादुत्तरबुध्द्युत्पत्तिकाले पूर्वेबुद्धेरवस्थित्यभावात्प्रत्यक्षस्य च विद्यमानार्थसंप्रयोगजत्वनियमान्नाविद्यमानपूर्वेज्ञान-विषयिणी प्रत्यक्षात्मिकोत्तरबुद्धिः । कि त्विदं नीलमित्येवमिदंकारास्पद्त्वेन भासमाननी-लादिरूपबाह्यार्थविषायण्येवेति भावः । नन्वर्थग्रहणकाले ज्ञानस्यापि ग्रहणे प्रतिबन्धाभावं किं नेच्छति भवान् । तथा चाप्रतिबद्धस्य ज्ञानस्याम्रहणायोगाद्महणे चाम्युपगन्तन्ये गृह्यमाणस्य ज्ञानस्येवायमाकारो नीलादिर्भवितुमईतीति बाह्यार्थीमावसिद्धिरस्मदिममता सेत्स्यतीत्यारायेन शून्यवादी बाह्यार्थवादिनं चोदयति—उत्पद्मपाँनैवेत्यादिना । सत्यम् । पूर्वे बुद्धिरुत्पद्यते न तु पूर्वे ज्ञायते । भवति हि कदाचिदेत-न त्वनेन भाष्येण पूर्वपक्षिपक्षोपन्यासः । अर्थप्रहणकाले बुद्धिप्रहणोपन्यासस्य तदिमितवाह्यार्थोपह्रवानुपयोगित्वात् । प्रत्युतार्थोन्तरं ज्ञापयतीति भाष्यवचनमर्था-पह्नववाद्याभिमतस्य विपरीतमेवाऽऽपद्येतिति पूर्वोक्तरीत्येव भाष्याशयो ज्ञेयः ।

समाधानमाह--तन्नेत्यादिनाऽनुपपन्नामित्यन्तेन । अयमाशयः--सत्यम् । अर्थप्रहणकाले बुद्धेर्प्रहणे नास्ति प्रतिबन्धः । तथाऽपि प्राहकाभावान्न तदा बुद्धिर्गृह्यते । अर्थस्य ज्ञानत्वमेव बुद्धेर्श्राहकं लिङ्गम् । तच्चार्थग्रहणसमये न विद्यते । अस्मन्मते **ज्ञातताछिङ्गकानुमानेनैव बुद्धेर्प्रहणाङ्गीकारात्तस्य** चार्थग्रहणोत्तरकालीनत्वात्र प्रतिबन्ध-काभावमात्रेणार्थप्रहणसमये बुद्धेर्प्रहणं भिवतुमहतीति । ज्ञाते त्वनुमानादिति । अर्थे ज्ञाते सति ज्ञाततालिङ्गकानुमानाद्बुद्धिमवगच्छतीत्यर्थः। अनुमानं चेत्थम् । घटो विषयतासंबन्धेन ज्ञानविशिष्टः । स्वरूपसंबन्धेन ज्ञानतावत्त्वात् । ज्ञानता नाम ज्ञानजन्यो **ज्ञेयनिष्ठोऽतिज्ञयविशेषः ।** स च मानसप्रत्यक्षविषयः । तत्र यौगपद्यमिति । तत्रेवं स्थिते योगपद्मपर्यज्ञानयोप्रहणयोगपद्ममित्यर्थः । ज्ञाते त्वनुमानाद्वगच्छतीति सिद्धान्तिनो वाक्याद्भान्तः शून्यवादी सिद्धान्तिपक्षमन्यथा गृहीत्वा चोदयति--ननूतपन्नायाभि-त्यादिना ज्ञातोऽर्थ इत्यन्तेन । शङ्काग्रन्थस्थायमाशयः — ज्ञानस्योत्पत्तिरुपल्विभश्च द्वयं युगपदिति तावदविवादम् । तत्तु द्वयमथींपलब्धेः प्राक्पश्चाशुगपद्वेत्येतावदेव विचा-रणीयम् । एवं च मीमांसको भवानर्थसंवित्तेः पश्चाज्ज्ञानसंवित्तिं व्रवीति ज्ञाते त्वनुमा-नादवगच्छतीति । अतस्तव ज्ञानोत्पत्तिरपि पश्चादेवाभिमतेति ज्ञायते । न च त्युक्तम् । अतोऽर्थसंवित्तेः प्राक्तानस्योत्पित्तस्त्वयाऽप्याश्रयणीया । एवं चोत्पत्त्युपलब् ध्योर्युगपदेवाऽऽ श्रयणीययोर्मध्ये एकस्या उत्पत्तेः पूर्वत्वेऽभ्युपगम्यमाने तन्त्रिः यतस्वभावोपलब्धेरपि पूर्वत्वमकामेनाप्यभ्युपगन्तन्यम् । तथा च प्रागर्थप्रहणा-द्बृद्धेरुत्पत्तिसमय एव प्रहणेऽभ्युपगन्तन्ये प्रतीयमानो नीलादिः प्रतीयमानबुद्धरे-वाऽऽकारो न तु तादिन्नो बाह्योऽर्थ इत्यम्मद्भिमताऽर्थाभावासिद्धिः सेत्स्यतीति । अत्र च राङ्कामाप्ये यथाश्चतरीत्याऽर्थग्रहणात्प्राम्बुद्धेरुत्पत्तिमात्रं पूर्वपक्ष्युपपादितं भाति न तु बुद्धेर्प्रहणमपि । अथापि न तावन्मात्रमेव शङ्काग्रन्थाशयः । तावन्मात्रस्य स्वपक्षासाधकः त्वात्परपक्षाविरोधित्वात्सिद्धान्तभाष्ये च न तु पूर्व ज्ञायत इत्यनेन क्रियमाणस्य ग्रह-णप्रतिषेषस्याप्रसक्तप्रतिषेधत्वापत्तेश्च ।

पूर्वोक्तं शून्यवादिनो भ्रममपाकुर्वान्सिद्धान्ती स्वाशयमाह — सत्यमित्या-दिना । नास्माभिर्नुद्धेरुत्पित्तरिप पश्चादेवेतीप्यते । किं तु पूर्वमेव बुद्धिरु-त्पद्यते न तु तदानीं ज्ञायते । किं त्वर्थप्रतीत्यनन्तरमनुमानादेव पृवीक्ताज्ज्ञायत इत्यर्थः । अत्र साधकमाह — भवति हीत्यादिना । अनेन भाष्येण ज्ञातो मया वस- द्यज्ज्ञातोऽप्यर्थः सन्नज्ञात इत्युच्यते । न चार्थव्यपदेशमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम् । तस्मान व्यपदेश्या बुद्धिरव्यपदेश्यं च न प्रत्यक्षम् । तस्माद्यत्यक्षा बुद्धिः ।

न्तेऽस्मिन्देशे कोऽपि पुरुषः संप्रति विस्पृतवानस्मीति पूर्वत्र ग्राह्ये देवदत्ते स्पृतावप्रति-भासमानेऽपि तद्गोचरं ज्ञानं प्रतिभासत इत्युक्तं भवति । यद्यपि सहानुभूतयोरपि द्वयो-र्मध्य उत्तरत्र स्मरणकाल एकस्य स्मरणमपरस्य च विस्मरणमित्येवं संभवातप्रकृतेऽर्थवि-स्मरणे सत्यिप ज्ञानमात्रस्मरणेन हेतुनाऽर्थसंवित्तिसमये ज्ञानसंवित्तिर्न संमवतीति साध-यितुं न शक्यत इति शङ्कितुं शक्यं तथाऽपि फलद्वारेदं साधनमुच्यते । तथा हि । बुद्धेः पूर्वीपलिब्धिसाधनस्य हि फलं नीलादेर्ज्ञानाकारत्वासिद्धिस्तदनेन निराक्रियते । नीलाकारं चेज्ज्ञानं न तिन्निर्मुक्तं स्मर्थेत । स्मर्थते चोक्तरीत्या । अतो न ज्ञानं नीलाकारं किं तु नीलादिज्ञीनाद्राहकादत्यन्तामित्रः। ग्राहकसं-वित्तावसंवेद्यमानत्वात् । यद्यत्संवित्तावसंवेद्यमानं तत्तद्भित्रम् । यथा रसनप्राह्यो रसादिः । एवमर्थज्ञानयोरत्यन्तभेदान्नार्थम्रहणसमये बुद्धिर्ज्ञातुं शक्येति न तु पूर्व ज्ञायते बुद्धिरित्युच्यत इत्याशयः । अपि चेत्यादिरवगच्छाम इत्यन्तो माष्यग्रन्थोऽत्रैव संगतत्वादपकृष्य योजनीयः। कामिमत्यादेः प्रत्यक्षस्य सत इत्यन्तस्य प्रन्थस्यायमारायः--प्राह्मप्राह्कयोरेकरूपत्वमभ्यूपगच्छता यद्यवश्यमन्यतरद्पह्रोतन्यं ततोऽर्थप्रकाशाधीनं तदन्यथानुपपत्त्याऽनुमेयं ज्ञानमेवापह्रोतव्यं न तु प्रत्यक्षासिद्धोऽर्थ इति । इदं चातिरायोक्तिमात्रं न परमार्थः । परमार्थतस्त्वाह-न चैकरूप्यामिति । एकरूपत्वं नानुभूयत इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह-अनाकारामित्यादिना । यत इदं नीलमित्यादिप्रत्ययेषु पूर्वोक्तरीत्या बुद्धिर्न मासते नीलादेश्च बुद्धचाकारत्वं न भासतेऽतः प्रतीयमाननीलाद्याकारविशिष्टा बुद्धिर्न भवति । नापि प्रत्यक्षा भवितुमहीते । किं त्य-र्थप्रकाशान्यथानुपपत्त्याऽनुमेयैव । अर्थस्तु बाह्यो नीलाद्याकारविशिष्टः प्रत्यक्षोऽवग-म्यते । अतो विरुद्धधर्मवतोर्द्धयोर्पि प्रमाणप्रामितयोर्प्राह्यमाह्कयोरेकरूपत्वं सुतरामसं-मावितमित्याशयः । पराभिमतं बुद्धेः प्रत्यक्षत्वं निराकरोति-न चेत्यादिनापत्यक्षा बुद्धिरित्यन्तेन। अर्थव्यपदेशमन्तरेणेति । अर्थरूपाझेदेनेत्यर्थः । बुद्धे रूपोपस्रम्भ-निपिति । स्वीयेन रूपेण निरूपणं न चास्तीत्यर्थः । स्वच्छं चिन्मात्रं नैसर्गिकं ज्ञान-रूपम् । तत्त् वासनोपष्ठवादविद्यमाननीलाद्याकारं प्रकाशत इति बुद्धानां सिद्धान्तः। एवं च स्वरूपेण निरूपियतुमनहीं बुद्धिः पररूपेणैवासता व्यपदेष्टव्या भवति । तथा च पर-ह्मपेण व्यपदेश्यं म्बरूपेणाव्यपदेश्यं वस्तु सृगतोयात्मना प्रतीयमानवस्तुवन्न प्रत्यक्षवि-षयो मवितुमहीति । अनो बुद्धिर्न प्रत्यक्षेत्याशयः । उपमंहराति तम्मादिति ।

अपि च काममेकरूपत्वे बुद्धेरेवाभावो नार्थस्य प्रत्यक्षस्य सतः । न चैकरूप्यमनाकारामेव हि बुद्धिमनुमिमीमहे । साकारं चार्थे प्रत्यक्षमेवा-वगच्छामः । तस्मादर्थीलम्बनः प्रत्ययः ।

अपि च नियतनिमित्तस्तन्तुष्वेवोपादीयमानेषु पटप्रत्ययः। इत-रथा तन्त्वादानेऽपि कदाचिद्घटबुद्धिरविकलेन्द्रियस्य स्यात्। न चैव-मस्ति। अतो न निरालम्बनः प्रत्ययः। अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्।

इदं नीलमित्यादिपत्ययो न स्वात्मभूतनीलाद्याकारविशिष्टबुद्धिविषयकः किं तु स्वव्यति-रिक्तबहिर्विद्यमाननीलादिह्मपार्थीवेशेषविषयक एवेत्यर्थः ।

कि चायं घटोऽयं पट इत्यादिप्रत्ययानां बाह्यार्थानालम्बनत्वपक्षेऽनिष्टं प्रदर्शयन्नाह— आपि चेत्यादिना । तन्तुष्वेवोपादीयमानेष्वयं पट इत्येव प्रत्ययो न तु मृत्पिण्ड उपादीयमाने । एवं तन्तुषूपादीयमानेषु पटप्रत्यय एव न तु कदाचिदविकलेन्द्रियस्य घट-प्रत्ययोऽपि । एवं प्रत्ययसामान्यस्य यन्नियतनिमित्तत्वमस्ति सार्वजनीनं तद्रथपिह्नव-वादिमते दुर्घटमेव स्यात् । ज्ञानव्यातारिक्तनियामकस्यैवाप्रसिद्धेः । न चार्थवादिनो यथा कारणीभृततन्त्वादिनिष्ठशक्तिवशात्पटादिरूपकार्यारम्भव्यवस्था तथा ज्ञानवादिनोऽपि कारणीमृततन्तुज्ञानादिनिष्ठशक्तिवशात्पटज्ञानादिरूपकार्यव्यवस्था सिद्धचत्येवेति शिक्कतुं शक्यम् । यतोऽर्थवादिमते प्रतिकार्ये व्यवस्थिताः पारमार्थिक्यः कारणीभततन्त्वादिनिष्ठाः शक्तयः प्रसिद्धा विद्यन्ते । तासां च शक्तीनां स्वकार्यनियमं प्रति व्यञ्जकानि देशकालकर्त्रादीः न्यपेक्षितानि कादाचित्कानि विद्यन्ते । ज्ञानवादिनश्च ज्ञानव्यतिरिक्तानां शक्तीनां पारमा-र्थिकीनामेवाप्रसिद्धेस्तद्मिन्यञ्जकानां देशकालादीनां सुतरामसंभवः । अतोऽर्थवादिनः शक्तिकृता व्यवस्था सिध्यति न ज्ञानवादिन इति । अतः प्रत्ययस्य नियतानिमित्तत्वा-नुरोधेन निरालम्बनत्वं न सिध्यति । किं तु बाह्यार्थविषयकत्वमेवेत्यकामेनाप्यम्युपगन्त-व्यमित्युपसंहरति - अतो न निरालम्बन इति । एवं प्रत्यक्षपरीक्षणे कियमाणे तस्य बहिःप्रवृत्ती सामर्थ्यस्य सत्त्वात्तादृश्वाहिर्विषयविषयकप्रत्यक्षविरुद्धस्य बौद्धाभिमतस्य .निरा<del>लम्बनत्वानुमानस्यैवानुत्पत्तेर्यत्र</del> प्रत्यये दुष्टं करणमुत्तरकाले बाघकप्रत्ययो वा ताहराप्रत्ययस्यासमीचीनत्वेऽपि यत्र तदुभयं नास्ति ताहराः समीचीनः प्रत्यक्षात्मकः प्रत्ययो न व्यभिचरत्येवेति न परीक्षितव्यमेव प्रत्यक्षमित्याशयेनोपसंहरति-अतो न व्यभिचरतीति ।

निमित्तसूत्रे हि वृत्तिकारमतरीत्या प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानां प्रसिद्धत्वेनापरीक्ष्यत्वे वर्णितेऽनन्तरं व्यभिचारात्परीक्षितव्यं प्रमाणं शुक्तिरजतवेदने हि प्रत्यक्षस्य व्यभिन

अनुमानं ज्ञातसंबन्धस्यैकदेशदर्शनादेकदेशान्तरेऽसंनिकृष्टेऽर्थे बुद्धिः। तत्तु द्विविधं--पत्यक्षतो दृष्टसंबन्धं सामान्यतो दृष्टसंबन्धं च । प्रत्यक्षतो दृष्ट्रसंबन्धं यथा--धूमाकृतिद्श्वेनाद्ग्न्याकृतिविज्ञानम् ।

चारात्तत्पूर्वकत्वाच्चेतरेषामपि व्यभिचार इति चोदिते प्रत्यक्षस्यैतावता प्रन्थेनाव्यभिचा-रित्वप्रदर्शनेनापरीक्ष्यत्वोक्त्या तत्पूर्वकत्वेन यद्नुमानादीनां व्यभिचारित्वमुक्तं तत्परिहारे जातेऽपीदानीमात्मीयलक्षणानुरोधेनाप्यन्यमिचारादनुमानादिकं न प्रतिपादनार्थमनुमानादीनामनुपलब्ध्यन्तानां प्रमाणानां लोकप्रसिद्धानि लक्षणानि प्रदर्शन यितुकामः प्रथममनुमानलक्षणं प्रद्रीयति — अनुमानमित्यादिना ।

### अनुमानलक्षणम् ।

अत्रानुमानशब्दोऽनुमितिपरः। ज्ञातसंबन्धस्येति । तृतीयाबहुत्रीहिः। ज्ञातः संबन्धः लिङ्गलिङ्गिनोर्व्याप्त्यारूयः संबन्धो येन प्रमात्रा पुरुषेण तस्य । लिङ्गलिङ्गिसंबन्धारूयव्या-विज्ञानवतः पुरुषस्येत्यर्थः । एकदेशदर्शनादिति । अत्र पक्षधस्येंकदेश्युपात्ताम्यामे-कदेशाम्यामेकदेशिसंबन्धिरूपाम्यामथीदाक्षिप्यते । तथा च पक्षधर्मिण्येकदेशिनि पर्वता-दावेकदेशदर्शन। द्धमाद्यात्मक लिङ्गरूपेकदेशदर्शनादेकदेशान्तरे वहन्याद्यात्मक लिङ्गरूपे-कदेशान्तरेऽसंत्रिकृष्टे -इन्द्रियसंनिकर्षाभाववत्यर्थे या बुद्धिर्जायते तदनुमानम्। अनुमिति-रित्यर्थः । अनेन च व्याप्तिस्मृतिपक्षधर्मताज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिरित्येवं स्थाणमुक्तं भवति । अत्र भाष्येऽसंनिक्चष्टग्रहणमनुमितेः प्रमाणान्तरानधिगतार्थविषयकत्वरूपप्रामा-ण्यसूचनार्थं वेदितन्यम् । एवं समान्यलक्षणमुक्तवाऽनुमानं विभजते—तत्तु द्विविधामित्या-दिना । प्रत्यक्षतो दृष्टसंबन्धं सामान्यतो दृष्टसंबन्धं चेति द्विप्रकारमनुमानमित्यर्थः । प्रत्यक्षतो दृष्ट्यसंबन्धमिति । यत्र विशेषयोरेव प्रत्यक्षेण संबन्धो गृह्यते तद्विश्वष-विषयं प्रत्यक्षतो दृष्टसंबन्धमित्यच्यते । यथा यस्मिन्नेव धर्मिणि गोमयेन्धनाभिविदेश-तज्जन्यध्मविशेषयोः संबन्धग्रहणं प्रत्यक्षेण जातं तस्मिन्नेव धर्मिणि कालान्तरे तस्यैव धूमिवदेशपस्य द्रीनेन तस्यैव संदिह्यमानसद्भावस्याम्निविद्येषस्य यदनुमानं तत्प्रत्यक्षतो दृष्टसंबन्धात्मकमनुमानमित्याशयः । तादिदमाह--यथा धूमाकृतिदर्शनादित्यादिना । अत्र भाष्ये धूमद्शेनाद्शिविज्ञानमिति वक्तव्य आकृतिग्रहणमाकृत्योरेवेतरव्यवच्छे-दकत्वेन हेतुसाध्यव्यवस्थापर्यवसानार्थामिति ज्ञेयम् । अत्र प्रत्यक्षविषयस्यैवानुमानविष-यत्वेऽपि पूर्ववोधातकालान्तरस्याऽऽधिक्येन भानादनुमाने प्रामाण्यामित्यपि विज्ञेयम् । अस्यैव विशेषानविच्छित्रस्य सामान्यतो दृष्टोदाहरणत्वसंमवेऽपि विशेषतो दृष्टसंकीर्णत्वात्तद्सं-

सामान्यतो दृष्टसंबन्धं यथा—देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देशान्तरपाप्तिः सुपलभ्याऽऽदित्यगातिस्मरणम् । शास्त्रं शब्दविज्ञानादसंनिकृष्टेऽर्थे विज्ञानम् । उपमानमपि सादृश्यमसंनिकृष्टेऽर्थे बुद्धिमृत्पाद्यति । यथा गवय-दर्शनं गोस्मरणस्य ।

कीर्णिनः संदिग्धसामान्यतो दृष्टोदाहरणप्रदर्शनार्थमुदाहरणान्तरमाह—सामान्यतो दृष्ट-संबन्धं यथेति । यत्र सामान्ययोरेव प्रत्यक्षेण संबन्धो गृह्यते तत्सामान्यतो दृष्टसं-बन्धमित्यर्थः । आदित्यो गतिमान्देशान्तरप्राप्तिमत्त्वात् । यो यो देशान्तरप्राप्तिमान्स स गतिमान् । यथा देवदत्त इति । अत्र गतिप्राप्तयोः सामान्ययोरेव प्रत्यक्षेण संबन्धो गृहीतः । आदित्ये गत्यनुमानोपयोगितीदं सामान्यतो दृष्टसंबन्धजन्यानुमानमित्याशयः । गतिस्मरणामिति । गत्यनुमानोमित्यर्थः ।

### शास्त्रलक्षणम् ।

एवमनुमानलक्षणमुक्तवा प्रसिद्धप्रमाणभावस्य शब्दिविशेषस्य शास्त्रस्य वेदार्थिविशारोपयोगित्वेन लक्षणमाह — शास्त्रमिति । शास्त्रशब्देनात्र पङ्कणादिपद्वद्योगरूख्या
धर्माधर्मोपदेशीनि चतुर्दशाष्टादश वा विद्यास्थानान्युच्यन्ते । शब्दिवज्ञानादित्यत्र
शब्दशब्देन सामान्यवाचिना प्रकृतत्वाचोदनाऽभिधीयते । अर्थशब्देन च धर्माधर्मावभिधीयते । ततश्चायमर्थः— चोदनात्मकशब्दिवज्ञानात्म्याणान्तरागम्यधर्माधर्मविषयकज्ञानजनकं शास्त्रमिति । अतथ्य प्रकृतलक्षणस्य न वेदानुपयोगित्वं न वा लौकिकवावयेष्वितिव्यापकत्वमिति विज्ञेयम् । अस्य च शब्द्प्रमाणस्य यथा नानुमानान्तर्भावस्तथा प्रपश्चितं वार्तिके तत्रैव द्रष्टव्यम् ।

#### उपमानलक्षणम् ।

एवं शब्दप्रमाणं निरूप्य प्रसिद्धप्रमाणभावस्योपमानप्रमाणस्य वेदार्थविचारोपयोगस्त्वेन लक्षणमाह—उपमानमिति । साहश्यमित्युपमानपद्विवरणम् । यत् साहश्यं हश्यमानमस्तिकृष्टेऽथे—प्रमाणान्तरागम्येऽथें बुद्धिमुत्पाद्यति तदुपमानम् । उपिनत्यात्मकप्रमाकरणमिति लक्षणवावयार्थः । उदाहरणं प्रदर्शयति—यथेति । गवयदर्शनम् । अरण्यं गतस्य गवयारूयम्यविशेषं पश्यतः गोसहशो गवय इत्याकारकं साहश्यविशिष्टगवयदर्शनिमस्यर्थः । गोरमरणस्यति । एताहश्यवयदर्शनानन्तरमेतत्सहशो मदीया गौरित्याकारकं साहश्यविशिष्टगोज्ञानं यत्तस्यत्यर्थः । जनकमिति शेषः । अस्य च साहश्यविशिष्टगोज्ञानस्य गोविषये स्मरणरूपत्वे साहश्यविशिष्टपर्वतस्यानुमानप्रमेयत्व-विशिष्टपर्वतस्यानुमानप्रमेयत्व-विद्विश्यम् ।

# अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थकल्पना। यथा-जीवति देवदत्ते गृहाभाषदर्शनेन बहिभीवस्यादृष्टस्य कल्पना ।

# अर्थापात्तिलक्षणम् ।

एवमुपमानं निरूप्य प्रसिद्धप्रमाणभावस्यार्थोपत्तिप्रमाणभावस्य लक्षणमाह्-अर्थापत्तिः रपीत्यादिना । दृष्ट इति । प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकेन प्रमित इत्यर्थः । श्रुत इति पृथगुपादानात्प्रामितमात्रवचनोऽपि दृष्टराब्दो गोबलीवर्दन्यायेन श्रुतातिरिक्तप्रमितमात्र-परो ज्ञेयः । श्रुत इति । राब्दप्रमाणप्रमित इत्यर्थः । श्रुतपदस्य पृथगुपादानं त्वर्थविषयदृष्टार्थापत्त्यपेक्षयाऽस्याः श्रुतार्थापत्तेः प्रमाणग्राहिणीत्वेन वैलक्षण्यप्रद्शेना-र्थम् । तथा च लक्षणपरभाष्यस्यायमर्थः — प्रमाणषट्केण प्रमितस्यार्थस्यार्थान्तरेण विनाऽनुपपत्तिमालोच्य तदुपपत्तये याऽर्थान्तरकल्पना साऽर्थापत्तिरिति प्रत्यक्षमितान्यथानुपपत्त्याऽर्थकरूपना यथा--प्रत्यक्षतोऽवगताद्दाहाद्वह्नेदीहराक्ति-करुपना । अनुमानपूर्विकाऽधीपत्तिर्यथा—देशान्तरप्राप्तिलिङ्गकेनानुमानेनाऽऽदित्ये गति-मनुमाय तदन्यथानुपपत्त्याऽऽदित्ये गमनशक्तिकरूपना। शब्दपूर्विका प्रमाणग्राहिण्य-र्थापत्तिर्यथा- पानो देवदत्तो दिवा न मुङ्क्ते ' इति श्रुतेन वाक्येन दिवाऽमुञ्जाने देवदत्ते पीनत्वरूपो योऽर्थः प्रमितस्तद्न्यथानुपपत्तिमालोच्य तदुपपत्तये 'रात्री मुङ्ते' इति रात्रिमोजनरूपार्थप्रतिपादकवाक्यान्तरस्य कल्पना । न चात्र दिवावाक्यप्रमितार्थस्यो-पपत्त्यर्थे रात्रिभोजनरूपार्थमात्रकल्पना युक्ता समाश्रयितुम् । श्रुतवाक्यप्रतीयमानार्था-न्यथानुपपत्तिप्रतिसंघानेन तदुपपत्तय आकाङ्क्षितस्यार्थान्तरस्य तद्बोधकेन वाक्येनैव सम-र्पणस्य युक्तत्वात् । शाब्दः शाब्देनान्वेतीति न्यायात् । उपमानपूर्विका त्वर्थापित्तर्यथा -गवयदर्शनादेतत्सदृशो गौरिति यद्गवि गवयसादृश्यमुपितं तद्न्यथानुपपत्त्या तादशसादश्यविशिष्टगवि तादशप्रमाविषयत्वशक्तिरस्तीति कल्पना । काऽथीपत्तिर्यथा-अर्थनोधान्यथानुपपत्त्या शब्दस्य वाचकशक्ति कल्पयित्वा पुनस्तदः नुपपत्त्या शब्दस्य नित्यत्वकल्पना । इदं च शब्द्नित्यत्वाधिकरणे स्पष्टी भविष्यति । अभावपूर्विकामधीपत्तिमुदाहरति भाष्यकारो यथा — जीवति देवदत्त इत्यादिना । जीवतो देवदत्तस्य गृहेऽभावो योग्यानुपलब्ध्या प्रमितः । तद्न्यथानुपपत्त्या च बहिः र्मावस्य प्रमाणान्तरागम्यस्य या कल्पना साऽभावपूर्विकाऽधीपत्तिरित्यर्थः । इदं च माप्यकारोदाहृतं पूर्वोक्तसर्वोदाहरणोपस्रकं विज्ञेयम् ।

## अनुपलव्धिलक्षणम् ।

अभावोऽपि मगाणाभावो नास्तीत्यस्यार्थस्यासंनिकृष्टस्य । तस्मात्म-सिद्धत्वाक परीक्षितव्यं निभित्तम् ।

नजु प्रत्यक्षादीन्यन्यानि भवन्तु नाम प्रमाणानि । शब्दस्तु न प्रमाणम् । क्रुतः । ' अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ' (६।११)। अनिमित्तमप्रमाणं शब्दः । यो श्रुपलम्भनविषयो नोपलम्यते स नास्ति । यथा शशस्य विषाणम् । उपलम्भकानि चेन्द्रियाणि पश्चादीनाम् । न च पशुकामेष्ट्यनन्तरं पश्च उपलम्यन्ते ।

एवमर्थापात्तिप्रमाणं निरूप्यानुपल्रब्ध्यास्यं प्रमाणं निरूपयति — अभावोऽपीत्यादिना । अभाव इत्यस्य विवरणं प्रमाणाभाव इति । अत्र प्रमाणशब्दः
पूर्वोक्तप्रत्यक्षादिरूपप्रमापश्चकपरः । तद्रभावोऽनुपल्रब्ध्यास्यं प्रमाणमित्यर्थः । अस्य
प्रमाणस्य प्रमेयं द्रीयति—नास्तीत्यस्यार्थस्योति ।

मृतले घटो नास्तीत्येवं प्रतीयमानो यो मृप्रदेशातिरिक्तः स्मर्थमाणघटाविच्छन्नो मृप्रदेशाधिकरणको नञ्चर्यस्योऽभावस्तादृशस्य प्रमेयस्येत्यर्थः । असंनिकृष्टस्येत्यनेन पूर्वी-क्तप्रमेयस्य प्रत्यक्षाद्यविषयत्वमुक्तम् । तथा च मृतले घटो नास्तीत्येवं भृतलाधिकरण-कत्या भृतल्व्यतिरेकेण प्रतीयमानस्य घटाभावस्य प्रत्यक्षाद्यविषयस्य नोघकः प्रत्यक्षादिप्रमापञ्चकस्योत्पत्तुं योग्यस्यापि योऽनुत्पादो दृश्यादर्शनयोग्यानुपल्लम्भादिपर्यायः प्रमाणामावशिद्यतः स एवानुपल्ल्याल्यं प्रमाणामिति भावः । एवं लोकप्रसिद्धलक्षण-वतामनुमानाद्यनुपल्ल्य्यन्तानां प्रमाणानां लोकप्रसिद्धस्यतःप्रामाण्यस्य लोकसिद्धत्वाः त्प्रामाण्ये विषये निमित्तपरीक्षा न कर्तव्योति प्रकृतं प्रामाण्ये निमित्तस्यापरीक्ष्यत्वमुपसंहर्राति—तस्मादिति ।

## चित्राक्षेपवादः ।

एवं 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ' इति सृत्रेण चोदना धर्मे प्रमाणमेव नत्वप्रमाणमित्येवं प्रतिज्ञातार्थे वृत्तिकारमतेन प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यस्य
लोकप्रासिद्धत्वप्रदर्शनेन साधिते संप्रति चोदनाव्यतिरिक्तानां प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यस्य संभवेऽप्येहिकफल्लबोधकानां 'चित्रया थनेत पशुकामः' इत्यादिचोदनानां
प्रत्यक्षादिभिरसंवादेन विसंवादेन च प्रामाण्यं न संभवतीत्याक्षेपपरतया 'अनिपितम् 'इत्यादिसूत्रमवतारयिति—नित्वत्यादिना । पक्षभृतं शब्दमध्याह्वत्य तम्र
सूत्रनिर्दिष्टमप्रामाण्यात्मकं साध्यं प्रदर्शयित । अनिमित्तमित्यस्यैव विवरणमप्रमाणमिति ।
'विद्यमानोपलम्भनत्वात्' इति हेत्रबोधकं सूत्रावयवं व्याच्छे—यो हीत्यादिना। अनेन
च भाष्येणोपलम्भनयोग्यस्यानुपलम्यमानत्त्वेऽसत्त्वमेव । यथा शश्चाविषाणमित्येवं सामान्यतो व्याप्तिः प्रदर्शिता । प्रकृतपक्षे प्रकृतहेतुं योजयित—उपलम्भकानि चेत्यादिना।

अतो नेष्टिः पशुफला । कर्मकाले च फलेन भवितव्यम् । यत्कालं हि मर्दनं, तत्कालं मर्दनसुखम् । कालान्तरे फलं दास्यतीति चेन्न । न कालान्तरे फलमिष्टेरित्यवगच्छामः । कृतः । यदा तावदसी विद्यमानाऽऽसीत्तदा फलं न दत्तवती । यदा फलमुत्पद्यते तदाऽसी नास्ति । असती कथं दास्यति । मत्यक्षं च फलकारणमन्यदुपलभामहे । न च दृष्टे कारणे सत्यदृष्टं कल्पियतुं शक्यते । ममाणाभावात् । एवं दृष्टा-पचारस्य वेदस्य स्वर्गाद्यपि फलं न भवतीति मन्यामहे ।

पश्चादिफलसाधनत्वेन चित्रादिकर्मविधायकाः ' चित्रया यजेत ' इत्यादिचोदना अप्रमाणं योग्यानुपल्जिधबाधितार्थकत्वान्नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति विप्रलिप्सुवानय-षत् । अयमाशयः—उपलब्धियोग्यस्य वस्तुनः सत्यां सामग्र्यामुपलम्यमानत्वे विद्यमानत्वे सिध्येत् । प्रकृते च चित्रादिफलत्वेन श्रृयमाणानां पश्चादीनामुपल्विधयोग्यानां सत्या-मपि चक्षुरादिसामग्र्यां चित्रेष्टचनुष्ठानानन्तरमनुपलम्यमानन्वेन **राशविषाणादिवत्तेषां** चित्रादिफल्रत्वमसद्वेत्यसद्र्थेबोधकत्वान्न चित्रादिचोदनाः प्रमाणामिति । 'अतो नेष्टिः पशुफला ' इत्यनेन भाष्येणानुमानान्तरमपि सृचितम् । चित्रा न पशुफला स्वाच्यवहितोत्तरकाले स्वफलाजनकत्वात्स्नानमोजनादिवत् । अत्र प्रयोगे व्यतिरेकोदा-हरणं प्रदर्शयन्नाह--कर्मकाले चेत्यादिना। यद्यस्य साधनं मर्दनादि सुखादेः साधनं तत्तु मर्दनादि स्वकाल एव सुखादि साधयति । चित्रादिकं तु न तथेति न तत्फलसाधनमिति भावः । ननु यदि कर्मानन्तर्ये फलस्योक्तं स्या-त्ततस्तस्य प्रत्यक्षयोग्यतया तद्नुपछब्ध्या बाधः स्यात् । तद्नन्तरमेव फछ-दानकाल इत्यपि स्यात्र तु तदुक्तमित्यनुपलिधवाधितार्थकत्वं स्वकाले फलादानं चासिद्धमित्याशयेन शङ्कते-कालान्तर इत्यादिना । समाधत्ते-नेत्यादिना । अयमाश्रयः---सत्यम् । न वाचकशब्देनाऽऽनन्तर्यमुपात्तम् । तथा काछान्तर-मपि नोपात्तम् । अतो विनष्टस्य कारणत्वायोगात्कालान्तरभावित्वस्य च श्रुत्यनुपात्तः त्वात्कर्मस्वभावसिद्धमानन्तर्थमेव शब्दानुपात्तमपि फलेऽङ्गीकरणीयमिति तस्य चानुपल-म्भात्पूर्वोक्तं हेतुद्वयं सुस्यामिति । फलकारणमन्यदिति । क्रयप्रतिग्रहादिरूपमित्यर्थः। एवमैहिकफलविषये न।धितार्थकस्य वेदस्याऽऽमुप्निकस्वर्गादिफलविषयेऽपि सुतरां प्रमाप-कत्वं न संभवतीत्याह-एवमित्यादिना मन्यामह इत्यन्तेन ।

दृष्टिविरुद्धमापे भवाति किंचिद्वचनं, पात्रचयनं विधायाऽऽह 'स एष यज्ञायुधी यजमानोऽज्ञसा स्वर्गे लोकं याति'इति प्रत्यक्षं शरीरकं व्यप-दिश्वति।

न च तत्स्वर्ग लोकं यातीति । प्रत्यक्षं हि तद्द्यते । न चैष यातीति विधिश्चदः । एवंजातीयकं प्रमाणविरुद्धं वचनमप्रमाणम् । अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, ग्रावाणः प्रवन्त इति यथा । तत्सामान्यादिशिहोत्रादि-चोदनास्वप्यनाश्वासः । तस्मान्न चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः । 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञानम् ' तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । अपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन संबन्धः ।

## प्रत्यक्षविसंवादनिरूपणम् ।

एवमनुपलिधवाधितार्थकोदाहरणेऽप्रामाण्यं प्रदर्श्य प्रत्यक्षविरुद्धार्थकोदाहरणविशेषेऽप्रामाण्यं प्रदर्शियतुमाह -दृष्ट्विरुद्धामत्यादिना पात्रचयनं विधायेत्यन्तेन । आहिताप्रेराहिताग्निमिन्नाभिर्दहन्ति यज्ञपात्रेश्चेत्यनेन विहितेऽन्त्यक्रमीणि ' दक्षिणहरूते जुहूमासादयति ' इत्यादिवाक्यैर्थज्ञपात्राणामाहिताग्निशरीरे स्थापनात्मकं चयनं विहितं तदनन्तरमित्यर्थः । ' स एष ' इत्यारम्य ' याति ' इत्यन्तोऽर्थवादः । ननु 'स्वर्गे लोकं
याति ' इति खर्ग प्रति गन्ता शरीरादन्य आत्मैवेति कथं प्रत्यक्षविरोध इत्यत आह—
मत्यक्षं शरीरकमिति । शरीरातिरिक्तस्याऽऽत्मनः सत्ताया एव निष्प्रमाणकत्वात्कथंचित्सत्त्वाम्युपगमेऽपि यज्ञपात्रहृपयज्ञायुधसंयोगासंभवाद्विभोस्तस्य यागकर्तृत्वासंभवाच्च
' एषः ' इति पुरोवर्तिनिर्देशकशब्दिवरोधाच्च शरीरपरमेवेदं वचनम् । तच्च शरीरं प्रत्यसं
दद्धत इति ' स्वर्गे लोकं याति ' इति विप्रतिषिद्धिभीते भावः ।

यदि चास्य वाक्यस्य विधायकत्वं स्यात्तदा तत्प्रामाण्यादेव द्वारिताद्वमात्मानं कल्पियत्वाऽपि विरोधः परिहियेत । नत्वेतद्कित । अनुवाद्द्रत्वसी । स्वार्थऽप्यप्रमाणं नार्थान्तरं कल्पियेतुं दाकनुयात्। अतः द्वारित्स्यंव स्वर्गगमनवचनात्प्रत्यक्षितिरोधः स्यादे - वेत्याह—न चैष इत्यादिना। अमुमर्थं प्रयोगेण द्वायिति—एवंजातीयकपित्यादिना । अयमर्थः । यज्ञायुधीत्यादिवचनप्रप्रमाणम् । प्रत्यक्षिकिद्धार्थकत्यात् । अम्बुनि मज्जन्त्यस्यादिने मावाणः स्वन्ते इत्यादिवाक्यवदिति । अप्तिहोत्रादि वोदनास्वपीममेव न्यायमितिद्वाति—तत्सामान्यादित्यादिना । अप्तिहोत्रादि वोदना अप्रमाणं वेदव वयक देवात्वाचित्रादिचोदनावदित्यर्थः । प्रकृतं पूर्वपक्षमुपतंहगति—तस्मादिनि । प्रत्यक्षान्स्यादिनावदित्यर्थः । प्रकृतं पूर्वपक्षमुपतंहगति—तस्मादिनि । प्रत्यक्षान्स्याद्वीसंवाद्यस्यादिनावदित्यर्थः । प्रकृतं पूर्वपक्षमुपतंहगति—तस्मादिनि । प्रत्यक्षान्स्याद्वीसंवाद्यस्यां वित्रादिवाक्यानामप्रामाण्याक्षदृष्टान्तेनाप्तिहेशत्रादिचोदनानामप्रामाण्याक्षदृष्टान्तेनाप्तिहेशत्रादिचोदनानामप्रामाण्याक्षद्विराद्यस्यादिनानामप्रामाण्याक्षद्वाद्यस्यादिनाव्यानामप्रामाण्याक्षद्वाद्यादिनाव्यानामप्रामाण्याक्षद्वाद्याद्वाद्यस्य वित्रिवाक्यनान्त्रस्यादिनाव्यानामप्रामाण्याक्षद्वाद्याद्वाद्यस्य । एवं विविवाक्यन्यानामप्रामाण्याक्षद्वाद्यस्य । एवं विविवाक्यन्यानामप्रामाण्याक्षद्वाद्यस्य । एवं विविवाक्यन्यनामप्ताम्यस्याद्वाद्यस्य । एवं विविवाक्यन्यन्यस्याद्वाद्यस्य । एवं विविवाक्यन्यस्याद्वाद्यस्य

तस्याग्निहोत्रादिलक्षणस्यार्थस्य ज्ञानं पत्यक्षादिभिरनवग्रस्यमानस्य। तथा च चोद्नालक्षणः सम्यवसंपत्यय इति । पौरुषेये हि शब्दे यः परययस्तस्य मिथ्याभाव आशङ्क्योत परमत्ययो हि तदा स्यात् । अथ शब्दे ब्रुवति कथं मिध्येति । न हि तदानीमन्यतः पुरुषाद्वगातिभिच्छामः । ब्रवीतीत्युच्यते बोधयति बुध्यमानस्यं निर्मित्तं भवतीति शब्दे च निमित्ते स्वयं बुध्यते । कथं विश्वलब्धं ब्रयानंतदेविमिति । नचास्य चोदना स्याद्वा न वेति सांशयिकं पत्ययमुत्पादयाति । न च मिथ्यैतदिति कालान्तरे देशान्तरेऽव-स्थान्तरे पुरुपान्तरे वा पुनरव्यपदेश्यमत्ययो भवति । योऽप्यस्य पत्ययविषयीसं दृष्ट्वाऽत्रापि विषयीसिष्यतीत्यानुमानिकः पत्यय उत्प यते संडिप्यनेन पत्यक्षेण पत्ययेन विरुध्यमानो बाध्यते । तस्माद्यो-दनालक्षण एव धर्मः।

मप्रमाणभिति पूर्वपक्षे पासेऽप्रामाण्यकारणीभृतकरणदोषानिराकरणेन पूर्वोक्तमेव स्वतः-प्रामाण्यं सिद्धान्त्यभिमतम् ' औन्पत्तिकस्तु' इत्य दिसूत्रार्थविवरणमुखेन प्रदर्शयति-तुशब्द इत्यादिना । नाप्रभाणं विधिवाक्यमित्यर्थः । हेतुप्रतिपादकसूत्रावयवं विवृणोति-अपीरुषेय इत्यादिना । अपीरुषेय इत्यौत्पत्तिक इत्यस्य विवरणम् । यतोऽग्निहोत्रादिः स्वर्गादिसावनामित्येतादृशार्थस्य प्रत्यकादिभिर्नवगम्यमानस्य ज्ञापकः शब्दार्थसंबन्धोऽः पीरुपेनो विद्यत इति हेतुप्रतिपादकसूत्रावयवार्थः । तथा च शब्दे वक्तुदोषस्यैव संभा-वितत्यात्प्रकृते चापाँक्षेयस्वर्थव सत्त्वात्करणदोषराहितं शास्त्रमप्रामाण्यकारणामावात्प्रमा-णमेंबेत्याह -- तथा चेति । पाँरुपेयवाक्ये तु अमप्रमादादिह्मपपुरुषदोषस्य संभावितत्वा-द्रप्रामाण्यं भविश्वमहितीत्याह-पीरुपेथे हीत्यादिना । अपीरुपेये तु पुरुषानपेक्षत्वानाप्रा-माण्यकारणसस्तीत्याह—अथ शब्द इत्यादिना । शब्देऽपौरुषेय इत्यर्थः । न च वैदिकराब्देभ्योऽर्थप्रतीतिरेव नोत्पद्यते न वा प्रतारकवाक्यवद्विप्रलम्भात्मकं **ज्ञानं जायत** इत्याह — ब्रवीतीन्यादिना । नापि वैदिकवाक्यस्य संशयजनकत्विमित्याह — न चेत्यादिना । नापि कालान्तरे देशान्तरे वा वैदिकवाक्यप्रतीतेऽथें विषर्ययप्रत्यये। जायत इत्याह न च निष्येतिदित्यादिना । ननु वचनत्वाहीिककवचनवद्वेदवचनमि मिथ्येति शङ्कां परिहरसाह--योऽष्यस्येत्यादिना । अस्य च भाष्यस्याः यमाश्यः । वावकाधीनेन हि मिथ्यात्वेन व्याप्तं वाक्यत्वं तादशमेव मिथ्यात्वं साधियेत् । वेदे च ताद्यां मिथ्यात्वं साधियतुं न शक्यते । प्रत्यक्षो हि वेदोत्थापितः अल्मयः प्रत्यस्वदेव कदाचिद्रप्यवाध्यमानत्वादतो बाधकाधीनं मिथ्यात्वं वेदे साधियेदं

स्यादेतदेवं नैव शब्दस्याथेंन संबन्धः । कुतोऽस्य पौरुषेयताऽपौरुषेयता वेति । कथम् । स्याचेदर्थेन संबन्धः क्षुरमोदकशब्दोचारणे मुखस्य पाटन-पूरणे स्याताम् । यदि संश्लेषलक्षणं संबन्धमाभिनेत्योच्यते कार्यकारण-निमित्तनीमित्तिकाश्रयाश्रयिभावादयम्तु संबन्धाः शब्दस्यानुपपन्ना एवेति। उच्यते । यो हात्र व्यपदेश्यः संबन्धस्तमेकं न व्यपदिश्चाति भवान्ध-त्याय्यस्य प्रत्यायकस्य च यः संज्ञासंज्ञिलक्षण इति ।

न शक्यत इति विरुद्धो हेतुरिति । अत्र भाष्ये प्रत्यक्षशब्दो गुणवृत्त्या कदाचिद्ष्य-नाध्यमानत्वसादृश्येन प्रत्यक्षसदृशशाब्द्ज्ञानपरः । वद्जनितस्तद्धप्रत्ययः सम्यगपी-रुषेयवाक्योत्पन्नत्वाद्वेद्वाक्यबुद्धिवदित्येवं साधितं प्रामाण्यमुपसंहरति— तस्मादिति ।

## शब्दार्थसंबन्धाक्षेपवादः।

एवं संबन्धस्यौत्पत्तिकत्वोक्त्या मंबन्धिनोः शब्दार्थयोरप्यौत्पत्तिकत्वं मिध्यत्येवति शब्दार्थसंबन्धानां त्रयाणामपि नित्यतया कर्त्दोपरःपाप्रामाण्यकारणाभावेन प्रामाण्येऽनपोदिते स्थापिते सति संबन्धस्य संभाव्यमानस्य कस्यचिद्पी-हासंभवादसंबद्धेन च वन्त्वन्तरेणासंबद्धवन्त्वन्तर्बोधनासंभवात्स्वप्रज्ञानवहेदार्थ-ज्ञानमपि याद्यच्छिकमेवेति न प्रमाणं भवितुमहितीत्यभिष्ठारेण दाङ्कते— स्यादेतदेवः मित्यादिना । नैव शब्दस्यार्थेन संबन्ध इति । न शब्दोऽर्थेन संयुक्तस्बद्देशानन्तरदेन द्वाेऽदृश्यमानत्वाद्भिमवतोऽनन्तर्देशेऽदृश्यमानविन्ध्यवत् । एवं धर्मिणः संबन्धस्यव गग-नकसमायमानत्वे तस्य कृतकत्वनित्यत्वसूपधर्मविचारो दुरापास्त इत्याह— कृत इत्या-दिना वेतीत्यन्तेन । अत्रोक्तहेतारिसिद्धि मन्वानः पुच्छति-- कथिमिनि । अमिद्धि परिहरत्नाह--स्याचेदर्थेन संबन्ध इत्यादिना । उचार्यमाणक्षुरमोदककाब्ददेशे मुखे पाटनपूरणयोस्तद्र्थकार्ययोरनुपलभ्यमानत्वाद्र्थस्याप्यद्रशनामिति भावः । इदं च संयो-गसंबन्धमिन्नेत्येत्याऽऽह-यदीत्यादिना । संयोगव्यतिरिक्तानां संबन्धान्तराणामसंभव-माह—कार्यकारणेत्यादिना । शब्दार्थयोर्द्वयोरपि नित्यत्वाभ्युपगमात्र कार्यकारण-भावसंभवो न वा नित्यनैमित्तिकभावसंभवः । आकाशपृथिव्यादिभिन्नाश्रयकत्वान्नाप्या-श्रयाश्रयिमाव इति परिशेषात्संयोग एवानभिमतोऽप्यङ्गीकरणीयः । म चोत्तरीत्या न संभवतीति भावः ।

#### संबन्धाक्षेपपरिहारः।

संयोगादीनां संबन्धान्तराणामनभिमतानामसंभवेऽपि शब्देनार्थमभिधत्त इत्यादिव्यवहार रानुरोधेनार्थप्रतीत्युद्देश्यिकायां शब्दकराणिकायामभिधानिकयायां शब्दकानस्पायां आह यदि प्रत्यायकः क्रब्दः प्रथमश्रुतः किं न प्रत्याययित । उच्यते । सर्वत्र नो दर्शनं प्रमाणम् । प्रत्यायक इति हि प्रत्यथं दृष्ट्वाऽनगच्छामो न प्रथमश्रुत इति प्रथमश्रुवणे प्रत्ययमदृष्ट्वा याव-त्कृत्वः श्रुतेनेयं संज्ञाऽयं संज्ञीत्यवधारितं भवति तावत्कृत्वः श्रुतादर्थावगम इति । यथा चक्षुर्द्रष्टृ न बाह्येन प्रकाशेन विना प्रकाश्यतीत्यदृष्ट्टृ न भवति ।

तज्जन्यप्रतिपत्तिरूपफलशालित्वेन यत्कर्मत्वं वाच्यत्वरूपमर्थस्य तस्यामेव च यत्करणत्वं वाचकत्वरूपं शब्दस्य तादशो वाच्यवाचकभाव एव संबन्धः शक्तिरूपः शब्दार्थयोरिन-वार्यः संभवतीत्यभिप्रायेण समाधत्ते—उच्यत इत्यादिना । संशासंशिलक्षण इति । वाच्यवाचकभाव इत्यर्थः ।

ननु गोशब्दो न गोत्ववाचकशक्तिमान्संबन्धग्रहणात्पूर्वमशितपादकत्वाहेवदत्तादिश-बद्वदित्यिमिप्रायवाञ्ख्रक्ते—आहेति । अत्रैवानुमाने पूर्वपक्षी विपक्षबाधकतर्कमाह—यदि प्रत्यायक इत्यादिना । यदि गोशब्दो गोत्ववाचकशक्तिमान्स्यात्प्रथमश्रुत एव गोत्वादिकं प्रत्याययेत् । न च प्रत्याययत्यतो न तादशशक्तिमानित्याशयः । यथा शब्दस्यार्धप्रत्यायकत्वं लोकव्यवहारात्प्रतीयते तथैव शक्तिविज्ञानमपि प्रत्यायकस्य शब्दस्य सहकारिभृतमिति लोकव्यवहारादेवावगम्यते । न हि सहकारिणं विना कर्णात्वं कस्यविद्षिकुत्रापि दश्यते । अत एतादशसहकारिविरहात्प्रथमश्रवणे प्रत्यायकत्वांसमेवेऽपि न तच्लक्तिमत्त्वहानिरित्यभिप्रायेण समाधत्ते— उच्यत इत्यादिना । दर्भन-मिति । लोकव्यवहार इत्यर्थः । लोके च शब्दप्रयोगानन्तरं जायमानार्थप्रत्ययं दृष्ट्वा शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वव्यवहारो न प्रथमश्रुतत्वमात्रेण । प्रथमश्रवणेऽर्थप्रत्ययाजननेऽपि यावत्कृत्वः श्रुतेन संज्ञासांज्ञिसंबन्धस्त्रा शक्तिरवधारिता भवति तावत्कृत्वः श्रुता-देव शब्दादर्थावगमो लोकदृष्ट इति दर्शनानुरोधनैव प्रकृतेऽपि शक्तिज्ञानस्य सहकारित्वमाश्रयणीयमिति योजना । पूर्वपक्ष्युक्तानुमाने व्यभिचारं दर्शयति— यथा चक्कु-रित्यादिना ।

## शब्दार्थसंबन्धपौरुपेयत्ववादः ।

एतावता संबन्धसद्भावो द्शितः । स तु कृतको नित्यो वेति विचारयन्पूर्वपक्षमाह— यदि प्रथमश्रुत इत्यादिना । यदि प्रथमश्रुतः शब्दोऽर्थं न प्रत्याययति तर्हि देवदत्ता-दिशब्दवदस्येयं संज्ञेति वदद्भिः पुरुषरेव संज्ञात्वरूपः संबन्धः शब्दार्थयोः कृतः स्यादित्यर्थः । यदि संज्ञात्वातिरिक्तं किंचित्संबन्धान्तरं स्यात्स्यादिष तस्य नित्यत

यदि प्रथमश्रुतो न पत्याययाति कृतकस्ताई शब्दस्यार्थेन संबन्धः कुतः । स्वभावतो ह्यसंबन्धावेतौ शब्दार्थौ । मुखे हि शब्दमुपलभामहे भूमावर्थम् । शब्दोऽयं न त्वर्थोऽर्थोऽयं न शब्द इति च व्यपदि-शन्ति । रूपभेदोऽपि भवति । गौरितीमं शब्दमुचारयान्ति सास्नादि-मन्तमर्थमवबुध्यन्त इति । पृथग्भृतयोश्र यः संबन्धः स कृतको दृष्टः । यथा रज्जघटयो।रिति ।

अथ गौरित्यत्र कः शब्दः । गकारौकारविसर्जनीया इति भग-बानुपवर्षः। श्रोत्रग्रहणे हाथे लोके शब्दशब्दः मसिद्धः। ते च श्रोत्रग्र हणाः । यद्येवमर्थमत्ययो नोपपद्यते । कथम् । एकैकाक्षरविज्ञानेऽर्थो नोपलभ्यते । न चाक्षरच्यतिरिक्तोऽन्यः कश्चिद्स्ति समुदायो नाम । यतोऽर्थप्रतिपत्तिःस्यात् । यदा गकारां न तदौकारविसर्जनीयौ । यदौ-कारविसर्जनीयी न तदा गकारः । अतो गकारादिव्यतिरिक्तोऽन्यो गोश्चब्दोऽस्ति यतोऽर्थमतिपात्तः स्यात्। अन्तर्हिते शब्दे स्मरणाद्र्थमति-पत्तिश्चेत्र ।

न तु तद्क्ति । किं तु संज्ञात्वरूप एव संबन्ध एष्टव्य इत्येतमर्थमुपपाद्यति - कुत इत्यादिना । स्वभावतो ह्यसंबन्धाविति । मुखभूम्यादिरूपभिन्नदेशाद्यविष्ठानत्वेन शब्दा-र्थयोः संबन्धो न स्वभावासिद्ध इत्यर्थः । अत्यन्तभिन्नत्वेन व्यपदेशाद्पि न स्वभाव सिद्धः संबन्ध इन्याह—शब्दोऽयमित्यादिना । रूपभेदाच परस्परं भिन्नयोः शब्दा-र्थयोः स्वभावतोऽसंबन्ध इत्याह— रूपभेद इत्यादिना । शब्दस्योचार्यमाणत्वमर्थस्या-वबुध्यमानत्वमिति रूपभेद इति भावः । एवं च पृथग्भृतयोरनयोः स्वतोऽसंबद्धयोः पश्चात्पुरुषेम्यो जायमानः संज्ञासंज्ञिसंबन्धो रज्जुघटयोः संयोग इव पुरुषकृत एवैष्टत्य इति तद्द्वारा पुरुषानुप्रवेशसंभवाचोदना न धर्मे प्रमाणिमत्याशयेन प्रकृतपूर्वपक्षमुपसंह-रति—पृथग्भूतयोश्चेत्यादिना । आस्तां तावत्संबन्धः । संबन्धिद्वयाधारो हि संबन्धो नानिरूपितयोस्तयोर्निरूपितुं शक्यते । नहि वर्णातिरिक्तम्य शब्दस्य शश्विषाणायः मानस्य संबन्ध एव संभवति नतरां नित्यत्वमित्याधारभृतं शब्दस्वरूपमेव कीदृशमिति प्रथमं निरूपयाम इति सिद्धान्तवाद्याह--अथ गौरित्यादिना । गौरित्यत्रेति। गौरित्यचारणे सति गोत्वरूपार्थप्रत्यायकत्वेनाभिमतः शब्दः किं गकारादिवर्णरूप उत तद्भिन्नस्तद्भिन्यङ्गचः स्फोटांच्यः कश्चन इति प्रश्नभाष्यार्थः ।

एवं शब्दस्वरूपं किमिति पृष्ट्वा सिद्धान्ती वृद्धसंमतिप्रदर्शनपूर्वकं स्वमतेन गकारादिवणी एव शब्दस्वरूपमित्याह—गकारित्यादिना । उपवर्षप्रहणं नास्य पक्षस्य

स्मृतेरपि क्षणिकत्वादक्षरैस्तुस्यता । पूर्ववर्णजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णः प्रत्यायक इत्यदोषः।

परमतत्वज्ञापनाय किं तु वृद्धसंमातिप्रदर्शनायेति वेदितव्यम् । गकारादिवर्णानामेव शब्दस्वरूपत्वं प्रत्यक्षबलेनार्थप्रत्यायकत्वानुरोधेन च व्यवस्थापियप्यन्प्रथमं प्रत्यक्षबलेन तेषां शब्दस्वरूपत्वं प्रतिपादयित-श्रोत्रग्रहणे हीत्यादिना । श्रोत्रग्रहणे—श्रोत्रेन्दि-यजन्यप्रत्यक्षविषये । अर्थे वस्तुनि । शब्दशब्दः— शब्द इति शब्दः प्रसिद्धः । वाच-कत्वेन लोके प्रसिद्ध इत्यर्थः । ते च श्रोत्रग्रहणा इति । त एव- गकारादय एव श्रोत्र-ग्राह्मा इत्यर्थः । एवकारेण च पराभिमतस्फोटादीनां श्रोत्रग्राह्मत्वानिराकरणं बोध्यम् । एवं च श्रोत्रग्राह्मत्वलक्षणलक्षितानामेव लोके शब्दशब्दवाच्यत्वदर्शनात्स्फोटादीनां चातथात्वाद्गकारादीनामेव वर्णानां शब्दम्बद्धपत्वमाश्रयणीयामिति भावः ।

## स्फोटवाद्याक्षेपः ॥

एवं श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाद्वर्षेषु शब्दत्वं प्रसाध्याधुनाऽर्थप्रत्यायकत्वानुरोधेनापि तेषामेव राज्दत्वमाक्षेपसमाधानाम्यां व्यवस्थापायितुं प्रथमतः राङ्कामुपन्यस्यति-यद्यविम-त्यादिना तुल्यता इत्यन्तेन। राद्येवम् -वर्णानामेव शब्दत्वेऽभ्युपगम्यमाने शब्दश्रवणा-नन्तरं जायमानोऽर्थप्रत्ययो नोषपद्येतेत्यर्थः । अत्र हेतुं पृच्छति -- कथिमाति । वर्णा-नामर्थप्रत्यायकत्वं वदता वक्तव्यं किं प्रत्येकं वर्णा अर्थ प्रत्याययेयुरुत तदतिरिक्तः समुदाय उत संहता वर्णा इति । एवं विकल्प्याऽऽद्यपक्षं दृषयति-एकै-काक्षरविज्ञान इत्यादिना । द्वितीयपक्षं दृपयति-न चाक्षरव्यतिरिकतेत्या दिना । वर्णेरारम्यः समुदायो युगपद्वस्थितेर्व वर्णेरारव्धव्यः । न च वर्णानामुप छिधतो यौगपद्यम् । विच्छिन्नयत्नस्यङ्गचत्वात् । सत्तायागपद्येन त्वारम्भे नित्यत्वा-द्धिभुत्वाच वर्णानां सर्वे सर्वदा सर्वमारभेरान्नित्यादिबहुतरदोषप्रसक्त्या वर्णावयवि-वद्वणीतिरिक्तसमदायोऽप्यप्रामाणिक इति भावः । ऋमवर्तिनां वर्णानां साहित्यमसंभा-वितमेवेति सहितानां वर्णानामर्थप्रत्यायकत्वामिति तृतीयं पक्षं निराकरोति-यदा गकार इत्यादिना । एवं वर्णानामर्थप्रत्यायकत्वं दृषायित्वाऽर्थप्रतीतिरूपकार्यानुरोधेन गका-रादिन्यतिरिक्तो गवादिशाब्दैन्य्वाहियमाणोऽन्य एव कश्चन स्फोटाख्य शब्दस्वस्तपमि-त्यङ्गीकरणीयमित्याह-अत इत्यादिना । ननु तथाऽपि कमवार्तनां वर्णीनां स्वरूपत साहित्यासंभवेऽपि तत्तत्स्मरणद्वाराऽर्थप्रतीतिरुपपद्यत एवत्यनर्थिकैव स्फोटकरूपनेत्या -शङ्कच स्मृतेरपि क्षणिकत्वादक्षरवत्समृतीनां यौगपद्यं दुर्घटमेवेत्यावश्यवयेव स्फोटकरूपने

नन्वेवं शब्दादर्थं प्रतिपद्यामह इति लौकिकं वचनमनुपपमं स्यात् । उच्यते । यदि नोपपद्यतेऽनुपपमं नाम । न हि लौकिकं वचनमनु-पपन्निम्देत।वता प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानोऽर्थः शक्रोत्युपगननुम् । लौकिकानि वचनान्युपपन्नार्थान्यनुपपन्नार्थानि च दश्यन्ते । यथा देवदत्त गामभ्याज इत्येवमादीनि, दश दाडिमानि षडपूपा इत्येवमादीनि च ।

नतु च शास्त्रकारा अप्येवमाहुः 'पूर्वीपरीभूतं भावमाख्यातेनाऽऽच्छे व्रजति पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम् '[नि०१।१] इति यथा । न शास्त्रकारवचनमप्यलिममर्थमप्रमाणकमुपपाद्यितुम् । अपि च नैवैतदः

त्याश्चयेनाऽऽह-अन्तर्हित इत्यादिना। अन्तर्हिते विलीन इत्यर्थः ।

## स्फोटनिराकरणम् ।

ण्वं स्फोटवाद्यभिमतां राङ्कामुपन्यस्य सिद्धान्तमाह—पूर्ववर्णजानितेत्यादिना । अस्य वायमाद्ययः। यथा दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामा यजेत इत्यत्र दर्शपूर्णमाससंज्ञकानामा- ग्रेयादीनां पण्णां यागानां स्वरूपतः क्रमवर्तिनामपि महितानामेव तेषां श्रुतफलसाधनत्वान्य- थानुपपत्त्या स्वरूपतः साहित्यासंभवेऽपि तत्तज्जन्यावान्तरापूर्वद्वारा साहित्यं परिकल्प्य सहितानां फलसाधनत्वं श्र्यमाणमुपपद्यत एवेतिष्यते । तथा वर्णानामप्येकैकद्योऽर्थामि- धानादर्शनात्सकलोच्चारणे च तद्वगमात्संहत्यकारित्वे निश्चिते स्वरूपेण च वर्णानां साहित्यासंभवात्संस्कारनामकमवान्तर्व्यापारं परिकल्प्य तद्द्वारा साहित्यमम्युपगम्यार्थ- प्रत्यायकत्वं संहितानां वर्णानामेवोपपद्यत इत्यर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिरूपाया अर्थापत्तेर- न्नेव क्षीणत्वान्न सा स्फोटकल्पनाय प्रभवतीति ।

नन्वेवं पूर्वपूर्ववणनितसंस्कारसिहतान्तिमवर्णस्यैवार्धप्रत्यायकत्वं न तु स्कोटात्म-कञ्चाब्दस्येत्यस्युपगमे 'शब्दाद्धं प्रतिपद्यामहे' 'गोशब्दात्सास्तादिमन्तं प्रतिपद्यामहे' इत्यादिको लौकिको व्यवहारोऽव्यवधानेन शब्दस्यैत निमित्तत्वबोधकोऽनुपपन्नः स्यादित्येवं स्कोटवादी शङ्कते – नन्वेवभित्यादिना । केवलं लौकिकं व्यवहारं पुरस्कृत्य न्याय-विरुद्धोऽप्रामाणिकश्चार्थः कल्पयितुं न शक्यते किं तु लौकिक एव व्यवहारो यथाकथं-विदुपपादनीय इत्याशयेन सिद्धान्त्याह— उच्यत इत्यादिना । तत्र प्रथमं ताव-न्यायिकद्धस्य लौकिकव्यवहारस्याप्रमाणत्विमष्टमेवेत्याशयेनाऽऽह— यदि नोपपद्यत इत्यादिना – इत्यवमादीनि चेत्येवमन्तेन । स्पष्टार्थं भाष्यम् । ननु लौकिकव्यवहारस्य प्रकृतिविषयेऽप्रमाणत्वेऽपि शास्त्रकारव्यवहारः कथमऽमाणं भविदुमईतीति

नुपपनार्थम् । अक्षरेभ्यः संस्काराः संस्कारादर्थपातिपात्तिरिति सं-भवत्यर्थप्रतिपत्तावक्षराणि निमित्तम् । गौण एवार्थप्रतिपत्तौ शब्द । तद्भावे भावात्तदभावे इति चेत् । न गौणोऽक्षरेषु निमित्तभावः चाभावात् । अथापि गौणः स्यात् । न गौणः शब्दो मा भूदिति प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानोऽर्थः श्वयः परिकल्पयितुम्। न ह्याप्रिर्माणवक इत्युक्तेऽग्निशब्दो गौणो मा भूदिति ज्वलन एव माणवक इत्यध्यवसीयते । न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्योऽन्यो गोशब्द इति । भेदद्श्वनाभावादभेदद्श्वनाच । गकारादीनि हि प्रत्यक्षाणि । तस्माद्वीरिति गकारादिविसर्जनीयान्तं पदमक्षराण्येव । अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यत्पदं नामेति । ननु 'संस्कारकल्पना यामप्यदृष्टकल्पना' । उच्यते । शब्दकलपनायां सा च. शब्दकलपना च । तस्मादक्षराण्येव पदम् ।

शक्कते—ननु चेत्यादिना । व्रनति पचतीत्येवमारूयातान्तपदेनाऽऽद्यित्रयाप्रभृत्यन्तिमः कियापर्यन्तं पूर्वापरभावेन विद्यमानाकियासमृहात्मकं भावं धात्वर्थभृतमाचष्टं इत्येषं शास्त्रकारव्यवहारेण शब्दस्यैवाव्यवधानेनार्थप्रत्यायकत्वदर्शनात्संस्कारद्वारा तदाश्रयणे तादृशब्यवहारानुपपत्तिरित्यर्थः । शास्त्रकारस्यापि न्यायविरुद्धत्वेऽप्रमाणत्विमष्टमेवेत्या-श्चायेनाऽऽह — न शास्त्रकारवचनमित्यादिना । किं च तत्तद्वर्णानुभवजनितसंस्काराणां व्यापारमात्रत्वेन व्यवधायकत्वाभावानानुपपन्नार्थ लौकिकवचनं शास्त्रकारवचनं वेत्या-त्याशयेनाऽऽह-अपि चेत्यादिना निमित्तमित्यन्तेन ।

ननु शब्दादर्थ प्रतिपद्यामह इत्यादिन्यवहारेषु शब्दशब्दो वर्णात्मकशब्दो गौण एव स्यात्र तु मुख्योऽव्यवधानेनार्थप्रत्याचकत्वाभावादित्याशयवाञ्छङ्कते — गौण इत्या-दिना चेदन्तेन। समाधत्ते -न गाण इत्यादिना। पूर्वीक्तव्यवहारेषु शब्दशब्दो वर्णेषु न गौण इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह-अक्षरेषु निमित्तभाव इति। अम्त्यक्षरेषु निमित्तत्वमर्थप्रति-पत्तावन्वयव्यतिरेकदर्भनादित्यर्थः । एवं च स्वव्यापारद्वाराऽक्षराणामर्थप्रितिपत्तौ हेतुत्वसं-भवात्ततोऽन्यादशस्य हेतुत्वस्य कुत्राप्यदर्शनात्स्वव्यापारव्यदायस्य सर्वत्र नियतत्वातसंस्का-रश्च शब्दस्य व्यापार एवेतीहर्श व्यवधानमन्यवधानमेवातो न गौणः शब्द इति भावः। एवं वर्णेषु मुख्यशब्दत्वमुपपाद्याधुना भौदिशदेन कथांचिद्वर्णानां गौणशब्दत्वेऽपि तेषां-मेवार्थप्रत्यायकत्वं युक्तं प्रत्यक्षादिभिरवगम्यमानत्वान्न तु तद्विरिक्तस्य रफोटस्य प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानस्यार्थप्रत्यायकत्वकरुपनमुगपत्तिमदित्यारायेनाऽऽह्--अथापीः स्यादिना मत्यक्षाणीत्यन्तेन ।

## अथ गौरित्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः।

अयमारायः । यथा ' अग्निर्माणवकः ' इत्यादौ प्रयुज्यमानोऽग्निराब्दो गीणो मा भूदिति ज्वलनपरो नेप्यते माणवके ज्वलनाभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वात् । तद्वच्छब्दा-द्ये प्रतिपद्यामह इत्यादौ प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानस्य स्फोटस्य न शब्दशब्दवाच्य-त्वमङ्गीकृत्यार्थप्रत्यायकत्वं कल्पयितुमुचितम् । किं तु प्रत्यक्षगम्यानां गकारादीनामेव गौणत्वमप्यङ्गीकृत्य तत्करुपनमुचितामिति । अत उक्तयुक्तिभिर्गकारादीनामेव वर्णानां पदत्वं न तु तदतिरिक्तस्य प्रमाणागोचरस्य स्फोटस्येत्याह—तस्मादित्यादिना नामेती-त्यन्तेन ।

ननु यथा स्फोटवादे स्कोटस्यार्थप्रतीतिहेतुत्वे स्वीकियमाणेऽदृष्टकलपना तद्वद्भ-वन्मतेऽपि तत्तद्वर्णानुभवजनितसंस्कारस्य तत्तत्स्मृतिहेतोरर्थप्रतीतिरूपकार्यान्तरे साम-र्ध्यमदृष्टमेव करुपयित्रव्यं भवतीति कथं स्फोटवादो निराक्रियत इति शङ्कते-नन्विति । समाधत्ते--उच्यत इति । अयमाशयः । स्फोटशब्दपक्षे ह्यवश्यं तत्तद्वर्णाः नुभवजनितं संस्कारान्तरं स्फोटाभिज्याक्तिसमर्थं स्पृतिहेतोरेव वा तद्भिज्याक्तिसामर्थ्य कर्मणः संयोगविभागयोरिवादृष्टमेव कल्पनीयम् । तच्चास्माभिरर्थप्रतीतावेव कल्प्यते मव-न्मते तु पूर्वीक्तरीत्याऽदृष्टकल्पनाऽप्रसिद्धस्फोटात्मकशब्दकल्पना चेत्यिधिको दोष इति । प्रकृतं स्फोटनिराकरणमुपसंहरति—तस्मादिति । ननु वर्णानां तदतिरिक्तस्फो-टस्य वाऽर्थप्रत्यायकत्वांशे प्रकृतौत्पत्तिकसंबन्धाधारतांशे वा तुल्यतया प्रयत्नपुर:सरं स्फोटप्रतिषेघो निरर्थक इति चेन्न । यतः स्फोटपक्षे हि निरवयवं वाक्यं निरवयवस्य वाक्यार्थस्य वाचकमवयवास्तु पदात्मका वर्णात्मकाश्च सृपाभूता इतीप्यते । ततश्च पदतद्वयवाश्रितस्योहादेर्महानाक्यावयवावान्तर्वाक्यार्थप्रयाजाद्याश्रितस्य प्रसङ्गतन्त्रादे-श्चोत्तरत्र विचार्यमाणस्य मृपात्वं स्यात् । अतस्तत्सत्यतासिद्धचर्थं स्फोटनिराकरणमिति न

## आकृतिवादः ॥

निष्फलम् । एवं संबन्धिद्वयाधारस्य संबन्धस्य एकस्मिन्नाधारे शब्दस्वरूपे निरूपितेऽपरं संबन्धिनमर्थरूपं निरूपितुमारभते — अथ गौरित्यादिना ।

तत्र यद्यप्याकृतिस्तु क्रियार्थत्यादित्यादिना सूत्रकारेणैवाऽऽकृतेरभिधेयत्वं स्थाप-यिष्यत इत्यत्र पृथकप्रयासो विफलः । तथाऽप्याकृतेरनभिधेयत्वं पूर्वपक्षिणा द्वेघो-द्भाव्यते । अभावाद्भावे वा कियायामनुषयोगादिति । तदत्र सद्भावप्रतिपादनेन प्रथ-मपक्षानिराकरणं क्रियते । द्वितीयमुपारिष्टात्सूत्रकारो निराकरिष्यतीति विवेकः ।

अयेत्यादिपश्चभाष्यस्यायमर्थः । गोत्वादिसामान्यरूपाया आकृतेर्व्यक्त्या

सास्त्रादिविशिष्टाकृतिरिति त्रूमः।नन्वाकृतिः साध्याऽस्ति वा न वेति। न पत्यक्षा सती साध्या भवितुमहति । रुचकः स्वस्तिको वर्ध-मानक इति हि प्रत्यक्षं दृश्यते। न्यामोह इति चेन्न। नासति प्रत्ययवि-पर्यासे व्यामोह इति शक्यते वक्तुम् । ' असत्यप्यर्थान्तर एवंजातीयको

सह भेदाभेदादि विकल्पासहत्वेन दुर्निरूपतयाऽप्रसिद्धत्वादगोन्यावृत्तिरूपस्यापोहस्य शब्दार्थत्वे तस्यावस्तुतया कथं तदाधारतया संबन्धो नित्यः सिध्येदिति । प्रत्यक्षप्र-माणासिद्धस्य ' अयमपि गौरयमपि गौ: शाबलेयादन्यो बाहुलेयः ' इत्यादिप्रती-तिवशेन भिन्नाभिन्नत्वेन प्रतीयमानस्य च गोत्वादिसामान्यस्य " प्रत्यक्षवलिसद्धस्य सामान्यस्य कुतर्कतः । न शक्योऽपह्नवः कर्तुं सर्वे विजयते हि तत् "। इत्यायुक्त-रीत्याऽपह्णोतुमञ्जनयतया तादृशं गोत्वादिरूपं सामान्यमेव शब्दार्थ इति तदाधारः संबन्धो नित्यः सिध्यत्येवेत्याशयेन सिद्धान्तवाद्याह —सास्नादिविशिष्टाकृतिरिति । ' जातिमेवाँऽऽकृतिं प्राहुव्येक्तिराकियते यया ' इति वार्तिकोक्तरीत्या जातिराकृतिश-ब्देनोच्यते । आक्रियते निरूप्यत इत्यर्थः । सास्नादिविशिष्टेति । एकस्मिन् गोपिण्डे विद्यमानानां समुचितानेकसामान्यानां सत्तादिहरूपाणां मध्ये गोशब्दवाच्यसा-मान्यस्य तेन साकमेकस्मिन्नत्रयविन्यसाधारण्येन विद्यमानैः सास्नादिभिरवयवैरुपलक्षण-भूतैर्विविच्य निर्देशार्थ सास्नादीत्युपादानम् ।

नन्वाकृतिर्न पिण्डपृथाभूता पिण्डबुद्धचमावेऽबुध्यमानत्वात् । पङ्कियूथवनादिवदि-त्यनुमानेन आकृतेरसद्भावमाभिभेत्य शक्कते -- नन्वाकृतिरिति ।

अस्ति वा न वेति संदिद्यमानतथा साध्यत्वात्कथं सिद्धवत्कृत्याऽऽकृतेः शब्दार्थ-त्वमुच्यत इत्यर्थः । प्रत्यक्षाविरुद्धं भवदनुमानमित्याशयेन समाधत्ते—न प्रत्यक्षे-त्यादिना । लोकप्राप्तिद्धप्रत्यक्षविरोधिमवदनुमानं निरालम्बनवाद्यभिमतप्रत्यक्षगम्यह्रपा-द्यपह्नवानुमानवद्नादरणियामिति भावः । रुचकः स्वस्तिको वर्धमानक इति । सौवर्णपदार्थगतरुचकत्वादिरूपावान्तरसामान्याभिप्रायेण बोध्यम् । त्रयानुगतसुवर्णत्व-रूपसामान्याभिप्रायं वेदम् । ननुक्तः प्रत्ययो अमरूपः प्रत्यक्षामास इति शङ्कते— व्यामोह इति । उत्तरकाले बाधकज्ञानादिरूपबाधकाभावादुत्पन्नस्य च ज्ञानस्य स्वतः प्रमाणत्वान्न भ्रमत्वं कल्पायेतुं शक्यमित्याशयेन समाधत्ते--नासतीत्यादिना । ननु यथा पङ्क्तिर्वनमिति वृक्षादिव्यातिरिक्तार्थान्तरस्याभावेऽपि प्रत्ययमात्रं भवति तद्ध-त्पिण्डन्यतिरिक्ताकृतिरूपार्थान्तराभावेऽपि प्रत्ययमात्रं भवितुमहर्तिति शङ्कते—असत्य- भवति प्रत्ययः; पङ्किः, यूथं, वनिमति यथेति चेत् । न । असंबद्धिदं वचनमुपन्यस्तम्। किमसति वने वनप्रत्ययो भवतीति प्रत्यक्षमेवाऽऽक्षिप्यते द्वक्षा अपि न सन्तीति । यद्येवं प्रत्युक्तः स माहायानिकः पक्षः । अय किमाकृतिसद्भाववाद्युपालभ्यते सिद्धान्तान्तरं ते दुष्यतीति वनेऽपि सति प्रनप्तयः प्राम्नोतीति । एवमपि पक्ततं दूषितुमश्चवन्तुवतस्तित्सद्धान्तान्तरदूषणे निग्रहस्थानमापद्यते, असाधकत्वात् । स हि वक्ष्यति दुष्यतु । यदि दुष्यति किं तेन दुष्टेन अदुष्टिन वा पक्ततं त्वया साधितं भवति, मदीयो वा पक्षो दूषितो भवतीति । न च दृक्षव्यतिरिक्तं वनं यस्मान्नोपलभ्यतेऽतो वनं नास्तीत्यवगम्यते । यदि वनेऽन्येन हेतुना सद्धावविपरीतः प्रत्यय जत्पद्यते मिथ्यैव वन-

पीत्यादिना । असत्यप्यर्थान्तर इत्यादिना किं वनप्रत्ययो यथा प्रत्यक्षाभासोऽथीन्तरसाधको न भवति, एवमाकृतिप्रत्ययोऽपीति निरालम्बनवादमाभिप्रेत्य प्रत्यक्षमेवाऽऽिक्षिन्यत उताऽऽकृतिसद्भाववाद्युपालभ्यत आकृतिप्रत्ययानुरोधेनाऽऽकृतिसद्भावाम्युपगमे वनप्रत्ययानुरोधेन वनसद्भावोऽप्यङ्गीकरणीयः स्यादिति ते सिद्धान्तान्तरं दुप्यतीत्येवं द्वेधा विकल्प्योभयथाऽपि न संभवतीत्येवं दृष्यितुं भवदुपन्यस्तं वचनं प्रकृतेऽसंबद्धमित्युत्तरमाह—नासंबद्धमित्यादिना । भवदुपन्यस्तं वचनं त्वत्पक्षसाधकमपि न भवति मदीयप्रस्दूषकमपि न भवतीत्यर्थः । तत्राऽऽद्यं विकल्पमाशङ्क्य दृपयति—िकमसति वन इत्यादिना—माहायानिक इत्यन्तेन ।

असित वने वनप्रत्ययो भवतीति वचनेन यदि शून्यवादमिभेप्रत्य वनिमत्या-कारकप्रत्ययेन वृक्षा अपि वस्तुभूता न सिध्यन्तीति प्रत्यक्षमेव स्वविषये प्रमाणं न भवतीत्याक्षिप्यते तिर्हि स शून्यवादिपक्षः प्रागेव युक्तिनिचयोपपादनेन निराकृत इत्यर्थः । द्वितीयविकल्पमाशङ्कते—अथेत्यादिना प्रामोतीत्यन्तेन । इमं विकल्पं दूषयति—एवमपीत्यादिना भवतीतीत्यन्तेन । भाष्यं सुगमम् । वनप्रत्य-यस्याऽऽकृतिप्रत्ययवैषम्यं द्वेषा दर्शयन् प्रथममेकमाह—न चेत्यादिना । यस्माद्वृक्षातिरिक्ततया वनं नोपल्लभ्यते, अतोऽतिरिक्तं वनं नास्तीत्यवगम्यते, आकृती द्व न तथेत्येकं वैषम्यम्। अपरं वैषम्यमाह—यदि वन इत्यादिना वैषम्यिमत्यन्तेन । अयमाश्रयः । यदि लोकदृष्टिमनुसत्य वनप्रत्ययस्य नाधकं प्रत्ययान्तरं वर्तत इति प्रत्यय इति । ततो वनं नास्तीत्यवगच्छामः । न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति । अतो वैषम्यम् । अथ वनादिषु नैव विपर्येति न ते न सन्तीति । तस्मादसंबद्धः पङ्किवनोपन्यासः । अत उपपन्नं जैमिनिव-चनमाकृतिः शब्दार्थ इति । यथा चाऽऽकृतिः शब्दार्थस्तथोपरिष्टान्निपु-णतरम्रपादियिष्याम इति ।

अथ संबन्धः क इति । यच्छब्दे विज्ञातेऽर्थी विज्ञायते स तु कृतक इति पूर्वेष्ठपपादितम् ।

तस्मान्मन्यामहे केनापि पुरुषेण शब्दानामर्थैः सह संबन्धं कृत्वा

वनप्रत्ययो मिथ्यैवेत्याश्रीयते तदा वनं नाम वस्त्वन्तरं मास्त्वेव । आकृतिप्रत्ययस्य तु कदाऽपि विपर्ययप्रत्ययान्तरं नास्त्येवेत्याकृतिरूपवस्त्वन्तराम्युपगमे नकोऽपि दोष इति । यदि तु लोकेऽपि यः कश्चिद्धनादिप्रत्ययस्यापि विपर्धयप्रत्ययान्तरं नास्त्येवेत्यभिनिवि-श्वेत, तदृदृष्ट्या वनात्मकं वस्त्वन्तर्मस्तु नाम । नैतावताऽस्माकमाकृतिसद्भाववादिनां काचित्क्षतिरित्याशयेनाऽऽह -- अथ वनादिष्वित्यादिना । आकृतिसद्भावसमर्थनं च विस्तरेण वार्तिक एव कृतं तत्रैव द्रष्टव्यम् । अत आकृतेरसत्यत्वप्रतिपादनाय पङ्क्तिः सर्वथाऽसाधक एवेत्यसंबद्ध एवेत्युपसंहरति तस्मादिति वनाद्यपन्यासः उक्तरीत्याऽसाधकत्वादित्यर्थः । अत उक्तरीत्याऽऽकृतिसद्धावे प्रत्यक्षादिप्रमाणरूपसाधकसद्भावाचाऽऽकृतेः शब्दार्थत्वबोधकं जैमिनिवचनम्-आकृ-तिस्तु क्रियार्थस्वादित्यादिकमुपपन्नतरमित्याह — अत इति । एवं सद्धावप्रतिपादनेनाऽऽ-कृतेः शब्दार्थत्वमुपपाद्य क्रियोपयोगप्रद्शीनेनापि शब्दार्थत्वमुत्तरत्राऽऽकृत्यधिकरणे विस्त-रेणोपपाद्यिष्याम इत्याह — यथा चेत्यादिना । एवं शब्दार्थयोराधारभृतयोः स्वरूपं निरूप्य तदाघेयभूतस्य संज्ञासंज्ञिलक्षणसंबन्धस्य नित्यत्वमुपपादयितुं पूर्वमेवोपक्रान्तस्य तद्नित्यत्वपूर्वपक्षस्यैतावता शब्दार्थनिरूपणपरेण ग्रन्थेन व्यवहितत्वात्तत्समरणार्थं प्रश्नो-त्तराम्यां पूर्वोपपादितं संज्ञासंज्ञिलक्षणं राज्दार्थयोः संबन्धस्वरूपमाह-- अथेरयादिना । त्वदुदितरीत्या शब्दार्थी भवेतां नाम, यदर्थस्तु प्रयासोऽयं शब्दार्थस्वरूपनिरूपणविषय-कस्तादृशसंबन्धः क इति प्रश्नभाष्यार्थः । यादृशेन संबन्धेन शब्दृज्ञाने सत्यर्थज्ञानं जायते तादृशः संज्ञासंज्ञिरूप एव प्रकृते संबन्ध इत्युत्तरभाष्यार्थः । तस्य च कृतकत्वं पूर्वोपपादितमनुभाषते—स तु कृतक इत्यादिना । प्रकृतपूर्वपक्षमुपसंहरति— तस्मादिति । जगदादावेकेन केनचिन्महापुरुषेण शब्दानामर्थैः सह संज्ञासंज्ञिलक्षणसंब न्धं संज्यवहारार्थे कृत्वा वेदाः प्रणीता इति पुरुषस्य च भ्रमप्रमादादिसंमवादप्रमाणमेव वेदा भर्माधमयोरित्यर्थः । एवं प्राप्ते सिद्धान्तमाह- तदिदानीमिति ।

संव्यवहर्तुं वेदाः प्रणीता इति । तिद्दानीमुच्यते । अपौरुषेयत्वात्संबन्धस्य सिद्धमिति । कथं पुनिरदमवगम्यतेऽपौरुषेय एप संबन्ध इति ।
पुरुषस्य संबन्धुरभावात् । कथं संबन्धा नास्ति । प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात्, तत्पूर्वकत्वाचेतरेषाम् । नतु ' चिरवृत्तत्वात्पत्यक्षस्याविषयो
भवेदिदानीन्तनानाम् । न हि चिरवृत्तः सम्न स्मर्येत । न च हिमवदादिषु
कूपारामादिवदस्मरणं भवितुमहिति । पुरुषवियोगो हि तेषु भवित,
देशोत्सादेन कुलोत्सादेन वा । न च शब्दार्थव्यवहारियोगः पुरुषाणामस्ति । स्यादेतत् । संबन्धमात्रव्यवहारिणो निष्प्रयोजनं कर्तृस्मरणमनाद्रियमाणाविस्मरद्वारिति।तम् । यदि हि पुरुषः कृत्वा संबन्धं व्यवहा-

इाट्टार्थयोः संबन्धस्यापौरुषेयत्वासंभवात्सिद्धं प्रामाण्यमित्यर्थः।

## श्रब्दार्थसंबन्धापीरुपेयत्ववादः ।

संबन्धस्यापौरुषेयत्वं प्रश्नोत्तराभ्यां निरूपियेतुं कथं संबन्धस्यापौरुषेयत्वं गम्यत इति पृच्छिति—कथं पुनिरिति । संबन्धकर्तुः पुरुषस्याभावान्नास्ति संबन्धस्य पौरुषेयन्विमित्युत्तरमाह—पुरुषस्येत्यादिना । संबन्धस्य कर्ता नास्तीति कथमवगम्यत इति पृच्छिति—कथिमिति । प्रत्यक्षादिप्रमाणानामभावान्नास्ति तत्कर्तेत्यवगम्यत इत्युत्तर्माह—प्रत्यक्षस्येत्यादिना । यहर्शनयोग्यं वस्तु ताहशं सामग्रीसमवधानदशायामिष यदि न हश्यते तन्नास्तीत्यवगम्यते यथा नरशृङ्गादिरित्याशयः। ननु संबन्धकर्तुः प्रत्यक्षन्योग्यस्यापि चिरवृत्तत्वादिद्रानीन्तनानां न प्रत्यक्षविषयत्वं भवतीति शङ्कते—निविति । चिरवृत्तस्येदानीन्तप्रत्यक्षयोग्यत्वासंभवेऽपि स्मरणयोग्यत्वसत्त्वात् । तस्य चानुपलस्मनान्नास्त्येव संवन्धेत्यवगम्यत इति समाधत्ते—न हीति । न हि न स्मर्येत—स्मरणयोग्यो भवत्येवत्यर्थः । ननु हिमवदादिषु विद्यमानक्पारामादीनां कर्ता यथा न स्मर्यत इदानीतनैस्तथेहापि भवितुमर्हतीत्याशङ्कय समाधत्ते—नचे त्यादिना । अयमाशयः । हिमवदादिषु देशोत्सादस्य कुलोत्सादस्य वा संभावितत्वात्स्मृतिहेतुमृतपुरुषपरम्पराया विच्छेदात्तत्रविस्मरणमुपपयेत, प्रकृते तु शब्दार्थन्यवर्तृपुरुषपरम्पराविच्छेदस्य कथमपि कदाऽप्युद्धावयितुमशक्यत्वाच्छब्दार्थसंबन्धकर्तृविस्मरणोपपादनमितसाहसमिति ।

ननु व्यवहर्तृपुरुषाणां शब्दार्थसंबन्धमात्रं व्यवहारार्थमावश्यकं तत्कर्तृस्मरणं तु घट-कर्तृकुलालस्मरणामिव निष्प्रयोजनामिति संबन्धारमनाद्रियमाणा विस्मरेयुरिति शङ्कते— स्यादेतदित्यादिना । समाधत्ते -तन्नेत्यादिना न विप्रतित्तावित्यन्तेन । अस्य रयंत्र, व्यवहारकालेऽवर्श्य स्मर्तव्यो भवाते। संमितिपत्तौ हि कर्तृव्यव-हर्नोर्र्शः सिध्यति, न विमितिपत्तौ । न हि दृद्धिशब्देन, अपाणिनेव्य-वहारत आदैचः मतीयरन्, पाणिनिकृतिमननुमन्यमानस्य वा । तथा मकारेणापिङ्गल्लस्य न सर्वगुरुख्तिकः मतीयेत, पिङ्ग-लकृतिमननुमन्यमानस्य वा । तेन कर्तृव्यवहर्तारौ संमितिपद्येते । तेन वेदे व्यवहरिद्धरवश्यं स्मरणीयः संबन्धस्य कर्ता स्यात्, व्यवहारस्य च । न हि विस्मृते द्वाद्धरादैजि(पा० १ । १ । १ । )त्यस्य सूत्रस्य कर्तिरि ' वृद्धिर्यस्याचामादिः । (पा० १ । १ । ३२ । ) इति किंचित्मतीयेत ।

माण्यस्यायमाशयः । नात्र संबन्धकर्तुरनादराद्विस्मरणमुपपद्यते । यदा हि कश्चित्पद्पदार्थसंबन्धं कृत्वा धर्माधर्मप्रतिपादनाय वेद्वाक्यानि कृतवांस्तदाऽवश्यमसौ संबन्धस्य कर्ता, स एव च तैः पदेवेद्वाक्यरचनात्मकं व्यवहारं करोतीति समयव्यवहारयोरेककर्तृकत्वं प्रतिपृत्तामः स्मर्तव्यं तथा वाक्याद्धं प्रतिपृत्त्वामानानामवश्यं वाक्यकर्तुराष्ठत्वं च स्मर्तव्यं तद्धीनत्वाद्धीनश्चयस्य । न च वेदाद्धं प्रतिपृत्त्वामानाः समयकर्तारं तेन सह वेदकर्तुरेकत्वं तस्य चाऽऽष्ठत्वं स्मरन्तो दृश्यन्त इति—संप्रतिपृत्ताविति । संबन्धकर्तृवेद्वाक्यकत्रीरवय आष्ठत्वे च निश्चिते सतीत्यर्थः । अर्थः सिध्यतीति । प्रतिपृत्तृणां वेद्वाक्याद्धीनश्चयो जायत इत्यर्थः—न विप्रतिपृत्ताविति । ऐत्यिनश्चयामावे सति न जायत इत्यर्थ । संबन्धृव्यवहत्रोरिक्यिनश्चये सत्येव प्रतिपृत्तृणां तद्वचवहारतोऽर्थनिश्चयो नान्यथेत्यन्वयव्यतिरेकौ दृश्यन्तेन प्रदर्शयति——न हीत्यादिना अनुमन्यमानस्य वेत्यन्तेन । अयमर्थः । यथा पाणिनिमन्नस्य पाणिनिमताननुसारिणो वा वृद्धिशब्दव्यवहारत आदेवो न प्रतिपृत्तन्ते प्रतिपृत्तारः । यथा वा पिङ्कलाचार्यभित्रस्य तन्मताननुसारिणो वा मकार्य्यवहारतः सर्वगुरुं त्रिकं न प्रतिपृत्तन्ते । कि तृ वृद्धिरादेनिति वृद्धिशब्दसंबन्धकर्तुः पाणिनेवृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धिमिति व्यव-हारतो वृद्धिश्चर्तेनः प्रतिपृत्तने ।

एवं ' सर्वगुरुर्मः ' इति मकारसंबन्धकर्तुः पिङ्गलाचार्यस्य व्यवहारतः सर्वगुरुं त्रिकं प्रतिपद्यन्ते तद्वदिति । अतः कारणात्संबन्धृव्यवहर्ष्याः संप्रतिपत्तिरावश्यकीति निगमयति — तेनोति । तथा च प्रकृतेऽपि वेदवाक्यार्थप्रतिपत्तृभिरवश्यं पद्पदार्थसंबन्ध-कर्ता तादशपद्समृहात्मकवेदवाक्यकर्ता चैक एवाऽऽप्तश्चेत्येवं स्मरणीय इत्याह — तेन वेद इत्यादिना । समयव्यवहारयोरेककर्तृकत्वविस्मरणे नार्थानश्चयः संभवतीत्यत्र दृष्टान्तं प्रदर्शयति — न हीति । अतश्च प्रकृते विनाऽपि कर्तृस्मरणं वेदवाक्याद्र्थनिश्चयस्य

तस्मात्कारणादवगच्छामो न कृत्वा संबन्धं व्यवहारार्थं केनचि-द्वेदाः प्रणीता इति । यद्यपि च विस्मरणमुपपद्येत, तथाऽपि न प्रमाण-मन्तरेण संबन्धारं प्रतिपद्येमिहे । यथा विद्यमानस्याप्यनुपलम्भनं भवतीति, नैतावता विना प्रमाणेन शशविषाणं प्रतिपद्यामहे । तस्मा-दपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन संबन्ध इति ।

नन्वर्थापत्त्या संबन्धारं मतिपद्येमिह न शक्ततसंबन्धाच्छब्दा-दर्थ मतिपद्यमानानुपलभामहे । मतिपद्येरश्चेत्मथमश्रवणेऽपि मतिपद्ये-रन् । तदनुपलम्भनादवञ्यं भवितव्यं संबन्धेति चेन्न सिद्धवदुपदे-

प्रसिद्धत्वान्न संबन्धस्य वेदवाक्यस्य च कर्ताऽम्युपगन्तुं शक्यत इत्याह—तस्मात्कारः णादिति । ननु विद्यमानस्यापि संबन्धकर्तुश्छन्दोगप्रसिद्धोहप्रन्थकर्तुरिव विस्मरणमुपपन्न-मिति न तावता कर्त्रमावः सिध्यतीत्याशयेन शङ्कते—यद्यपीति । समाधत्ते—तथाऽ, पीत्यादिना । अयमाशयः । उहप्रन्थादिष्हेतिसमाख्यादिरूपबहुतरप्रमाणबस्नेन कर्तुः संप्रतिपन्नत्वेऽपीह संबन्धिर कस्यापि प्रमाणस्यानुपलम्भनात्केवलानुपलम्भनस्य वस्त्वमावासाधकत्वेऽप्यप्रामाणिकवस्त्वनुपलम्भनस्य शश्चिषणादिष्विवामावसाधकत्वं संभवत्ये-वेति ।

सौत्रोपदेशपदार्थं निरूपयितुमवतराणिकामारचयति—निवद्यादिना । अस्य शक्कामाण्यस्यायमाशयः । संबन्धसद्भावे प्रमाणान्तरामावेऽपि प्रथमश्रुतावर्धाप्रतीत्यनुपपित्रः प्रमाणं भवितुमहिति । तथा हि । संबन्धस्य क्रतकत्वे ह्यप्रतिपन्नसम्यानामर्थाप्रतीतिः प्रतिपन्नसमयानां च प्रतीतिदेवदत्तादिशब्दवदुपपन्ना भविते । स्वाभाविके तु प्रत्यायकत्वे प्रथमश्रवणेऽपि प्रतीतिः स्यात् । सा तु नास्ति किंत्वस्यायमर्थे इति पुरुषेण कथिते सत्येवार्थप्रत्यय उपल्म्यत इत्यवश्यं पुरुषक्रतमेव शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वे प्रथमश्रवणेऽपि प्रतीतिः स्यात् । सा तु नास्ति किंत्वस्यायमर्थे इति प्रत्यायकत्वे प्रथमश्रवण्य उपल्म्यत इत्यवश्यं पुरुषक्रतमेव शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वे निराकरोति—न सिद्धवदुपदेशादित्यादिना । सिद्धवदुपदेशादिति । अस्यायमर्थ इति न संबन्धकरणिनिदं किं तु प्रसिद्धस्येव संबन्धस्य, उपदेशः—कथनं तस्मादित्यर्थः । सिद्धसंबन्धस्य कथनमेवेदं न तु करणमिति कथमवगम्यत इति चेत् । इत्थम् । अर्थान्तरकथने बहुभिर्निवारणात् । तथा हि । यो हि कश्चित्कसमीचिद्रोशब्दस्यार्थं गवयं वाऽर्थमाह तमन्ये बह्वो निवारयन्ति नायमस्यार्थः किं तु सास्नादिमानस्यार्थं इति । संबन्धकरणपक्षे च देवदत्तादिशब्दवत् । येनैवार्थेन संबन्धः क्रियेत स एव तच्छव्दार्थं इति निवारणं नोपपद्मते । तस्मान्न तावत्पुरुषा अस्य शब्दस्यायमर्थेऽस्यायमर्थ इति वदन्तोऽपि तत्संबन्धस्य । तस्मान्न तावत्पुरुषा अस्य शब्दस्यायमर्थेऽस्यायमर्थं इति वदन्तोऽपि तत्संबन्धिते । तस्मान्न तावत्पुरुषा अस्य शब्दस्यायमर्थेऽस्यायमर्थे इति वदन्तोऽपि तत्संबन्धाः

स्यादेतत् । अप्रसिद्धसंबन्धा बालाः कथं दृद्धेभ्यः प्रतिपद्यमानाः " नै नास्ति दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । दृष्टा बाला वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यमानाः " नै च प्रतिपन्नाः संबन्धाः " संबन्धस्य कर्तुः । तस्मोद्दैषम्यम् । अर्थेऽनुपल्डेथे। अनुपल्डथे च देवदत्तादावर्थेऽनर्थकं संज्ञाकरणमञ्चयं च । विशेषान्प्रतिपत्तुं हि संज्ञाः क्रियन्ते विशेषांश्रोद्दिश्य । तद्दिशेषेष्वज्ञायमानेषूभ-यमप्यनवक्लुप्तम् । तस्माद्पौरुषेयः शब्दस्यार्थेन संबन्धः । अतश्च तत्म-माणमनपेक्षत्वात् । न चैवं सित पुरुषान्तरं पत्ययान्तरं चापेक्ष्यते । तस्माचोदनालक्षण एव धर्मो नान्यलक्षणः । बादरायणग्रहणमुक्तम् । अथ यदुक्तमनिमित्तं शब्दः कर्मकाले फलादर्शनात्कालान्तरे च कर्मी-

स्यादेतिदित्यादिना—समाधते । नास्ति दृष्ट इत्यादिना । अयमाशयः । कथि तुस्तावन्न कर्तुरिवाशाक्तिः, उपायसंभवात् । प्रतिपत्तारस्तृपायाभावान्न प्रतिपद्यन्त इति दृष्टिकिद्धम् । दृश्यन्ते ह्यप्रसिद्धसमस्तपदार्था बाला वृद्धेभ्यः संबन्धं प्रतिपद्यमाना इति । करणपक्षस्तु कर्तुरप्यप्रतिपन्नसंबन्धत्वादितदुर्घट इत्याह—न च प्रतिपन्नाः संबधा इत्यादिना । उक्तं वैषम्यं निगमयति—तस्मादिति । युक्त्यन्तरेणापि संबन्धकरणस्याशक्यत्वमनर्थकत्वं च प्रतिपादायितुं प्रवृत्तं सौत्रं '' अर्थेऽनुपल्लच्धे " इत्यंशं व्याच्छे—अर्थेऽनुपल्लच्ध इत्यादिना । यतोऽनुपल्लच्धे सर्वथा प्रमाणान्तरेणानुपल्लच्धे शब्दैकसमिधिगम्येऽथे संज्ञाकरणियमस्य संज्ञत्येवंद्धपमनर्थकमशक्यं च । अतोऽपि हेतोरीत्पित्तिकः संबन्ध इत्यर्थः । अमुमेवार्थमुपपादयति—अनुपल्लच्धे चेत्यादिना । अयमाशयः । लोके प्रसिद्धे देवदत्तादावर्थे विद्यमानान्विशेषान्प्रतिपत्तुं विशेषाध्याभिप्रत्य संज्ञाः क्रियमाणा दृश्यन्ते । तदुभयमप्यप्रसिद्धपदार्थेऽनुपपन्निति तत्र संज्ञाकरणमर्थकमशक्यं चेति ।

एतावता प्रपश्चेनोपपादितं संबन्धस्यापौरुषेयत्वमुपसंहरति—तस्मादिति । अत-श्चेत्यादिवादरायणग्रहणमित्यन्तो भाष्यग्रन्थः पूर्वमेव न्याख्यातः ।

## चित्राक्षेपीनराकरणम् ।

एवं तावत् संबन्धनित्यत्वोपपादनेन स्वपक्षं प्रसाध्याधुना वित्राद्यदाहरणेषु पूर्वप-क्ष्युक्तमाक्षेपमन्द्य परिहरति—अथ यदुक्तमित्यादिना । समाधानमाष्यस्यायमाशयः । पूर्व ताविचित्रादिचोदनानामप्रामाण्यार्थमेकं साधनं चित्रोदिनिष्फलत्वार्थे चापरमुक्तम् ।

१ नत्वप्रतिपन्नसंबन्धा इति लिखितपुस्तके पाठान्तरम्।

भावात्प्रमाणं नास्तीति । तदुच्यते । न स्यात्प्रमाणं यदि पश्चैव ममाणान्यभविष्यन् । येन येन हि ममीयते तत्तत्ममाणम् । शब्देनापि भगीयते ततः शब्दोऽपि भगाणम् । यथैव भत्यक्षम् । न च भमाणेना-बगतं प्रमाणान्तरेणानवगतमित्येतावताऽनवगतं भवति । न चैवं श्रुयते कृते कर्मणि तावतैव फलं भवति, किन्तु कर्मणः फलं माप्यत इति।

यश्च कालान्तरे फलस्यान्यत्प्रत्यक्षं कार्णमस्तीति । नैष दोषः । तचैव हि तत्र कारणं शब्दश्रेति।

तत्र चित्रादिनिष्फलत्वार्थं स्वकाले फलादानरूपं यत्साधनमुक्तं तत्तावदासिद्धम् । आन-न्तर्ये फलदानकालत्वेन चोदिते हि स्वकाले फलादानं सिध्येत् । आनन्तर्यं न फलदा-नकालत्वेन चोदनया चोद्यते । िकं तु कर्मणः फलं प्राप्यत इत्येव चोद्यते । एवं च कालान्तरेऽपि फलदानसंगवात्स्वकाले फलादानमितिसाधनमसिद्धमेवेति ।

एवं यच चित्रादिचोदनाप्रामाण्यार्थं प्रत्यक्षादिविसंवादिरूपं साधनान्तरमुक्तं तद-प्यसिद्धमेव । तथा हि । आनन्तर्यविषयो हि प्रत्यक्षविसंवादः । नासावविशेषप्रवर्तिनीं चोदनां बाधितुमीष्टे विषयभेदात्। एवं च ' प्रैत्यक्षाद्यधिकारेऽपि तैरथीसङ्गतिर्यतः ' इति यत्साधनमुक्तं तदसिद्धं चोदनार्थे प्रत्यक्षादेरनिधकारादिति ।

ननु कालान्तरे चित्रादीनां फलदानाम्युपगमे कालान्तरे जायमानफलस्य प्रत्यक्षं सेवादिरूपं कारणान्तरं संभवतीति नादष्टरूपं कारणं कल्पयितुं युज्यत इति न काला-न्तरे जायमानफलस्य चित्रादिफलत्वं कल्पयितं शक्यत इति पूर्वोक्तां शङ्कामनुबद्ति-यचेत्यादिना । परिहरति—नैष दोष इत्यादिना । तचैव हि तत्र कारणिमति । तत्र कालान्तरे जायमानफले । तत् । अदृष्टरूपं कारणमस्त्येवेत्यर्थः । दृष्टरूपस्य सेवादेरन्वयव्यतिरेकाम्यां व्यभिचारान्न फलकारणत्वमम्युपगन्तुं शक्यम् । अदृष्टस्य तु व्यभिचारशङ्कानास्पद्तवात्कारणत्वं सुनिरूपामिति भावः ।

ननु ईश्वरेच्छाधिकारादेरेवादष्टरूपस्य कारणत्वमास्तां नतु भवद्भिमतचित्रादेरित्यत आह—शब्दश्रेति । अयमाश्यः । यत ईश्वरेच्छाधिकारादिकं शब्दलिङ्गादिरूपप्रमाण-वर्जितं चित्रादिकमेव ' चित्रया यजेत पशुकामः ' इत्यादिविधिप्रमाणकम् । अत श्चित्रादिकर्मजन्यमदृष्टमेव कालान्तरजायमानफलसाधनमित्येवैष्टव्यमिति ।

यत्तु प्रत्यक्षविरुद्धं वचनमुपन्यस्तं स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्गे लोकं यातीति प्रत्यक्षं शरीरकं व्यपदिशतीति।तदुच्यते।शरीरसं-बन्धात्। यस्य तच्छरीरं सोऽपि तेर्यज्ञायुधैर्यज्ञायुधीत्युच्यते। आह कोऽसावन्यो नैनमुपलभामहे।पाणादिभिरेनमुपलभामहे।योऽसौ

## प्रत्यक्षविसंवाद्परिहारः।

एवं ताविश्वत्राक्षेपं परिहृत्य संप्रति वाक्यान्तरे दृष्टविरोधं पूर्वपक्ष्युपन्यस्तं परिहर्तु-मनुबदति—यत्त्वित्यादिना । 'तदुत्त्यत इत्यादि 'परिहारभाष्यस्यायमाशयः ।

न ह्यनेन वचनेन शरीरस्य स्वर्गगमनमुच्यते । येन प्रत्यक्षविरोधः स्यात् । किं तर्हि आत्मन एव । यस्यैतच्छरीरं स आत्माऽपि शरीरशरीरिणोरभेदोपचारेण शरीरस्थेन यज्ञायुधित्वेन प्रत्यक्षत्वेन च एप इति यज्ञायुधीति च व्यपदेष्टुं शक्यत एव । एवं सर्वगतस्याप्यात्मनो यागविषयकज्ञानप्रयत्नादिषु साक्षादेव कर्तृत्वं संभवति ।

न हि वयं स्पन्दमेव कियामम्युपगच्छामो वैशेषिकवत् । येनाऽऽत्मनः साक्षात्क-तृत्वं न स्यात् । किं तु धात्वर्थमात्रस्य कियात्विमिति न यजमानशब्दस्याप्यनुपपत्ति. रिति न किंचिद्नुपपन्नमिति ।

## आसंवादः।

ननु उदाहृतस्य यज्ञायुधिवाक्यस्य आदित्ययूपादिवाक्यवद्र्थवाद्तयाऽपि नेतुं शक्यः त्वाज्ज्ञानदेहादिव्यतिरिक्तात्मप्रातिपादनमत्र भाष्यकारेण क्रियमाणं व्यर्थमिति चेत्।

सत्यम् । नैरात्म्ये हि साध्यसाधनसंबन्धप्रतिपादकानां चोदनानामप्रामाण्यमापद्येत । तथा हि । स्वर्गकामादिचोदनाभिहिं स्वर्गस्याऽऽमुष्मिकत्वाज्जनमान्तरे फलोपभोगो बोध्यते । सोऽपि कर्त्वरेव नान्यस्य । अतस्तस्य ज्ञानमात्रत्वे तेषां क्षणिकत्वात्कर्तृत्वभोन्वतृत्वानुपपत्तेः शरीरचैतन्येऽपि तम्य विनिपाताद्तिरिक्तस्य च कस्यचिद्धोक्तरनङ्गीका-रादिष्टचादेश्चादत्तफलत्वापातात्तद्वचनस्याप्रामाण्यं स्यादिति यज्ञायुधिवाक्यसमर्थनच्छलेन ज्ञानदेहातिरिक्तात्मप्रतिपादनं वेदप्रामाण्यार्थमेव । तदुक्तं वार्तिके— ( श्लो । वा ए । ६९० श्लो । ६

तस्माद्धेदप्रमाणार्थमात्माऽत्र प्रतिपाद्यते । यद्यपि प्रकृतं वाक्यं व्याख्यायेतार्थवादतः ॥ इति ।

## नैयायिकमतेनाऽऽत्मास्तित्वपतिपादनम् ।

ननु शरीरव्यतिरिक्तात्मसद्भावे प्रमाणं नास्तीति शङ्कते —आहेत्यादिना । प्राण-नादिलिङ्गकमनुमानमेव प्रमाणामिति वैशेषिकमतेन समाधत्ते —प्रणादिभिरित्यादिना । प्राणिति अपानिति उच्छुसिति निमिषति, इत्यादि चेष्टितवान्, सोऽत्र श्वरीरे यज्ञायुधीति

ननु शरीरमेव प्राणिति अपानिति च । न । प्राणादयः शरीरगुण-विधर्माणोऽअयावच्छरीरभावित्वात् । यावच्छरीरं तावदस्य गुणा रूपादयः । प्राणादयस्तु सत्यिप शरीरे न भवन्ति । सुखादयश्च स्वय-मुपलभ्यन्ते न रूपादय इव शरीरगुणाः परेणापीति । तस्माच्छरीरगु-णवैधम्यादन्यः शरीराद्यज्ञायुधीति ।

" योऽसौ प्राणिति " इत्यादिशब्देन प्राणनादिशब्दवाच्यस्य कोष्ठचस्य वायोरूर्धाः धोगमनवृत्तिविशेषस्य हेतुभूतः प्रयत्न उच्यते । अन्यथा वायुधर्मस्य मुख्यस्य प्राण-नादेशत्मवृत्तित्वासंभवेनाऽऽत्मिलिङ्गत्वानुपपत्तेः । तथा चायमत्र प्रयोगः—

प्राणनादिप्रयत्नः साश्रयो गुणत्वादृष्वदिति । स चाऽऽश्रय आत्मेत्याश्रयः। ननुक्तानुमाने शरीरस्यैवोक्तविधाश्रयतया सिद्धचा अर्थान्तरामित्याशयेन शङ्कते—नन्वि-त्यादिना । समाधत्ते—नेत्यादिना । यतः प्राणनादयः शरीरगुणविधर्माणोऽतो न शरीरं प्राणनाद्याश्रयो भवतीति योजना । प्राणनादिषु शरीरगुणत्वाभावे हेतुं प्रदर्श-यति—अयावच्छरीरभावित्वादिति । अमुमेव हेतुमुपपादयति—स्यावच्छरीर-मित्यादिना । अयमर्थः । यत्र रूपादिषु शरीरगुणत्वं तत्र यावच्छरीरभावित्वं दृष्टम् । प्राणनादिषु च व्यापकीभृतयावच्छरीरभावित्वाभावाव्द्याप्यं शरीरगुणत्वमपि न सिध्य-तीति । शरीरातिरिक्तात्मसद्भावे लिङ्गान्तरमाह—सुखाद्यश्चेत्यादिना । यथा रूपाद्यः शरीरगुणाः स्वयमप्युपलम्यन्ते परेणापि । न तथा सुखाद्यः परेणाप्युपल-म्यन्ते परेन्द्रियैर्नावगम्यन्ते । अतो न शरीरगुणा भवन्तीति योजना । प्राणनादेर्बहि-र्वृत्तित्वस्यापि परेन्द्रियैर्गभ्यमानत्वेनाम्युपगन्तव्यत्वात्सुखादेश्च परेन्द्रियागम्यत्वेन सर्वथा आन्तरत्वान्न सुखादिवत्सर्वथा परानुपछम्यमानत्वं प्राणनादेरित्यमिप्रेत्य सुखादे: पृथ-गुपन्यास इति मन्तव्यम् । तथा चायमत्र प्रयोगः । सुखाद्यो न शरीरगुणाः, परेन्द्रियानवगम्यमानत्वात् । मनोबुद्धचादिवत् । किं तु आत्मगुणाः । तत्र चायं प्रयोगः । सुखादिः किंचिदाश्रितः । गुणत्वात्। रसादिवदिति । स चाऽऽश्रय आत्मेति । एवं वैशेषिकादिमतेनोपपादितं शरीरव्यतिरिक्तात्मसद्भावमुपसंहरति — तस्मादिति ।

#### विज्ञानमात्रात्मवाद्याक्षेपः।

एवं सुखादीनां शरीरगुणत्वानिराकरणेन शरीरादन्यस्मिनात्मिन वैशेषिकमतेन साथित

. आह—कृत एष संप्रत्ययः । सुखादिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति । न हि सुखादिप्रत्याख्यानेन तस्य स्वरूपप्रप्रभामदे । तस्माच्छन्नविषाणवन्दसौ नास्ति । अथोच्यते, तेन विना कस्य सुखादय इति । न कस्याचिदपीति वक्ष्यामः । न हि यो य उपलभ्यते तस्य तस्य संबन्धिना भवितव्यम् । यस्य संबन्धोऽप्युपलभ्यते संबन्धी च तस्यायं संबन्धीति गम्यते । न हि चन्द्रमसमादित्यं वोपलभ्य संबन्धान्वेष्णा भवति कस्यायमिति । न कस्यचिदपीत्यवधार्यते । तस्मान्न सुखादिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति । अथोपलब्धस्यावद्यं कल्पयितव्यः संबन्धी भवति । तत आत्मानमप्यनेन प्रकारेणोपलभ्य कस्यायमिति संबन्ध्यन्तरमान्विष्येम । तमिष कल्पयित्वाऽन्यमिष कल्पयित्वाऽन्यमित् स्वव्यवस्थैव स्यात् ।

## इदानीं ज्ञानमात्रात्मवादी शङ्कते--आहेत्यादिना ।

यदुक्तं सुखादीनां गुणत्वादुणवानात्माऽनुमीयत इति तादृशं गुणत्वं सुखा-दिण्वस्मान्प्रत्यासिद्धम् । ज्ञानिविशेषरूपाणां सुखादीनां स्वातन्त्र्याद्न्यधर्मत्वानम्युपग-मादिति शङ्काशयः । सुखादिपत्याख्यानेनेति । सुखादिकं विहायेत्यर्थः । तस्येति । आत्मन इत्यर्थः । तस्योति । अनुपल्लम्यमानत्वादित्यर्थः । सुखादीनां परतन्त्रत्वं मन्यमानः सिद्धान्ती शङ्कते—अथोच्यत इत्यादिना । सुखादीनां परतन्त्रत्वं प्रमाणामावादिसिद्धमिति मन्वानः पूर्वपक्षी समाधत्ते—न कस्यचिद्दपीत्यादिना । प्रमाणामावमेवोपपाद्यति—नहीत्यादिना । अस्य चायमाशयः । न ह्यादित्यापत्नाात्रं वम्द्रनः पारतन्त्रये गमकम् । आदित्यादी व्यभिचारात् । न ह्यादित्यमुपल्लम्य कस्यायमिति संबन्धान्वेषणा भवति । किं तु यस्य वस्तुनः संबन्धः संबन्धि चोपल्लम्यते तस्यैव तद्धर्मत्वं यथा राज्ञः पुरुष इत्यादी पुरुषस्य राजसंबन्धित्वम् । सुखादेश्च संबन्धिनः संबन्धस्य चानुपल्लम्यमानत्वात्केवलं सुखस्यैवाऽऽदित्यादिवदुपल्लम्यमानत्वात्र तत्र परन्तन्त्रत्वाम्युपगमो युक्त इति ।

एवमुपलम्यमानत्वमात्रस्य पारतन्त्र्यप्रयोजकत्वे व्यभिचारमुपपाद्याघुनाऽनवस्थामपि प्रदर्शयति—अथेत्यादिना अव्यवस्थेव स्याःदित्यन्तेन । भाष्यं सुगमम् ।

यद्यनवस्थाभिया मुखादेः संबन्धिनं कंचित्परिकल्प्य तावतैव विरम्यते तदा विज्ञानमात्रमेवैकमङ्गीकृत्य तावतैव विरन्तुमुचितमिति विज्ञानस्रपत्वात्सुखादेः परतन्त्र-त्वरूपगुणत्वासिद्ध्या न तिछङ्गेन तद्वयतिरिक्तात्मा सिध्यतीत्याशयेनीपसंहरित— अथ कंचित्कल्पयित्वा न संवन्ध्यन्तरमपि कल्पयिष्यसि तावत्येव विरंश्यसि तावता च परितोक्ष्यसि ततो विज्ञान एव परि-तुष्य तावत्येव विरन्तुमहीसि।

अत्रोच्यते । यदि विज्ञानादन्यो नास्ति कस्तर्हि जानातीत्युच्यते । ज्ञानस्य कर्तुरभिधानमनेन शब्देनोपपद्यते । तदेष शब्दोऽर्थवान्कर्तव्य इति ज्ञानाद्वयतिरिक्तमात्मानं कल्पयिष्याम इति ।

आह-वेदा एनं शब्दमर्थवन्तं कल्पयिष्यन्ति, यदि कल्पयितव्यं प्रमं-स्यन्ते । बहवः खल्विह जना अस्त्यात्मा अस्त्यात्मेत्यात्मसत्तावादिन एव शब्दस्य प्रत्यक्षवक्तारो भवन्ति तथाऽपि नाऽऽत्मसत्तां कल्पयितुं घटन्ते । किमङ्गः पुनर्जानातीतिपरोक्षशब्ददर्शनात् । तस्मादसदेतत् ।

उच्यते । इच्छयाऽऽत्मानमुपलभामहे । कथिमिति । उपलब्धपूर्वे 
ह्यभिमेते भवतीच्छा । यथा मेरुमुत्तरेण यान्यसमज्जातीयैरनुपलब्धपूर्वाणि स्वाद्नि वृक्षफलानि न तानि मत्यसमाकिमच्छा भवति ।
नो खल्वन्येन पुरुषेणोपलब्धेऽपि विषयेऽन्यस्योपलब्धुरिष्छा भवति ।
भवति चान्येद्युरुपलब्धेऽन्येद्युरिच्छा । तेनोपलम्भनेन समानकतृका सेत्यवगच्छामः । यदि विज्ञानमात्रमेवेदमुपलम्भकमभविष्यत् ,
मत्यस्ते तिस्मन्कस्यापरेद्युरिच्छाऽभविष्यत् । अथ नु विज्ञानादन्यो

अथ कंचिदित्यादिनाऽईसीत्यन्तेन । ननु चैत्रो जानातीत्यादी धातुप्रत्ययाभ्यां ज्ञानाश्रयस्य पुरुषस्य गम्यमानत्वेनेतादृशशब्दप्रयोगप्रत्ययान्यथानुषपत्त्या ज्ञानाति-रिक्त आत्माऽवश्यमास्थेय इत्याश्ययान्सिद्धान्ती शङ्कते— अत्रोच्यत इत्यादिना कल्पियण्याम इतीत्यन्तेन । अत्र विज्ञानमात्रात्मवादी प्रतिविधत्ते—आहेति । यद्यस्य शब्दस्यार्थवत्त्वं कल्पियत्व्यं तदा वेदा अघितघटनापटीयांसोऽर्थवत्त्वं कल्पियत्व्यं तदा वेदा अघितघटनापटीयांसोऽर्थवत्त्वं कल्पियत्व्यं तदा वेदा अघितघटनापटीयांसोऽर्थवत्त्वं कल्पियतुं शक्तुवन्ति । " देवा इति " पाठेऽप्येवमेवार्थः । न त्वस्मादृशाः शक्तुम इत्येवं वेदा इत्यादिनोपहासोक्तिः । यदा अस्त्यात्मेत्येवं ज्ञानव्यतिरिक्तात्मसत्तावादिनो बहवः केवलं तादृशशब्दस्यैवात्मरूपार्थबोधकस्य वक्तारो भवन्ति । न त्वात्मसत्तां कल्पियतुं पार्यन्ति । तदा जानातीत्येवं परोक्षशब्दर्शनमात्रादात्मसत्ताकल्पनं ' महागजाः पलायन्ते " इति न्यायमनुसरतीति समाधानभाष्याशयः ।

## इच्छादीनामात्मिछिङ्गत्वनिराकरणम् ।

एवं सुखादीनां लिङ्कत्वं निराकृत्येच्छाया लिङ्कत्वं तेनैव वैशेषिकादिमतेन शङ्कते—
 उच्यते इच्छयाऽऽत्मानमित्यादिनेच्छा नोपपन्ना स्यादित्यन्तेन । शङ्कामाष्य-

विज्ञाता नित्यस्तत एकस्मिनहिन य एवोपलञ्थाऽपरेद्युरिप स एवै-षिष्यतीति । इतस्था हीच्छा नोपपना स्यात् ।

अत्रोच्यते । अनुपपन्निमिति नः क संप्रत्ययः । यन प्रमाणेनावगतम् । विज्ञानात्तावदन्यं नोपलभामहे । यन्नोपलभामहे तच्छ्यविषाणवदेव नास्तीत्यवगच्छामः । न च तस्मिन्नसति विज्ञानसद्भावोऽनुपपन्नः । प्रत्यक्षावगतत्वादेव ।

क्षणिकत्वं चास्य पत्यक्षपूर्वकमेव। न च ज्ञातिर विज्ञानादन्यस्मित्र-सति, ज्ञाने चानित्येऽपरेश्वरिच्छाऽनुपपन्ना । प्रत्यक्षावगतत्वादेव । नो खल्वप्येतदृदृष्टं य एवान्येश्वरुपलब्धा स एवान्येश्वरेषितेति ।

स्यायमाशयः। न विज्ञानमात्रमात्मा। तस्य क्षाणिकत्वेनेच्छाया अनुपपत्तेः।तथा हि। इच्छा हि नाद्यष्टेऽन्यद्यष्टे वा विषये संभवतीति अतिप्रसङ्गादनुपल्लम्भाच । भवति त्वन्येद्युरुपल्लच्धे विषये तस्येव परेद्युरिच्छा । अत उपल्लिधसमानकर्तृका सतीच्छा क्षणिकविज्ञानातिरिक्तं स्थायिनमात्मानं कल्पयति, अन्यथानुपपत्तेः । अयमत्र प्रयोगः। इच्छा स्थायिपुरुषा-श्रया स्वसमानकर्तृकोपल्लिधपूर्वकत्विनयत्त्वात् । अत्र च व्यतिरेकद्यष्टान्तो बोध्य इति । एवं शिक्कते स एव विज्ञानवादी प्रतिविधत्ते—अत्रोच्यत इत्यादिनाऽनुपपन्नमिति नः क संमत्यय इत्यन्तेन । स्थिरस्य विज्ञाद्यरभावेऽनुपपन्नमिति प्रत्ययो नास्त्येवेत्यर्थः। कृत इति चेदाह—यदिति । यस्मात्प्रमाणेन स्थिरः कर्ता नावगम्यतेऽतो नास्तीत्यर्थः।

अयमाशयः । यत्र परस्परसंबन्धित्वेन प्रमाणप्रमितयोर्द्वयोर्मध्य एकस्य दर्शनं तत्र तन्मात्रस्यान्यथानुपपत्त्याऽपरस्य संबन्धिनः करूपनम् । यथा दिवाऽभुद्धानस्य पीनस्य देवदत्तस्य दर्शनेन प्रमाणान्तरप्रमितस्य रात्रिभोजनस्य करूपनम् । यत्र तु शशाविषा-णादिः सर्वथाऽप्रसिद्धो न तादृशस्य यस्य कस्यिचिच्छशत्वादेर्दर्शनेन तद्न्यथानुपपत्त्या करूपनमुपपत्तिमदिति ।

स्थिरस्य विज्ञातुः सद्भावेऽनुपपत्तिरेव प्रमाणमिति वदता किं तद्भावे विज्ञानसद्भाव एवानुपपत्र इत्युच्यत उत विज्ञानस्य क्षणिकत्वमनुपपत्रमित्याहोस्वित्पूर्वेद्युरुपलच्धः परेद्युरिच्छाऽनुपपत्रेतीत्येवं विकल्प्येतेषां सर्वेषामपि प्रत्यक्षावगतत्वान्नानुपपत्तिप्रत्ययो भिवतुमईतीत्याश्येन दूषयति—न चेत्यादिना । यदुक्तमिच्छायाः समानकर्तृकोपलिधपूर्वकत्वनियतत्वातंस्थायिपुरुपकल्पकत्वमिति तद्नृद्य दूषयति—नो खल्वित्यादिना ।
अन्येद्युरन्योपलच्धेऽप्यर्थेऽन्येद्युरन्यस्यच्छादर्शनेन तादशनियमोऽसिद्ध इति भावः ।
पूर्वोक्तनियमाद्शीनेऽपि कविद्नयदृष्टमन्य इच्छिति किचिन्नेत्येवं दृश्यते । एतादशद्शीनानुरोधेनान्योपलच्धेऽप्यर्थे तत्संतिजन्यस्यान्यस्यापि वासनावशादिच्छा भविद्यम्हिति ।

इदं तु दृष्टं यस्कविदन्येन दृष्टमन्य इच्छति । कविन्न । समानायां संतता-वन्य इच्छति संतत्यन्तरे नेच्छतीति । तस्मान्न सुखादिव्यतिरिक्तोऽ-न्योऽस्तीति । अत्रोच्यते । न ह्यस्मर्तार इच्छन्तीत्युपपद्यते । न वाऽदृष्टपूर्वे स्मृतिर्भवति । तस्मात्क्षणिकविज्ञानस्कन्धमात्रे स्मृतिरनुपपन्नोति ।

अत्राऽऽह । स्मृतिरपीच्छावत्पूर्वज्ञानसदृशं विज्ञानं पूर्वविज्ञानविषयं वा स्मृतिरित्युच्यते। तच्च द्रष्टरि विनष्टेऽप्यपरेग्रुक्त्पद्यमानं नानुपपन्नम् । प्रत्यक्षावगतत्वादेव । अन्यस्मिन्स्कन्धघनेऽन्येन स्कन्धघनेन यज्ज्ञानं तत्संतितिजेनान्येनोपलभ्यते नातत्संतितिजेनान्येन ।

तस्माच्छून्याः स्कन्धघना इति । अथास्मिन्नर्थे ब्राह्मणं भवति ।

अन्यसंतितजन्यस्य तु तादृश्वासनाभावादिच्छा नैव भवतीत्येवं व्यवस्थाऽस्मन्मतेऽपि मविष्यत्येवेत्याशयेनाऽऽह--इदं तु दृष्ट्यमित्यादिना । अतः मुखादीनामिच्छादीनां च छिङ्गत्वासंभवान्न तन्महिस्रा सुखादिव्यतिरिक्तात्मिसिद्धिरित्यारायेनोपसंहरति—तस्मा-दिति । नन्विच्छालिङ्गेन स्थिरस्याऽऽत्मनोऽसिद्धावि स्मृत्यात्मकलिङ्गेन तत्सिद्धिर्भव-त्येव। न ह्यस्मर्तरीच्छोपपद्यते न वाऽदृष्टपूर्वे स्मृतिर्भवति। अतः स्मृतिः स्थायिपुरुषाश्रया स्वसमानकर्तृकद्रीनपृर्वकत्वनियतत्वाट् व्यतिरेकेण घटादिवदित्याशयेन वैशेषिकादिमतेन पुनः शङ्कते-अत्रोच्यतः इन्यादिनाऽनुपपन्नेत्यन्तेन । समाधत्ते-अत्राऽडहेत्यादिना । अयमाद्ययः । यथैवेच्छाऽन्यदृष्टेऽप्यर्थे तत्संतातिजन्यस्यान्यस्यापि वासनावद्याद्भवत्येव । अन्यसंततिजन्यस्य तु न भवति । एवमेव स्मृतिरप्यन्यदृष्टेऽप्यर्थेऽन्यस्य तत्संतिजन्यस्य वासनावशाद्भवत्येव न त्वन्यसंतितजन्यस्य वासनाभावादित्येवं दर्शनानुरोधेन करूप्यत इति । नन्वेवामिच्छावदेव स्मृतावपि चोद्यपरिहारयोः समत्वेन भेटेनोपन्यासो विफल इति चेन्न । यतो विशेषो विद्यते । तथा हि । स्मृतिविषया हीच्छा । सेयमन्तरेणाप्युपलिध-समानकर्तृकतां स्मृतिब्यवस्थयैव ब्यवस्थां छमते यः स्मर्ता स इच्छतीति । स्मृतिः पुनः रुपलब्द्यनुसारंगीव भवन्ती, अवश्यं समानं कर्तारं गमयति । अन्यथा व्यवस्थानुप-पत्तेरित्यनेन विशेषेण भेदेनोपन्यासः । निराकरणप्रकारस्त्विच्छावदेव पूर्वोपपादित-प्रकारेण समान इति । अत्र स्कन्धघनशब्दो बौद्धपरिभाषया विज्ञानरूपवस्तुमात्रपरः । एवं च यथाद्शेनं क्षणिकरूपाण्येव विज्ञानान्येवाम्युपगन्तव्यानीति तद्वचितिरिक्तविषया-भावान्न स्थिरस्याऽऽत्मनः सद्भावे प्रमाणमस्तीत्येवं बौद्धमतरीत्या पूर्वपक्षमुपसंहरति-तस्मादिति । त्रान्याः - स्वांत्राव्यतिरिक्ताविषयशून्या इत्यर्थः । अथास्मिन्नर्थे ब्राह्मणं भव तीति । यद्यपि बौद्धमते बाह्मणमप्रमाणमेव तथाऽपि बौद्धवादिना वेदवादिनं प्रति

विज्ञायन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्याति न पेत्य संज्ञाऽस्ति [वृ० ७० ६-५] इति।

उच्यते । नैतदेवम् । अन्येद्युर्देष्टेऽपरेद्युरहमिदमदर्शिमिति भवति भत्ययः । प्रत्यगात्मानि चैतद्भवति न परत्र । अपरो ग्रासावन्येद्युर्देष्ट- वान् । तस्मात्तद्वचितिरिक्तोऽन्योऽस्ति यत्रायमहंशब्दः ।

आह । परत्राप्यहंशब्दो भक्त्या दृश्यते, यथाऽहमेव पुत्रोऽहमेव देव-दत्तोऽहमेव गच्छामीति । अत्रोच्यते । न वयमहमितीमं शब्दं मयुज्य-मानमन्यस्मित्रथे हेतुत्वेन व्यपदिशामः । किं तर्हि, शब्दाद्वयतिरिक्तं

स्थिरात्माभावसाधनाद्भवद्भिमतवेदरूपप्रमाणासिद्धः स्थिरात्माभाव इति बौद्धेन कथनं नानुपपन्नमिति भावः।

## स्वमतरीत्या नित्यात्मास्तित्वप्रतिपादनम् ।

एवं पूर्वोक्तरीत्या स्थिरस्याऽऽत्मनः सद्भावे परोक्तेषु हेतुषु क्षणिकविज्ञानवादिबी-द्धेन प्रतिषिद्धेषु संप्रति ज्ञान्नैक्यावगा।हिप्रत्याभिज्ञाप्रत्ययगम्यं स्थिरमात्मानं स्वयमुपपा-दयति—उच्यत इत्यादिनां । अयमाश्चयः । योऽहं पूर्वेद्युरिद्मद्राक्षं सोऽहमद्य स्मरा-भीत्येवं प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वजनीन इति निर्विवादम् । अत्र च प्रत्यये ज्ञातेव विषय इत्यपि । तद्यद्ययं प्रत्ययः क्षणिकविज्ञानालम्बनो भवेत्तदा तदेव ज्ञातृ स्यादिति तस्य च क्षणिकत्वेन स्थिरकविज्ञात्रवगाहिप्रत्यभिज्ञाप्रत्ययस्त्रपाहंप्रत्ययविषयत्वं न स्यात् । अत एतादशप्रत्ययानुरोधेन क्षणिकविज्ञानिमन्नो ज्ञानाधारः स्थिरो विज्ञाता विषय एष्टन्य इति ।

ननु स्टितिवदेव प्रत्यभिज्ञाया अपि वासनावशादेवोपपत्तेर्नैकान्ततः पूर्वापरकान् छावस्थायिविज्ञान्नप्रस्थापनक्षमत्वमिति चेन्न । यतो यदि स्टितिवत्प्रत्यभिज्ञाऽप्यर्थान्तर-विषया स्यात्तया चार्थापत्त्या विज्ञाता कल्प्येत ततो वासनावशादुपपत्तिभेवेत् । न त्वेवम् ।ज्ञातृप्रत्यभिज्ञा त्वियम् । अतोऽनेन ज्ञातृप्रत्यभिज्ञाक्षपाहंप्रत्ययेनान्यस्य स्थिरस्य विज्ञातुः सिद्धिर्भवत्येव ।

" यत्रायमहं शब्द इति " श्रुत्वा सिद्धान्त्याशयमजानानोऽहंशब्दप्रयोग एव साधकत्वेनोपन्यस्त इति मत्वाऽहंशब्दस्य परत्रापि गौण्या प्रयोगदर्शनेनातिप्रसङ्गान्न तन्मिहिसाऽतिरिक्तात्मिसिद्धिरित्याशयेन शङ्कते—आहेत्यादिना । यद्यप्यन्नाहं गच्छा-मीति प्रयुज्यमानस्याहंशब्दस्य न परगोचरत्वं संभवति तथाऽपि शरीरस्यैव गन्तृत्वा-त्तद्भिप्रायेण प्रयुज्यमानः स नानुपपन्न इति झेयम् । सिद्धान्ती स्वाशयं प्रकटयन्समा-धत्ते—अत्रोच्यत इत्यादिना । पूर्वोक्तरीत्या झात्रैक्यावगाहिनं सर्वजनीनं योऽहं पूर्वेद्यरिमहाक्षं सोऽहमिदानी स्मरामीत्यवाधितं प्रत्यमिज्ञाप्रत्ययं विज्ञानव्यतिरिक्तिस्य-

प्रत्ययम्। प्रतीमो वयमिममर्थं वयमेवान्ये छुरुपल्लभामहे, वयमेवाद्य स्मराम इति । तस्माद्वयमिममर्थमवगच्छामो वयमेव ह्यो वयमेवाद्यित । ये ह्योऽद्य च न ते विनष्टाः । अथाप्यस्मिन्नर्थं ब्राह्मणं भवति । स वाअयमात्मेति प्रकृत्याऽऽमनन्ति—अशीर्यो न हि शीर्यत इति । ( वृ० उ० । ४ अ० ब्रा० ५ ।) तथा—अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति-धर्मा (वृ० उ० ६-५ )इति विनम्बरं च विज्ञानम् । तस्माद्विनम्बरादन्यः स इत्यवगच्छामः । न च शक्यमेवमवगन्तुं यथोपल्लभ्यन्तेऽर्था न तथा भवन्तीति । यथा तु खलु नोपलभ्यन्ते तथा भवन्तीति । तथा हि सित शशो नास्ति, शशस्य विपाणमस्तीत्यवगम्येत । न चाहंप्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते वक्तुम् । वाधकप्रत्ययाभावात् । तस्मात्सुखाव्यामोह इति शक्यते वक्तुम् । वाधकप्रत्ययाभावात् । तस्मात्सुखाविभयो व्यतिरक्तोऽस्ति । एवं चेत्स एव यज्ञायुधीति व्यपदिश्यते । आह । यदि विज्ञानादन्यदस्ति विज्ञातृ, विज्ञानमपास्य तिम्वदर्थन्तामिदं तदीहशं चेति । न च तिमदर्थते । तस्मान्न ततोऽन्यदस्तीति । अत्रोच्यते । स्वसंवेद्यः स भवति, नासावन्येन शक्यते द्रष्टुं कथ-

रात्मसद्भावे साधकत्वेनोपपादयामो न त्वहंशब्दप्रयोगमात्रं हेतुत्वेन व्यपिद्शाम इति पूर्वोक्तप्रत्यभिज्ञातुरोधेन स्थिर आत्मैष्टव्य इति भावः । एवं पूर्वोक्तार्थे न केवछं प्रत्यभिज्ञैव प्रमाणं किं तु ब्राह्मणमपीति प्रदर्शयति—अथाप्यस्मिन्नर्थ इत्यादिना । यद्यप्यनेन ब्राह्मणेन नास्तिका न प्रतिबोधियतुं शक्यन्ते तथाऽपि यो वेदवादी शिष्यो विज्ञानघन एवेत्यादिवेदादेव पूर्वोक्तात्मनास्तित्वं प्रतिपद्यते तादृशवेद्विरोधं वाऽऽत्मनो मन्यते तत्प्रतिबोधनाय ब्राह्मणाभिधानं युक्तत्रमिति ।

यथाप्रमाणं वस्तुसिद्धचनम्युपगमेऽतिप्रसङ्गं प्रदर्शयति—न च शक्यिमि-त्यादिना । पूर्वोक्तप्रत्यभिज्ञात्मकाहंप्रत्ययस्य कदाचिद्पि बाधकप्रत्ययान्तराभावान्न व्यामोहत्वं कल्पयितुं शक्यिमित्याह—न चाहंप्रत्यय इत्यादिना । पूर्वोक्तप्रमाणानुरोधेन मुखादिन्यतिरिक्तः स्थिर आत्मष्टन्य एवेति स एव यज्ञायुधिवाक्ये शरीर-संबन्धितया यज्ञायुधित्वेनोपचारेणोच्यत इति न प्रमाणिवरुद्धं तद्वाक्यिमित्याह—तस्मादित्यादिना । ननु पूर्वोक्तरीत्या विज्ञानन्यतिरिक्तविज्ञात्रङ्कीकारे तादशिवज्ञातृ इदमीदशं चेति निर्देष्टन्यं घटादिवद्विज्ञानमपास्य । न च तथा क्रियते । अतस्तादशं स्थिरं विज्ञानन्यतिरिक्तं नास्त्येवेत्यङ्कीकरणीयिमित्याशयेन परः पुनः प्रत्यवतिष्ठते—आहेत्यादिनाऽस्तीत्यन्तेन । अत्र सिद्धान्ती समाधत्ते—अत्रोच्यत इत्यादिना

मसी निदर्शेतित । यथा च कश्चिच्छुष्मान्स्वयं रूपं पश्यति न च शक्नोत्यन्यस्मै जात्यन्थाय तिश्वदर्शयितुम् । न च तन्न शक्यते निदर्श-यितुमित्येतावता नास्तीत्यवगम्यते । एवमसौ पुरुषः स्वयमात्मानम्रुप-लभते न चान्यस्मै शक्नोति दर्शयितुम् । अन्यस्य द्रष्टुस्तं पुरुषं प्रति दर्शनशक्त्यभावात् । सोऽप्यन्यः पुरुषः स्वयमात्मानम्रुपलभते न च परात्मानम् । तेन सर्वे स्वेन स्वेनाऽऽत्मानपुपलभमानाः सन्त्येव यद्यपि परपुरुषं नांपलभन्त इति । अथास्मिन्नथें ब्राह्मणं (वृ० उ० ६ अ० ३ ब्रा०) भवति । शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष आत्मज्योतिः सम्राद्धिति होवाचेति । परेण नोपलभ्यत इत्यत्रापि ब्राह्मणं (वृ० उ० ५ अ० । ६ ब्रा०) भवति । अगृह्यो न हि गृह्यत इति । परेण न गृह्यत इत्येतदिभिषायभेतत् । कृतः । स्वयंज्योति-ष्टवचनात् ।

भयमाशयः । यद्यप्ययमात्मा परस्मै निर्देष्टुं न शक्यतेऽयमसाविति परस्य तं प्रति दर्शनशक्त्यभावात् । यथा रूपं जात्यन्धाय निदर्शयितुं न शक्यते तस्य तत्प्रति दर्शनशक्त्यभावात् । तथाऽपि यथा सर्वेरपि चक्षुप्माद्धिः स्वसंवेद्यत्वाद्भृपं प्रामाणिक-मास्थेयं तद्भत्परस्मै दर्शनशक्तिराहितायाऽऽत्मनो निदर्शनासंभवेऽपि सर्वेरपि स्वेन स्वेनाऽऽत्मना स्वात्मन उपलम्यमानतया न परनिदर्शनाभावमात्रेणाभावोऽभ्युपगन्तुं युज्यत इति ।

आत्मनः स्वसंवेद्यत्वे ब्राह्मणं प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति—अथास्मिन्नर्थे इत्यादिना । शान्तायामित्यादि । भगवन्तं याज्ञवल्क्यं प्राति बृहदारण्यके षष्ठाध्याये जनकप्रभोऽयम् । वाचि वागिन्द्रिये । शान्तायां सुषुष्ठिकालेऽशक्तायां सत्यामयं पुरुषो व्यवहर्ता किंड्योतिः केन ज्योतिषा प्रकाशकेन प्रकाशत इति पप्रच्छेत्यर्थः । आत्मज्योतिरित्यादि । जनकं प्राति याज्ञवल्क्येनोत्तरमुच्यते । हे सम्राट् सार्वभौम तदाऽयं पुरुष आत्मज्योतिरात्मनेव ज्योतिषा प्रकाश्यः । हेति प्रसिद्धौ । इत्युन्तरमुवाचेत्यर्थः । परेण पर आत्मा नोपलम्यत इत्यन्नापि ब्राह्मणमुपन्यस्यति—अगृह्य इति । यस्मात्परप्राह्मताशक्तिरहितोऽतः परेण न गृह्मत इत्यर्थः ।

नन्वत्र प्रहीतृविशेषानुपादानात्सामान्यतः सर्वेणाप्ययमग्राह्य इति प्रतीयमानत्वात्कथ-मिदं बाह्यणं परेण पर आत्मा न गृह्यत इत्यत्र प्रमाणं भवतीत्यत आह—परेण न गृह्यत इति । अथापि ब्राह्मणं (वृ० उ० अ० ६ ब्रा० ७) भवति। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवतीति । केन पुनरुपायेनायमन्यस्मै कथ्यत इति । तत्राप्युपाये ब्राह्मणं (वृ० उ० ६ अ० ३ ब्रा०) भवति । स एष नेति नेत्यात्मेति होवाचेति । ' असावेवंरूपः ' इति न शक्यते निदर्शयितुम् । यच परः पश्यति तत्मतिषेधस्तस्योपदेशोपायः । शरीरं परः पश्यति तेनाऽऽत्मोपदिश्यते शरीरं नाऽऽत्माऽस्ति शरीरादन्य इति, स चाऽऽत्मेति शरीरप्रतिषेधेनोपदिश्यते । तथा प्रस्थाः सुखाद्यः परेण छिङ्गैरुपल् भ्यन्ते तेऽपि नाऽऽत्मान इति तत्प्रतिषधेनान्य उपदिश्यते । यः स्वयं पश्यति न ततोऽन्यः पुरुष इत्येतदपि पुरुषपष्टन्याऽनुमीयते । यदाऽसौ पुरुषः पूर्वेद्यः सामिकृतानामर्थानां प्रतिसमाधाने शेषानुष्ठाने च यततेऽतः प्रवृत्त्याऽवगम्यते नृनमसावनित्याकित्यमवगच्छतीति ॥

उपमानाचोपदिश्यते। यादृशं भवान्स्वयमात्मानं पश्यति, अनेनोपमा-

अयमाश्रयः । अत्र सामान्यतः सर्वेणापीति प्रतीतावष्युत्तरत्र पष्ठाध्यायेऽत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवतीत्येवमात्मनः स्वयाह्यत्वप्रतिपादनादिदं ब्राह्मणं पराग्राह्यत्व-प्रतिपादकमेवावातिष्ठत इति ।

नन्वयमात्मा परसमै पुरुषाय केनोपायेनोपदेष्टुं शक्य इत्यत्रापि ब्राह्मणं प्रमाणत्वेनो-पन्यस्याति—केन पुनिर्त्यादिना । उक्तं ब्राह्मणं व्याचष्टे—असावेवंरूप इत्या-दिना । विधिमुखेनायमात्मैतादशस्वरूप इति निद्शीयदुं न शक्यते किं तु निषेधमुखे-नेवोपदिश्यत इत्येतदुपपादयति—यच पर इत्यादिना । अत्रत्यं भाष्यं सुगमम् । ननु यथा यच परः पश्यति न तदात्मेत्युक्तं तद्वद्यत्स्वयं पश्यति ततोऽप्यन्यः पुरुषः स्यादित्यन्नाऽऽह——यः स्वयमित्यादिना ।

भाष्यस्यायमारायः। पूर्वेद्युर्घमनुष्ठितानां पदार्थानां तच्छेषानुष्ठाने परेद्युस्तस्यैव प्रवृत्ति-दर्शनादन्यानुष्ठितपदार्थशेषानुष्ठानेऽन्यप्रवृत्त्यनुपपत्तेः स एवाऽऽत्मेत्यङ्गीकरणीयमिति ।

एवं निषेधमुखेनाऽऽत्मोपदेशः कर्तु शक्यत इत्युपपाद्योपमानप्रमाणाद्प्यात्मोपदेशः संभवतीत्याह — उपमानाचेत्यादिना । यथा हि कीहशो गवय इत्येवं नागरिकेण पृष्टो वन्यः प्रसिद्धेन गवा साधर्म्यादप्रसिद्धं गवयं यथा गौर्गवयस्तथिति वाक्येनोपदिशति तद्वत्केनाचेदात्मा कीहश इति पृष्टः प्रसिद्धस्य तदात्मनः साधर्म्यादप्रसिद्धं स्वात्मानं याहशं भवानस्वयमःत्मानं पश्यत्यहमपि ताहशमेव पश्यामीत्येवमुपमानात्म-

नेनावगच्छाहमापि तादृशमेव पश्यामीति । यथा कश्चिदात्मीयां वेदनां परस्मा आचक्षीत दृष्टमानस्येव मे भवति यात्यमानस्येव मे भवति रूप्यमानस्येव मे भवति रूप्यमानस्येव मे भवति । अतः स्वयमवगम्यमानत्वादस्ति तद्वचिति-रिक्तः पुरुष इति ।

यदुच्यते विज्ञानमपास्य तिभद्द्र्यतामिति। यद्युपायमेव निषेधितः। न शक्यमुपायमन्तरेणोपेयमुपेतुम् । अयमेवाभ्युपायो ज्ञातव्यानामर्थानां यो यथा ज्ञायते स तथेति । तद्यथा, कः शुक्को नाम । यत्र शुक्कत्व-मस्ति । किं शुक्कत्वं नाम । यत्र शुक्कशब्दप्रदृत्तिः । क तस्य प्रदृत्तिः ।

केनानेन वाक्येनोपदिशतीत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह—यथेत्यादिना । यद्यपीद्मिति-देशवाक्यात्मकमुपमानप्रमाणं प्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधनमुपमानमिति वादिनां नैयायि-कानां प्रसिद्धं तन्वाऽऽगमाद्बहिर्भृतं न प्रमाणान्तरं भिवतुमर्हति । तथाऽपि साद्दश्य-विषयकत्वमात्रेणात्रोपचारादुपमानत्वोक्तिः । स्वाभिमतं तृपमानं सद्दशार्थज्ञानात्सदृशा-न्तरज्ञानरूपं पूर्वीक्तमेवेति ध्येयम् । ननु परात्मन्यवगते तत्सादृश्येन स्वात्मोपदेष्टुं शक्यते तद्वगतिसं कृत इति चेत्र । यदसौ पुरुष इत्यादिना पूर्वभाष्येण प्रदर्शितादृनुमाना-तद्वगतिसंभवात् । तच्चानुमानमयं पूर्वेद्युः सामिक्ततार्थानुष्ठात्रभित्तस्वदित्यादिरूपं बोध्यम् । यत्त्कं पूर्वपक्षिणा विज्ञातुर्विज्ञानाद्नयस्याम्युपगमे विज्ञानमपास्य विज्ञातुस्वरूपं निर्दिश्यतामिति । तत्रेदं तद्विद्शं चेत्येवं परस्मै निर्देशो न शक्यत एव परस्य तं प्रति दर्शनशक्त्यभावात् । किं तु स्वसंवेद्य एव स मवति । न हि परस्मै निद्शनाभावमात्रेण तन्नास्तित्वमम्युपगन्तुं युज्यत इत्यादिना परस्मै निद्शीनासंभवेनाऽऽत्मनास्तित्वशङ्कां दृषयित्वा संप्रति विज्ञानमपास्येत्यंशं दृषयितु-मनुवद्ति—यदुच्यत इत्यादिना ।

पूर्वपक्ष्याशयं प्रकृतं दृषयति—यद्युपायमित्यादिना श्रक्यमित्यन्तेन । अय-माश्रयः । विज्ञानमपास्य तिल्ञद्श्येतामिति किमुच्यते, परस्मे निर्देश एव न संभवतीति बोत विज्ञानरूपमुपायं विहायाऽऽत्मस्वरूपं परस्मे निर्दिश्यतामिति वा । नाऽऽद्यः । तत्प्रकारस्य पूर्वमेवोपपादितत्वात् । न द्वितीयः । उपायमन्तरेण क्चचिद्प्युपेयस्योप-गन्तुमशक्यत्वात् । ज्ञातन्यार्थसामान्यस्योपगमे ज्ञानमेवाम्युपायः । यद्वस्तु यथा ज्ञाय-तेऽसति बाधके तत्त्यथैवेति हि सर्वजनीनम् । अतो विज्ञानन्यतिरिक्तोपायान्तरामावान्न तत्प्रत्याख्याय कस्यचिद्वृपं निदर्शयितुं शक्यमिति ।

विज्ञानरूपोपायेनैव विज्ञेयार्थस्य सिद्धौ लोकसिद्धं दृष्टान्तं प्रदर्शयति—तद्यथे-

यच्छुक्कशब्द उच्चिरिते प्रतीयते । तस्माम विज्ञानं प्रत्याख्याय कस्यचि-दूपं निदर्शियतुं शक्यम् । न च नियोगतः प्रत्यये प्रतीते प्रत्ययार्थः प्रतीतो भवति । अप्रतीतेऽपि हि प्रत्यये सत्यर्थः प्रतीयत एव । न हि विज्ञानं प्रत्यक्षं विज्ञेयोऽर्थः प्रत्यक्ष इत्येतत्पूर्वमेवोक्तम् ।

तद्वश्यकर्तव्येऽपह्नवे कामं विज्ञानमपहन्येत नार्था इत्येतदुक्तमेव।
तस्मादाँस्त सुखादिभ्योऽन्यो नित्यः पुरुष इति। अथ यदुक्तं विज्ञान्ममन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सम्रत्थाय तान्येवानुविनश्यति न शेत्य संज्ञाऽस्तीति। अत्रोच्यते। " अत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपदादिति परिचोदनोत्तरकालेऽपद्गुत्य मोहाभिष्रायमस्य वर्णितवान् " नव। अरे मोहं ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मी मात्रा-संसर्गस्त्वस्य भवति" ( वृ० उ० ६ अ०। ५ ब्रा० ) इति। तस्मास्न

त्यादिना । यदि शून्यवाद्यभ्युपगतरीत्या ज्ञानज्ञेययोरैक्यमेव प्रामाणिकं स्यात्तदा मवेदि विज्ञानातिरिक्तविज्ञानविषयीभूतिविज्ञात्रामिद्धिः । तत्तु मुतरां न संभवित ज्ञानज्ञेन्ययोरन्यतरप्रतीतिं विनाऽप्यन्यतरप्रतीतेः सत्त्वादित्यादियुक्तिभिः शून्यवादखण्डन-प्रस्तावऽस्माभिर्निपुणतरमुपपादितमित्याह—न चेत्यादिना पूर्वमेवोक्तिमित्यन्तेन । निह विज्ञानं प्रत्यक्षमिति । यदि विज्ञानं प्रत्यक्षं स्यात्तर्हि तदेवैकमभ्युपगम्याप्रत्यक्षोऽ-र्थोऽपह्नूयेत न तु तत्त्था । किं तु ज्ञाततालिङ्गकानुमानगम्यमेव विज्ञानं प्रत्यक्षस्तु विज्ञेन्योऽर्थ एवेत्यिप पूर्वमेवोपपादितिमित्यर्थः ।

तद्वश्यक्तिच्य इति । इदमपि भाष्यं तत्रैव स्पष्टं व्याख्यातम् । अत उक्तयुक्तिभिर्विज्ञानदेहादिव्यितिरिक्तः स्वसंवेद्यो नित्यः पुरुषोऽस्तीत्यवश्यमभ्युपगन्तव्यिमत्युपसंहरित — तस्मादिति । यत्तु पूर्वपक्षे विज्ञानघन एवेत्यादिब्राह्मणेन भूतानामेव
चैतन्यमुक्तमतस्तदितिरिक्तश्चेतनो नाङ्गीकर्षु शक्यत इत्याशिङ्गतं तदनुवदिति—
अथ यदुक्तिमित्यादिना । एतच्छङ्कापरिहारमाह—अत्रोच्यत इत्यादिना ।
श्रुतिरेव ह्यस्य वाक्यस्यान्यार्थतां दर्शयित । तथा हि । पूर्वमजराम्यतत्वमात्मनोऽभिघायदानीं विज्ञानघन इत्यादिना विनाशित्वानुकीर्तनात्मंमृद्या मैत्रेय्या पूर्वापरिवरोघाख्यः पूर्वपक्षो याज्ञक्वयं प्रति चोदितः "अत्रैव मा भगवानित्यादिना"। एवं
परिचोदनोक्तरकालमस्य वाक्यस्य मोहाभिप्रायमपहनुत्य सिद्धान्तं वर्णितवान्याज्ञवक्वयः
" न वा अरे मोहं त्रवीमि अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मिति"।
आत्माऽविनाशी नित्य इत्यर्थः । कथं तिर्हि विनाशवचनित्याशङ्कचाऽऽह — मात्रा-

## विज्ञानमात्रम् । तस्माद्वैषम्यम् ।

यदुक्तं नचैष यातीति विधिशब्द इति । मा भूद्विधिशब्दः स्वर्ग-कामो यजेतेति वचनान्तरेणावगतमनुवादिष्यते । तस्माद्विरोधः ॥ ५ ॥

# [६] कमैंके तत्र दर्शनात् ॥ ६ ॥

संसर्गस्त्वस्य भवतीति । अत्र मात्राश्चदेन मूतेन्द्रियाणि धर्माधर्मी चोच्यन्ते । तथा चायमाशयः ।

विज्ञानघनः—ज्ञानशक्तिस्वभाव आत्मा, एतेम्यो भूतेम्यः समुत्थाय मुक्तो भूत्वेत्यर्थः । तान्येवानुविनश्यति । भूतविनाशात्सोऽपि विनष्ट इव भवतीति । भूतस्थो ह्यसौ स्वयं प्रत्यक्षेण गृह्यते परैश्च शरीरचेष्टालिङ्गकानुमानेन ज्ञायते । मुक्तस्तु प्रमाणपथाति-वर्तनाद्विनष्ट इव भवतीति विनश्यतीत्युच्यते । तदनेन प्रकारेण मात्राणामेव विनाशो न त्वाऽऽत्मन इत्यभिप्रायकोऽयं संदर्भ इति — मात्रासंसर्गस्त्वस्येति । अस्य, मुक्तस्य पुरुषस्य मात्राभिः पृवं यः संसर्ग आसीत्स एवेदानीं विनष्टो भवतीत्यर्थः । प्रकरणार्थ-मुपसंहरति — तस्मान्न विज्ञानमात्रमिति । न विज्ञानमात्रमात्मा किं तु तदन्यो नित्यश्चेतन आत्मेति सिद्धम् । यक्तं यज्ञायुधिवाक्ये यातीति श्रवणाद्विधिशब्दः श्रूयते तदा विधिमहिम्ना ताहशो नित्यश्चेतनः सिध्यति । यदि विधिशब्दः श्रूयते तदा विधिमहिम्ना ताहशो नित्यश्चेतनः सिध्यदिति तदन्द्य परिहरति — युदुक्तमित्यादिना । अस्मिन्वाक्ये विधिप्रत्ययाश्चवणेऽपि स्वर्गकामो यजेतत्यादि विधिवाक्यान्तरेस्ताहशोऽ-धीऽनगस्यत एव । तमेवार्थमिदमपि वाक्यमनुवदिष्यतीति न किंचिदनुपपन्नमिति ॥ ९ ॥

## वृत्तिकारमतानुवादः समाप्तः ।

औत्पत्तिकसूत्रेण पूर्वाधिकरणे शब्दार्थयोः संबन्धस्य नित्यत्वं प्रसाधितम् । तेन शब्दानित्यत्वमर्थसिद्धमाक्षेपसमाधानाभ्यां द्रहियतुमिद्मधिकरणमारभ्यते ।

ननु निष्प्रयोजनोऽयं विचारः । तथा हि । वेद्रशामाण्याय हीं दं नित्यत्वप्रतिपाद्नम् । असत्यिप नित्यत्वे तित्सिध्यित । यद्यसित नित्यत्वे राब्दादर्थप्रतीतिर्न स्यात्समयापेक्षा वा स्यात्तदाऽनवबोधकत्वात्समयकारिपुरुपापेक्षणाच न स्यात्प्रामाण्यम् । यदा त्वनित्यादिष राब्दादिनत्यत्ववादिनामिवार्थप्रतीतिः सिध्यति, शब्दव्यवहारानादितया च न पुरुषस्य कचित्स्वातन्त्रयं तदा कि नित्यत्वप्रसाधनेन । न च संबन्धनित्यत्वसिद्ध्यर्थं तत्प्रतिपादनामिति वाच्यम् । संबन्धनित्यत्वासिद्धाविष बाधकाभावात् । संबन्धनित्यत्वामावेऽपि तत्र पुरुषस्वातन्त्रयाभावादेव वेद्प्रामाण्यसिद्धोरिति चेत् । सत्यम् । अनित्यत्ववादिनोऽपि शब्दाद्धेप्रतीतिमिच्छन्ति । न च तदिच्छामात्रेणामी सिध्यति न्यायेन त्वस्मान

उक्तं नित्यः शब्दार्थयोः संबन्ध इति। तदनुषपञ्चम्। शब्दस्यानित्य-त्वात् । विनष्टः शब्दः पुनरस्य क्रियमाणस्यार्थेनाकृतकः संबन्धो नोप-पद्यते ।

न हि पथमश्रुताच्छब्दात्कश्चिद्धं प्रत्येति । कथं पुनरनित्यः शब्दः । पयत्नादुत्तरकालं दृश्यते यतः । अतः पयत्नानन्तर्योत्तेन क्रियत इति गम्यते ।

नन्वभिव्यञ्ज्यात्स एनम् । नेति ब्रूमः । नहास्य पागभिव्यञ्जनाः त्सञ्जावे किंचन प्रमाणमास्ति । संश्वाभिव्यज्यते नासन् ॥ ६ ॥ अस्थानात् ॥ ७ ॥

नो खल्वप्युचिरितं मुहूर्तमप्युपलभामहे । अतो विनष्ट इत्यवग-च्छामः । न च सन्नोपलभ्यते।अनुपलम्भकारणानां व्यवधानादीनाम-

द्र्धप्रतीतिः सिध्यति नेति निक्षपणीयम् । स च न्याय उत्तरत्र भाष्य एव निक्षपियप्यत इति सफल एवायं विचारः । तद्त्र वर्णात्मकं शब्दं विषयीकृत्य किमयं नित्य
उतानित्य इति विचार्यते । तत्र पूर्वपक्षी मन्यतेऽनित्यः शब्द इति । अत्रास्य विचार्यस्य वेद्रप्रामाण्यसिद्धचर्यत्वात्पादाध्यायसंगती स्पष्टे । अनन्तरसंगतिस्त्वाक्षेपिकीति
तां दर्शयति—उक्तिमित्यादिना । यदुक्तं पूर्वाधिकरणे शब्दार्थसंबन्धो नित्य इति
तदनुपपन्नामिति योजना । तत्र हेत्नुमाह — शब्दस्यानित्यत्वादिति । उच्चारणानुपदं
शब्दस्य विनष्टत्वात्पुनः कियमाणम्य शब्दस्यार्थेन साकं नित्यः संबन्धो नोपपद्यते न वा
प्रहीतुं शक्यते यद्यगृहीतोऽपि संबन्धश्रक्षुरादिवद्धं प्रत्याययेत्तार्हे प्रथमश्रवणेऽपि प्रत्यायथेन्न तु तथेत्याह—विनष्ट इत्यादिना प्रत्यतीत्यन्तेन । प्रक्षपूर्वकं सृत्रार्थमुपपादयन्पूर्वपक्षमुपपादयति—कथंपुनिरित्यादिना । अयमत्र सृत्रार्थः । पूर्वसृत्राच्छब्द्शब्दः
प्रथमान्तत्वेन विपरिणतोऽनुषञ्जनीयः । तथा च शब्दो गकारादिः, कर्म-कियत इति
कर्म, कार्थ-अनित्यमित्यर्थः ।

तत्र हेतुः—तत्र दर्शनादिति। तद्वचात्रष्टे — प्रयत्नादुत्तरकालिमिति । उच्चारणप्रयत्नानन्तरमेव गकारादिशव्दस्योपलम्भात्तज्ञन्यत्वमेवावगम्यते । यो हि यदनन्तरं
नियमेनोपलम्यते स तज्जन्य इति नियमादिति भावः । नन्चारणस्य शब्दाभिन्यञ्जकत्वेनाप्युपपत्ती नावश्यं तज्जन्यत्वं वक्तुं युक्तमिति सिद्धान्तिशङ्कामनूच परिहरति—
नियत्यादिना ॥ ६ ॥

शब्दस्य कृतकत्वे हेत्वन्तरकथनार्थं सूत्रम्—अस्थानादिति । अस्यार्थः । उच्चरि-तस्य शब्दस्य मुह्तंमिष स्थितेरदर्शनात्कृतकः शब्द इति । नन्वस्थानादिति हेतुर्वि-नाशास्यादितस्य साधकोऽपि सृत्रकारोक्तकर्मपदाभिहितकृतकत्वस्य साधकतया भावेऽप्यनुपलम्भनात् । न चासौ विषयमप्राप्तः । आकाश्वविषयत्वात् । कर्णच्छिद्रेऽप्यनुपलम्भनात् ॥ ७ ॥

## करोतिशब्दात्॥८॥

अपि च शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुक्तते न ते नूनमवगच्छन्ति स एवायं शब्द इति॥ ८॥

# सत्त्वान्तरं च यौगपद्यात्॥ ९ ॥

नानादेशेषु च युगपच्छब्दमुपलभामहे तदेकस्य नित्यस्यानुपपश्रमिति। असाति विशेषे नित्यस्य नानेकत्वम् । कार्याणां तु बहुनां नानादेशेषु

कथं संगच्छते । न ह्यानित्यत्वं कृतकत्वरूपिनिते चेत् । न । यतः कृतकत्वस्य विना-शित्वरूपत्वाभावेऽपि तथोः समानियतत्यकसाधकोऽपि हेतुरपरसाधकोऽपि भवत्ये-वेति । भाष्यमातिरोहितार्थम् ॥ ७ ॥

पूर्वीक्तसाध्ये हेत्वन्तरकथनार्थं सूत्रम् — करोतिशब्दादिति । अस्यार्थः । शब्दं कुरु, अकार्पात्, करोतीत्यादिव्यवहारविषयत्वादिति । अतोऽपि कृतक इति मावः । भाष्यं स्पष्टार्थम् ॥ ८ ॥

अत्रैव हेत्वन्तरकथनार्थं सृत्रम्-सत्त्वान्तरे च यौगपद्यादिति ।

अस्यार्थमाह—नानादेशेष्वित्यादिना। नानादेशस्पैर्वन्तृभिरुचिति। व्याव्याप्रमानादेशेप्वल्यामह इत्यर्थः। तदेकस्य नित्यस्यानुपप्रभमिति। अत्र तत्, नित्यस्यानुप्रमानि प्रतिज्ञा। एकस्येति हेतुः। अयमर्थः। यतोऽयं नित्योऽत एकं स्यादेकत्वे चानु-पपन्नं तादृशनानादेशोपळम्भनिति। ननु कथं पुनर्नित्यस्यैकत्वम्। नित्या एव बह्वो गकारा भवन्त्वित्याशङ्कायामाह—असाति विशेष इत्यादिना। अविशिष्टक्षस्य गकारस्य स एवायमित्येवं प्रत्यभिज्ञायमानस्य नित्यत्वपक्षे नानेकत्वं संभवति। तथा सिति प्रत्यभिज्ञानुद्धेरप्रामाण्यापत्तेस्तद्प्रामाण्ये च न नित्यत्वसिद्धिरिति मावः। एवं चायमत्र प्रयोगः। युगपद्नेकववत्रञ्ज्ञारितो गकारः परस्परं भिन्नः। अविमुत्वे सिति युगपन्नानादेशेऽवगमात्। घटवदिति। गोत्वादिसामान्यस्याऽऽकाशस्य वाऽनेकत्र युगपदुनकववत्रज्ञचारितो गतारवादिसामान्यस्याऽऽकाशस्य वाऽनेकत्र युगपदुनकळ्वत्रस्यैकेकत्र कातस्त्येनावगमाद्विभुत्वं ज्ञेयम्। नन्वेवं भेदिसद्भाविष कथं कार्यता। भिन्ना एव गकारा नित्या भवन्तिवित्विन्मेवम्। यतो न हि भेदे नित्यत्वं समविति। मेदे सिति प्रत्यभिज्ञावद्धेः मादृश्यादिवश्चन भ्रान्तित्वं वक्तव्यं स्यात्। न च नित्यत्व भ्रान्तित्वं तस्या वक्तुं शवयम्। नित्यत्वहानिप्रसङ्कात्। तस्मान्नित्यत्वमम्युपन् नित्यत्व भ्रान्तित्वं तस्या वक्तुं शवयम्। नित्यत्वहानिप्रसङ्कात्। तस्मान्नित्यत्वमम्युपन् नित्यत्व भ्रान्तित्वं तस्या वक्तुं शवयम्। नित्यत्वहानिप्रसङ्कात्। तस्मान्नित्यत्वमम्युपन

क्रियमाणानामुपपद्यतेऽनेकदेशसंबन्धस्तस्माद्प्यनित्यः ॥ ९ ॥ प्रकृतिविक्टत्योश्च ॥ १०॥

अपि च दध्यत्रेत्यत्रेकारः प्रकृतिर्यकारो विकृतिरित्युपदिशन्त । यद्विक्रयते तदनित्यम् । इकारसादृश्यं च यकारस्योपलभ्यते तेनापि तयोः प्रकृतिविकारभावो लक्ष्यते ॥ १० ॥

वृद्धिश्व कर्तृभूम्नाऽस्य ॥ ११ ॥

अपि च बहुभिरुचारयद्भिर्महाञ्शब्दः श्रूयते । स यद्यभिव्यज्यते, बहुभिरल्पैश्रोखार्यमाणस्तावानेवोपलभ्येत । अतो मन्यामहे नृनमस्यैके-केन कश्चिदवयवः क्रियते यत्मचयादयं महानुपलभ्यते ॥ ११ ॥

समं तु तत्र दर्शनम् ॥ १२ ॥ तुश्रब्दात्पक्षो विपरिवर्तते । यदुक्तं प्रयत्नादुत्तरकाले दर्शनात् कृत-

गच्छताऽवश्यमेकत्वमम्युपगन्तन्यं स्यात् । तचेकत्वमुक्तेन नानादेशोपलम्भेन भेदे भिद्धे न सिध्यत्येव । अतो नानादेशोपलम्भाद्भिन्ना एव गकाराः । भेदाच प्रत्यभिन्नाया भ्रान्तित्वं तद्धान्त्वि शब्दस्य कार्यतेत्याशयः ॥ ९ ॥

इतश्च शब्दः कृतक इत्याह--प्रकृतिविकृत्योश्चेति ।

इदं सृत्रं न्याचष्टे-अपि चेत्यादिना । अयमाशयः । दध्यत्रेत्यत्रेकारः प्रकृति-र्थकारो विकृतिरिति गम्यते स्पृतेः सादृश्याच । स्पृतिम्तावदिको यणचीति । अस्या अर्थः । इकः---इकारादेः स्थाने यण्--यकारादयः, अचि अकारादिषु परेषु सत्सु भव-न्तीति । इकारसादृश्यं च यकारस्य तालुस्थानकत्वरूपं स्फुटमवगम्यते । तथा च पूर्वोक्तस्पृतिसादृश्याभ्यां वस्त्वन्तररूपेण विकारित्वदृर्शनाद्विकारिणश्चानित्यत्विनयमादि-कारादिवणींऽनित्यो दध्यादिवदिति भावः ॥ १०॥

इतोऽप्येविमत्याह—वृद्धिश्च कर्तृभूम्नाऽस्येति। सूत्रं न्याचष्टे-आपि चेत्यादिना। अयमाशयः । कर्तृभूम्मा उचारियतृबाहुल्येन, अस्य - शब्दस्य । द्राद्धः - महत्वं हरयते । अतश्च हेतुवृद्धचनुसारित्वाच्छब्दः कृतको मृत्पिण्डादिकारणमहत्त्वानुसारि-घटवादीते ।

ननु व्यञ्जकवृद्धचा शब्दवृद्धिभेवत्वित्यत आह—स यदीत्यादिना। न हि दीपसहस्रेऽपि व्यक्तके वर्धते घट इत्याशयः ॥ ११॥

एवं पूर्वपक्षे प्राप्त सिद्धान्तमाह — समं तु तत्र दर्शनमिति । एतत्सूत्रम् । तत्र दर्शनादिति पूर्वपक्ष्यभिमतहेतोर्व्यभिचारित्वप्रदर्शनपरतया व्याचष्टे-- तु शब्दात्प-

## कोऽयमिति ।

यदि विस्पष्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्वं वक्तुं शक्ष्यामस्ततो नित्य-प्रत्ययसामध्यीत्प्रयत्नेनाभिन्यज्यत इति भविष्यति । यदि प्रागुचार-णादनभिव्यक्तः प्रयत्नेनाभिव्यज्यते तस्माद्भयोः पक्षयोः सममे-तत्।। १२॥

## सतः परमदर्शनं विषयानागमात् ॥ १३ ॥

यदपरं कारणमुक्तमुचरितपध्वस्त इति । अत्रापि यदि शक्ष्यामो नित्यतामस्य विस्पष्टं वक्तं ततो नित्यप्रत्ययसामध्यीत्कदाचिदुपछम्भं कदाचिदनुपलम्भं दृष्वा किंचिदुपलम्भस्य निमित्तं कल्पयिष्यामः। तच संयोगविभागसद्भावे सति भवतीति संयोगविभागावेवाभिव्यञ्जका-

## क्षो विपरिवर्तत इत्यादिना । यदि विस्पष्टेन हेतुनेति ।

नित्यस्तु स्यादिति सिद्धान्तसूत्रे वक्ष्यमाणहेतुनेत्यर्थः । तथा च प्रयत्नानन्तरकाले दर्शनं नैकान्तेन कृतकत्वस्य साधकं भवति । प्रयत्नानन्तरकाले दर्शनं हि तत्र सत्तां गमयति न कालान्तरे तां निषेधति । अतः सप्रत्यभिज्ञानेन प्रत्यक्षेण दृश्यमानम्य कालान्तरेऽपि सद्भावकल्पना शक्यत इति कालान्तरेऽपि संभावितसत्त्वे विपक्षे शब्दे हेतुरनैकान्तिक इति भावः । सूत्रस्यायमर्थः। तुशब्देन पूर्वपक्षव्यावृत्तिः, तत्र दर्शनम्-प्रयत्नानन्तरकाले दर्शनमिति पूर्वपक्ष्यभिमतो हेतुः । समम्-नित्यत्वानित्यत्वपक्षयोः साघारणम् । अप्रयोजकोऽनैकान्तिकश्चेत्यर्यः ॥ १२ ॥

पूर्वपक्ष्यभितस्यास्थानादिति हेतोरनैकान्तिकत्वासिद्धिप्रदर्शनार्थे सूत्रम्—सतः पर-मित्यादि । तद्वचाचष्टे-यद्परमित्यादिना । अयमाशयः । अस्थानादित्यनेन यद्यचारणपूर्वापरकालासत्त्वं विवक्ष्यते तदा स हेतुरसिद्धः । पूर्वापरकालयोः सत एव शब्दस्यादर्शनं परं भवितुमहीति । कुतः । विषयानागमात् । विषयं शब्दं प्रति । अनागमात् — उचारचिन्मुखोद्गतवायवीयसंयोगविभागानां स्तिमितसमीरणापसारणेन शब्दाभित्यञ्जकानामभावात् । अतोऽसत्त्वमसिद्धम् । यदि चास्थानादित्यनेनोच्चारणपु-वीपरकालयोरनुपलम्भो विवक्ष्यते । तदाऽऽकाशाद्यन्तभीवेन ज्यभिचारः । आकाशो कदाचित्कपपुरणयत्नेनप्रत्यक्षो भवति तु नइयति न नित्येऽप्याकाशे कदाचिद्नुपलम्भसत्त्वादनैकान्तिकः स हेतुरिति । प्रपश्चितं चैत-दाकाशस्य प्रत्यक्षत्वं वार्तिके । कदाचिच्छब्दोपलम्भेऽन्वयव्यतिरेकाम्यां निमि-त्तविशेषमाह—तच्चेत्यादिना । उपलम्भनं चेत्यर्थः गसद्भाव इति । वायवीयसंयोगविभागसद्भाव इत्यर्थः । ततश्चाभिन्यञ्जकस-

विति वश्यामः।

उपरतयोः संयोगविभागयोः श्रूयत इति चेत् । नैतदेवम् । न नूनमु-परमन्ति संयोगविभागाः । यत उपलभ्यते शब्द इति । न हि ते भत्यक्षा इति ।

यदि शब्दं संयोगिविभागा एवाभिन्यञ्जन्ति न कुर्वन्ति, आकाश-द्धावे शब्दोपलम्मस्तदभावे तद्भाव इत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां वायवीयसंयोगिवभागयोरेवा-भिन्यञ्जकत्वमित्याह —संयोगिवभागावेवेति ।

ननु संयोगिवभागयोर्न शब्दाभिब्यञ्जकत्वं युज्यते । उपरतयोरिप तयोः शब्दस्य श्र्यमाणत्वादिति शङ्कते—उपरतयोरिति । इयं च शङ्का संयोगिवभागयोः सिद्धान्त्यभिमतं वायवीयत्वमज्ञात्वा ताल्वादिस्थत्वाभिमानेनेति बोध्यम् । स्वाभिमतं वायवीयत्वमनुद्धाट्य गूढाभिप्रायः सिद्धान्ती परिहरित —नैतदेविमत्यादिना । यस्मात्कारणाच्छव्द उपलम्यतेऽतोऽभिव्यञ्जकाः संयोगिवभागा नोपरमन्तीत्यर्थः । न हि ते प्रत्यक्षा इति । ते संयोगिवभागा इत्यर्थः । न चात्राप्रत्यक्षत्वकथनेन वायवीयत्वाभिग्रायः सिद्धान्तिना विवृत इति शङ्कचम् । उपरमचोद्यपरिहारस्याभिघातवाक्य एव स्पष्टीकारित्यमाणत्वात् । इह च ताल्वादिस्थानां संयोगिवभागानां तत्तत्कार्यसामध्यक्त्रविणाप्रत्यक्षत्वोपपत्तेरप्रत्यक्षत्वकथनसामञ्जस्यसंभवाच । ननु संयोगिवभागावभिव्यञ्जन्वाविति यदुक्तं तत्र युज्यत इति शङ्कते—यदि शब्दिमित्यादिना सुध्नस्थत्वात्ते-पापित्यन्तेन । अत्र च यदि शब्दिमित्यतः प्रभृत्यभिघातेन हीत्यस्माद्धन्थात्प्रावपृवी-त्तरपक्षवादिनौ गृढाभिप्रायाविति प्रत्यतव्यम् ।

कथं पूर्नगुढााभिप्रायत्वं गम्यत इति चेदित्थम् । उत्तरत्र भाष्येऽप्राप्ताश्चेदित्यादिना संयोगिविभागानामप्राप्तौ पूर्वपक्षिणा दोष आपाद्यते । संयोगिवभागानां वायवीयत्वपिर्ज्ञाने हि तेषां प्राप्तत्वादनवकाश एवास्य चोद्यस्य स्यात् । अतो भाष्यग्रन्थपौर्वापर्य-पर्याछोचनायामुभयोर्गृढाभिप्रायत्वं गम्यत इति । " यदि शब्दम् " इत्यादिशङ्काग्रन्थस्यायमाशयः । संयोगिवभागयोः शब्दाभिव्यञ्जकत्वं न संभवति । अभिव्यक्तिर्हि त्रेषा संभाविता शब्दसंस्काराधानेन वा श्रोत्रसंस्काराधानेन वो । न तावच्छब्दसंस्कारेण । शब्दस्य तव मत एकत्वात्सर्वगतत्वादनवयवत्वेनावयवसंस्कारायोगाच य एव शब्दः स्त्रुप्तस्थः संयोगिवभागैः संस्कृतः स एव पाटिलपुत्रेऽपीति तत्राप्युपलम्येत । यदि श्रोत्रसंस्कार इप्यते तदाऽप्ययमेवदोषः । तथा हि । यदि काणादादिमतेनाऽऽकाशः श्रोत्रमित्यम्युपगम्यते तदा तस्यैकत्वात्सर्वगतत्वादनवयवन्त्वाचिकदेशस्थैः संयोगिवभागैः संस्कृतत्वाद्देशान्तरेऽपि शब्दोपल्यिः स्यादेव । अस्मिश्च पक्षे श्रोत्रस्य सर्वशब्दासाधारण्यादेकशब्दोपल्यब्ध्यर्थमपि संस्कृतं श्रोत्रं प्रस-

विषयत्वाच्छब्दस्याऽऽकाशस्यैकत्वाद्य एवायमत्र श्रोत्राकाशः एव देशान्तरेष्वपीति स्रुघ्नस्थैः संयोगविभागैरभिव्यक्तः पाटल्रिपुत्रेऽ-प्युपलभ्येत ।

यस्य पुनः कुर्वन्ति तस्य वायवीयाः संयोगविभागा वाय्वाश्रितत्वा-द्वायुष्वेव करिष्यन्ति । यथा तन्तवस्तन्तुष्वेव पटम् । तस्य पाटलिपुत्रे-ष्वनुपलम्भो युक्तः । स्रुप्नस्थत्वात्तेषाम् । यस्याप्यभिन्यञ्जन्ति, तस्या-प्येष न दोषः । दूरे सत्याः कर्णश्रष्कुल्या अनुपकारकाः संयोग-विभागास्तेन दूरे यच्छ्रोत्रं तेन नोपळभ्यत इति ।

ङ्गात्सवीज्ञान्दान्घटायोन्मीलितं नेत्रं समानदेशस्थान्पटादीनिवावबोधयेत् । अयं च दोपः पूर्वोपक्षिप्तराब्दसंस्कारपक्षेऽपि प्रदर्शयितुं शक्यते । तथा हि । सर्वेऽपि शब्दाः श्रोत्रदेशेऽवस्थितास्तत्रैकस्मिन्संस्कियमाणे बलादन्येषामपि संस्कारः स्यादेव । न हि समानदेशानां समानेन्द्रियप्राह्माणां कस्याचित्संस्कारः कस्याचिचासंस्कार इति व्यवस्था संभवति, घटादावद्र्शनात् । एवमुभयसंस्कारपक्षेऽप्युभयेऽपि दोषाः समृचित्य संभ-वन्ति । तस्मान्न संयोगविभागाभिव्यङ्गचः शब्दः किं तु तज्जन्य उवासौ प्रादेशिकश्च । तथा च न पूर्वीक्तदोषाणामवकाश इति ।

आकाशविषयत्वादिति । आकाशात्मकश्रोत्रग्राह्यत्वादित्यर्थः । अन्यत्सुगमम् । अत्र समाधत्ते-यस्याप्यभिव्यञ्जन्तीत्यादिना । अभिव्यङ्गचत्वपक्षेऽपि पूर्वोक्तदोषा न संभवन्तीत्यर्थः । यत्तृक्तं त्रेघा ह्याभिन्यक्तिः संभावितेत्यादि । अत्रोच्यते । श्रोत्रसं-स्कारेणैव शब्दाभिन्यक्तिः संभवति । श्रोत्रं च कर्णशप्कुल्येव । सा च प्रतिपुरुषं मिन्नेति या कर्णशष्कुली संस्क्रियते संनिहिता तत्रैव शब्दाभिन्यक्तिः। यदि वा कर्ण-शप्कुल्यवच्छिल्रमेकमाकाशमेव श्रोत्रं तथाऽपि न तत्साक्षात्संस्क्रियते । किं तु कर्ण-शब्कुल्यात्मकाधिष्ठानद्वारेण । ततश्च यद्यपि सर्वपुरुषाणामाकाशात्मकं श्रोत्रेन्द्रियमा-कारास्यैकत्वादेकमेव तथाऽपि तद्धिष्ठानानां कर्णशष्कुलीनां नानात्वात्तत्संस्कारच्यव स्थया श्रवणव्यवस्था भविष्यति । यद्वा नावश्यमेकमेव सर्वपुरुषाणां श्रोत्रेन्द्रियम् । तस्याऽऽकाशारूपत्वेऽप्याकाशस्येकरूपत्वेऽपि च तद्वच्छेद्कीभूतानां कर्णशष्कुलीनां प्रतिपुरुषं भिन्नत्वात्तद्विच्छन्नस्याऽऽकाशस्य श्रोत्रत्वात्सत्यपि स्वस्र्पेकत्वेऽविच्छन्नस्-पाणां भेदाद्व्यवस्था सिध्यत्येव।

यदप्युक्तं सक्टच संस्कृतं श्रोत्रं सर्वशब्दान्समानदेशस्थान्प्रकाशयेदिति तत्राः भिधीयते । ध्वनयो हि ताल्वादिस्थानविशेषसंपर्काद्विजातीया विलक्षणसामध्या निष्प- नैतदेवम् । अपाप्ताश्चेत्संयोगविभागाः श्रोत्रस्योपकुर्धुः संनिकृष्टविप्र-कृष्टदेशस्थौ युगपच्छब्दग्रपस्रभेयाताम् । न च युगपदुपस्रभेते ।

तस्मान्नामाप्ता उपकुर्वन्ति । न चेदुपकुर्वन्ति तस्मादनिमित्तं शब्दो-पलम्भने संयोगविभागाविति।

नैतदेवम् । अभिघातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिवाधमानाः सर्वतोदिकान्संयोगविभागानुत्पादयन्ति यावद्वेगमभिप्र-

द्यन्ते । ततश्च कश्चिदेव ध्वनिः कस्यचिच्छव्दस्यानुगुणं संस्कारमाधत्ते न सर्वसाधारणामिति शब्दोपलव्धिव्यवस्था सिध्यत्येव । दृष्टा च समानेन्द्रियमाह्याणामप्यभिव्यञ्जकव्यवस्थयोपलब्धिवव्यवस्था । सावित्रं हि तेनो घटादीनामेवाभिव्यञ्जकं न नक्षत्राणाम् ।
निम्बत्वक् चन्द्नगन्धस्यैवाभिव्यञ्जिका न गन्धान्तराणामिति । ननु संयोगविभागानां
ताल्वादिस्थानस्थितानां तत्तच्छ्रोत्रदेशमप्राप्तानां कथं तत्तच्छ्रोत्रोपकारकत्वं संभवति ।
यदि त्वप्राप्ता अपि श्रोत्रस्योपकुर्युस्ते तदा संनिकृष्टविप्रकृष्टदेशस्थाः सर्वेऽप्यविशेषेण
युगपच्छब्दमुपलभेरन् । न च तथापलभाना दृश्यन्ते । तस्मात्तत्तच्छोत्रमप्राप्तानां तेषां न
तदुपकारकत्वं संभवति ।

अतो न संयोगिविभागी शब्दोपलम्भने निमित्तं भवत इति संयोगिविभागानां सिद्धान्त्यभिमतं वायवीयत्वमनानानश्चोद्यति—नैतदेविमित्यादिना संयोगिविभागा-वित्यन्तेन । न संयोगिवभागानां ताल्वादिस्थानिध्यत्वं किंतु वायवीयत्वमेवेति स्वमत्रित्या शब्दश्यवणमार्ग प्रदर्शयन्परिहारमाह—नेतदेविमित्यादिना । अभिघातेन मेरिता इति । उच्चारणप्रयत्नेनाभिहता इत्यर्थः । वायव इति—कोष्ट्या इत्यर्थः । ते च शब्दिविशेपाभिन्यक्त्यर्थे ताल्वादिस्थानिशेपसंयोगमनुरुष्यन्ते । स्तिमितानि वायवन्तराणीति । मध्ये विद्यमानािन स्थिराणि वायवन्तराणीत्यर्थः । ननु कथं पुन-विशेषः । स्थिरत्वं सदागितिरिति हि तं समाचक्षत इति चेत् । सत्यम् । तथाऽपि सूक्षमत्वात्यार्थान्तराण्यचालयन्त्र्यर इव भवतीति स्थिर इत्युच्यते । ननु किं पुनरस्य सद्धावे प्रमाणामिति चेत्र । असिति तिमिन्त्यनादिचालने वायुपलम्मासंभवापतेः । न हि तेनासौ जन्यते पार्थिवस्य वायुपादानत्वायोगात् । अतो व्यस्ता वायवो व्यन्तनेन मंहन्यमाना उपलभ्यन्त इत्येव युक्तम् । प्रतिवाधमाना इति तैः संयुक्ताः सन्त इत्यर्थः । संयोगविभागानिति । स्तिमितवायुभिः । साकं स्वात्मावयवानां संयोगविभागानित्यर्थः । एवं संयोगविभागानुत्पादयन्तम्ते यावद्वेगं प्रस्थिताम्तत्त्त्वक्षोत्रं मंप्राप्य तत्र तत्र शब्दश्य-वणयोग्यं संस्कारमाद्धानाः शब्दोपल्विधहेतवो भवन्तीति भावः । यक्तक्तमुपरमचोद्यपन्तायं संस्कारमाद्धानाः शब्दोपल्विधहेतवो भवन्तीति भावः । यक्तक्तमुपरमचोद्यपन्तिः

तिष्ठन्ते । ते च वायोरमत्यक्षत्वात्संयोगविभागा नोपलभ्यन्ते । अनुप-रतेष्वेव तेषु शब्द उपलभ्यते नोपरतेषु । अतो न दोषः । अत एव चानुवातं दूरादुपलभ्यते शब्दः ॥ १३ ॥

### प्रयोगस्य परम् ॥ १४ ॥

यदपरं कारणमुक्तं शब्दं कुरु मा कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुक्तते । यद्यसंश्चयं नित्यः शब्दः, शब्दप्रयोगं कुर्विति भविष्यति । यथा गोम-यान्कुर्विति संवाहे ॥ १४ ॥

### आदित्यवयौगपयम् ॥ १५॥

यत्त्वेकदेशस्य सतो नानादेशेषु युगपदर्शनमनुपपन्नमिति । आदित्यं पश्य देवानां प्रिय । एकः सन्ननेकदेशावस्थित इव रुक्ष्यते ।

रिहारकथनावसरे न नृनमुपरमन्तीत्याद्यभिसंध्यनुद्घाटनपूर्वकं, तामभिसंधिमुद्धाटय-न्नाह—ते च वायोरित्यादिना । अत एव चेति । पूर्वोक्तरीत्या शब्दश्रवणमार्गा-क्कीकारादित्यर्थः ॥ १३ ॥

यतु पूर्वपक्षिणा शब्दस्य क्रतकत्वे साध्ये करोतिशब्दादिति साधनमुक्तं तद्दृषणा-र्थमिदं सूत्रम्—प्रयोगस्य परिमाति । तब्द्याचष्टे—यदपरं कारणिमत्यादिना । अयमाशयः । करोतिशब्दादित्यनेन करोतिकर्मत्वरूपोऽर्थो विवक्ष्यत उत करोतिकर्मत्वेन ध्यवाहियमाणत्वं वा । आधेऽस्मान्प्रत्यासिद्धिरुत्तरत्र नित्यत्वस्य साधियिष्यमाणत्वात् । द्वितीये तिक्रियाजन्यत्वाभाववित गोमयादौ गोमयान्कुर्विति तब्द्यवहारदर्शनाद्व्यभिचारः । अतो यथा तत्र समाहाराभिप्रायेण तादृशब्यवहारस्तद्वत्प्रकृतेऽपि शब्दं कुर्वित्यादिव्य-वहारः शब्दप्रयोगविषयो भविष्यतीति ॥ १४ ॥

यदुक्तमेकस्य नित्यस्य युगपन्नानादेशेषूपलम्भनमनुपपन्नम् । अतो युगपन्नानादेशो-पलम्भादनेकत्वमनित्यत्वं चाङ्गीकरणीयमिति । तत्र हेतोरनेकान्तिकत्वप्रदर्शनार्थं सूत्रम्—आदित्यवद्योगपद्यमिति । तव्याख्यानार्थं पूर्वपक्ष्युक्तमनुभाषते—यित्त्वत्यादिनाऽ-नुपपन्नमितीत्यन्तेन । पूर्वपक्ष्युक्तहेतोरादित्ये व्यभिचारं प्रदर्शयति—आदित्यं प्रयेत्यादिना । देवानां प्रिय इति । मूर्व इत्यर्थः । अनेकत्वाभाववत्यप्यादित्यं नाना-देशोपलम्भनहेतोः सत्त्वाव्यभिचार इत्युपपाद्यति — एकः सन्नित्यादिना । कथं पुनरेकस्याऽऽदित्यस्यानेकदेशस्थितत्वावभास इति चेदित्थम् । ये तावद्विन्ध्यनिल्याः पुरुषा ये च कामक्रपे स्थितास्तैः सर्वेरपि स्वस्वात्मनः प्राग्माग एवोद्यन्मास्वान्निरीक्ष्यते । तथाऽस्तं यन्म प्रत्यग्मागे निरीक्ष्यते मध्याक्षे च स्वस्वोपरिस्थितो निरीक्ष्यते ।

कथं पुनरवगम्यत एक आदित्य इति । उच्यते । प्राङ्ग्रुखो देवदत्तः पूर्वी है संप्रति पुरस्तादादित्यं पश्याति । तस्य दक्षिणतोऽवस्थितो न दौ पश्यति । आत्मनश्र संप्रति स्थितं तिरश्रीनं देवदत्तस्याऽऽर्जवे । तस्मादेक आदित्य इति। दूरत्वादस्य देशो नावधार्यते। अतो व्यामोहः। एवं शब्देऽपि व्यामोहादनवधारणं देशस्य । यदि श्रोत्रं संयोगविभा-गदेशमागत्य शब्दं गृहीय।त्तथाऽपि तावदनेकदेशता कदाचिदवगम्येत । न च तत्संयोगदेशभागच्छति । पत्यक्षा हि कर्णशब्कुली तहेशा गृह्यते ।

तेषां च प्राम्मागादयो विस्पष्टं भिन्ना एव वर्तन्ते । अतस्तेषु दश्यमानस्यास्य भिन्नदे-ज्ञाता विस्पष्टा ।

तथा यस्मिन्यावद्दृरे देशे कैश्चित्सृयोंद्यो दृश्यते तद्देशवर्तिनोऽन्येऽपि ततः परंस्ता-त्तावित दूरे पदयस्त्यतोऽप्यस्ति देशभेद इति । नन्वेक एवाऽऽदित्य इति कथमव-गम्यते । युगपदनेकदेशोपलम्भाद्भिन्ना एव भवन्त्वादित्या इति शङ्कते—कथं पुनरि-त्यादिना । समाधत्ते--उच्यत इत्यादिना । यदि भिन्ना आदित्या भनेयुस्तदा पूर्वाह्मे प्राङ्मुखतया पुरस्तादादित्यमनेकेषु देवदत्तादिषु पदयत्स्वनेक आदित्या उपलम्ये-रन् । उपलिवियसाधनानामसतत्यात् । न तु तथा केऽप्युपलभन्त इति योग्यानुपलिबन बाधितत्वात्र सूर्यनानात्वं युक्तमभ्युपगन्तुमिति भावः । आत्मनश्च संप्रति स्थित-मिति । स्वाभिमुखतया स्थितमकमित्यर्थः । तिरश्चीनमिति । देवदत्तस्याऽऽर्जवे स्थितं स्वस्य तिरश्चीनं तिर्यग्मृततया स्थितमन्यं सूर्यमित्यर्थः । तथा च न कोऽपि द्वौ सूर्यौ पश्यतीति भावः । किं पुनरेकदेशस्थस्यैव सवितुर्नानादेशोपलस्भस्य आन्तित्वे प्रमाणामिति चेदत्राऽऽह — दुरत्वादित्यादिना । अयमाशयः । अतिदुरवर्तिनोऽस्याऽऽदित्यस्य यथाः वदेशमजानन्तः स्वस्वसंनिधिमध्यम्यन्तो देशभेदं मन्यन्ते । अतो दुरत्वदोषेण जायमा-नत्वादस्याः प्रतीतेर्स्चान्तित्वाभिति । एवमेव शब्देऽपि नानादेशोपलम्भो दोषाविशेषेण जायमानो भ्रम एवेत्याह--एवं शब्देऽपीत्यादिना । अस्याः प्रतीतेर्भान्तित्वे प्रमाण-माह--यदि श्रोत्रमित्यादिना । संयोगिवभागदेशमिति । वक्तवक्त्रप्रदेशमित्यर्थः । तथा चायमर्थः । यदि श्रोत्रं भिन्नभिन्नान्वकृवक्त्रप्रदेशानागत्य शब्दं गृह्णीयात्ततोऽ-नेकदेशता गम्येतापि । न तु तत्तथा तद्देशमागच्छतीति । श्रोत्रानागमने कारणमाह— मत्यक्षा हीत्यादिना । तथा च स्वदेशास्थितमेव सच्छोत्रं यदा शब्दं गृह्णाति तदा तम्य देशस्यकत्वादेकस्मिन्नेव देशे परमार्थतः शब्दः श्रुयते । तं तु देशमनवधारयन्तो दोपविशेषेण वक्तृवक्त्रप्रदेश एव शब्दं मन्वानास्तेषां देशानां मेदाच्छब्दस्यापि भिन्न-देशतां भ्रान्त्या मन्यन्त इति ।

वायवीयाः पुनः संयोगविभागा अमत्यक्षस्य वायोः कर्णशष्कुली-मदेशे प्रादुर्भवन्तो नोपलभ्यन्त इति नानुपपन्नम् । अत एव व्यामोहो यन्नानादेशेषु शब्द इति। आकाशदेशश्च शब्द इति । एकं च पुनराका-शम् । अतोऽपि न नानादेशेषु । अपि चैकरूप्ये सति देशभेदेन कामं देशा एव भिन्ना न तु शब्दः । तस्मादयमप्यदोषः ॥ १५ ॥

वर्णान्तरमविकारः ॥ १६ ॥ न चदध्यत्रेत्यत्र प्रकृतिविकारभावः । शब्दान्तरमिकाराद्यकारः । न

ननु वक्तृवक्रप्रदेशं प्रति श्रोत्रानागमने यत्कारणमुक्तं प्रत्यक्षा हि कर्णशष्कुछी तहेशस्या गृह्यत इति । तद्युक्तम् । न हि श्रोत्रं तत्स्वरूपं येन गमनामानो निश्चीयत । किं तु तद्विच्छन्नो नभोभाग एवेति । तस्य च गमनाभानोऽप्रत्यक्षत्वात्कयं निश्चीयत इति चेन्न । यतः कर्णशष्कुरुयविच्छन्ननभोभागस्य श्रोत्रत्वेऽपि तादृशश्चोन्त्रेन्द्रयस्याधिष्ठानभूतकर्णशष्कुरुविहर्भोगे कार्यकारणशक्तेर्यत्र देशे शब्दो गृह्यते श्रोत्रेनिद्रयेण तत्राधिष्ठानभूतकर्णशष्कुरुविहर्भोगे कार्यकारणशक्तेर्यत्र देशे शब्दो गृह्यते श्रोत्रेनिद्रयेण तत्राधिष्ठानभूतकर्णशष्कुरुविहर्भोगे कार्यकारणशक्तेर्यत्र तृ तथा गृह्यन्त इति । नन्वभिव्यञ्जकानां संयोगिविभागानां श्रोत्रदेशेऽभावात्कयं तत्र शब्दश्वरणमिति चेत्तत्राऽऽह—वायवीयाः पुनिरित्यादिना । न तावत्संयोगिविभागास्तारुवादिदेशस्या एवं किं तु वायवीयाः सन्तः कर्णशष्कुरुविहशपर्यन्तं प्रादुर्भवन्ति । तेषां चाप्रत्यक्षवा- यवीयत्वादुपर्छिधः परं न भवति । वर्तन्त एव श्रोत्रदेश इति नानुपपन्नं तत्र शब्दश्वरहणमिति भावः । अत एवेति । यतः पूर्वोक्तरीत्या श्रोत्रदेश एवेकस्मिन्शब्दो गृह्यते न त्वनेकेषु वक्तृवक्तप्रदेशेपु तत एवेत्वर्थः । भकारान्तरेणापि शब्दस्यैकदेशस्यतामाह—आकाशदेशश्चेत्यादिना ।

ननु यत्र श्रोत्रैकत्वं वक्तृबहुत्वं च तत्र पूर्वोक्तरीत्या नानादेशेषूपलिध्धर्भवतु आत्तिः । यत्र तु श्रोतृबहुत्वं तत्र परमार्थत एव देशभेदाच्छब्दस्वरूपमपि भिग्नेत । आकाशदेशत्वेऽपि च शब्दस्याऽऽकाशप्रदेशानां भेदालानुपपला नानादेशता । अतश्य युगपलानादेशोपलम्भाच्छब्दस्य भेदो भेदाच कार्यता च सिध्यतीत्यत आह—आपि चेत्यादिना । ऐकरूप्ये सतीति । स एवायमित्येवं प्रत्यक्षप्रत्याभिज्ञयेकरूप्यावगमाल देशभेदेन लिङ्केन शब्दभेदानुमानं संभवति प्रत्यक्षविरोधादिति भावः ॥ १५ ॥

यत्तं प्रकृतिविकृत्योश्चेति सूत्रेण यकारादिरूपेणेकारादेविकियमाणत्वादानित्य-त्वम् । विकियमाणत्वं च स्मृतिसादृश्याम्यामिति तत्पारहारार्थे सूत्रम्—वर्णान्तरम-विकार इति । तद्वचाचष्टे— न चेत्यादिना । न तावदृध्यत्रेत्यादाविकारयकारयोः हि यकारं मयुक्जाना इकारमुपाद्दते । यथा कटं चिकीर्घन्तो बीरणानि । न च साहत्र्यमात्रं दृष्ट्वा प्रकृतिर्विकृतिर्वोच्यते । न हि द्धिपिटकं दृष्ट्वा कुन्दिपटकं च प्रकृतिविकारभावोऽवगम्यते । तस्म।द्यमप्यदोषः ॥ १६ ॥

# नादवृद्धिपरा ॥ १७ ॥

यश्चैतद्वहुभिभेरीमाधमद्धिः शब्दम्रश्चारयद्भिमेहाञ्शब्द उपलभ्यते, तेन प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचय इति गम्यते । नैवम् । निरवयवो हि शब्दः । अवयवभेदानवगमाभिरवयवत्वाद्य महत्त्वानुपपत्तिः । अतो न वर्षते शब्दः । मृदुरेकेन बहुभिश्चोद्यार्यमाणे तान्येवाक्षराणि कर्णशष्कु-

प्रकृतिविकृतिभावः किं तु वर्णान्तरमिकाराद्यकारः । कृत इति चेदित्थम् । न ताविद्को यणचीति सूत्रेणेकारयकारयोः प्रकृतिविकृतिभावः सिध्यति । तादृशसूत्रस्य हि नायमर्थो यदिकारपरिणामेन यकारः कर्तन्य इति । कृत इति चेत् । एवं हि शास्त्राद्याः वुक्तम्—सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे नियमार्थं न्याकरणामिति । प्रकृतिविकृतिभावकथनेऽसिद्धस्येव शब्दस्य साधनापत्तिः। अतो नायमर्थः । किं त्वयमर्थः—आचि परतो न इक्प्रस्याः साधुः किं तु यण्प्रयोग एवेति । लोकदृष्टचनुसारेणापीकारयकारयोः प्रकृतिविकृतिभावो न सिध्यतीत्याह—न दीत्यादिना । यथा कटं चिकीर्पन्तो वीरणाख्यांस्तृणविशेषानुपाददाना उपलम्यन्ते तृणविशेषकटयोः प्रकृतिविकृतिभाव इत्यर्थः । यकारप्रयोगं कुर्वाणा इकारं स्वीकृर्वते । नातस्तयोः प्रकृतिविकृतिभाव इत्यर्थः ।

स्मृतिबलेन प्रकृतिविकृतिभावासिद्धाविष सादृश्यमात्रेण सिध्यतु स इति शङ्कामनै-कान्तिकत्वप्रदर्शनेन निराकरोति—न चेत्यादिना । दिधिषटककुन्दिषटकयोः सत्यिष भावस्यादिना सादृश्ये प्रकृतिविकारभावो नावगम्यत इति तत्र व्यभिचार इति भावः॥१६॥

यदुक्तं दृद्धिश्च कर्तृभूक्षाऽस्योति सूत्रेणोच्चारियतृबाहुल्याल्पत्वाभ्यां शब्दे महत्त्वाल्पत्वप्रतीत्या सावयवत्वावश्यकत्वाद्नित्यत्वामिति, तादृशहेतोरसिद्धत्वकथनार्थे सूत्रम्—नादृद्धिपरोति । तदेतत्सूत्रं व्याचक्षाणः पूर्वपक्ष्युक्तमनुभाषते—यचैतदित्यादिना गम्यत इत्यन्तेन । पूर्वपक्ष्यभिमतं प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचयं निराकरोति—नेविमत्यादिना । उत्तरत्र सिद्धान्तसूत्रेण शब्दानित्यत्वस्य प्रसाधायिष्यमाणत्वात्तद्भि-प्रायेणाऽऽह—निरवयवो द्वीत्यादिना न वर्धते शब्द इत्यन्तेन । कथं तार्हं कर्तृ-वाहुल्याल्पत्वाम्यां शब्दे महत्त्वाल्पत्वप्रतीतिरित्यत आह—मृदुरेकेनेत्यादिनोपल-भयनत इत्यन्तेन । अयमाश्यः । बहुपूचारयत्सृत्पद्यमाना वायवीयाः संयोगविभागा नादशब्दवाच्याः पृथकपृथक्शब्दमिनव्यञ्जयन्तः स्वगतमुपचयं शब्दे समारोपयन्तो

लीमण्डलस्य सर्वी नेमिं व्यामुवद्धिः संयोगविभागैनैरन्तर्येणानेकशो ग्रहणान्महानिवावयववानिवोपलभ्यन्ते । संयोगविभागा नैरन्तर्येण क्रियमाणाः शब्दमभिव्यञ्जन्तो नादशब्दवाच्याः। तेन नादस्यैषा रुद्धिर्न श्वब्दस्याति ॥ १७ ॥

# नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वात् ॥ १८ ॥

नित्यः शब्दो भवितुमहिति। कुतः । दर्शनस्य परार्थत्वात् । दर्शनमु-चारणं तत्परार्थे परमर्थे प्रत्यायितुम् । उच्चरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे न चान्योऽन्यानर्थं पत्यायितुं शक्तुयात् । अतो न परार्थमुच्चार्येत ।

महत्त्वादिनुद्धिमुपजनयान्ति । न स्वतः शब्दे वृद्धिरुपपद्यते । तम्य वक्ष्यमाणरीत्या नित्यत्वेन निर्वयवत्वादिति । सूत्रस्थनादशब्दार्थं विवृणोति--संयोगविभागा इत्या-दिना। वायवीयाः संयोगविभागाः शब्दाभिन्यञ्जकीमृता नादशब्दवाच्या इत्यर्थः । तथा चायं सूत्रार्थ:--या पूर्वपक्ष्युक्ता शब्दस्य वृद्धिः सा नादवृद्धिपरा नादस्यैवपा वृद्धिर्न शब्दम्य । निरवयवत्वादिति ॥ १७ ॥

एवं तावत्षड्मिः सुत्रैः परपक्षं प्रतिक्षिप्य तावन्मात्रेण म्वमिद्धान्तासिर्द्धि मन्यमानः स्वपक्षसाधकयुक्तिमाह भगवानसूत्रकारः — नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वादिति । एतत्सुत्रं व्याचष्टे-नित्यः शब्द इत्यादिना । अत्र च दर्शनस्य परार्थत्वादिति न शब्दे नित्यत्वानुमापकं लिङ्गं, येन हेतोः पक्षधर्मता न सिध्येत्। परार्थत्वस्य दर्शनमात्रध-र्मत्वात् । किं त्वर्थापात्तिप्रदर्शनपरामिदम् । तथा चायमर्थः — यदि शब्दो नित्यो न भवति तदा परार्थ परानर्थ प्रत्यायितुं द्रश्नेनमुचारणं नोपपचेतेति । एतादृशार्था-पत्तिप्रदर्शनपरतया दर्शनस्य परार्थत्वादित्यंशं व्याचछे—दर्शनमुचारणमित्या-दिना । दृश्यते शब्दोऽनेनेति व्युत्पत्त्या दर्शनशब्द उच्चारणार्थकः । तचोचारणं न स्वतः फलकूपम् । अतोऽवश्यं केनाचित्फलेन भावितन्यम् । तदालोचनायां फलवतो गवानयनादिव्यापारस्याङ्गभृतो यो गवानयनादिरूपार्थप्रत्ययः स तत्फलेनैव फलवानिति शब्दस्योचारणसंस्कृतस्य फलसाकाङ्सस्य फलमिति योग्यतयाऽवधार्यते । तादशार्थ-प्रत्ययफलकत्वं च शब्दम्य नित्यत्व एवोपपद्यते न त्वनित्यत्व इत्याह—जचिरितमात्र इत्यादिना । अयमारायः । प्रत्युचारणमन्यम्यान्यस्य कियमाणस्य शब्द्स्यार्थप्रत्याय-कत्वं नैव संभवति । संबन्धग्रहणासंभवात् । अगृहीतमंबन्धस्य च नैवार्थप्रत्यायकत्वम् । अथ न विनष्टस्ततो बहुश उपलब्धत्वादर्शवगम इति युक्तम् ।

अर्थवत्सादृश्यादर्थावगम इति चेत् । न काश्चिदर्थवान्सर्वेषां नव-त्वात् । कस्यचित्पूर्वस्य कृत्रिमसंवन्धो भविष्यतीति चेत् । तदुक्तं सद्य इति चावगते व्यामोहात्पत्ययो व्यावर्तेत शालाशब्दान्मालाप-त्यय इव ।

तथात्वे सर्वस्यापि शब्दम्य सर्वार्थप्रकाशकत्वापत्तेः । नाष्यन्यस्मिञ्ज्ञातसंबन्धे सत्य-न्यस्य प्रत्यायकत्वं संभवति । गोश्चव्दं गृहीतमंत्रन्ये सत्यश्चश्चव्दस्य प्रत्यायकत्वा-द्शीनात् । अतो न क्षणिकस्य शब्दस्य संबन्यज्ञानं भवितुमईतीति दृरापास्तमर्थप्रत्याय-कत्वामिति । शब्दस्य नित्यत्वाम्युपगमे तु पूर्वोक्तसर्वदोषपरिहारः संभवतीत्याह— अथ न विनष्ट इत्यादिना । शब्दस्य नित्यत्वे तु तस्यैव शब्दस्य पुनःपुनरुचारणे बहुरा उपलम्यमानत्वात्संभवति संबन्यग्रहणमर्थप्रत्यायकत्वं चेति भावः ।

नन्वसदृशम्य शब्दान्तरम्यार्भप्रत्यायकत्वासंभवेऽपि यः शब्दो गृहीतसंबन्धेनार्थवता शब्देन सदृशः स त्वन्योऽप्यर्थे प्रत्याययत्येवेत्याशयेन शङ्कते--अर्थवत्सादृश्या-दित्यादिना । परिहरति-न कश्चिदित्यादिना। न हि द्विश्चिर्वाऽनुपलन्धस्य शब्दस्य संबन्धग्रहणं संभवति । अन्वयर्व्यातरेकाभावात् । तथा च कम्यापि राज्दस्य संबन्धग्रहण-पूर्वकार्थप्रत्यायकत्वस्य दुर्घटत्वात्केन शब्देन गृहीतसंबन्धेनार्थवता कस्य शब्दस्य सादृश्यं वर्णनीयामिति न सदशशञ्दाद्र्यावगतिसिद्धिरिति भावः । ननु इतरशञ्दानां साद-इयप्रतियोगित्वासंभवेऽपि कस्यचिदेकस्य जगदादिवर्तिनः शब्दस्य कृत्रिमः संबन्धो भविष्यतीति तस्यार्थवत्त्वसंभवेन तत्सादृक्ष्यादुत्तरोत्तरशब्दानामर्थप्रत्यायकत्वं भवत्येवे-त्याशयेन शङ्कते—कस्यचिदित्यादिना । पश्हिरति— वदुक्कमित्यादिना ।

सर्वशब्देष्वप्रासिद्धार्थेषु संबन्धकरणं नेव शक्यामिति संबन्धाकरणे या युक्तिः प्रद-ार्रीता सैवात्राप्यनुसंबेयेति सावः । सहशाद्र्थप्रतीतौ द्रापान्तरमपि द्र्शयति—सहश इत्यादिना मालाप्रत्यय इवेत्यन्तेन । अयं भावः । यदि साहक्यनिबन्धनोऽयमर्था-वगमस्तदा बाष्पदर्शनमनितााक्षेत्रुद्धिवच्छालाशब्दमनितमालाप्रत्ययवच कदाचिद्धाध्येत । न तु तथा बाध्यते । गतादिशब्द्जानितग्वाद्यर्थावगमस्य कदाचिद्प्यबाध्यमानतया सर्वसंप्रतिपन्नत्वात् । न च सादृश्यनिवन्धनस्थापि ज्ञानस्य वाधाभावादेवाश्रान्तत्वं शङ्क्यम् ।

तद्वदेव शब्दैकत्वस्यापि प्रत्यभिज्ञावगतस्य बाधकाभावाद्श्रान्तिविषयत्वायोगात्।

यथा गावीशब्दात्सास्नादिमति प्रत्ययस्यानिवृत्तिस्तद्वद्भविष्यतीति चेत्। न हि । गोशब्दं तत्रोचारियतुमिच्छा । नेहान्यशब्दोधिचार-यिषा। न चैकेनोचारणायत्नेन संव्यवहारश्रार्थसंबन्धश्र शक्यते कर्तुम्। तस्माद्दर्शनस्य परार्थत्वाश्रित्यः शब्दः ॥ १८॥

# सर्वत्र यौगपदात् ॥ १९ ॥

गोश्चन्द उच्चरिते सर्वगवीषु युगपत्मत्ययो भवति । अत आकु-तिवचनोऽयम् । न चाऽऽकृत्या शब्दस्य संबन्धः शक्यते कर्त्तु, निर्दिश्य श्चाकृतिं कर्ता संबध्नीयात् । गोपिण्डे च बहूनामाकृतीनां सद्भावा-

ननु सदशनितस्यापि प्रत्ययस्य कचिद्व्यावृत्तिद्शीनात्तद्वद्रत्रापि भविष्यतीति शक्कते— यथा गावीश्रव्दादित्यादिना । परिहरति——नद्दीत्यादिना । अत्र नद्दीति च्छेदः । उक्तशङ्का न कार्येत्यर्थः । गोश्रव्दिमित्यादि । या गाव्यादिशब्दाद्रोनुद्धिः सा न सादश्यनिनन्धना किं तु तदुपस्थापितमूलभूतगोशब्दजानिता । इयं तु गावीशब्दा-युक्तिर्मृलभूतगोशब्दोचारणाशक्तिप्रयुक्तैवेति भावः ।

ननु मा भूदनुच्चरितस्योचरितनष्टस्य वा संबन्धकरणमुचार्यमाणस्य तु क्रियतां व्यवहारोऽपि तदेव क्रियत इति संबन्धकरणमाशङ्क्याऽऽह——न चैकेनेत्यादिना । उचारणसंबन्धकरणव्यवहारिक्रयाणां क्रमस्वभावत्वात्कः कुर्याद्युगपत्कचिदितिभावः । इदं च भाष्यं तदुक्तमिति भाष्यानन्तरं भंवितुमुचितं संदर्भसांगत्यासिद्धचै । प्रकृतमुप-संहरति——तस्मादिति ॥ १८॥

सिद्धान्ते युक्त्यन्तरकथनार्थं सृत्रम्—सर्वत्र यौगपद्यादिति । तन्द्याचष्टे——गोशब्द उचारित इत्यादिना । गोशब्दोचारणे सति सर्वगोविषयकः प्रत्ययो युग-पज्जायते ।

ततश्च गोशब्दादिराकृतिवचन इत्यवगम्यते । अन्यथा व्यक्तिवचनत्वे तव्यक्तिः मान्नप्रत्यय एव भवेत् । इत्येवं सूत्राक्षरार्थमुपवर्ण्यं तत्तापर्यछ्वधं शब्दिनित्यत्वं प्रतिः पादियतुमाह—न चेत्यादिना । शब्दस्य विना प्रयोगबाहुरुयेन सकुच्छूयमाणस्य गवादिशब्दस्यानित्यत्वेनाभिमतस्य आकृत्या वाच्यभूतया संबन्धः संज्ञासां ज्ञिः छक्षणः कर्तुं न शक्यते कथियेतुं ग्रहीतुं वा न शक्यत इति भाष्यार्थः । कथिमिति चेदाह—निर्दिश्य द्दीत्यादिना । कर्ता संबध्नीयादिति । संबन्धकथिता संबन्धं कथियेदित्यर्थः । अङ्गर्यादिनाऽऽकृतिविशेषानिर्देशपूर्वकमानित्यस्यापि शब्दस्य संबन्धकथने कृतो न संभवतीत्यत आह्—गोषिण्डे चेत्यादिना । अयमाश्चरः । एकस्मि-

च्छन्दमन्तरेण गोशन्दवाच्यां विभक्तामाकृतिं केन प्रकारेणोपदेश्च्यति । नित्ये तु सति गोशन्दे बहुकृत्व उच्चरितः श्रुतपूर्वश्चान्यासु गोन्याक्तिष्व-न्वयन्यतिरेकाभ्यामाकृतिवचनमवगमयिष्यति । तस्मादपि नित्यः॥१९॥

### संख्याभावात् ॥ २० ॥

अष्टकुत्वो गोशब्द उच्चरित इति वदन्ति नाष्टौ गोशब्दा इति । किमतो यथेवम् । अनेन वचनेनावगम्यते प्रत्यभिजानन्तीति । वयं तावत्प्रत्य-भिजानीमो न नः करणदीर्वस्यम् । एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति स

न्गोपिण्डे पार्थिवस्वद्रव्यस्वादिरूपाणां बह्वीनामाकृतीनां सद्भावाद्विना प्रयोगबा-हुल्येन गोशब्द्वाच्यां गोत्वरूपामाकृति विभक्तां गोशब्दादिरन्वयव्यतिरेकाम्यां नावगमयोदिति । नित्यं शब्देऽम्युपगम्यमाने तस्य बहुकृत्व उच्चारणश्रवणसंभवादन्व-यव्यतिरेकाम्यां तत्तदाकृतिविशेषावगमकृतवं सुलम्भित्याह — नित्ये त्वित्यादिना । उपसंहरति — तस्मादित्यादिना । एतत्सूत्रम्थभाष्यस्यार्थान्तरोपपादनं तिवराकरणं च वार्तिकं दृष्टव्यम् ॥ १९ ॥

सिद्धान्ते युक्त्यन्तरकथनार्थं सूत्रम्—संख्याभावादिति । तब्धाचष्टे—अष्टकृत्वं इत्यादिना । अत्राष्टकृत्वं इत्येवं कृत्वसुच्प्रयोगात्तस्य च क्रियाम्यावृत्तिगणने विहिन्तत्वात्पूर्वोचरितशब्दस्येव पुनरुचारणमावर्तते ।

न हीयमुचारणावृत्तिः शब्दान्तरत्वे भवितुमहिति । शब्दभेदे ह्यङ्गीक्रियमाणेऽष्टौ गोशब्दा इत्येव प्रयोगः स्यान्न च तथा दृश्यतः इति भावः । किमतो यद्येविमिति । अस्य भाष्यस्यायमर्थः । मुक्तवन्तोऽद्याष्ट्रकृत्वो ब्राह्मणा इत्यादे ब्राह्मणादिद्रव्यभेदेऽपि कृत्वसुच्प्रत्ययद्शेनादनेकान्तः कृत्वसुच्प्रत्ययो न द्रव्यैक्यसाधक इति । एतच्छङ्कां परिहरन्नाह—अनेन वचनेनेत्यादिना । अयं भावः । नायं कृत्वसुच्प्रत्ययप्रयोगः स्वरूपेणेव शब्दाभेदे लिङ्गतयोच्यते । येनानेकान्तिकत्वमुच्यते । किं तु प्रायेण प्रत्यभिन्नासाहचर्यं कृत्वसुच्प्रत्ययस्यास्तीति तादृशप्रत्यभिन्नाज्ञापनार्थोऽयं कृत्वसुजुपन्यास इति । ननु स्वसंवेद्यमेव प्रत्यभिन्नानं किमन्न कृत्वसुजुपलक्षणेनेत्यत आह—वयं ताब-दित्यादिना । सत्यमात्मीयप्रत्यभिन्नानं स्वसंवेद्यम् । तस्य तु करणदोषाशङ्कानिराकरणाय सर्वजनीनत्वं साधियितुं कृत्वसुजुपलक्षणमिति भावः। न नः करणदोर्वत्यभिति । यतोऽन्येऽपि स एवायमिति प्रत्यभिन्नानन्त्यतोऽस्मासु करणदौर्वल्याशङ्का न कार्येत्यर्थः ।

एवायामिति। मत्यभिजानानाः प्रत्यभिजानन्ति चेद्वयमिवान्येऽपि नान्य इति वक्तमईन्ति । अथ मतमन्यत्वे सिति सादृश्येन व्यामृद्धाः स इति वक्ष्यन्ति । तम् । न हि ते सदृश इति प्रतियन्ति किंतिर्हि स एवायमिति । विदिते च स्फुटेऽन्यत्वे व्यामोह इति गम्यते । न चायमन्य इति प्रत्य-क्षमन्यद्वा प्रमाणमस्ति । स्यादेतत् । बुद्धिकर्मणी अपि ते प्रत्यभिज्ञायते । ते अपि नित्ये पापनुतः । नेप दोषः । न हि ते प्रत्यक्षे । अथ प्रत्यक्षे नित्ये एव । ह्यस्तगस्य यव्दस्य विनाशादन्योऽद्यतन इति चेत् ।

अतः प्रत्यभिज्ञानमिहिस्नेक्यमेव शब्द्स्याऽऽश्रयणीयिमित्याह्-प्रत्यभिजानाना इत्या-दिना । ननु इन्द्रियदोपनिमित्ता भ्रान्तिः पृथेक्तिमर्वजनीनतया निराकर्त्त शक्यते । साद्दरयादिरूपविषयदोपनिमित्ता भ्रान्तिस्तु सर्वेषामिष स्यादेवेति नानया सर्वजनीन-याऽपि प्रत्यभिज्ञया शब्देक्यसिद्धिरित्याशयेन शक्कते—अथ मतिमत्यादिना । तामिमां शङ्कां परिहरति — तन्नेत्यादिना । अयमाशयः । यत्र सदश एवेति नित्यं दढा मतिः, कदाचित्स इति प्रत्यभिज्ञानं तत्र तस्य भ्रान्तित्वमवकल्पते । इह तु स एवायं शब्द इत्येव नित्यं दृढं विज्ञानं जायते न तु कदाचिद्पि तत्सदश इति । अतो नास्याः प्रत्यभिज्ञाया भ्रान्तित्वं युज्यत इति । इममाशयं स्फुटयन्नाह—विदिते चेत्यादिना ।

ननु प्रत्यिमिज्ञारूपछिङ्गेन यदि शब्दे नित्यत्वं साध्यते तदाऽनित्यत्वेनाभिमतयोबुद्धिकर्मणोरिप प्रत्यिमिज्ञायमानत्वाद्नैकान्तिकत्वं हेतारिनि शङ्कते—स्यादेतदित्यादिना समाधत्ते—नेप दोप इत्यादिना । प्रत्यिमिज्ञाया छिङ्गत्वेऽपि नानैकान्तिकत्वं प्रत्यक्षत्वेन विशेषणात् । न हि धीकर्मणोः प्रत्यक्षत्वमन्तीत्याशयेनाऽऽह—
न हि ते प्रत्यक्षे इत्यादिना । प्रत्यक्षत्वं नात्र श्रीप्रप्रत्यक्षत्वं विवक्षितं नातो घटादिषु व्यभिचारः । न चैवमपि वायुधर्ममृतेषु ध्वनिषु व्यभिचार इति शङ्कचम् । ध्वन्यन्यत्वेनापि विशेषणात् । न चैवमपि कर्मणः प्रत्यक्षत्वाद्यत्यक्षत्वाभिधानं कथमिति वाच्यम् ।
परमाण्वाद्याश्रितकर्माभिप्रायेण तद्भिवानात् । बुद्धेश्च ज्ञानक्ष्पाया अप्रत्यक्षत्वं शृत्यवाद एव साधितम् । प्रत्यक्षद्वय्वर्तिनीना तु क्रियाणां शव्द्वदेव प्रत्यक्षत्वं नित्यत्वं
चेष्टमेवेति विपक्षत्वाभावात्र तत्र व्यभिचार इत्याशयनाऽऽह—अथ प्रत्यक्षत्वं नित्यत्वं
प्वेति । नन्वेवमपि बुद्धेर्ज्ञानक्षपायाः कथं प्रत्यक्षत्वं कथं वा नित्यत्वभिति चेदित्यम् ।
बुद्धिशब्देनात्र चैतन्यस्वभावः प्रमातेव छक्षणयोच्यते । स च प्रत्यक्षो नित्यश्चेति
न कोऽपि दोषः । ननु ह्यम्तनस्य शव्दस्याद्यानुपलम्भादिनष्ट एव स इति अन्योऽयमद्यतनः शब्दः । अतः प्रत्यभिज्ञा व्यामोहरूपयेनिति शङ्कते— ह्यस्तनस्योति । समा-

नेष विनष्टः । यत एनं पुनरुपलभामहे । न हि प्रत्यक्षदृष्टं मुहूर्तमदृष्ट्वा पुनरुपलभ्यानं पत्यभिजानन्तो विनष्टं परिकल्पयन्ति । परिकल्पयन्तो दितीयसंदर्शने माति जायायां पितिर वा नाऽऽश्वस्युः । न ह्यनुपल्लम्भमात्रेण नास्तीत्यवगम्य नष्ट इत्येव कल्पयन्ति । अप्रमाणतायां विदितायां नास्तीत्यवगच्छामः । न हि प्रमाणे प्रत्यक्षे सत्यप्रमाणता स्यात् । अस्तीति पुनरुच्यामोहेनावगम्यमाने न कचिद्प्यभावः । न चासिद्धेऽभावे च्यामोहः । न च सिद्धोऽभावः । तस्माद्साते च्यामोहे नाभावः । तदेतदानुपूर्व्या सिद्धम् । तस्मात्पुरस्तादनुचारितमनुपलभमाना अपि न विनष्ट इत्यवगन्तुमहिन्त । यथा गृहािक्यिताः सर्वगृह-जनमपश्यन्तः पुनः प्रविश्योपलभमाना अपि न पाक्पवंशादिनष्ट इत्यवगन्तुमहिन्त । तददेनमपि नान्य इति वक्तमर्हन्ति ।

येऽपि सर्वेषां भावानां प्रतिक्षणं विनाशमभ्युपगच्छन्ति तेऽपि न

अयमाञ्चयः । यदि राब्दे भवन्त्याः प्रत्यभिज्ञाया व्यामोहत्वं तदा स्यादेतदेवम् । न त्वत्र भ्रान्तित्वे कारणं वाधकज्ञानादिकं राव्द्रभेद्वोधकं वा प्रमाणमनन्यथाभिद्ध-मस्ति । यदि प्रत्यभिज्ञाभ्रान्तित्वेनव राब्द्रभेदः साध्यते तर्हि ताहराभेद्रभिद्धचर्यानं प्रत्यभिज्ञाभ्रान्तित्विमिति सुव्यक्तं परस्पराश्चयत्वम् । अतः प्रत्यभिज्ञामाहिन्ना पूर्वी-पल्य्य एव राब्दः पुनः पुनरुपल्म्भकसामध्यनुरोधनोपल्य्यत इति नित्य एव राब्द् आश्चयणीय इति । अमुमेवार्थं विराद्यति—न हीत्यादिना वक्तुमर्हन्तीत्यन्तेन । माष्यमत्र सुमगम् । ननु सर्वभावाना क्षणिकत्वात्कथं शब्दम्य नित्यता । कि पुनः प्रमाणं सर्वभावानां क्षणिकत्व इति चेत् । अर्थापितिसिति वृमः । तथा हि । प्रयत्नर्पक्षितानामपि घटादीनां कियताऽपि कालेनावयवक्षयविश्वरेपवरोन विनाशो हृदयते विनेव मुसलप्रहारादिभिः । सोऽयं विनाश उत्पत्तिप्रभृति किंचित्किचिद्नयथात्वमन्तरेण नोपप्यत इति घटादयो भावाः प्रतिक्षणं विनाशिन इति शब्दोऽपि भावस्तर्येव भविद्यमर्देनतिति सौगतम्तेनाऽऽशङ्कच पार्रहर्ति— येऽपीत्यादिना । इतरभावानामन्ते क्षयदर्शनात्कथंचित्काणिकत्वेऽपि शब्देऽन्तस्यैवाभावेन क्षयस्याप्यदर्शनेन पूर्विक्तरीत्या प्रत्य-भिज्ञाप्रमाणेन नित्यत्वमेवाऽऽस्थेयम् ।

वस्तुतस्त्वित्तरभावेष्विपि क्षणिकत्वं दुःसाधम् । तत्रापि स्थायित्वसाधिकाया अवाधि-तप्रत्यभिज्ञाया दर्शनादित्येतन्मन्यन्त इत्यवेन भाष्यकारेण सृचितम् । एवं च प्रत्य-भिज्ञारूपेण प्रत्यक्षप्रमाणेन शब्दस्यवयं नित्यत्वे च सिद्धेऽनुमानाद्भेदोऽनित्यत्वं च न

धत्ते - नैप विनष्ट इति ।

शक्तुवन्ति शब्दस्य वदितुम् । अन्ते हि भयदर्शनाते मन्यन्ते। न च शब्दस्यान्तो न च भयो छक्ष्यते । स इति मत्यक्षः मन्ययः सदश्च इत्यातुमानिकः । न च प्रत्यक्षविरुद्धमनुमानमुदेति । स्वकार्यं वा साध-यति । तस्मानित्यः ॥ २०॥

### अनपेक्षत्वात् ॥ २१ ॥

येषामनवगतोत्पत्तीनां द्रव्याणां भाव एव छक्ष्यते तेषामापे केषांचिद्रनित्यता गम्यते, येषां विनाशकारणमुपलभ्यते । यथा अभिनवं
पटं दृष्ट्या । न चैनं कियमाणमुपलब्धवान् । अथ वाऽनिस्यत्वमवगच्छित रूपमेव दृष्ट्या । तन्तुव्यतिषङ्गाजनितोऽयं तन्तुव्यतिषङ्गाविनाशाचनतुविनाशाद्वा विनश्यतीत्यवगच्छिति । नैवं शब्दस्य किंचित्कारणमवगम्यते यद्विनाशाद्विनङ्क्ष्यतीत्यवगम्यते ॥ २१ ॥

### प्रख्याभावाच्च योगस्य ॥ २२ ॥

इदं पदेभ्यः केभ्यश्चिदुत्तरं सूत्रम् । नतु वायुकारणकः स्यादिति वायुक्द्रतः संयोगविभागैः शब्दो भवतीति । तथा च शिक्षाकारा

युक्तमङ्गांकर्तुं प्रत्यक्षविरुद्धस्यानुमानस्योत्पत्तेरेवासंभवेन कार्यसाधकत्वस्य दूरापास्तत्वा-दित्याशयेन प्रकृतसूत्रार्थोपवर्णनमुपसंहरति —स इतीत्यादिना ॥ २०॥

एवं यदा प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य श्रवणकालमितकस्य कालान्तरेऽण्यवस्थानं साधितं तदा स्वारमिकं नाशे निरम्ते हेत्वन्तरस्य नाशकस्याभावादि नित्यत्वभेवैष्टव्यमित्यभि-प्रायेणाऽऽह — अनपेक्षत्वादिति । इदं सूत्रं व्याचष्टे — येषामित्यादिना । यथा पटाविद्वव्येष्वनवगतोत्पत्तिकेष्वि विनाशकारणीभृतानामुपलम्भादिनाशिताऽवगम्यते, नेवं शब्दस्य किंजित्कालमवस्थायिनः पश्चादिनाशकारणमवगम्यते । अतोऽनपेक्षत्वा-दंपक्षितविनाशकारणाभावान्नित्य एव शब्द इति भावः ॥ २१॥

ननु वायुरापद्यते शब्दतामित्यादिशिक्षाकारवचनात्पटादिवद्वायवीयोऽवयविद्वव्यवि शेषः शब्दः । अतम्तद्वदेवावयवसंयोगविशेषविनाशात्संभवत्येवास्य विनाश इति शङ्कानिराकरणार्थं सृत्रम्—प्रक्याभावाच योगस्येति ।

तह्च। चष्टे--इदं पदेभ्य इत्यादिना । पदेभ्यः केभ्यश्विदिति । शङ्काबोधकेभ्य अत्मन्नतया काल्पितेभ्यः पदेभ्य इत्यर्थः ।

इक्ष्मिपपादयति— निनवत्यादिना । मृत्रार्थप्रदर्शनपुरःसरमुक्तराङ्कां परिहरति—

आहु:-वायुरापचते शब्दतामिति । नैतदेवम् । वायवीयश्रेचछब्दो भवे-द्वायोः संनिवेशिवशेषः स्यात् । न च वायवीयानवयवाञ्शब्दे सतः मत्यभिजानीमो यथा पटस्य तन्तुमयान् । न चैवं भविते । स्याचेदेवं स्पर्भनेनोपछभेपाहि । न च वायवीयानवयवाञ्शब्दगतान्स्पृशामः । तस्मान वायुकारणकः । अतो नित्यः ॥ २२ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ २३ ॥

लिङ्गं चैवं भवति, वाचा विरूपिनत्यया इति। अन्यपरं हीदं वावयं वाचो नित्यतामनुवद्ति । तस्माश्चित्यः शब्दः ॥ २३ ॥ [७]उत्पत्ती वाऽवचनाः स्युर्थस्यातिन्निमित्तत्वात् ॥ २४ ॥ पू० ॥ यद्यप्योत्पत्तिको नित्यः शब्दः संबन्धश्च तथाऽपि न चादनालक्षणो

नैतदेविमत्यादिना । सूत्रस्य चायमर्थः । प्रकृष्टा ख्या ख्यातिः प्रख्या । प्रत्यक्षा-त्मिका प्रत्यभिज्ञेति यावत् । योगस्येति । वायवीयावयवयोगस्येत्यर्थः । तथा च शब्दस्य वायुकारणकत्वपक्षे वायुकार्यत्वेनाभिमते शब्दे तन्तुकार्यत्वेनाभिमते पटे तन्तु-संयोगस्येव कारणीभृतवायवीयावयवसंयोगस्य प्रात्यक्षिकप्रत्यभिज्ञाभावाल वायुकारण-कत्वं शब्दस्येति नानित्यत्वभिति भावः ॥ २२ ॥

सिद्धान्ते युक्त्यन्तरकथनार्थ सूत्रम्—लिङ्ग्दर्शनाचिति । तह्याचिटे—लिङ्गं वेत्यादिना । लिङ्गं नामान्यपरं सदन्यार्थद्योतकं वाक्यम् । तचेह दृश्यत इत्याह—वाचा विरूपितत्ययेति । विरूपा च सा नित्या चेति विश्रहः । रूपयतीति रूपं कर्ता । विगतं रूपं यस्या इति कर्तृरहितेत्यर्थः । अत एव नित्या वागित्यर्थः । इयं च श्रुतिरिष्ठस्तुतिपरा सती वाचो नित्यत्वं द्योतयतीति लिङ्गं भवतीति । प्रकृतं शब्दः नित्यत्वसिद्धान्तमुपसंहरति—तस्मादिति ॥ २३ ॥

इति शब्दानित्यत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥

अत्राधिकरणे चोद्नारूपाणि वेद्वाक्यानि विषयः । तेषां धर्माधर्मयोः प्रामाण्य-मस्ति न वेति संदेहः । न संभवतीति पूर्वः पक्षः । चोद्नाप्रामाण्यनिरूपणात्पादाष्ट्याय-संगती स्पष्टे । पूर्वाधिकरणोपिर त्वःभेषिकी । इमां संगति प्रदर्शयन्त्रकृतपूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्टे—यद्यपीत्यादिना । औत्पत्तिक इत्यस्यैव विवरणं नित्य इति । औत्पत्तिक इति च सूत्रघटकोत्पत्तिपद्विवरणम् । वाशब्द्विवरणं—यद्यपीति । अवचना इत्यस्य विवरणं—न चोद्नास्त्रक्षण इति । अयं चात्र माण्यार्थः । यद्यप्याकृतिग्रन्थे पदा-र्थस्य शब्दाधिकरणसंबन्धाक्षेपपरिहारग्रन्थयोः पद्संबन्धयोश्च नित्यत्वं प्रमापितं तथाऽपि धर्मः । चोदना हि वाक्यम् । न हाग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इत्यतो वाक्याद्न्यतमात्पद्द्विहोत्रात्स्वर्गो भवतीति गम्यते । गम्यते तु पदत्रय उच्चिरते । न चात्र चतुर्थः शब्दोऽस्त्यन्यद्तः पदत्रयसमुदायात् । न चायं समुदायोऽस्ति लोके । यतोऽस्य व्यवहारादर्थोऽवगम्यते । पदान्यमूनि प्रयुक्तानि तेषां नित्योऽर्थः । अप्रयुक्तश्च समुदायः । तस्मान्तसमुदायस्यार्थः कृत्रिमो व्यामोहो वा । न च पदार्था एव वाक्यार्थः।

चोदनासूत्रे यद्वावयार्थे वेदवावयानां प्रामाण्यं प्रतिज्ञातं तत्र सिध्यति । वक्ष्यमाणप्रका-रेण वाक्यार्थप्रतिपत्ती मृलाभावात् । अनिमित्तायाश्च प्रतीतेरुत्पन्नाया अपि प्रतिभावद-प्रामाण्यापातात् । अतः शब्द्नित्यत्वप्रतिपाद्नप्रयासोऽनर्थक एव । यद्र्येऽयं प्रया• सस्तस्येव मूलाभावादसिद्धिरिति पुनराक्षिप्यत इति । वाक्यार्थप्रतीतिर्निर्मूलेत्येतदुपपाद-यितुमारभते — चोदना हि वाक्यमित्यादिना । अत्र प्रत्येकं पदानि वाक्यार्थमवगम-येयुरथवा श्रुयमाणपद्संघातब्यतिरिक्तमन्यत्विचिदाहोस्वित्पद्संघातऋपं वाक्यमुत पदार्था इति विकल्प्याऽऽद्यं निराकरोति-न हीत्यादिना पदत्रय उच्चरित इत्यन्तेन । गम्यते च पदत्रय उच्चरित इत्येतद्भाष्यं प्रत्येकं पदानां मूलन्वं न संभवतीत्येतत्परम् । न तु यथाश्रुतरीत्या समुदायम्य मृलत्वाभिघानपरम् । यतः समुदायस्य मृलत्वमुत्तरत्र निराकरिप्यते । द्वितीयं पक्षं निराकरोति -- न चात्रेत्यादिना समुदायादित्यन्तेन । तृतीयं निराकरोति - न चायं समुदाय इत्यादिना । इदं च भाष्यं न वैदिक-पद्समुदायमात्रामिशायं सर्ववाक्याणां वाक्यार्थम्लत्वितराकरणपरत्वात् । तेनायं भा-ष्यार्थः । अयमेवजातीयः समुदायो नाम छोके नास्तीति । न च छोके गामानयेत्याः दिसमुदायस्य विद्यमानत्वात्कथमसत्त्ववचनामिति वाच्यम् । यतोऽर्थसंबन्धार्धाना हि पदानां समुदायापत्तिः । अन्यथा गोरश्च इत्यादिप्वपि तत्व्रसङ्गात् । संबन्धश्च पदानां स्वरूपेणार्थसंबन्धद्वारा वा केनापि प्रकारेण न संभवतीत्येवं पदानि तावद्वणी वा स्वरू-पैर्ने कदाचन ( श्लो० षा० ए० ८४९ श्लो० ११)। विशेषणविशेष्यत्वं न स्याच्छुक्तत्वगोत्वयोः ( श्हो० वा० ए० ८५४ श्हो० २९ ) । इत्यादिना च वार्तिक एव विस्तरेण प्रपश्चितस्तर्त्रेव द्रष्टव्यः । अतः सत्त्वेनाऽऽपाततः प्रतिभासमानोऽपि लोके पर्समुदायः परमार्थतः सत्त्वेनाज्ञायमानत्वाद्मज्ञित्युच्यत इति । यत इति । येन विद्यमानत्वेन कारणेनेत्यर्थः । अस्य-समुदायस्य । व्यवहारात्-वृद्धव्यवहारात् । समुदायम्यासत्त्वमेवोपपाद्यति —पदान्यमूनीत्यादिना । समुदायस्य मूलत्वाभावमुप-संहरति - तस्मादित्यादिना । ननु गामानयेत्यादी गवादिपदार्था एवं वाक्यार्थः । तादृशपदार्थानां च पद्मृलत्वात्र निर्मूलो वाक्यार्थ इत्याशङ्कच परिहरति-- न च पदार्था एवेत्यादिना । पग्हिरमाप्यस्यायमाश्चयः । न तावत्यदार्था एव बाक्यार्थः ।

सामान्ये हि पदं प्रवर्तते विशेषे वाक्यम्। अन्यच सामान्यमन्यो विशेषः। न च पदार्थाद्वाक्यार्थावगितः। असंबन्धात् । असति चेत्संबन्धे किस्मिश्चित्पदार्थेऽवगतेऽर्थान्तरमवगम्येत । एकस्मिश्चवगते सर्वमवगतं स्यात्। न चैतदेवं भवति। तस्मादन्यो वाक्यार्थः।

स्यादेतत् । अप्रयुक्तादिष वाक्षादसित संबन्धे स्वभावादर्थावगम इति । यदि कल्प्येत शब्दो धर्ममात्मीयं व्युत्कामेत् । न वैष शब्द-धर्मो यदप्रयुक्तादिष शब्दादर्थः प्रतीयते । न हि प्रथमश्रुतात्कुतिश्च-च्छब्दात्केचिदर्थं प्रतियन्ति । तदिभिधीयते पद्धर्मोऽयं न वाक्यधर्मः । वाक्याद्धि प्रथमावगतादिष प्रतियन्तोऽर्थं दृश्यन्ते ।

नैतदेवम् । यदि प्रथमश्रुताद्वगच्छेयुरपि तर्हि सर्वेऽवगच्छेयुः पदार्थ-

पदं हि सामान्यरूपेऽर्थे वर्तते । वाक्यं तु अर्थान्तरान्वितरूपे विशेषे । तथा च सामान्यमात्रं पदार्थ इति स्थिते कचिद्नेकपदोचारणे सत्यिप द्वित्रादिसामान्यज्ञानमेव केवलं भवेत् । न तु विशेषरूपवाक्यार्थावधारणमिति । ननु तथाऽपि पदार्थावगममूलको वाक्या-र्थावगमोऽस्त्वित्येवं चतुर्थपक्षमाशङ्क्य निराकरोति—न च पदार्थादित्यादिना । असंबन्धादिति ।

पदार्थानां वाक्यार्थस्य च धूमाग्न्योरिव नियतसंबन्धाभावादित्यर्थः । अत्रायमाश्चयः । किमेकेकशः पदार्था वाक्यार्थमवगमयन्त्युत संहताः । आद्य एकेकपदार्थस्य बहुवाक्यार्थसाधारणत्वात्र नियमेनेकविशिष्टरूपवाक्यार्थप्रत्यायकत्वं संभवति । द्वितीये संहतानां तेषां तद्वाक्यार्थव्यतिरेकेणान्यत्र काचिद्पि प्रागनवगतानामसाधारणानेकान्तिकता स्याद्भृनित्या गन्धवस्वादित्यादौ गन्धवस्वादिवदिति ।

परस्परमसंबन्धेऽपि प्रत्याय्यप्रत्यायकभावेऽङ्गीक्रियमाणे दोपमाह—असित चेत्सं-वन्ध इत्यादिना । अन्यो वाक्यार्थ इति । संभावितसन्मूलको न भवतीत्यर्थः । ननु पूर्वमप्रयुक्तात्प्रथमश्रुताद्वाक्यात्स्वार्थे संबन्धग्रहाभावेऽपि स्वभावात्स्वार्थावगमः सिध्यती-त्यारायेन राङ्कते—स्यादेतदित्यादिना । परिहरति पूर्वपक्षी—यदि कल्प्येतेत्यादिना प्रतियन्तीत्यन्तेन । यद्येवं कल्प्यते तर्द्धगृहीतसंबन्धात्प्रथमश्रुतादिष शब्दादर्थप्रतीतिः स्यात् । न ह्येवं प्रतियन्तो हश्यन्त इति भावः । यद्यपि पदमज्ञातसंबन्धं न प्रत्यायकं तथाऽपि पदसंघातो वा पूर्वपूर्ववर्णजनितसंस्कारसहितो वाक्यान्त्यवर्णो वा संबन्धग्रहणा-नपेक्ष एव प्रथमश्रुत एव सन्वाक्यार्थ प्रत्याययिष्यतीति शङ्कते—तद्भिधीयत इत्या-दिना हश्यन्त इत्यन्तेन। परिहरति—नेतदेविमत्यादिना। यदि प्रथमश्रुताद्वाक्यार्थावगः विदोऽन्ये च । न त्वपदार्थविदोऽवगच्छन्ति । तस्मानैतदेवम् । नतु
पदार्थविद्धिर्प्यवगच्छद्धिरकृत एव वाक्यार्थसंबन्धो भविष्याति ।
पदार्थवेदनेन हि संस्कृता अवगमिष्यन्ति यथा तमेव पदार्थे द्वितीयादिश्ववणेनेति । नेति ब्रूमः । यदि वाक्येऽन्त्यो वर्णः पूर्ववर्णजनितसंस्कारसहितः पदार्थेभ्योऽर्थान्तरं प्रत्याययति, उपकारस्तु तदा न
पदार्थज्ञानाद्वकल्पते । तस्मान्कृत्रिमो वाक्यार्थपत्ययो व्यामोहो वा ।
न पदार्थद्वारेण संभवति वाक्यार्थज्ञानामिति ।

नन्वेवं भविष्यति सामान्यवाचिनः पदस्य गौरिति बाऽश्व इति वा, विश्लेषकं शुक्त इति वा कृष्ण इति वा पदमन्तिकादुपनिपतिति यदा, तदा वाक्यार्थोऽवगम्यते । तन्न । कथमिव गौरिति वाऽश्व इति वा सामान्यवाचिनः पदात्सर्वगवीषु सर्वाश्वेषु च बुद्धिरुपसर्पन्ती श्रुति-

तिरिष्यते तार्हे पदार्थविदोऽन्ये च वाक्यार्थमवगच्छेयुर्न तु तथाऽपदार्थविदो वाक्यार्थम-वगच्छन्तो दृश्यन्त इति भावः ।

ननु तथाऽपि वाक्यार्थावगमं प्रति पदार्थवेदनमध्यङ्गमिष्यते । नातोऽपदार्थविदां वाक्यार्थावगतिरित्याशयेन शङ्कते—निवत्यादिना । द्वितीयादिश्रवणेनेत्यन्तेन । समाधत्ते—नोति ख्रूम इत्यादिनाऽवकल्पत इत्यन्तेन । यदि हि पदेम्योऽर्थान्तरभूतं वाक्यं पदार्थव्यतिरिक्तं च वाक्यार्थं परस्परमंबन्धरहितं साक्षादेव प्रतिपाद्यति कस्तदा पदार्थवेदनस्योपयोगः । तद्नुपयोगे च पदार्थव्युत्पत्तिरनिर्धिका वाक्यार्थं प्रतिपित्सताम्। पदार्थविदनस्योपयोगः । तद्नुपयोगे च पदार्थव्युत्पत्तिरनिर्धका वाक्यार्थं प्रतिपित्सताम्। पदार्थविक्यार्थावगमस्त्वसंबन्धादेव निराकृतः ।

तस्मात्प्रथमश्रुताद्वाक्याद्गृहीतसंबन्धाद्वाक्यार्थावगमो दुर्लभ इत्याशयः । अतश्च विचार्यमाणे मूलविशेषानिश्चयाद्वृद्धचादिपदार्थप्रतीतिवद्वाक्यार्थप्रत्ययोऽपि सामयिकः । यद्वा निर्मूलोऽपि सन्वाक्यार्थो याज्ञिकपरिभाषासिद्धो न तु सन्मूलक इत्याह—तस्मादित्यादिना वाक्यार्थज्ञानामित्यन्तेन । ननु तथाऽपि सामान्यवाचिनो गवादिपदस्य विशेषवाचिना शुक्कादिपदेन सह समाभिन्याहारो यदा क्रियते तदा कृष्णादिनिवृत्तिरूपो वाक्यार्थोऽवगम्यत एवेतीतर्व्यवच्छेदस्य वाक्यार्थत्वाभिमानेन शङ्कते—नन्वेवमित्यादिना । दूषयति—तश्चेत्यादिना अपवर्तेतेत्यन्तेन । अयं भावः । गौरित्यादिश्चितिस्वभावात्सर्वगिविषयिणी भवन्ती बुद्धिन शुक्कपदेनैकवाक्यतावशेन कृत-श्चिद्विशेषादपवर्तते । श्चितिई वाक्याद्वलीयसी बलावलाधिकरणोक्तन्यायादिति ।

ननु तथाऽपि शुक्तादिपदस्य कृष्णाद्यपोह्दवन्तनत्वमङ्गीकृत्येतरव्यवच्छेदोऽपि

जिनता, वाक्यानुरोधेन कुतिश्चिद्विशेषाद्यवर्तेत । न च शुक्क इत्यादेवि-शेषवचनस्य कृष्णादिनिष्ठत्तिर्भवति शब्दार्थः । न चानर्थको मा भूदित्यर्थपरिकल्पना शक्या । अतो न पदार्थजानितो वाक्यार्थः । तस्मात्कृत्रिमः । पदसंघाताः खल्वेते संघाताश्च पुरुषकृता दृश्यन्ते । यथा—नीलोत्पलवनेष्वद्य चरन्तश्चारुसंरवाः । नीलकोशेयसंवीताः प्रनृत्यन्तीव काद्मवाः । अतो वैदिका अपि पुरुषकृता इति ॥ २४ ॥ तद्भद्भदानां कियार्थेन समाम्रायोऽर्थस्य तिन्निमित्तत्वात् ॥२५॥ सि०

तेष्वेव पदार्थेषु भूतानां वर्तमानानां पदानां क्रियार्थेन समुचारणम् । नानपेक्ष्य पदार्थान्पार्थगर्थ्येन वाक्यमर्थान्तरप्रसिद्धम् । कृतः । प्रमाणा-

श्रीतः स्यादित्याशङ्कय निराकरोति—न चत्यादिना । शब्दानामपोहवाचित्वस्यै-वासंभवात्संभवेऽपि वा कृष्णाद्यपोहमात्रस्य शुक्कादिपदेनाभिधानेऽपि तस्य गोगतत्वं पदसंनिधिक्षपाद्वाक्यादेविति तस्य च दुर्बछत्वान्नेतरन्यवच्छेदो वाक्यार्थ इति भावः । यथा चापोहस्य न शब्दार्थता तथा वार्तिकेऽपोहवादे स्पष्टम् ।

न चायं पदसमाभिन्याहारो न्यथों मा भृदिति लोभेनाप्रतीयमानस्य शब्दार्थत्वपरि-कल्पना संभवतीत्याह—न चेत्यादिना । उपपादितं वाक्यार्थस्य पदार्थमूल्याभाव-मुपसंहरति—अत इत्यादिना । तस्मात्कृत्रिम इति । न्याख्यातमिद्म् । उक्त एव पौरुपेयत्वेऽनुमानमपि दर्शयति—पदसंघाताः खिल्वत्यादिना । अयमत्र प्रयोगः । वेदाः पौरुपेयाः, पदसंघातस्वपत्वाज्ञीलोत्पलादिकथनवदिति । नीलोत्पलेत्यादिश्लो-कोत्तरार्धे " रामाः कौशेयसंवीताः कादम्बा इव शोभनाः" इति पाटान्तरं न्यायरत्नमा-लायामुपलम्यते ॥ २४ ॥

अत्र सिद्धान्तसूत्रम्—तद्भृतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तिन्निमित्तत्वा-दिति । तद्भृतानामिति पदं व्याचष्टे—तेप्वेवेत्यादिना । क्रियार्थनेति । क्रिया साध्यसाधनेतिकर्तव्यताविशिष्टा भावना । अर्थः—प्रयोजनम् । तथा च तादृशाविशिष्ट-क्रियाप्रतीतिरूपप्रयोजनोद्देशेनेत्यर्थः ।

समुचारणामिति । समाम्रायपद्विरणम् । तथा चायं मृत्रार्थः । लोकासिद्धेषु पदा-थेषु वर्तमानानामेव पदानां विशिष्टिकियारूपवाक्यार्थज्ञानोपायत्वान्न पृथम्वाक्यस्य वाच-कत्वम् । अत एव न वाक्यार्थो निर्मूल इति । तमेतं सूत्रतात्पर्यार्थं निरूपयन्नाह— नानपेक्ष्येत्यादिना । न हि लोके गामानयेत्यादिवाक्यं प्रतीयमानगवादिपदार्थान्वि-हाय पदार्थेभ्योऽत्यन्तभिन्नेऽर्थान्तरे प्रसिद्धमस्तीत्यर्थः । अप्रसिद्धिमेव प्रक्षपृर्वकमुप-पादगाति—कृत इत्यादिना । वाक्यस्यानपेक्षितपदार्थम्य पदार्थेभ्योऽर्थान्तरे वाक्यार्थे भावात् । न किं चन प्रमाणमस्ति येन प्रमिमीमहे । न ह्यनपेक्षितप-दार्थस्य वाक्यान्त्यवर्णस्य पूर्ववर्णजनितसंस्कार्राहतस्य शक्तिरस्ति पदार्थेभ्योऽर्थान्तरे वर्तितुमिति ।

नन्वर्थापत्तिरास्ति, यत्पदार्थव्यतिरिक्तमर्थमवगच्छामः। न च शक्ति-मन्तरेण तदवकल्प्यत इति । तम्र । अर्थस्य तिमित्तत्वात् । भवेदर्था-पात्तिर्यद्यसत्यामापि शक्तौ नान्यात्रिमित्तमवकल्प्येत । अवगम्यते तु निमित्तम् । किम् । पदार्थाः ।

पदानि हि स्वं स्वं पदार्थमभिधाय निष्ठत्तव्यापाराणि । अथेदानीं पदार्थी अवगताः सन्तो वाक्यार्थ गमयन्ति। कथम् । यत्र हि शुक्र

शक्तिः प्रमाणाभावान्नाभ्युपगन्तुं युक्तित्याह—न द्दीत्यादिना वार्तिनुमित्यन्तेन । ननु यद्यपि नास्ति प्रमाणान्तरं तथाऽप्यर्थापत्तिरस्ति । तथा हि लोके वाक्योचारणान्तरं तत्तत्पदार्थव्यतिरिक्तं विशिष्टमर्थमवगच्छामः । स चायमर्थावगमोऽसत्यां तिस्निन्वाक्ये शक्तो नावकल्पेतेत्यभिप्रायेण शङ्कते—नन्वित्यादिना । इमां शङ्काम-र्थस्य तिनित्तत्वादिति सृत्रावयवार्थप्रतिपादनेन निराकरोति—तन्नेत्यादिना । इतरप्रमाणास्तमयकाले द्यर्थापत्तिप्रमाणप्रवृत्तिः प्रकृते च वाक्यार्थावगमः पूर्वीक्तार्थापत्ति-कल्प्यवाक्यशक्तिमन्तरेण यदि नोपप्यते भवेदप्यर्थापत्तिस्तत्किण्यका । उपप्यते हि प्रमाणान्तरेण पदार्थावगमरूपेण । अतो न वाक्यार्थावगमोपपत्त्यर्थमर्थापत्त्या वाक्य-शक्तिकल्पनेति मावः ।

पदार्थानां वाक्यार्थावगमम्ल्यत्वमुपपादयति—पदानि हीत्यादिना । अयमारायः । यद्यपि प्रयुज्यमानानि तानि तानि पदानि स्वस्वार्थमात्रप्रतिपादकानि न विशिष्टिक्षपं वाक्यार्थमवनोधियतुं पारयन्ति तथाऽपि तेषां पदानां न पदार्थप्रतिपादनमान्ने तात्पर्यं तेषां प्रमाणान्तरासिद्धत्वात् । अतोऽभिधाव्यापारः परं पदार्थप्रवेव पर्यवस्येत् । तात्पर्यव्याप्रतेरपर्यवसिततया वाक्यार्थपर्यन्तत्वादुक्तरीत्या पदैः प्रतीताः पदार्था एव सामान्यविशेषभावादिना परस्परं संबद्धं वाक्यार्थं गमयन्तीति सिद्धं राव्दप्रमेयतया वाक्यार्थस्य शाव्दत्वम् । तिमिमं वाक्यार्थावगमस्य पदार्थावगमम्ल्यत्वप्रकारमुदाहरण-विशेषे प्रदर्शयत्वाह—यत्र हि शुक्त इत्यादिना विशिष्टार्थसंप्रत्ययश्च वाक्यार्थ इत्यन्तेन । ननु पूर्वोक्तरीत्या यदि सर्वत्र पदानां विशिष्टभावनारूपवाक्यार्थावगतिरूप्रयोजनोद्देशनेव समाम्नायः, कथं तिर्हे भाष्ये शुक्तो गौरिति निष्क्रियमेव वाक्यः वाक्यार्थोदाहरणं दिर्शतिमिति चेत् । सत्यम् । नोदाहरणिरदं यथाश्चतमादरणीयम् ।

इति वा कृष्ण इति वा गुणः प्रतीतो भवति । भवति खल्वसावलं गुणवित प्रत्ययमाधातुम् । तेन गृणवित प्रत्ययमिच्छन्तः केवलं गुण-वचनमुचारयन्ति । संपत्स्यत एषां यथासंकल्पितोऽभिप्रायः । भविष्यति विशिष्टार्थसंप्रत्ययः । विशिष्टार्थसंप्रत्ययश्च वाक्यार्थः । एवं चेदवगम्यतेऽन्यत एव वाक्यार्थः को जातुचिददृष्टा पदसमुदायस्य शक्तिर्थादवगम्यत इति विदिष्यति ।

अपि चान्वयव्यतिरेकाभ्यामेतद्वगभ्यते, भवति हि कदाचिदिय-मनस्था मानसाद्याघातात् । यदुच्चरितेभ्यः पदेभ्यो न पदार्था अव-धार्यन्ते । तदानीं नियोगतो वाक्यार्थं नावगच्छेयुर्यद्यस्यापार्थगर्थ्यमभ-

यतः पदार्थानामस्ति परस्परं संबन्ध इत्येतावन्मात्रप्रतिपादनपरामिदं भाष्यं न तु पारमा-र्थिकम् ।

> न हि प्रयोजनापतं वाक्यमुचार्यते किचित् । प्रयोजनक्षमं नापि पदमारूयातवर्जितम् ॥ (श्ठो० वा० वा० ३४६)

इत्यादिवार्तिकप्रदर्शितन्यायात् । अतोऽत्राप्यानीयतामित्यदिक्तियापदाध्याहारेणैव वात्यप्रणामिति । एवं च पूर्वाक्तगीत्या पदार्थेभ्य एव वाक्यार्थप्रतीतेः संभवान्नार्थापत्या पदसमुदायस्ववात्यस्यादृष्टा वाचकत्वशक्तिः कल्पियतुं युक्तेत्याह— एवं चेदित्या-दिना वदिष्यतीत्यन्तेन ।

कि चान्वयव्यतिरेकाभ्यामि वाक्यस्यावाचकत्वं पदार्थानां च मूलत्वमभ्युपगन्तव्य-मित्याह— आपि चेत्यादिना नावगच्छन्तीत्यन्तेन । अस्य भाष्यस्यायमाश्रयः । कदाचिन्मानमाद्पचारादुच्चरितेभ्योऽपि पद्भयो यदा पदार्था नावधार्थन्ते तदा वाक्यार्थे नावगम्यते । अतो वाक्यान्वयेऽपि पदार्थव्यतिरेके व्यतिरिच्यमानो वाक्यार्थोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थनिमित्त एवेति निश्चीयत इति । अपार्थगर्थ्यमिति । पृथगर्थत्वाभाव इत्यर्थः । यदि वाक्यार्थावगमः पदार्थावगममृत्यक एव स्यान्न तद्धिन्नवाक्यमृत्यकस्तदा पदार्थावधारणामावे वाक्यार्थं नावगच्छेयुरिति पूर्वेणान्वयः । वस्तुतः पदार्थाव-धारणामावे वाक्यार्थं नावगच्छन्ति । अतः पदार्थावगममृत्यक एव वाक्यार्थावगम इति । विष्यत् । नियोगतस्तु नावगच्छन्ति । अपि चान्तरेणापि पदोश्वारणं यः शोह्यमवगच्छत्यवगच्छत्येवासां शुक्रगुणकम् । तस्मात्पदार्धमत्यय एव वाक्यार्थी नास्य पदसमुदायेन संवन्धः । यत्तु श्रोतः पदार्थी न वाक्यान्तरोधेन कुतिश्विद्विशेषाद्ववितितु महितीति । सत्यमेवैवमेतत् । यत्र केवलः पदार्थः भयुज्यमानः प्रयोजनाभावादनर्थकः संजायत इत्यवगतं भवति तत्र वाक्यार्थोऽपि तावद्भवत्विति विशिष्टार्थताऽवगम्यते न सर्वत्र । एवं च सित गुणान्तर्मतिषेधो न शब्दार्थ इत्येतद्पि परिहृतं भवति ।

ननु यत्र मानसाद्यचारात्पदार्थाग्रहणं तत्र वाक्यमपि न गृहीतिमिति वाक्यरूपम्लाभा-वादेव वाक्यार्थावधारणाभावो न तु पदार्थावगमाभावमृत्रक इति न पूर्वीक्तान्वयव्य-भिचार इत्याशङ्कानिराकरणायाऽऽह—अपि चान्तरेणापीत्यादिना संबन्ध इत्य-नतेन । अयमाश्चयः । श्चेतं कंचिद्व्यक्तं पदार्थं गवाश्चादिरूपं दूरादुपलभमानस्त-स्मिन्नेव प्रदेशे हेपया खुरशब्देन चाश्चमाति गति चानुमिमानो वस्त्व-तराणामनुप-लब्ध्याच तास्मिनप्रदेशेऽभावमवगच्छन्गुणजातिक्रियाणामर्थान्तरान्वयमपेक्षमाणानां योग्या-नामर्थापत्त्या परस्परं मंमर्ग बुध्यते श्चेतोऽश्चो धावतीति । अत एतादृशम्यले वाक्यो-चारणाभावेऽपि पदार्थावगममात्रेण तत्ससंगिरूपवाक्यार्थावगमदृश्चनाव्यतिरेकव्यभिचारा-पत्त्या न वाक्यग्रहणमृत्रको वाक्यार्थावगमः ।कें तु पदार्थावगममूलक एव पदार्थान्वयेऽ-न्वीयमानत्वात्तव्यतिरेके व्यतिरिच्यमानत्वादिति ।

यत्तु पूर्वपक्षिणा गौरिति वाऽश्व इति वा सामान्यवाचिनः पदाच्छूत्या सर्वगवाश्व-विषयिणी बुद्धिर्जायमाना शुक्त इत्यादिपदान्तरसमिन्याहारस्वपवावयानुरोधेन न कुत-श्चिद्विशेषात्कृष्णादिस्वपारपवर्णितुमहीति श्चितिवावययोविरोधे श्चितेः प्रावल्यादिति तदनुः भाषते—यत्त्वित्यादिनाऽहितीतीत्यन्तेन । उक्तं विरोधमङ्कीकृत्येव परिहरिति— सत्यमित्यादिनाऽवगम्यत इत्यन्तेन । यद्यप्यस्ति विरोधस्तथाऽपि तादशवावयस्य विशिष्टार्थप्रत्यायकत्वामावे पदार्थमात्रस्य पूर्वमेवावगतत्वेन तत्प्रतिपादन आवर्धक्यापत्तेः 'आवर्धक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम् ' इति न्यायेन दुर्बल्वाक्यमम्योऽपि विशिष्टार्थस्यो वाक्यार्थः स्वीकार्य एवति मावः ।

न सर्वत्रेति । यदिदं सामान्यतः प्रवृत्तायाः श्रुतेर्वाक्यवशेन विशेषे व्यवस्थापनं तद्षि न सर्वत्र । क्विचिद्ध श्रुत्यवस्थायामेव विशेषावगमात् । तत्र सामान्यश्रुतिरलब्धानिसकैव भवतीति न श्रुतिवाक्ययोर्विरोध इति भावः ।

उक्तरीत्या विशिष्टार्थम्येव वाक्यार्थत्वाङ्गीकारेण शुक्तादिश्रुतेर्न गुणान्तरप्रतिषेधो षाच्यो भविद्यमहेतीत्यादिदृषणमपि पराम्तं भवतीत्याह—एवं च सतीत्यादिना । अपि च अस्तिपदिकादु अरन्ती द्वितीयादिविभक्तिः प्रातिपदिकार्थो विश्लेषक इत्याह । सा च विश्लेषश्रुतिः सामान्यश्रुतिं वाघेत । यचैते पद्स्संघाताः पुरुषकृता दृश्यन्त इति । परिहृतं तद्समरणादिभिः । अपि चैवं जातीयकेऽर्थे वाक्यानि संहर्तुं न किंचन पुरुषाणां बीज-मस्ति ॥ २५ ॥

लोके सन्नियमात्मयोगसंनिकर्षः स्यात् ॥ २६ ॥ [सि०]
जीकिकेषु पुनर्श्येषु पत्यक्षेणार्थमुपलभ्य सन्नियमः सन्निवन्धनं
शक्यं तत्र संदर्तुमेवंजातीयकानि वाक्यानि नीलोत्पलवनेष्वय इति ।

पूर्वोक्तश्रुतिवाक्यविरोधाभाव उदाहरणिवरोपं प्रदर्शयति आपि च प्रातिपदिकादि-रपादिना वाधेनेत्यन्तेन । इदमञाऽऽकृतम् । गामित्यादी द्वितीयादिविभक्त्यन्त-स्थले प्रकृत्यर्थभूतगोविरोपिनष्ठकर्मत्वविरोप एव प्रतीयते । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थानुरक्त-स्वार्थकोधकत्वस्वाभाव्यात् । न तु तत्र प्रथमतः प्रतीयमानस्य सामान्यम्य पश्चात्प्रती-यमानप्रातिपदिकार्थमाहिम्ना विरोषे व्यवस्थापनमिति ।

यश्चोक्तं पदसंघातात्मको वेदः पुरुपकृतः पदमंघातऋपत्वात्रीहोत्पलादिवाक्य-वादिति तदनुद्य परिहरति— यश्चैत इत्यादिना । पिहतं तदस्मरणादिभिरिति । अवश्यं स्मर्तव्यस्य कर्तुरस्मरणात्पुरुपकृतत्वं साधियतुमशक्यम् । अनेन वेदं प्रत्यनुमानं सूचितम् । वेदोऽपौरुषेयः कर्त्रस्मरणादिति । पूर्वपक्ष्यभिमतानुमाने च स्मर्थमाणकर्तृक-त्वजन्यज्ञानमूलकत्वादिना सोपाधिकत्वं ज्ञेयम् । यद्यप्यत्र माप्ये पूर्वत्र वेदानां कर्तृ-स्मरणामावादिना कृतकत्वं न निराकृतं किं तु संबन्धस्यैव संबन्धाक्षेपपरिहारग्रन्थे तेन हेतुना तिन्नराकृतं तथाऽपि तुल्यन्यायत्वाद्वेदानामि कृतकत्वं निराकृतमेव भव-तीत्येवमिमप्रायकिनदं भाष्यम् ॥ २९॥

लौकिकवाक्यवद्वीदिकवाक्यमि पौरुपेयमित्युक्ते वैषम्यप्रदर्शनार्थं स्वम्— लोके सिक्यमात्प्रयोगसंनिकर्षः स्यादिति । इदं स्व्वमवतारयति—अपि चेत्यादिना । स्वे लोक इत्यस्य संनिकर्षपदेन साकं संबन्धं, सिव्वयमादिति पदे पञ्चम्याः प्रथमात्वेन विपरिणामं, प्रयोगपदे प्रथमान्ततया पृथवपदत्वं, संनिकर्षपदे प्रथमायाः पञ्चमीत्वेन विपरिणामं चाभिप्रेत्य सूत्रं व्याचप्टे—लौकिकषु पुनिर्त्यादिना । पुनिर्त्यनेन वैदिकवाक्यापेक्षया लौकिकवाक्येषु वैलक्षण्यमुक्तम् । तदेव वैलक्षण्यमाह—प्रत्यक्षेणा-र्यमुक्तभ्योते । इदं च संनिकर्षपद्विवरणम् ।

तथा चायं सूत्रार्थः । लोके गवादिरूपस्यार्थस्य चक्षुरादिसंनिकर्षसंभवाचक्षुरादिना

तस्मादिशिहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इत्येतेभ्य एव पदेम्यो येऽथी अवगतास्तेभ्य एवैतद्वगम्यतेऽप्रिहोत्रात्म्वर्गी भवतीति । पदेभ्य एव पदार्थपत्ययः पदार्थेभ्यो वाक्यार्थ इति ॥ २६ ॥

# [८] वेदांश्चेके संनिकर्षं पुरुषाख्याः ॥ २७ ॥ [पू०]

उक्तं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति । यतो न पुरुपकृतः शब्दस्या-र्थेन संवन्धः । तत्र पद्वाक्याश्रय आक्षेपः परिहृतः । इदानीमन्यथाऽऽ-क्षेप्स्यामः । पौरुषेयाश्चोदना इति वदामः ।

संनिकृष्टकालाः कृतका वेदा इदानींतनाः, ते च चोदनानां समूहाः, तत्र पौरुषेयाश्रेद्देदा असंशयं पौरुषेयाश्रोदनाः । कथं ६नः कृतका वेदा इति केचिन्मन्यन्ते । यतः पुरुषाच्याः पुरुषण हि समाख्यायन्ते वेदाः काठकं कालापकं पैष्पलादकमिति । न हि संवन्धादते समाख्यानं,

तमर्थमुपलम्य तद्र्थप्रतिपादकशब्दप्रयोगः मलियमः—सन्निबन्धनरूप उपपद्यते । तदिः दमाह—शक्यं तत्र संहर्तुमित्यादिना । वेदे तु न तथा भवतीत्याह—नस्मादित्यादिना । तस्मात्—वैदिकम्यार्थस्य चक्षःसंनिकर्षाभावादित्यर्थः । प्रकृताधिकरणसिद्धान्तमुपसं-हरति—पदेभ्य एवेत्यदिना ॥ २६ ॥

इति पदार्थमृत्रतया वाक्यार्थप्रामाण्याधिकरणम् ॥ ७ ॥

एवं पद्पदार्थसंबन्धनित्यतया वाक्यार्थस्य पदार्थमृहकत्वेन च चोदनानां प्रामाण्यान् क्षेपे परिह्नतेऽधुना वेदशाखानां काठकादिसमाख्यया परिष्ठेयत्वावगमात्तद्वयवानां चोदन्नानामपि पौरुपेयत्वातपुनः प्रकारान्तरेण प्रामाण्याक्षेपार्थ सृत्रम् । वेदांश्चेके सेनिकर्ष पुरुषाख्या इति । एतत्सूत्रं संगतिप्रदर्शनाय वृत्तानुवादपुरःसरं व्याख्यातुं वृत्तं कीर्तयति— उक्तामित्यादिना परिहृत इत्यन्तेन । यदुक्तं चोदनासृत्रं धर्म चोदना हक्षणामिति तदेतावता प्रन्थमातेन व्यवस्थापितं पद्पदार्थसंबन्धनित्यत्वप्रतिपादनेन वाक्यार्थस्य पदार्थमूहकत्वप्रतिपादनेन च पदवाक्याश्चय आक्षेपः परिहृत इति भावः । किमर्थ तहींदमधिकरणमित्यत आह्— इदानीमित्यादिना । तथा चैवमत्र संदेहः, वेदाः कि पौरुषेया उतापोरुषया इति । तत्र पूर्वपक्षसूत्रम्—वेदांश्चेक इति । तद्वचाच्छे— पौरुषेयाश्चोदना इति । इदं च मृत्रस्थमनिकर्पपदेन ह्विम् संनिन्याश्चेन नाऽऽह—संनिकृष्टकाला इति । तथा चायं सृत्रार्थः। एको—पूर्वपक्षिणः, वेदान संनिन्याभिन्तंपिक्वरणानित्यर्थः।

न च पुरुषस्यान्यः शब्देनास्ति संबन्धो यदतः कर्ता पुरुषः कार्यः शब्द इति । ननु पवचनलक्षणा समाख्या स्यात् । नेति ख्रमः । असा-धारणं हि विश्लेषणं भवति, एक एव हि कर्ताः, बह्वोऽपि प्रब्रूयुः । अतोऽस्मर्यमाणोऽपि चोदनायाः कर्ता स्यात् । तस्मान प्रमाणं चोदना-लक्षणोऽर्थो धर्म इति ॥ २७ ॥

#### अनित्यदर्शनाच ॥ २८ ॥

जननमरणवन्तश्च वेदार्थाः श्रूयन्ते । ' वबरः प्रावाहणिरकामयत ' कुसुरुविन्द औदालकिरकामयतेत्येवमादयः । उदालकस्यापत्यं गम्यत औदालकिः । यद्येवं प्रागौदालकिजन्मनो नायं ग्रन्थो भृतपूर्वः । एव-मप्यानित्यता ॥ २८॥

# उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम ॥ २९ ॥ [सि॰]

मन्यन्त इति शेषः । तत्र युक्तिप्रदर्शनार्थं पुरुषाख्या इति सूत्रावयवं प्रश्नपूर्वकं व्याचष्टे—कथं पुनिरत्यादिना । यतः पुरुषाख्या वेदा अतः कृतका इति योजना । ननु काटकादिसमाख्या नावश्यं कर्नृकार्यभावस्त्रपसंबन्धपरा प्रवचनाद्यर्थान्तरपरत्वर्यापि संभवात् । अतो न समाख्यया कृतकत्विसिद्धिरित्याशङ्कच परिहरित—निवत्या-दिना । न तावदिह समाख्या प्रवचनिनिक्ता संभवति । प्रवचनस्यासाधारणत्वासंभवात् । भवितव्यं च विशेषणेनासाधारणेन । अतः कर्तृप्रापिकैव सा । कर्ता त्वसाधारणो भविद्यु महिताति भावः । यद्यपि समत्व्यस्य तादृशक्तुः स्मरणं न विद्यतेऽथापि समाख्याबद्येनव कृतकत्वमाश्रयणीयमित्याश्ययेनाऽऽह—अत इत्यादिना । तथा च वेदस्यैव समाख्याबद्येन परिषेयत्वात्त्वद्यकचोदनानामपि पौरुषेयत्वाद्प्रामाण्यमेवाऽऽपद्यत इति चोदनाक्ष्रणोऽर्थो धर्म इति प्रतिज्ञातार्थो न सिध्यतीत्येवमाक्षेपसंगत्या प्रकृताधिकरणपूर्वपक्ष इत्याह—तस्माक प्रमाणमित्यादिना ॥ २७ ॥

पृर्वपक्षे युक्त्यन्तरकथनार्थं सृत्रम् । अनित्यदर्शनाचेति । तद्वचाचष्टे— जनन-मरणवन्तश्चेत्यादिना । जननमरणवतां प्रवाहणाद्यपत्यानां बबरादीनां वेदे प्रतिपादना-चदुत्पत्त्यनन्तरमेव वेदजन्मप्रतीत्याऽनित्यत्वमेव वेदस्याऽऽम्थेयमिति भावः ॥ २८॥

सिद्धान्तप्रतिपादनार्थं सूत्रम्-- ' उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम् ' इति ।

तद्वचाचष्टे— उक्तिमित्यादिना । शब्दपूर्वत्वामिति । शब्दशब्देनात्र शब्दजन्यम-ध्ययनं विविक्षितम् । तथाचायमर्थः । सर्वपुंसामध्ययनमध्ययनान्तरपूर्वकिमित्यौत्पित्तिक-सूत्रादावुक्तिमित्यर्थः । सर्वे हि यथैव गुरुणाऽधीतं तथैवाधिनिगांसन्ते, न पुन-स्वातन्त्रयेण कश्चिद्पि प्रथमोऽध्येता वेदानामन्ति यः कर्ता स्यात् । तस्मात्कर्तृस्मरणाः भावादपौरुषेया वेदा इति भावः । एवं च पूर्वमेव वेदापौरुषेयत्वस्य सिद्धत्वात्तद्विषये उक्तमस्माभिः शब्दपूर्वत्वमध्येतृणाम् । केवलमाक्षेपपरिहारो बक्त-व्यः सोऽभिधीयते ॥ २९ ॥

### आरुया प्रवचनात् ॥ ३० ॥

यदुक्तं कर्तृलक्षणा समाख्या काठकाद्योति।तदुच्यते। नेयमर्थापितः। अकर्तृभिरापि ह्येनामाचक्षीरन्।

प्रकर्षण वचनमनन्यसाधारणं कठादिभिरनुष्ठितं स्यात्तथाऽपि हि समाख्यातारो भवन्ति । स्मर्थते च वैश्वम्पायनः सर्वशाखाध्यायी, कठः पुनिरमां केवलां शाखामध्यापयांवभूवेति । स वहुशाखाध्यायिनां संनिधावेकशाखाध्याय्यन्यां शाखामनधीयानस्तस्यां प्रकृष्टत्वादसाधा-रणमुपपद्यते विशेषणम् ॥ ३०॥

# परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् ॥ ३१ ॥

यच प्रावाहणि।रिति । तन्न । प्रवाहणस्य पुरुषस्यासिद्धत्वान प्रवाहण-

पुनः प्रयत्नो न करणीय इति केवलं समाख्याद्यवलम्बनेन कृतम्याऽऽक्षेपस्य परिहारो वक्तव्योऽभिधीयत इत्येवमुत्तरसूत्रमवतारयति—केवलमित्यादिना॥ २९॥

यदुक्तं काठकं कालापकिमित्यादिसमाख्याबलेन कटादिकर्तृकत्वमेवाऽऽश्रयणीयं वेदाना-मिति तत्परिहारार्थं सुत्रम् । 'आख्या प्रवचनात्' इति ।

तद्वचारूयानार्थं पूर्वपक्ष्युक्तमनुभाषते—- यदुक्तामित्यादिना । कर्तृष्ठक्षणेति - कर्तृनिमि-त्तिकेत्यर्थः । परिहारमाह - - तदुच्यत इत्यादिना । यदि हि काठकमित्यादिसमारूया कर्तृप्रापकत्वं विनाऽनुपपन्ना म्यात्तदा तयैवार्थापत्त्या कर्तारमपि करूपयेत् । न त्वियम-नुपपद्यमाना भवति । अकर्तृभिरपि प्रकर्षेण वचनमनन्यसाधारणं कृतवद्भिरप्येवं समा-रूया भवति । अतो न सा कर्तृपापिकेत्याह - नेयमर्थापत्तिरित्यादिना ।

उपपद्यते च कठादिषु एकैकशास्त्राध्येतृषु बहुशाखाध्यायिपुरुषापेक्षया प्रवचनेऽसाधा-रण्यमित्याह — स्मर्थते चेत्यादिना ॥ ३०॥

यत्तः जननमरणवन्तो वेदार्थाः श्रूयन्त इति, तत्परिहारार्थं सूत्रम्—' परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् ' इति । तद्वचाख्यानार्थं पूर्वपक्ष्युक्तमनुवदाति—यच्च प्रावाद्दणि-रिति । परिहाराभिप्रायं विवृणोति—तन्नेत्यादिना । प्रावाहणिशब्दस्य ववरशब्दस्य च नानित्यपुरुषपरत्वं तथा कुत्राप्यप्रसिद्धेः । किं तु प्रतीयमानयौगिकार्थपर्याद्योचन्या प्रावाहणिशब्दः प्रकर्षेण वाह्यतीत्यर्थपरो नित्यसिद्धवाय्यादिवाचको ववर इति तस्यैव वायोः शब्दानुकृतिरित्येवं नित्यार्थाभिधायित्वमेव तादशवाक्यानामित्येतदु-पपादयन्नाह—प्रवाहणस्य पुरुषस्येत्यादिना । सूत्रस्यायमर्थः । परं तु—अनित्यद्

स्यापत्यं प्रावाहणिः । प्रशब्दः प्रकर्षे सिद्धो वहतिश्र प्रापणे। न त्वस्य समुदायः कचित्सिद्धः । इकारस्तु यथैवापत्ये सिद्धस्तथा कियायामपि कर्तरि । तस्माद्यः प्रवाहयति स पावाहणिः। 'बबर' इति शब्दानुकृतिः। तेन यो नित्योऽर्थस्तमेवैती भन्दी वदिष्यतः । अत उक्तं परं तु श्रुति-सामान्यमात्रामिति ॥ ३१ ॥

क्टते वा विनियोगः स्यात्कर्मणः संबन्धात् ॥ ३२ ॥

अथ कथमवगम्यते नायम्रुन्मत्तवालवाक्यसद्दश्रृइति । तथा हि पश्यामः, 'वनस्पतयः सत्रमासतः'' सर्पाः सत्रमासतः' इति । यथा 'जरद्भवो गायति मत्तकानि' कथं नाम जरद्भवो गायेत्। कथं वा वनस्प-तयः सर्पा वा सत्रमासीरिश्निति । उच्यते । विनियुक्तं हि दश्यते पर-स्परेण संबन्धार्थम् । कथम् । 'ज्योतिष्टोमः ' इत्यभिधाय ' कर्त्रव्यः ' इत्युच्यते । केनेत्याकाङ्क्षिते सोमेनति । किमर्थमिति स्वर्गायाति । कथ-मिति । इन्थमनयेतिकर्तव्यतयेति । एवमवगच्छन्तः पदार्थैरेभिः संस्कृतं पिण्डितं वाक्यार्थं कथमुन्मत्तवालवाक्यसदृशामिति वक्ष्यामः ।

र्शनादिति यदपरं कारणमुक्तं तत् श्रुतिसामान्यमात्रम् । श्रुते:-- राब्दस्यैवात्र साम्यमात्रं न तु प्रवाहणम्यापत्यं प्रावाहणिग्तियाद्यर्थकत्वम् । किं तु भाष्यकारोक्तरी-त्या प्रकर्षेण वहनिकयाकर्तृपरत्वमिति ॥ ३१ ॥

ननु वनस्पतयः सत्रमासत ' 'सर्पाः सत्रमासत' ' गावो वा एतत्सत्रमासत' इत्यादीनि वाक्यान्युन्मत्तबालप्रलापसदशानि श्रृयमाणानि कथमिव कृतस्त्रस्य वेदस्याप्रा-माण्यं नाऽऽपादयेयुरिति शङ्कानिराकरणार्थं मृत्रम् — 'कृते वा विनियोगः स्यात्कर्मणः संबन्धात्' इति । एतत्सूत्रसूचितामेतत्सूत्रेणैव निवर्तनीयां शङ्काः प्रदर्शयति-अथ कथमवगम्यत इत्यादिना । यथा ' जरद्भवो गायति मत्तकानीति । जरद्भवः कंबलपादुकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति मत्तकानि । तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्र-कामा राजन्रमायां लगुनस्य कोऽर्घः'।इत्याद्यसंबद्धप्रलापमदशानीत्यर्थः। पारेहा-राभिष्रायमाह-उच्यत इत्यादिना । 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ' 'सोमेन यजेत' इत्यादीनि वाक्यानि परस्परं संबद्धार्थकानि दृश्यन्ते । साध्यसाधनेतिकर्तव्यता-विशिष्टार्थभावनाविषयकविधिनिषेधप्रतिपादकत्वात् । अतः कथभिमानि वाक्यान्युन्मत्तवा-छवाक्यसदृशानीति वक्तुं प्रमवाम इति भावः । मनु तेषां वाक्यानामुपपत्रार्थकत्वेऽपि

नन्वनुषपश्चिदं दृश्यते, 'वनस्पतयः सत्रमासत' इत्येवमादि । नानु-पपश्चम् । नानेन ' अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः ' इत्येवमादयोऽनुपपन्नाः स्युः । अपि च ' वनस्पतयः सत्रमासत ' इत्येवमादयोऽपि नानुप-पन्नाः । स्तुतयो ह्येताः सत्रस्य, वनस्पतयो नामाचेतना इदं सत्रमुपा-सितवन्तः किं पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणाः । तद्यथा लोके, संध्यायां मृगा आपि न चरन्ति, किं पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा इति । आपि चाविगीतः सहदुपदेशः सुप्रतिष्ठितः कथमिवाऽऽशङ्क्येतोन्मत्तवालवाक्यसदृश इति । तस्माचोद्नालक्षणोऽथों धर्म इति सिद्धम् ।

इति श्रीमच्छवरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

' वनस्पतयः सत्रमासत ' इत्येवमादीनामनुपपन्नार्थकत्त्वं दुर्वारमित्याशङ्कामनृद्य परिह-रति—नन्वित्यादिना । यद्यपि वनस्पत्यादिवाक्यान्यनुपपन्नार्थकानि भवन्तु। तथाऽप्य-नेनाग्निहोत्रादिवाक्यानि नानुपपन्नार्थकानि भवितुमर्हन्ति । तेषां मुम्पष्टं परम्पर्संबद्धार्थः कत्वस्यैवोपलम्भात् ।

ननु तथाऽपि वनस्पत्यादिवाक्यानामप्रामाण्यमशक्यपरिहारामित्यत आह—अपि चेल्यादिना । न वनस्पत्यादिवाक्यान्यप्यनुपपन्नार्थकानि । उत्तरत्र विधीयमानस्य सत्रस्य स्तुतिसापेक्षस्यापेक्षितस्तुतिसमर्पकत्वेन प्रामाण्यसंभवादित्यभिप्रेत्य स्तुतिप्रकारमाह—वनस्पत्यो नामेत्यादिना । उक्तार्थे लोकप्रसिद्धस्तुतिवाक्यं संवादत्योदाहरति—तद्यायेत्यादिना । संध्याकाले स्त्राा अपि कर्तव्याकर्तव्यविवेकविधुराः स्वच्छन्द्विहारं परिहृत्येकत्र स्वस्थतया तिष्ठन्ति । किं वक्तव्याकर्तव्यविवेकविधुराः स्वच्छन्द्विहारं परिहृत्येकत्र स्वस्थतया तिष्ठन्ति । किं वक्तव्याकर्त्वयाक्ष्याक्ष्याक्ष्यास्त्राच्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष

इति वेदापीरुषेयत्वाधिकरणम् ॥ ८ ॥ इति श्रीमीमांसाकण्ठीरवमीमांसारत्नेत्यादिविरुदाङ्कितवैद्यनाथशास्त्रिकृतौ शाबर-भाष्यटिष्पण्यां प्रभामिधायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

#### सतन्त्रवार्तिकशावरभाष्यसाहते मीमांसादर्शने प्रथमाध्याये द्वितीयपादः ।

# [१] आम्नायस्य कियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ॥ १ ॥ पू०]

'सोऽरोदीद्यद्रोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् । प्रजापितरात्मनो वपामुद-विखदैत् । देवा वे देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन् ' इत्येव-मादीनि समाम्नातारः समामनन्ति वाक्यानि । तानि किं कंचिद्धर्म प्रमिमत उत नेति भवति विचारणा । तद्भिधीयते । क्रिया कथमनु-ष्ठेयेति तां वदितुं समाम्नातारो वाक्यानि समामनान्ति । तद्यानि वाक्यानि क्रियां नावगमयन्ति क्रियासंबद्धं वा किंचित् । एवमेव भूत-मर्थमन्वाचक्षते रुदितवान्स्द्रो, वपामुच्चिखेद प्रजापितः, देवा वे दिशो न प्रजाक्तर इत्येवंजातीयकानि, तानि कं धर्म प्रमिमीरन् । अथोच्येत, अध्याहारेण वा विपरिणामेन वा, व्यवहितकल्पनया वा, व्यवधारण-कल्पनया वा, गुणकल्पनया वा कश्चिद्धः कल्पयिष्यत इति । स कल्प्यमानः कः कल्पेत स्ट्रः किल स्रोद, अतोऽन्येनापि रोदित-

> सिद्धप्रमाणभावस्य धर्मे वेदस्य सर्वशः। विध्यर्थवादमन्त्राणामुपयोगोऽधुनोच्यते ॥

सामान्यतः प्रामाण्ये सिद्धेऽधुना विभज्य विनियोगः प्रतिपाद्यते । अवधृतप्रामाण्यस्य वा वेदस्येदानीं समस्तस्य विध्यर्थवाद्मन्त्रनामधेयात्मकस्य यथाविभागं धर्म
प्रत्युपयोगः प्रातपाद्यते । तत्र पूर्वपक्षवाद्यभिप्रायः । चोद्नालक्षणोऽर्थो धर्म इत्युपक्रमात्तस्य इतनमुपदेश इति परामर्शात्तत्कृतानां क्रियार्थेन समाम्नाय इत्युपमंहाराद्विधिप्रतिपेधयोरेव प्रामाण्यं प्रतिपादितं, न च तद्वचातीरिक्तश्वद्गम्यत्वं धर्माधर्मयोः, नाष्यनिवगतार्थवोधनं मुक्तवाऽन्यः शब्दस्य व्यापारोऽस्तीत्युक्तमेव । अतश्च यावन्त्येव
साध्यसाधनितकर्तव्यनावाचित्वेन विधिप्रतिपेधान्तर्गतानि तेषां मवतु प्रामाण्यं यानि
त्वतिरिक्तः र्थान्यर्थवाद्मन्त्रनामध्यानुपातीनि सोऽरोदीदिषे त्वोर्जे त्वोद्धिदत्येवमादीनि
तानि सन्यप्यपीरुषेयत्वऽर्थाभिधानसामर्थ्ये च धर्माधर्मयोरधमाणमतदर्थत्वात् । यथाश्रुतगृहीतानां तावत्प्रतीत्वनुपल्ब्वेः प्रसिद्धमेवातदर्थत्वम् । अथ कयाचिच्छ्वद्वृत्त्या ताद्य्ये
करुप्येत, एवमपि व्यवस्थाहेत्वमावान्न धर्माधर्मयोरवधारणं स्यात् । यदेव हि वात्यं
गृहीतं तदेवाध्याहारविपरिणामादिभिर्यथेष्टं करुपयितुं शक्यते । तद्यथा सोऽरोदीदित्येवमेव तावद्वाक्यं विदिष्टपुरुषाचिरतोपन्यासद्वारा रोदनकर्तव्यतापरम् । अथ वा महता-

त्र्यम् । जिञ्चिखेदाऽऽत्मवपां प्रजापितस्तोऽन्योऽप्युत्स्विदेदात्मनो वपाम् । देवा वै देवयजनकाले दिशो न प्रज्ञातवन्तोऽतोऽन्योऽपि दिशो न प्रजानीयादिति ।

तचाशक्यम् । इष्टवियोगेनाभिघातेन वा यद् बाष्पिनिर्मोचनं तद्रो-दनिमित्युच्यते । न च तिद्च्छातो भवति । न च कश्चिदात्मनो वपामुत्स्विद्य तामग्नौ प्रहृत्य तत उत्थितेन तूपरेण पशुना यष्टुं श्वनतु-यात् । न च देवयजनाध्यवसानकाले केचिद् दिशो मुह्रोयुः । अत एषामानर्थवयम् । तस्मादेवंजायतीकानि वाक्यान्यनित्यानीत्युच्यन्ते ।

मप्येवंविधाः प्रमादाः संभवन्ति, तस्मात्प्रयत्नेन वर्जायतन्यमिति । अतो विधिप्रति-षेघयोरस्फ्टत्वाद्धर्माधर्मत्वेन निर्णये शक्त्यभावः । शास्त्रदृष्टविरोधादयश्च स्थिता एव । यतु भृतान्वारूयानमात्रं यथावास्थितैः प्रतिपाद्यते तत्र यद्यपि सत्यत्वमस्त्येव तथाऽपि न तेन प्रयोजनामित्यानर्थक्यम् । अपि च । धूम एवाग्नेर्दिवेत्यादीनां स्वार्थेऽप्यप्रामाण्यं वक्ष्यते । विध्येकवाक्यत्ववद्योनैव तेषां रूपभङ्गः क्रियते । न च तम्यापि किंचित्रमाण-मस्ति । भिन्नेरपि हि तैः किंचित्प्रतिपाद्यितुं शक्यमेव । न च तत्प्रतिपाद्यतां निष्प्रयोजनतेत्यविज्ञायमानप्रयोजनवद्र्थान्तरकल्पना शक्या । न हि लोष्टं पश्यतम्तद्र्श्चनं निष्प्रयोजनमिति सुवर्णद्दीनता करूप्यते । सर्वाण्येव च प्रमाणान्युपयुज्यमानमनुपयुज्य-मानं वाऽर्थमात्मगोचरतापन्नं गमयन्ति । तेनैव चैषां हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फलत्वेन वर्ण्यन्ते । अन्यथा ह्युपादानमेवैकं फलं स्यात् । अपि च प्रमाणोत्पत्त्युत्तरकालं प्रयोग जनवत्त्वमप्रयोजनवत्त्वं वा विज्ञायते न तु तद्वशेन प्रमाणोद्धतिः । तस्माद्यो यद्रपोऽर्थः प्रतीयते स तथैव प्रयोजनवत्त्वमप्रयोजनवत्त्वं वा प्रतिपद्यते । न हि प्रयोजनवदेव प्रमा-तव्यमिति कःश्चिन्नियमहेतुरस्ति । यत्रापि तावत्स्वाधीनः प्रमाणविनियोगस्तत्राप्येतदद्-र्छभ किमुताबुद्धिपूर्वनित्यावस्थितवेदोत्थापितज्ञानम्राह्ये । न च वेदस्य प्रयोजनवद्शीभि-धानशक्तिः प्रथममवधृता । अयमेव हि परीक्षाकालो वर्तते कीदशं पुनर्बवीतीति । तच विदित्वा यथानुरूपमनुष्ठातुं क्षमा वयं न तु वेदं पर्यनुयोक्तं किमयं निष्प्रयोजन-मभिद्धाति तद्वाऽभिद्धत्किमर्थ प्रयत्नेन धार्यत इति । सर्वपुरुषाणां केवलं प्रतिपत्तृत्वेन पारतन्त्र्याद्वेदग्रह्णोत्तरकालं च परीक्षावसरात्। न ह्यनधीतवेद एवाऽऽदौ परीक्षितुं क्षमः। पश्चात्परीक्षमाणस्य तु नानुद्धिपूर्वनिर्वृत्तमध्ययनं प्रकरणगतन्यायेन निश्चयहेतुर्भवति । तस्माद्यंथैवाग्निहोत्रादिवाक्यानां गम्यमानप्रयोजनवत्त्वादानर्थक्यं निष्प्रमाणकामिति नाऽऽ-श्रीयते तथैवैषां प्रयोजनवत्त्वं नाऽऽश्रयितव्यम् । न हि यथावगताम्युपगमाद्न्यात्काचि- यद्यपि च नित्यानि, तथाऽपि न नित्यमर्थं कुर्वन्तीति । स एष वाक्ये-कदेशस्याऽऽक्षेपो न कुत्स्त्रस्य वाक्यस्य । नन्वेकदेशाद्भिना साकाङ्क्षः पदसमूहो न पर्याप्तः स्वस्मै प्रयोजनाय । अत आक्षिप्त एवेति । नैवम् । भवति हि कश्चित्पदसमूहो योऽर्थवादेभ्यो विनाऽपि विद्धाति कंचि-दर्थम् । यानि पुनस्तैः सह संयुज्यार्थान्तरे वर्तन्ते तान्येकदेशाक्षेपे-णाऽऽक्षिप्यन्ते ॥ १ ॥

#### शास्त्रदृष्टविरोधाच ॥ २ ॥

स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वागित्येवंजातीयकानां धर्मे प्रत्यप्रामाण्यम्।

त्साधीयः परीक्षकाणाम् । योऽपि च हेशेन स्तुतिनिन्दात्मकोऽर्थः करूप्येत स भावन्यांऽशत्रयानन्तःपातित्वात्र गृह्यते । तया चागृहीतं न विधिप्रतिपेधावाश्रयतः । तद्ना-श्रितं च दृरे पुरुषार्थाद्भवतीति । अपि चैवंविधेषु स्तुतिनिन्दाकरूपनायामितरेतराश्रयप्रस्कः । स्तुतिनिन्दात्मकत्वेनैव ह्येकवाक्यता तया चानुन्मीलितस्तुतिनिन्दोत्प्रेक्षाश्रयणम् । न चान्यतरम् छप्रासिद्धिरास्त यतो व्यवतिष्ठेत । तस्मात्पृथगवस्थितानां दृष्टत्वादानर्थक्यमे-वोपपत्रतरामिति । स एष वाक्येकदेशस्येति । विध्युद्देशातिरिक्तस्य सिद्धान्तामित्राय्यणकतरामिति । स एष वाक्येकदेशस्येति । विध्युद्देशातिरिक्तस्य सिद्धान्तामित्रायेणकदेशत्वं न तु पूर्वपक्षे, भिन्नवाक्यत्वास्युपगमात् । अथ वा वाक्यानां मध्य एक-देशाक्षेपः कातिपयानामित्यर्थः । तत्र यानि तावत्केवलविधियुक्तानि तेषु नैवाऽऽशङ्का । यान्यपि लिङादिमन्ति प्रागर्थवादेश्यो विधिसमर्थानि तैः संयुज्यार्थान्तरे स्तुतिस्तुत्यसं-वन्धे वर्तन्ते तेषामर्थवादाभावे तन्मात्रमेव हीयते न तु विधित्वेन पुरुषार्थताऽपि । यानि तु वर्तमानापदेशयुक्तानि स्तुतिनिरपेक्षविध्यसमर्थानि यथा " यस्य खादिरः सुवो भवति स च्छन्दसामेव रसेनावद्यति" इत्येवमादीनि तान्येकदेशद्वारेण समस्तान्या-शिष्यन्ते ॥ १ ॥

वाङ्मनसयोर्विद्यमानमाविद्यमानं वा स्तेयानृतवद्नमुच्यमानं धर्मे स्वार्थेऽपि वा न प्रामाण्यं प्रातिपद्यते । अथ त्वध्याहारादिभिरेवं कल्प्येत वाङ्मनसयोः सर्वश्रारेषु चेष्टाः प्राति प्राधान्यादितरभूतेन्द्रियरेपि तच्चरितमनुवार्तितव्यमिति । ततः शास्त्रविरोधः । तत्रै-तत्स्यात् । विहितप्रतिषिद्धत्वात्षोडश्यादिवद्विकल्प इति । इतरम्तु कल्पनीयक्लप्तत्वेन वैषम्यमाह । ननु चात्यन्तदुर्वलोऽपि विधिम्तद्धीनात्मश्राभेन प्रतिषेधेन तुल्यवलो भव-तिति "प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारम्य विधीने च" इत्यत्र वक्ष्यते । सत्यम् । यम्य शास्त्रमन्तरेणा-प्राप्तिरित तत्रैतदेवम् । यत्पुनरर्थप्राप्तं निषिध्यते तत्र विध्यनम्यनुज्ञयैव लब्धात्मानः प्रतिषेधा वलीयांसो भवन्तीति तत्रैव वक्ष्यतेऽर्थप्राप्तवादिति चेदिति । स्तेयानृतवादयोध्य विनेव शास्त्रेण प्रवृत्तयोर्विधिनिरपेक्षोऽविस्थितः प्रतिषेध इति कल्प्यं विधि बाधते ।

भूतानुवादात् । विपरिमाणामादिभिरापि करूपमाने स्तेयं मृषोद्यं च कर्तव्यभित्यापति । तचाशक्यं स्तेयानृतवादमितिषेधमवाधमानेनानुष्ठा-तुम् । न च विकल्पः, वैपम्यात् । एकः करूपो विधिरेकः मत्यक्षः ।

अथ दृष्टविरोधः। 'तस्माद् धूम एवार्ग्नेदिवा दृद्दशे नार्चिः। तस्मादर्चिरेवाग्नेर्नक्तं दृदशे न धूम इति। ' अस्माङ्ठोकादुत्क्रम्याप्निरादित्यं गतो रात्रावादित्यस्तम्' इत्येतदुपपाद्यितुमिदम्। उभयमपि दृष्ट्विरुद्धमुच्यते। तस्मान्नेषाऽवधारणा सिध्यतीति। अपरो दृष्ट्विरोधः। न चैतद् विद्वो वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽब्राह्मणा वा इति।

तस्मादानर्थक्यम् । अतः परं स्वार्थे नैवाऽऽनर्थक्यं प्रतिपाद्यति । रात्रिद्वि धुमार्चिपोरपि दर्शनात् " धूम एवार्चिरेवेति " चैतद्द्वयमपि प्रत्यक्षविरोधादव-धारणं न संभवति । अथ वा यद्नेन प्रतिपाद्यते दिवाऽग्निरादित्यमनुप्रविशाति रात्रावा-दित्यमिति तद्ववारणं नोपपधते । पूर्वोक्तस्य हेतोरसिद्धत्वात् । ततश्चाग्निसूर्ययोर्नकंदिवं व्यवस्थितज्योतिष्ट्रप्रतिपादनाय म्तुतिरप्यसत्यत्वान्नावकरूपत इत्येषा वाऽनवधारणा । अथ वा सूर्यो ज्योतिरिति प्रातरयं मन्त्रोऽग्निज्यीतिरित्येष सायमित्येषा मन्त्रयोरवधा-रणा न सिध्यति । अथ वा समस्तो वेः प्रमाणमित्येषाऽवधारणा न सिध्यती-त्याभिप्रायः । शास्त्रविरोधो दृष्टविरोधद्वयं पुनः शास्त्रदृष्टविरोध इति सदृशन्यायानि सन्ति ऋमभेदेन चोद्यते तत्परिहारसूत्रऋमभेदानुरोधेन । न चैत-द्विद्म इत्यार्पेयवरणशेषोऽभिमतः । स चायं क्रियातत्संबन्ध्यनभिधानात्तद्विषयत्वेनाप्र-माणम् । न हि ब्राह्मणत्वाज्ञानसंदेहविपर्ययाः केनचिदंशेन कर्मण्युपयुज्यन्ते । न च प्रत्यक्षविरुद्धा स्तुतिः संभवति । न च स्वतन्त्रबाह्मणत्वाज्ञानप्रतिपाद्नेन प्रामाण्यम् । कथं पुनरयं दृष्टविरोधो यदा समानाकारेषु पिण्डेपु ब्राह्मणत्वादिविभागः शास्त्रेणैव निश्चीयते । नायं शास्त्रविषयो लोकप्रासिद्धत्वाद्वृक्षत्वादिवत् । कथं पुनरिदं लोकस्य प्रसिद्धम् । प्रत्यक्षेणेति ब्रूमः । कस्मात्पुनर्मातापितृसंबन्धानभिज्ञाश्चक्षुःसंनिकृष्टेषु मनुः ष्येप्वनाख्यातं न प्रतिपद्यन्ते । शक्तचभावात् । यथा वृक्षत्वं प्रागिभधानव्युत्पत्तेः । नैतत्तुरुयं वृक्षत्वं प्रागभिधायकव्यापाराज्ञात्यन्तर्व्यवाच्छित्नं स्वन्यक्तिप्वनुगतं **शा**खादिमद्रूपेण दृश्यते । न तु ब्राह्मणत्वम् । अपि च न्युत्पन्नशब्दोऽपि निमित्तान्तराहते नैव प्रति-पद्यते । न चोपनीताध्ययनादि निमित्तम् । वर्णत्रयसाधारणत्वात् । अध्याप-नाद्यपि भिन्नाचारक्षात्रियवैश्यप्रातियोगित्वात्संदिग्धम् । सर्वे च दुष्टशृद्रेषु संभाव्यमानः

अिकयार्थत्वादनर्थकम् । अथायमर्थो नैवैतज्ज्ञायते, किं वा ब्राह्मणा वयस्रताब्राह्मणा वेति, प्रत्यक्षविरुद्धमप्रमाणम् । अपरः श्वास्त्रदृष्टेन

त्वादनिश्चितम् । यस्त्वविचारितासिद्धमेव प्रतिपद्येत स शुक्तिकामपि रजतं मन्यमानः क्रीणीयात् । नेष दोषः । क्रचिद्धि काचिज्ञातिग्रहण इतिकर्तव्यता भवतीति वार्णतमे -तत् । तेन यथैवाऽऽलोकेन्द्रियानेकपिण्डानुम्यृतिशब्दस्मरणब्यक्तिमहत्त्वसंनिकर्षाकारविशे-षाद्योऽन्यजातिग्रहणे कारणं तथैवात्रोत्पादकजातिस्मरणम् । अयं चोत्पाद्योत्पादकसंबधो मातुरेव प्रत्यक्षोऽन्येषां त्वनुमानाघ्रोपदेशाद्यवगतः कारणं भवति । न चावदयं प्रत्यक्षा-वगतमेव प्रत्यक्षनिमित्तं भवति चक्षुरादरनवगतस्यापि निमित्तत्वदर्शनात् । आन्तराछि-कस्मृतिव्यवहितमपि चेन्द्रियसंबन्धानुसारि प्रत्यक्षमित्येतत्साधितम् । न च यत्सहसा सर्वस्य प्रत्यक्षं न भवति तन्निपुणतोऽपि पश्यतां न प्रत्यक्षमित्येतद्प्युक्तमेव । स्रचप-राधातु दुर्ज्ञानोऽयं संबन्ध इति स्वयमेव वक्ष्यति । न च तावन्मात्रेण प्रत्यक्षता हीयते । न हि यद्गिरिशृङ्गमारुह्य गृह्यते तद्प्रत्यक्षम् । न च स्त्रीणां किषद्वचिभिचारद्शीनात्स-वेत्रैव करुपना युक्ता । लोकविरुद्धानुमानासंभवात् । विशिष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुलीनाः परिरक्षन्त्यात्मानमनेनैव हेतुना राजभिर्जाह्मणैश्च स्विपतृपितामहादिपारम्पर्याविस्मर-णार्थं समृहलेख्यानि प्रवर्तितानि । तथा च प्रतिकुलं गुणदोषस्मरणात्तद्नुरूपाः प्रवृत्ति-निवृत्तयो दृश्यन्ते । न च भर्तृत्यतिरेककृतेन वर्णसंकरोऽपराधेन जायते । दृश्य-ते ह्यपराधिनीनामपि स्वभर्तृनिमित्तः प्रमवः । तद्पराधनिमित्तस्तु तासामशुभफलोप-भोगो भवेन्नत्वपत्यानां वर्णसंकरः । न च नियोगतो वर्णान्तरेवे सह प्रमादः । सवर्णेन चोत्पादितस्य नैव वर्णान्तरत्वापत्तिः । संकरजातानामपि च पुनरुत्कर्षापक-र्षाभ्यां सप्तमे पश्चमे वाऽन्यतरवर्णापत्तिः स्मर्थते । तत्र त्वेतावन्मात्रमागमिकं प्रत्येत-व्यम् । न ह्ययं पुरुषेयत्तानियमो लौकिकप्रमाणगम्यः । तस्मात्सत्यपि सारूप्ये यथा केनचित्रिमित्तेन स्त्रीपुंस्कोिकछादिविभागज्ञानं तथैव दर्शनस्मरणपारम्पर्यानुगृहीतप्रत्य-क्षगम्यानि ब्राह्मणत्वादीनीति भवत्यज्ञानवचनस्य प्रत्यक्षविरोधः । येषामप्याचारानि-मित्ता ब्राह्मणत्वादयस्तेषामपि दृष्ट्विरोधस्तावदस्त्येव न त्वाचारनिमित्तवर्णविभागे प्रमाणं किंचित् । सिद्धानां हि बाह्मणादीनामाचारा विधीयन्ते, तत्रेतरेतराश्रयता भवेत् । ब्राह्मणादीनामाचारस्तद्वरोन ब्राह्मणाद्य इति । स एव शुभाचारकाले ब्राह्मणः पुनरज्ञुभाचारकाले शुद्ध इत्यनवस्थितत्वम् । तथैकेनैव प्रयत्नेन परपीडानुप्रहादि कुर्वतां युगपद्भाद्मणत्वात्राह्मणत्वाविरोधः । एताभिरुपपत्तिाभिस्त्वयं प्रतिपाद्यते । न तपआदीनां

विरोधः । को हि तद्देद, यद्यमुष्मिङ्घोकेऽस्ति वा नं वेति। यदि पश्चोऽ-यम्, अक्रियार्थत्वादनर्थकः । अथानवक्छिप्तः, शास्त्रदृष्टेन विरोधः । अतः प्रत्यक्षविरुद्धमप्रमाणम् ॥ २ ॥

#### तथा फलाभावात्॥ ३॥

गर्गतिरात्रब्राह्मणं पकृत्योच्यते, शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेदेति । यदि भूतानुवादः, अनर्थकः। अथाध्ययनफलानुवादः, ततोऽसदनुवादः। कालान्तरे फलं भविष्यतीति चेत् । न ह्यत्र प्रमाणमस्ति । विधिः स्यादिति चेत् । नेष विधिपरः । द्रव्यसंस्कारकर्मस्विति चिन्तयिष्यत्येतदुपरिष्टात्, किं फलविधिरुतार्थवाद इति । इह तु ।कं भूतानुवादः क्रियार्थो वेति । तेन न फलविधित्वान्निराकृतस्येद्यानर्थकोऽर्थवादिचार इति । आऽस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेदेति चोद्रहरणस् ॥ ३ ॥

# अन्यानर्थक्यात् ॥ ४ ॥

पूर्णीहुत्या सर्वीत् कामानवामोति, पशुबन्धयाजी सर्वाह्रीकानभि-

समुद्यो ब्राह्मण्यम् । न तज्जनितः संस्कारः । न तद्भिन्यङ्ग्या जातिः । किं तर्हि मातापितृजातिज्ञानाभिन्यङ्ग्या प्रत्यक्षसमधिगम्या । तस्मात्पूर्वेणेव न्यायेन वर्णविभागे न्यवस्थिते मासेन शूद्धीभवतीत्येवमादीनि कर्मनिन्दावचनान्यथ वा वर्णत्रयकर्महानिप्र-तिपादनार्थानीति वक्तन्यम् । पूर्ववचात्रापि क्टिप्तत्वात्प्रत्यक्षस्य कल्प्येनाज्ञानविधिना सह विकल्पो न संभवति । अपि च तत्रानुष्ठानात्मकत्वाद्भवेद्गि न त्वत्र वस्तुक्रपाणामैकान्यम् । को हि तद्भेदेति पूर्ववदेवाज्ञानसंशयविपर्ययाणामनीपयिकत्वादान्वर्थक्यम् । निश्चितवेद्प्रामाण्येश्च त्रैविद्यवृद्धैविज्ञायमानत्वात्स्वार्थेऽप्यानर्थक्यम् । विकल्पाभावश्चानन्तरोक्तवत् ॥ २ ॥

यदि तावद्गगित्ररात्रबाद्यणवेदानुमन्त्रणज्ञानकाले विद्यमानयोरेव मुखरोोभावाजि-जन्मनोः संकीर्तनं न धर्म प्रति प्रमाणम् । अथ त्वविद्यमानयोस्ततः स्वार्थेऽपि । वर्त-मानापदेशाच प्रत्यक्षानुपलाञ्चाविरोधः, कर्मानुष्ठानयोग्यपुरुषकरणाद्विद्यासंस्कारस्य दीक्षि-ततीर्थस्नानादिवित्रराकाङ्कत्वात्फलविधित्वं निराकरिष्यते । पौनरुक्त्यात्तर्द्यत्र न विचार-यित्रव्यमत आह तेन फलविधित्वान्निराकृतस्येहाऽऽनर्थक्यार्थवाद्त्वविचार इति । स्तुत्य-र्थताऽपि चासत्यस्य नास्तीति व्यवस्थितमेव ॥ ३ ॥

अनन्तरेणैव पूर्णाहुत्यादिफलवचनानि न्याख्यातानि विधित्वाभ्युपेत्यवादेन तु दोषा-१ तै॰ सं॰ ( ७--१-२ ) ! २ ( ता॰ ब्रा॰ २०--१६--६ ) जयित, तरित मृत्युं, तरित ब्रह्मइत्यां योऽश्वमेधेन यजते, य उ चैनमेवं वेदेति । यदि भूतानुवादमात्रमनर्थकम् । अय फलविधिः, इतरेषामानर्थक्यम्। न ह्यकृत्वा पूर्णोहुतिमिन्निहोत्रादयः क्रियन्ते । न चानिष्टा
अग्नीषोमीयेन सोमेन यजन्ते । न चानधीत्याक्वमेधेन यजन्ते । तद्यया,
पथि जातेऽर्के मधूत्सुज्य तेनैव पथा मध्वर्थिनः पर्वतं न मच्छेयुस्तादशं हि तत् । अपि चाऽऽहुः। अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं ब्रजेत् ।
इष्ट्रस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेदिति ॥ ४ ॥

## अभागिप्रतिषेधाः ॥ ५ ॥

न पृथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्ति । देवीत्यमितिषधभागिनमर्थे मितिषधनित । विज्ञायत एवैतद्निति । देवि चाग्निने चीयत इति । पृथिवी-चयनमितिषधार्थे च यद्वाक्यं भवेचयनमितिषधार्थमेव तत्। अथाप्रमाणम् । नेष विगोधो भवति । कथं तत्प्रमाणं यद्विध्यन्तरमाकुलयेत्, स्वयं

न्तरमिधीयने । पूर्णाहुतेरिम्नसंस्कारत्वात्पश्चनन्धस्य च ज्योतिष्टोमोपकारकत्वादश्चमे-धज्ञानस्य च संस्कारत्वात्र तावत्फलविधित्वावसरः । यदि पुनिरिष्यते ततोऽन्यानर्थ-क्यम् । समानफलान्यिव कर्माणि यानि परस्परानपेक्षाणि क्रियन्ते तेषां यथारुच्यनुष्ठाः नालान्यानर्थत्यकरत्वम् । पूर्णाहुतिपश्चनन्धयोस्त्वकृतयोरितरकर्मानिधकारात् । प्रथमं व। नियम्येतेत्यनेन न्यायेनावाष्ठे फले नोत्तरकर्मानुष्ठानप्रयोजनमस्तीति तद्विध्यान-र्थत्यम् । तथा च दृष्टान्तोऽपि तेनैव पथा मध्विधिन इति यत्रान्यः पन्थाः पर्वतस्य तत्र गच्छेयुरि न त्र तेनैव गच्छिन्ति । तस्माद्भ्यसां क्लसानां विधीनामनुग्रहाय वरं कल्प्या-नामवानर्थकत्वम् । न च फलविशेषार्थिनः पराणि कर्माण्यविशेषश्चवणात् । न हि समा-नायां श्रुतावप्रत्यक्षः सन् फलविशेषः कर्मविशेषभ्यः शक्यः कल्पयितुम् । न च स्तुति रसत्यत्वादिति स्थितमेव ॥ ४ ॥

त्रीण्यपि पृथिव्यादिवचनान्यप्रतिपेधमागिनमर्थं प्रतिषेधन्ति । अन्तरिक्षे दिवि च तावद्-प्राप्तत्वात्प्रतिपेधाविषयत्वम् । अतश्च पर्युद्वितव्यामावात्र पर्युद्वासः । अनन्तरिक्षे ह्यादिवि च पृथिव्यां नित्यं चयनं प्राप्तमिति तद्विधिरनर्थकः । अथापि नित्यानुवाद्स्तथाऽप्यिक्तया-र्थत्वमेव । पृथिवीचयनप्रतिषेधपर्युद्वासी तु चयनविध्यवाधेनाशाक्यों । बाधे च विध्या-नर्थक्यम् । विकल्पेऽपि पक्षे बाधः । कामसंयोगाच्वाग्नेरस्त्येव पाक्षिकत्वम् । दुर्बलश्च प्रतिषेधः । पृथिवीपरत्वे मति चयने कल्प्यत्वात् । एतदेवास्य स्वयमाकुल्यत्वम् । विध्य-

<sup>9 (</sup>青の時の 4ーマーツ1)

# चाऽऽकुलं स्यात् । न चेतव्यं हिरण्यं निधाय चेतव्यमिति ॥ ५ ॥ अनित्यसंयोगात् ॥ ६ ॥

अनित्यसंयोगश्च वेदममाण्ये सित । परं तु श्रुतिसामान्यमात्रमिति परिहृतः । इदानीं वेदैकदेशानामाक्षिप्तानां पुनरुपोद्धलक उत्तिष्ठति, ववरः मावाहणिरकामयतेति ॥ ६ ॥

विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु: ॥७॥ [सि०]

इदं समाम्नायते वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः । वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवेनं भूतिं गमयतीति ।

नन्तरमेव हिरण्यं निधाय चेतव्यमिष्टकाभिरप्तिं चितुत एतचाऽऽकुलयेत् । प्ररोचनाबुद्धिस्तु नैवोत्पद्यते ॥ ५ ॥

सर्वोपाख्यानेष्वस्यपरत्वासंभवात्स्वरूपप्रतिपादनाद्वित्यसंयोगः । स च समस्त-वेदप्रामाण्ये सित कथंचिदन्यथा नीयेत । यदा तु यथैव प्रमाणानां मध्ये शब्दस्त-त्रापि च वेदः प्रमाणं तथैव वेदेऽपि विधिमात्रं युक्तचा करूप्यते तदेतरैकदेशवद्वि-त्यार्थैकदेशाप्रामाण्यं यथाश्रुतार्थप्रहणादापत्रं कि निवार्यते । तन्मादेवमादीनामनपेक्ष्यार्थ-मध्ययनमात्रादेव फलं करूप्यम् । अथ वा यथैतान्युपेक्षाफलानि तथा तद्विपयं प्रत्यक्ष-मपि प्रतिपत्तव्यम् । अथ कस्मान्मन्त्रवद्यथाप्रकरणं प्रयोगकाले न प्रयुज्यते । प्रयोगरू-पत्तामध्यीभावात् । न हि मन्त्राणां पाठमात्रेण विनयोगः कि तर्हि तत्सामध्यीत् । न चात्र तद्दित । अथ वा यथा तेषां पूर्वपक्षे कार्यान्तरामावाद्वृपमात्रं ग्रहीच्यते तथाऽ-त्राप्यस्तु । यत्तु मूत्रकारेणानित्यत्वमुक्तं तत्प्रामाण्यापेक्षया नाप्रयोज्यतया ॥ ६ ॥

पूर्वपक्षोदाहतेप्वेव वालयेषु सिद्धान्तेऽभिधातव्ये किमर्थं वायव्यवाक्यमुपन्यस्यते । केचिदाहुः । समानन्यायत्वादिदमपि तत्र तान्यपि चेहोदाहृतानि द्रष्टव्यानीति । यद्यप्येवं तथाऽप्यपूर्वेदाहरणमिप्रायान्तरमाकाङ्शति । तदिभिधीयते । पूर्वेदाहृतेषु सर्वत्र स्वार्थासत्यत्वमप्यादाङ्कचते । तत्र कः प्रथममेव तत्प्रतिपादनहेदामङ्कीकुर्यादिति प्रसिद्धस्वार्थसत्यत्वानां स्तुतिद्वारेकवाक्यभावेन धर्मप्रमाणशेषत्वमात्रप्रतिपत्तिसीकर्यार्थं वायच्यवाक्योपन्यासः । तत्र भाष्यकाराः प्रसिद्धनैवैकवाक्यत्वेन स्तुत्यर्थोपयोगं वदन्ति । एतावत्त्वत्र प्रथमं वक्तव्यम् । किमर्थं रूपभङ्को न बलादेकवाक्यता पुरुषार्थत्वं वा वेदस्योच्यत इति । लौकिकवाक्ये तु दृष्टत्वादिति यद्युच्येत तत्राभिधीयते । युक्तं लोके वाक्यार्थस्य प्रमाणान्तरगन्यत्वादन्यथाऽपि कल्पनम् । इह त्वत्यन्तातीन्द्रियत्वाद्यथः- श्रुतादीषद्प्यन्यथात्वे पौरुषेयत्वमापद्येत । लोकेऽपि च यानि प्रमाणान्तरानवगतार्थानि

१ (तै॰ सं॰ ७-१-१०।) र (तै॰ सं॰ र-१-१।)

आप्तप्रत्ययमात्रेण श्रोतॄणां प्रमाणानि भवन्ति तेषां नेवान्यथात्वकरूपनं रुभ्यते । तत्र केचिद्वदन्ति । " तुल्यं च सांप्रदायिकम् " इति यद्वक्ष्यति तेन समस्तो वेदः पुरुपार्थ इति साध्यते । न ह्यात्मानुपकारिणं सन्तमेनं बुद्धिपूर्वकारिणः पुरुषाः प्रयत्नेन धारयेयुः। यद्यपि च केषांचिदज्ञानं भवेत्तथाऽप्यस्मत्पूर्वातिकान्ताऽनेकपरीक्षकप्रमाद्करूपना निष्प्र-माणिका । तस्माद्यथा यथा पुरुषार्धता भवति तथा तथा भङ्कत्वाऽपि रूपं व्याख्यायत इति । न त्वेतद्युक्तिमिव । कृतः, पुरुषाधीनप्रामाण्यप्रसङ्गात् । यदि ह्यक्षरानुपात्तोऽप्यर्थोऽ-स्मदादिभिरेवं कल्प्यते । यस्माद्वयं प्रयत्नेन धारयामस्तस्मादस्य पुरुषार्थतेति । तथा सत्यात्मचेष्टितवशेन प्रामाण्यमभ्युपगतं स्यात् । अथ पुरुषान्तरधारणमुच्येत । एवमपि तद्वशोन तैरप्येवमन्यवशोनेत्यनादित्वेऽपि सत्यन्धपरम्परान्यायन सर्वेषां परप्रत्ययात्र काचि-त्प्रामाण्यावस्थानम् । सर्वत्र ह्यवमयं पुरुषो वेदोति प्रत्ययो नैवमयमर्थ इति । तेन यद्यपि तेषु तेष्वध्येतृषु नृनं पुरुषार्थं वेदं मन्यन्त इत्यिभिप्रायोऽनुमीयते । तथाऽपि निर्मृल-त्वात्तनमात्रेणासिद्धिः । अतो यावद्वेदः एव पुरुषार्थतया सकलमात्मानं न प्रतिपादयति तावद्प्रमाणम् । तदुच्यते । सकलम्य तावद्वेदम्य स्वाध्यायोऽध्येतस्य इत्यध्ययनभावना विभीयते । तत्र किं भावयेदित्यपेक्षायामध्ययनमित्यागतमपि पुरुपप्रवर्तनाशक्तियुक्तेन विधायकेनापुरुषार्थसाध्यायां भावनायां प्रवर्तनाशक्तिप्रसक्तेम्तदंशान्त्रिराक्रियते । तत-श्चाध्ययनेनेत्याविरोधात्संनिधेश्च करणांद्रो निविद्यते । तेन किमित्यपेक्षिते यच्छक्यत इत्युपबन्धादक्षरप्रहणामित्यापतति । तस्याप्यपुरुपार्थत्वात्तेन किमिति पदावधारणमित्यु-पतिष्ठते तेनापि पदार्थज्ञानं तेन वाक्यार्थज्ञानं तेन चानुष्ठानमनुष्ठानेन स्वर्गादिफलप्रा-विरित्येतावाति प्राप्ते निराकाङ्क्षी भवति । एवं सर्वेविधीनां प्राक् पुरुपार्थछाभादपर्यवसा-नम् । न च सहसैव विधिद्रशेनात्स्वर्गाद्यव फलं कल्प्यते । योग्यतया हि यस्य यत्रा-नन्तरभाविनि व्यापारो लक्ष्यते तदेव तस्य कार्यमित्यवधार्यते । तत्र यदि तावत्तद्नु-सारेणैव कियत्यध्यध्वनि फलमासाद्यते ततो नान्तरा कल्पनमहीति । पारम्पर्वप्रयोजनेनापि श्चतिविध्युपपत्त्याऽन्यथानुपपत्तिलक्षणार्थापत्त्यनुत्पादात् । यत्र त्वनन्तरं दृष्टं कार्य न स्वयं पुरुपार्थी नापि पारम्पर्येण तमाप्नाति यथा होमस्याऽऽहवनीयप्राप्तिर्भसमसाद्भावे। वा तत्र तद्तिक्रमेण साक्षात्कर्मण एवादष्टकल्पना । सर्वत्र चेतल्लक्षयिनव्यम् । यत्र तु विहिते भलाकाङ्क्षिणि तदनात्मककार्यपरम्परायां सत्यामान्तरालिकं किंचित्कतवे पुरुषार्थाय वा चोद्यते तत्र तदेव तत्साधनं पूर्वस्य तु विधेस्तदुपकारार्थतया पर्यवसानम् । यानि तृत्तरविधेः कार्याणि प्राक्तानि साध्यसाधनभावेनाचोदितत्वान्नान्तरीयकत्वेन काष्टा-दीनामिव ज्वलनादीनि प्वीविहितकर्मस्तव्यापारमात्रतया मन्तव्यानि । यत्र तु पारम्पर्य-नन्यं न किंपिदन्तरा विधीयते तत्र सर्वाणि स्वय्यापारीकृत्य विधेयम्यैव स्वयं फल-

साधनता । तत्र यानि तावत्क्लप्तकलपयिष्यमाणपुरुषार्थसाधनविधिवाक्यानि तानि तत्प्रति-पादनं यावत्स्वाध्यायाध्ययनविधिना नीयन्ते परतस्तु फलवत्त्वं ज्ञातमेवेति न तद्यावत्प्रा-प्यन्ते । यानि तु तत्प्रकरणे पठ्यन्ते तान्यपि तथैवाक्षरग्रहणादिक्रमेण स्वार्थावबोधनं यावद्भतानि न साक्षात्ऋत्वङ्गं भवन्ति । कृतः । कथमित्यदृष्टोपायापेक्षेण ऋतुना दृष्टार्थ-त्वाद्शराद्विवनवसञता तद्विहितं कर्ममात्रमेव हि प्रयोजनद्वारेगोपादीयते नान्यत् । अतः प्रधानवाक्यतुरुयान्यङ्गानि भवन्ति । तद्वाक्यानि तु बाह्यतराण्यध्ययनादिवत् । एवं प्रोक्षणादिवाक्यानां त्रीह्यादिसंस्कारमात्रफलावसितानां तण्डुलपिष्टपुरोडाशद्वचवदानादि-भिर्व्यवहिततरः प्रधानसंबन्धः । एवमेवानारम्याधीतारादुपकारकसामवायिकाङ्गवाक्यानि योजयितव्यानि । तत्र त्वेतावान्विशेषः । यदप्रकरणस्थत्वादक्षराण्यसृष्टशत्प्रधानमर्थेरेव संबध्यते यानि त्वाधानादिवाक्यानि तान्यपि फलवत्क्रत्वङ्गाहवनीयादिसंस्कारप्रतिपाद-नावसायीनि दुरस्थेनैव फलेन निराकाङ्की कियन्ते । एतेन ऋत्वर्धकर्तेप्रतिपादनद्वारेणोप-निषदां नैराकाङ्क्यं व्याख्यातम् । मन्त्रनामधेययोस्तु स्वाधिकारे योजना वक्ष्यते । तेन सर्वेषां भावनान्तर्गतिरुपपन्ना । यत्त्वर्थवादानां भावनांशत्रयानन्तःपातित्वाद्ग्रहणामिति । तत्राभिधीयते । सत्यमातिरिक्तं न गृह्यते । अस्ति त्वन्तर्गतिः । कथम् । इह हि लिङादि-युक्तेषु वाक्येषु द्वे भावने गम्येते । शब्दात्मिका चार्थात्मिका च । तत्रार्थात्मिकयाऽर्थ-वादा नारेक्ष्यन्ते शब्दात्मिकया तु ब्रहीप्यन्ते । सा ह्येवं धर्वतेते । स्वाध्यायाध्ययन् विधिनेतरे सर्वे विधायकाः म्वाध्यायपदोपात्तश्चाऽऽत्मा नियुज्यते भावयेदिति । तत्र लिङाः दीनां प्रयोजनकर्तृत्वं पुरुषः प्रयोज्यस्तेन किमित्यपेक्षायां पुरुषप्रवर्तनमिति संबध्यते । अथ तु योग्यत्येव छिङादिविषया कियोच्यते प्रवर्तयेदिति ततः किमित्यपेक्षिते पुरुष-मित्येव संबद्यते । यद्यपि चाचेतनत्वाहिङादिप्वेवंविधं प्रयोजकत्वं न संभवति तथाऽपि पुरुषस्य प्रयोज्यस्य प्रयोजकत्वानुपपत्तेस्तद्वत्रत्वेतन्यद्वारेण विधायकानां प्रयोजकता । यदि चैवं न करुप्येत नैवंपां विधायकत्वव्यपदेशो भवेत्। अय केनेत्यपेक्षिते पूर्वसंबन्धानुभवा-पेक्षेण विधिविज्ञानेनेति संबद्यते । कथमिति प्राशस्त्यज्ञानानुगृहीतेनेति । कुत एतत् । बुद्धिपूर्वकारिणो हि पुरुषा यावत्प्रशस्तोऽयमिति नावबुध्यन्ते तावन्न प्रवर्तन्ते । तत्र विधिविभक्तिरवसीदाति तां प्राशस्त्यज्ञानमुत्तस्नाति । तच्च पुरुपार्थात्मके फलांशे सर्वस्य स्वयमेवानुष्ठानं भवतीति प्राप्तिद्धत्वात्र वेदादुत्पद्यमानमपेक्ष्यते । साधनेतिकर्तव्यतयोम्त्व-प्रवृत्तपुरुपनियोगाच्छास्त्रमेव प्राशस्त्यप्रतिपादनायाऽऽकाङ्क्ष्यते । तत्पुनः केन क्रियेतेति साधनापेक्षायां यदि वा फलपदेन निवर्त्येत प्रशस्तोऽयं भृतिफलत्वात् । अथ वा विधि-नैव सर्वदोपाशङ्काविनिर्मुक्तवेदविहितत्वादिनि । अथ वा विशिष्टद्रब्यदेवतेतिकर्तव्यतायुक्त-तत्र फलपदादीनामशीन्तरे।पयोगात्षुनरन्यत्राप्युपयोगो न युज्यते ।

विध्युत्तरकाला चेयमाकाङ्क्षा पूर्वं च फलपदादिनिवेशः । तस्मादपि न तैर्निवर्त्यते । लक्षणा चैतेम्यः कल्प्यते । न च श्रीतार्थसंभवे सा युक्ता । युगपच्चोभयवृत्तिविरोधात्प्रा-श्चस्त्यपरत्वे फलादीनि न स्युः । न ह्यन्यशास्त्रे सत्युपायमात्रत्वेनोपात्तानामेकान्तेन पारमार्थिकत्वामिति वक्ष्यते । अत एव चार्थाद्भम्यमानमन्यपरत्वाच्छब्दानां न प्राशास्त्रं प्रयोजनं भवति । न हि यद्यत्प्रतीयते तत्तच्छास्त्रफलमवसीयते । यथा पूर्वी धावती-त्युक्ते यद्यप्यपरो गम्यते तथाऽपि न कार्येण युज्यते तद्वत्प्ररोचना गम्यमानाऽपि न कार्यान्तरोपयुक्तशास्त्रार्थत्वेनावतिष्ठते । अन्यथानुपपत्त्या चेयं तेभ्यः करूप्येत । सर्वप्रमाण-प्रत्यस्तमये चान्यथानुपपत्तिर्भवति । प्रमाणाभावश्च यः सर्वप्रकारं प्रयतमानस्य स प्रमाणम्। तद्यदि केनचिदुपदेशेन वाऽतिदेशेन वा न लप्स्यामहे ततो दर्विहोमन्यायेन विध्युद्दे-शस्यैव द्वे शक्ती करुपथिष्यामः । अथ तु केनचिट्ट्रस्थेनापि सेत्स्यति ततस्तदनुसार-स्तावत्कर्तव्य इत्येवं साकाङ्को विधिरास्ते । तथा वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्येवमाद्यपि स्वा-ध्यायाध्ययनविधिना पुरुषार्थतयोपनीतं यच्छक्यते तत्कुर्यादित्युपबन्धाच सहसेव तेनासं-बध्यमानमपुरुषार्थत्वेन च पूर्ववदक्षरादिष्वपर्यवस्यद्भृतान्वाख्यानवान्यार्थे यावद्भृतम् । तत्रापि तु माकाङ्क्षमेवेति यस्तेन लक्ष्यमाणः साधनानुरूपसाध्योत्पत्तिद्वारेण क्षिप्रदेव-तामाध्यं कर्म क्षिप्रमेव फलं दास्यतीति प्राश्तस्यऋषोऽर्थः सोऽनन्तरप्रवृत्तविध्युद्देशाका-ङ्क्षितत्वात्पुरुषार्थे द्वारतां शक्तोति प्रतिपत्तामिति पारिगृद्यते । सोऽयं नष्टाश्वदम्घरथवत्सं-प्रयोगः । एवं च न प्ररोचनाऽन्यकृता कर्माङ्गम् । न चार्थवादपदैः प्रयोजनान्तरं साध-नीयमित्याम्नानसामर्थ्याद्भयोर्नियमः । एतेन प्रतिषेधापोक्षतद्वेषसिद्धचर्थं निन्दापदसंगति-र्ब्याख्याता । तत्रापि हिं न द्वेपादते विद्वान्निवर्त्तते । द्वेपश्चाप्रशस्तप्रत्ययाधीनोत्पत्तिः । न चाप्रशास्तज्ञानं नकारादिभिः पदैः प्रशास्ताप्रशास्तानभिधानेन निषेधतत्फलेतिकर्तव्यता-मात्रपर्यवसितैः शक्यमवलम्बितुमित्यनन्यप्रयोजनानिन्दावाक्यगम्यमेव भवति । अतश्चिक-वाक्यत्वासिद्धिः । नित्यं च विधिप्रतिषेधयोः ऋमेण वाक्यशोषाः स्तृतिनिन्दानिर्णयहेतवो भवन्ति । न हि स्तुतिनिन्दे नाम व्यवस्थिते निन्दारूपासु म्तुतिषु स्तुतिरूपास्विप च निन्दासु विपर्ययदर्शनात् । यथा वक्ष्यति नाहि निन्दा निन्दां निन्दितुं प्रवर्तते अपि तु विधेयं स्तोतुमिति । तथा त्रैयम्बकवाक्येषु " यद्भिघारयेत्तदुद्रायाऽऽस्ये प्रसूत्निद्-ध्यात्" इति स्तुतमप्याभिधारणं नाऽऽश्रायिप्यते निन्दितमपि चानते विधिद्र्शनाद्भिघारण-मेव प्रशस्तं भविष्यति । संदिग्यम्तुतिनिन्दानामपि च प्रक्रमादेव निर्णयो यथा वक्ष्यति न वयं निन्दिताननिन्दितान्वाऽसुरान्विद्यः । कदाचिद्धि यम्मादमुरानप्येषा वशीकृत्याऽऽ-नयति क्रिया तस्मानूनं प्रशस्तेति म्तुतिः स्यात् । अथ वा विध्वंसकासुरागमननिमित्त-त्वादशोमनेति निन्दा । तत्रान्ते सामिवधानात्तत्प्रशंसार्थमृचा निन्देति गम्यते । सर्वत्र

वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यतो यद्यपि क्रिया नाऽवगम्यते क्रियासंबद्धं वा किंचित्। तथाऽपि विध्युद्देशेनैकवावयत्वात्प्रमाणम् । भूतिकाम इत्ये-

च किं।चित्पदं स्तौति निन्दति चेतराणि त्वेकवाक्यतया ताद्रथ्यं प्रतिपद्यन्ते । यत्रापि तादशं पदं न स्यात्तत्रापि लक्षणा लक्षितलक्षणा वाडन्यथानुपनत्तेराश्रयणीया । विधिप्र-तिषेघयोध्य स्तृतिनिन्दाभ्यामविनाभावाद्न्यतरद्शीनेनेतरद्नुमाय वाक्यं पुरियतव्यम् । एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि । तेपामपि हि श्रावयेच्चतुरो वर्णानित्येवमादिविध्य-नुसारेण पुरुषार्थत्वान्वेषणादक्षरादि व्यतिकम्य धर्मार्थकाममोक्षाधर्मानर्थदुःखसंसारसाः ध्यसाधनप्रतिपत्तिरुपादानपरित्यागाङ्गभृता फैल्लम् । तत्रापि तु दानराजमोक्षधर्मादिषु केचित्साक्षाद्विधयः केचित्पुनः परकृतिपुराकलपरूपेणार्थवादाः । सर्वोपारुयानेषु च तात्पर्ये सति श्रावयेदिति विधेरानर्थक्यात्कथंचिद्गस्यमानस्तुतिनिन्दापरिग्रहः । तत्परत्वाच्च नातीवोपारूयानेषु तत्त्वाभिनिवेशः कार्यः । वेदप्रस्थानाम्यासेन हि वार्ल्मीकिद्वपायनप्रभृतिः भिस्तथैव स्ववाक्यानि प्रणीतानि । प्रतिपाद्यानां च विचित्रबुद्धित्वाद्युक्तमेवैतत् । इह केचिद्धि-धिमात्रेण प्रतिपद्यन्ते । अपरे सार्थवादेनापरेऽस्पेनार्थवादेनापरे महता । सर्वेपां च चित्तं ग्रहीतव्यमित्येवमारम्भः । तत्र तु केचिद्विधिप्रतिषेधाः श्रुतिमृलाः केचिद्र्थेसुखादि<u>ष</u> लोकम्लास्तथाऽर्थवादाः केचिद्वेदिका एव केचिल्लोकिका एव केचित्त स्वयमेव काव्य-न्यायेन रचिताः । सर्वे च म्तुत्यर्थेन प्रमाणम् । ये तु वाक्यशेपत्वं न प्रतिपद्यन्ते तेऽ-पि केचितम्बयमेव श्रयमाणगन्धमाद्नाद्विणंकप्रभृतयः प्रीतिं जनयन्ति । ये तु यद्भवर्णः काम्ते सर्वेषां शूराणां भीरूणां चात्साहकराः पार्थिवानामुपयुज्यन्ते । यत्र तु न किं-चिद्दृष्टमुपलभ्यते तत्र विशिष्टदेवतादिम्तुतिद्वारमदृष्टं कल्पनीयमित्येषा दिक् । विध्युद्दे-भेनैकवाक्यत्वादिति । केचिदाहुः । किमर्था स्तुतिरिति चेत्कथं रोचेत नोऽनु. ष्टीयेतेत्येवं स्तुतिनिन्दाभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रतिपादनं लिङादिभिश्चाभिधानमतस्तुल्यार्थ-त्वम् । न च तुल्यार्थानां समुचयः । तत्र ये ताबदर्थवादरहिता लिङादयस्तद्राहिताश्चा-र्थवादास्तेषां यथाविषयं व्यवस्थितं निवर्तकत्वं प्रवर्तकत्वमविरुद्धम् । यत्र तु द्वयसंनि-पातन्तत्रान्यतरेण कृतार्थत्वाद्वदयावहेयेऽन्यतरस्मिन्भृयसामनुष्रहो युक्तः । त्यजेदेकं कुलस्यार्थ इतिवाद्विधिप्रत्ययः परित्यज्यते । केवलप्रकृतिप्रयोगाभावात्तदनुप्रहार्थप्ररोचनाल-व्यविधित्वानुवादेन प्रवर्तते । यथा सत्रादुद्वसाय पृष्ठश्रमनीयेन यजेरात्रात क्त्वाप्रत्ययसिद्धप्रवृत्त्यनुवाद्कत्वं वक्ष्यते । तस्माद्वायव्यश्चेतालम्भ इत्येतावन्मात्रं विव-

१ धर्मादीनां साध्यानां नाधनप्रतिपत्तिरिति विग्रहः । धर्मादिचतुष्टयसाधनप्रतिपत्तिरुपादाना-ङ्गभृता । अधमादिचतुष्टयसाधनप्रतिपात्तेः परित्यागाङ्गभृतेत्यर्थः ।

वमन्तो विध्युदेशः । तेनैकवाक्यभूतो वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्येवमादिः । कथमेकवाक्यभावः । पदानां साकाङ्क्षत्वाद्विधेः स्तुतेश्रेकवाक्यत्वं भवति । भूतिकाम आस्त्रभेत । कस्माद्यतो वायुः क्षेपिष्ठेति । नायमभिसंवन्धो विवक्षितो भूतिकामेनाऽऽस्रव्धन्यमिति । कथं तर्हि, आस्रभेत । यतस्ततो भूतिरिति भिन्नाविमावर्थावुभयाभिधाने वाक्यं भिद्येत ।

किमर्था स्तुतिरितिचेत्। कथं रोचेत नोऽनुष्ठीयेतेति। ननु प्राक् स्तुतिवचनादनुष्टानं भूतिकामान्तात्सिद्धं, स्तुतिवचनमनर्थकम्। न दि। यदा स्तुतिपदासंनिधानं तदा पूर्वेणैव विधिः, यदा स्तुतिपदसंबन्धो न तदा भूतिकामस्याऽऽलम्भो विधीयते। यथा पटो भवतीति पट उत्पद्यत इत्यर्थः। निराकाङ्क्षं च पदद्वयम्। यदा च तस्मिन्नेव रक्त इत्यपरं श्रूयते तदा रागसंबधो भवतीत्यर्थः। भवाति च रक्तं प्रत्या-काङ्क्षा। एवं यदा न स्तुतिपदानि, विधिश्चब्देनैव तदा प्ररोचना, यदा स्तुतिवचनं तदा स्तवनेन। नन्वेवं सति किं स्तुतिवचनेन यरिम

क्षितम् । स एव च विध्युद्देशः फलादिसंबन्धोत्तरकालं स्तृयत इत्येत**ञ्ज्वतिकाम इत्ये**-वमन्तो विध्युदेश इत्यनेन कथ्यते । अन्यथा पुनरुदेशग्रहणमनर्थकमेव स्यात् । सृत्रोक्तेन तु विधिनैकवाक्यत्वं न संभवतीत्यतिकम्य तद्विषयः परिगृह्यते । तथा चाऽऽह — नायमभिसंबन्ध इति । विधिविधेयसंबन्धनिषेधेन स्तुतिस्तुत्यसंबन्धं विविक्षितं वद्ति यतस्ततो भृतिरिति । सैव च भृतिनिमित्तस्य योजना । भिन्नाविमाविति पूर्वोक्तौ संबन्धाविभयते । किमर्था स्तुतिरिति चेदिति । प्रत्ययश्चेदुत्खातस्तेनावि-धीयमानस्य किं स्तुत्येति । अथ वा यद्नया साध्यते तत्प्रत्ययेनैव सेत्स्यतीति मनसि कृत्वा वदति । आचार्यस्तृत्खातेऽपि प्रत्ययेऽर्थवादादेव तदर्थावाप्तिमुभयसंभवे चार्थवा-दानुप्रहं मत्वाऽऽह-कथं रोचेतोति । इतरः प्रश्नाभिप्रायं विवृणोति । प्रागेव सिद्धेः स्तुतिवचनमनर्थकामिति । नहीति य्रन्थच्छेदः । सर्वत्रावान्तरवाक्यानि महावाक्ये-प्वप्रमाणं महासंख्यास्विवावान्तरसंख्या भवन्ति । तान्येव तु यदा केवलानि प्रयज्यन्ते तदा निरपेक्षत्वाद्भवन्ति प्रमाणम् । यथा पटो भवतीति । न च कदाचिदेतावन्मात्रेण समाप्तेनराकाङ्क्यदर्शनात्मर्वत्र नैराकाङ्क्यम्। योग्यपदान्तरानुचारणेन हि सर्ववाक्यानि पर्यवस्यन्ति । इतरथा पुनः श्रुतपदातिरेकेणापि निपुणदशां भवत्येवापेक्षा । सा चानु-पल्रब्ध्या निवर्तते । तथा च यत्रोपलप्स्यन्ते तत्रैकवाक्यतां गमयिष्यन्ते । अन्यथा ह्यसी तदुचारणेऽपि न स्यात् । तदिह महावाक्येन विनाऽवान्तरवाक्यं प्रमाणं तत्स-द्भावे तु नेत्येतदाह-यदा न स्तुतिपदानीति । नन्वेवं सतीति । यत्र महावा-

नसंत्याविधायकं मा भूत्तत् । तदभावेऽपि पूर्वविधिनैव प्ररोचिधिष्यत इति । सत्यं, विनाऽपि तेन सिध्येत्प्ररोचनम् । अस्ति तु तत्, तस्मिन् विद्यमाने योऽथीं वाक्यस्य सोऽवगम्यते स्तुतिः प्रयोजनं तयोः। तस्मिन्नविद्यमाने विधिना प्ररोचनमिति । नतु सत्स्विप स्तुतिपदेषु पूर्वस्य विधिस्वरूपत्वाद्विधिरभिष्रेतः स्यान्न विवक्ष्येत स्तुतिपदसं-वन्धः । आह—स्तुतिपदानि ह्यनर्थकान्यभविष्यन्साकाङ्क्षाणि । भव-म्त्वनर्थकानीति चेत् । न गम्यमानेऽर्थेऽविविक्षितार्थानि भवितुमर्हन्ति । योऽसौ विध्युदेशः, स शक्तोति निरपेक्षाऽर्थे विधातुं, शक्तोति च स्तुति-पदानां वाक्यशेषी भवितुम् । प्रत्यक्षश्र वाक्यशेषभावः । अतोऽस्माद्विधः स्तुतिमवगच्छामः । नतु निरपेक्षादिष विधिमवगिष्यामः ।

क्यावान्तरवाक्ययोः फलं भिद्यते यथा पटमवनरागभवने, तत्रैवं युक्तमिह त्वनतिरि-क्तार्थस्य सतः किमवान्तरवाक्यनिराकरणमेव महावाक्यस्य युक्तं फलम् । तदेतदाह-यस्मिन् सत्यविधायकमवान्तरवाक्यं भवति मा भूत्तन्महावाक्यामिति । सत्यं विनाऽपि तेनेति । यो नाम वेदस्य कर्ता स्यात्स एवं पर्यनुयुज्येत छघुनोपायेन सिद्धे किं महावाक्यमाश्रयसीति । तद्भावान्न पर्यनुयोगः । परिहारपथ्यामगमनवच श्रमातिरेकमात्रं स्याकार्थानवातिः । दृष्टं चैवंजातियकेषु गौरवाश्रयणम् । यथा तमे-वार्थ समित्येतावता सिध्यन्तमाकाराप्रभृतिभिरभिपलन्ति न च जाडचं लभन्ते तथाऽत्र लि-डादिभिरपि सिध्यन्तमर्थवादेभ्यो गृह्णत इति । शक्यते चेद्मिह वक्तुं यथैवानेकोपाय-प्रसङ्गे मन्त्रेण स्मृतं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवति तथाऽन्येनापि विधिभिद्धावर्थवाद्य-तिपादिताविधिविहितमिति । ननु सत्स्विप स्तुतिपदेष्विति । यत्र लघुमुपायमनुपा-दाय गुरूपाय आश्रीयते तत्र तथाऽपि भवेदत्र तु पूर्वमेव लघुतर आश्रितः समर्थतरश्च तस्माद्यथैव प्रयुक्ते खराब्दे नाऽऽकाशाद्यस्तदानीमेव प्रयुज्यन्ते तथाऽत्र विधी सति स्तुतिर्नोऽऽश्रयितव्येति । तत्रोत्तरसाकाङ्क्षत्वात्म्तुतिपदान्यनर्थकानि स्युरिति । भवन्तिवति चेत् । नोक्तेन न्यायेनार्थवत्त्वाद्विवक्षितार्थता युक्तेति । द्वयसंभवे हि प्रत्यक्षादेकवा-क्यत्वादर्थवादानुग्रहो युक्त इति । ननु सत्स्वपीत्यनेन गतार्थत्वास्ननु निरपेक्षा-दित्यवक्तव्यम् । तदुच्यते । तत्रार्थवादपरित्यागायोक्तमिदानीं तु भवतु नाम म्तुतिसं-बन्धः समस्तस्य पूर्वस्थापि तु स्वरूपावगतो विधिसंबन्धो न बाधितब्यः । अथास्य क चिद्पि शक्तिरपहियते ततः प्रतिप्रसवहेत्वभावात्सर्वत्राशक्तत्वप्रसङ्ग इति । तद्भिधी-यते । भवतु पूर्वस्य विधिशाक्तिर्न त्वियं किचहाधितत्यन्यत्रापि बाध्यते । कदा- भवत्वेवम् । नैवं सित किथिदिरोधः, किंत्वशक्यः स्तुतिपदसंबन्धे
सिति विध्यथीं विविक्षितुम् । वाक्यं हि संबन्धस्य विधायकं, द्वौ चेत्संबन्धौ विद्ध्याद्भूतिकाम आलभेत, आलम्भेन चैष गुणो भविष्यतीति । भिद्येत तहींवं सित वाक्यम् । अथ यदुक्तं न किया गम्यते
न तत्संबद्धं वा किंचिदिति । स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः । स्तुतिशब्दाः
स्तुवन्तः क्रियां परोचयमाना अनुष्ठानृणामुपकरिष्यन्ति क्रियायाः ।
एविममानि सर्वाण्येव पदानि कंचिद्धं स्तुवन्ति विद्धति ।

सर्वत्राऽऽविर्भवति । यत्र त्वर्थान्तरस्तुत्यादि नोपादीयते विदाविभृतेति तत्र।ऽऽविभूता शक्तिः कार्यमारभते । यत्र त्वपवादभूतशक्त्यन्तराभिव्यक्तिस्तत्र वाक्यभेदप्रसङ्गातपूर्वा तिरोधीयते । प्रश्नोत्तरत्वेनायं पूर्वोक्त एव वाक्यभेदः परामृहयते । तस्मादैकाथ्यात्प्ररोचनयैवात्र विधिरिति । परोचयमाना अनुष्ठातृणामिति । "रुच्य-र्थानां श्रीयमाणः " इति संप्रदानत्वं कस्मान भवति । प्ररोचयतेः प्रकृत्यन्तरत्वादिति चेन्न । तत्रापि रुचिसंबन्धानपह्नवात् । अथ सामान्यविवक्षया पष्ट्युच्यते । साऽप्युपात्ते विशेषे दुर्छभा । तस्मादनुष्टातॄणां कियाया इति संबन्धः केम्यः प्ररोचयमाना इत्यपे-क्षितेऽथत्तिभ्य एवेति गन्यते । अथ चानुष्ठातृणामुपकरिष्यन्तीति संबन्धः । क्रियाया इति पञ्चर्मा कियातोऽपि हि त एव प्ररोचका इति । अथ वा कियार्थमिति पष्टचर्थः करुप्यः । कंचिद्र्थं स्तुवन्तीति रात्रन्तं कंचिदिति विधेयं तत्संबन्धिनं वा कंचिद्वा विद्धति कियां तत्संबन्धिनं वा तच स्तुतिद्वारेणेत्युपपत्नं प्रत्ययोद्धारेणार्थवादप्रामा-ण्यम् । इदं तु व्याग्व्यानं नानुमन्यन्ते । यदि हि प्रत्ययोत्खातिः स्यात्ततः केन स्तुति-राकाङ्क्ष्येत न तावच्छव्दभावनाकथंभावोऽस्ति । याऽपि कस्मादित्यपेक्षा करूप्येत साऽपि विधीतिकर्तव्यताविषयैव तदनुप्रहार्थत्वात् । शब्दान्तरव्यपदेशमात्रं तु भिद्यते। साऽपि च नियुज्यमानस्येव पुरुषस्य भवति न क्रियामात्रश्रवणात् । न हि वायन्यश्वेतालम्भ इत्युक्ते कर्तव्यताऽकर्तव्यतोक्तेः प्राक् प्रश्नम्तोऽप्रशस्त इति वाऽपेक्ष्यते । तद्नपेक्षितं च श्रुतिमात्रेणैव वदस्तो नार्थवादाः प्रतिपादयन्ति । न च घात्वर्थेन सह कस्यचित्संबन्धोऽ-पेक्षा वा विद्यते । सर्वस्य भावनागामित्वात् । भावना तु प्रत्ययोद्धारेणापनीता किम-पेक्षेत । तस्मात्तद्भतांदात्रयोच्छेदात्र भृतिः फर्लं न यागः करणं न वेतिकर्तव्यता का-चित्स्यात् । उक्तेऽपि च प्राशस्त्ये कस्मादित्यनपेक्षितत्वातप्रशस्तोऽयमित्येतावन्मात्रेऽ-वधृते प्रशस्तत्वादित्यनुच्यमाने कर्तव्यताबुद्धिनैव स्यात् । भवन्ती वा तन्निष्ठा भवत्प्र-इम्तोऽयं कर्तव्यः पटो रक्तः कर्तव्य इतिवत् । अकल्पिते विधावानर्थक्यमेव स्यात् । प्रत्यक्षं च विभिमृतस्य पारम्पर्यस्यायाऽर्थवादेभ्यः परिमृह्यत इत्यपूर्वा वाचोसाक्तिः [न

चैतत्कलपनावसरोऽस्त्यन्यतः सिद्धत्वात् । अनुक्तो हि सन्नर्थवादादेव विधिः करूप्येत यद्य-न्यथा नोपपद्येत । प्रत्यक्षप्रत्ययोपपन्नत्वान्नान्यथानुपपत्तिस्तथाऽर्थवादोऽपि यद्यपारुयाना-दिष्विव प्ररोचनायां निष्प्रयोजनः स्यात्ततो दृरं नीयेत । यथोक्तेन तु न्यायेन प्ररोचनोपयो-गालान्यत्र गच्छतीत्यवद्भयकर्तव्या च प्ररोचना यद्यन्यतः सिध्येत्ततोऽर्थवाटालापेक्षेत । साऽपि त्वनन्यगतिकत्वात्तमेवाऽऽश्रयति । सर्वत्र च वैदिकेऽर्थेऽर्थापत्त्या शब्दः कल्प्येत ततोऽर्थसि-द्धिस्तेन प्ररोचनया विधिशब्दः करूप्येत नार्थः, तत्करूपनावेलायां च यथैनद्रवायवादिवा-क्येषु सोमेन यजेतेत्यस्मित्रपतिष्ठमाने नान्ययाजिकरूपना तथैवाऽऽल्रभेतेत्यनेनान्यानुमानप्र-तिबन्धः । तुल्यार्थयोश्च बाधविकल्पौ भवतः प्रत्ययार्थवादयोः पुनरत्यन्तभिन्नानुप्राह्यानुप्रा-हकार्थविषयत्वेनार्थभेदात्समुचय इत्येकवाक्यता । यदि च प्रत्ययोत्खाति: स्थात्ततः कर्तुः संख्योपप्रहिवदेशेषावगतिकयाफलस्वार्थपरार्थत्वाद्युच्छेद्प्रसङ्गः । स्यादेतत् । विधित्वमात्र-माविवक्षियत्वा शेषविवक्षया कर्तृसंख्यादिलाभ इति । एतचाशक्यं यतस्तद्र्थमप्युपात्तः प्रत्ययः सामर्थ्यादिधित्वं वदत्येव । प्रतीतस्य च द्वर्य्येवाविवक्षा विध्यसंस्पर्शो वा महैकत्ववदनुवादकत्वं वेन्द्रियकामहोमवत् । न तावद्विवेरविधित्वं नाम किंचित् । नाप्यनुवादस्तस्यामवस्थायामप्राप्तेः । न ह्येवं संभवति योऽयं वायव्यश्चेतालम्भः कर्तव्यः स प्रशस्त इति । भवति त्वेवं कर्तव्यः प्रशस्तत्वादिति । यत्तृद्वसानीयवदिति तत्रापि क्त्वावरोन विधिप्रातिषेधावनपेक्ष्य क्रियामात्राक्षेपाद् विधित्वमाश्रितमेवेत्यदृष्टान्तता । यदि च विध्यविवक्षा स्यात्ततः प्रत्यासत्तेर्घात्वर्थ एव साध्यांशे निपतेदिति निष्फलत्वं स्यात् । तस्मात्सृत्राविनाशेनैव विधिनैकवाक्यत्वम् । तथा च भाष्यकारः । सविधिक-मेन भूतिकाम इत्येवमन्तो विध्युदेश इत्याह । अन्यथा धात्वर्थ इत्येवावक्ष्यत् । तत्रास्य क्रियामात्रतया विध्युद्देशत्वं शक्यते वक्तुम् । तस्मात्प्रत्यय एव विध्यविधायित्वा-द्विध्युदेशः । विध्यर्थेन त्वेकवाक्यत्वासंभवात्सूत्रातिरेकेणोद्देशग्रहणम् । भूतिकाम इत्येवमन्त इति च फलादिसंगत्युत्तरकालं म्तुत्यवसरप्रदर्शनार्थम् । नन्वेतं मति वर्त-मानापदेशेप्वनाकाङ्क्षणादर्थवादा न संबध्येरन् । एवमेवैतत् तथाऽपि तु प्रमाणान्तर-प्राप्त्यभावात्कचित्प्रयोगवचनेन कचित्पञ्चमलकारेण । अथवा श्रुतवर्तमानान्यथानुप-पत्त्या कल्पिते विधित्वेऽर्थवादसंगतिः । यत्रापि केवलार्थवाददर्शनादेव विधित्वं तत्रा-प्यन्यथानुपपत्तिमात्रं श्वरणम् । संभवन्त्यां तु गती नातिगौरवं युक्तमिति । यस्त्वस्मि-वाक्यभेदः संबन्धद्वयाश्रयणादिति स आल्भेत प्रशस्तत्वादित्येकप्रसरो-पपत्तेः परिहृतः । विधीयमानस्यैव हि स्तुत्याकाङ्क्षेत्यवैरूप्यादुपपन्नं तन्त्रत्वम् । यदि चैवंविधैः संबन्धभेदैर्वाक्यं भिद्येत ततः साध्यसाधनेतिकर्तव्यतासंबन्धेरपि भिद्येत ।

# अतः प्रमाणमेवंजातीय कानि, वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेनि ॥ ७ ॥ तुल्यं च सांप्रदायिकम् ॥ ८ ॥

तस्मान्नायमाभिसंबन्धो विवक्षित इत्यादिभाष्यमेवं नेतन्यम् । न पृवेत्रैव साङ्गविधि-विवक्षितम् । विधित्वादिद्वारप्ररोचनाकल्पनायामितगौरवनिमित्ताद्वाक्यभे-दात् । किमर्था स्तुतिरिति । पुर्वेणैव प्ररोचनाऽपि सिद्धेत्यभिमानात् । कथं रोचेतेति - विध्यनुग्रहकथनम् । ननु प्रागिति - पूर्वाभिप्रायविवरणम् । न हीति । स्तुत्यभावे तस्य राक्तिद्वयमगत्याऽऽश्रीयते न संभवनत्यामपीत्येतन्न तदा भृति-कामस्य विधिः समाप्यत इत्याह-यथा पट इति । गतार्थम् । विधि-शब्देन तटा प्ररोचनेति विवृतं कार्यनानात्वं विधिस्तुत्योः । नन्वेवामिति ! अस्ति चेत्प्ररोचियतुमपि शक्तिः कस्माद्न्यद्पेक्ष्यत इति । सत्यमिति । तस्माद्विचमाने तस्मिन्नाविद्यमाने योऽर्थः स गम्यते । कश्चासौ । स्तुतिः प्रयोजनं तयोः ।न तस्यैव पूर्वस्यापीत्यर्थः । स्तुतिविषयोपकल्पनाच विधेरपि स्तुतिप्रयोजनन्यपदेशः । न हि निर्विषया स्तुतिरुपपद्यते । अर्थवादामावे त्वगत्या केवलोऽपि गौरवमङ्गीकारिप्यति । ननु सत्स्वपीति । पूर्ववदेव न्याख्येयम् । अतोऽस्माद्विधेरिति । इदानीं पष्टी, वाक्य-शेषसंबन्धादित एवास्य स्तुतिमवगच्छामो न स्वत इत्यर्थः । ननु निरपेक्षादपीति । यदि कचिद्रनितिकर्त्व्यताकस्य विधेः प्रवर्तनशक्तिः कस्माद्रन्यद्पेक्षते तेन सत्स्वप्य-नादरः स्यात् । आचार्यस्तु सोपहासमाह यत्रासौ केवलः प्रयुज्यमानो निरपेक्षम्तत्र भवतु न कश्चिद्विरोधः । इह तु न तत्संभवः साकाङ्सैः पदान्तरैराक्षिप्तत्वात् । वाक्यं ह्यकमेकस्यैव संबन्धस्य विधायकं तत्र यदि द्वौ विध्युद्देश एव कुर्यात्तथा सति भिद्येत । विध्युद्देशोत्थापितानामेर्वेष हि गुणो भवतीति प्ररोचनां दर्शयति । तस्माद्विधिनैकवाक्य-त्वात्तदनुग्रहेणार्थवन्तोऽर्थवादा इति ॥ ७ ॥

चशब्द्व्याख्यानार्थं परिचोद्नोपन्यस्ता । आनर्थन्यमेवास्त्वित तन्नैव । कुतः । पूर्वोक्तेन न्यायेनार्थस्यावगम्यमानत्वात् । अथ वा तन्नेत्यवच्छिद्येवमर्थावगमादित्युक्त-

१ नायमभिसंबन्धो विवक्षित इत्यादि, भियेतेत्यन्तभाष्यस्यायमथः—मूर्तिकाम आलभेन कस्मायतो वायुः क्षेपिष्ठेत्यनेन यः सार्थवादकस्य विध्युद्देशस्य विधिस्तुतिसंबन्धरूपो विशिष्टांऽथाँ दिशितः, नायं विध्युद्देशमात्रेण विवक्षितः कि तु सार्थवादकेनेति । तर्हीत्ययं भियेतेत्यनेनान्वति । आलभेतिति मध्यप्रतीकेन विध्युद्देशोपलक्षणम् । यतस्ततो भृतिरित्यथवादस्योपलक्षणम् । तथाच वियोध्यविशेषणरूपभिन्नाविमावयां विध्युद्देशोपलक्षणम् । यतस्ततो भृतिपत्यथवादस्योपलक्षणम् । तथाच वियोध्यविशेषणरूपभिन्नाविमावयां विध्युद्देशोपलक्षणम् । तथाच वियोध्यविशेषणरूपभिन्नाविमावयां विध्युद्देशोप्रति । यतस्ततो न्याव्यभेषायमानौ ययोकेन विध्युद्देशेन प्रतिपिप्पादिषितौ तर्हि गौरवलक्षणो वाक्यभेद इति । २ यता वाक्यशेषोऽतो विधेः—विधिसंपित्यनोऽ-स्माद्वाक्यभेषाद्विषयस्य स्तुतिमवगच्छाम इत्यर्थः । नत्वनेन भाष्येण विधिरेव स्तुतिप्रतिपादक इत्युप्पादिष्यते । पूर्वत्रन्यविरोधापत्तिरिति ।

अथोच्येत—प्राक् स्तुतिपदेभ्यो निराकाङ्क्षाणि विधायकानि विधिस्वरूपत्वात् । स्तुतिपदानि तु प्रमादपाठ इति । तम् । एवमर्थान् वगमात् । तुल्यं च सांप्रदायिकम् । संप्रदायः प्रयोजनं येषां धर्माणां सर्वे ते विधिपदानामर्थवादपदानां च तुल्याः । अध्यायानध्यायते गुरुमुखात्प्रतिपत्तिः । शिष्योपाध्यायता च सर्वस्मिन्नेवंजातीयकेऽवि-घ्नार्थे तुल्यमाद्रियन्ते । स्मरणं च दृढम् । अतो न प्रमादपाठ इति ॥ ८॥

अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दार्थ-स्त्वप्रयोगभूतस्तस्मादुपपयेत ॥ ९ ॥

अपि च यैपाऽनुपपत्तिरुक्ता शास्त्रदृष्टविरोध।दित्येवमाद्या सा, सोऽ-

प्रकारपरामर्शः । किं च तुल्यं चेति योजना । संप्रदायानुप्रहार्थं धर्मजातम् । तत्सं-बन्धस्मरणात् । स्वर्गाद्यसंयोगाच । न चास्य प्रयोजनवत्संनिहिताध्ययनपरित्यागेना-न्यार्थत्वे प्रमाणमस्ति । संप्रदायाङ्गत्वेऽपि चाविघ्यस्याऽऽकाङ्क्षितत्वात् । ताद्रध्यम्मरणाचा-विद्यार्थत्वम् । न ह्यन्यत्करूप्यमानं म्वाध्यायेनिकर्तव्यतानुगुणं भवति । यदि तावत्स्वर्गः करूप्येत ततः पुरुपार्थत्वमेवाऽऽपद्यते। अथ पुनः ऋतुफलासिद्धिरेवं पिटते वेदे भवतीति । एवमपि दुरस्थोपकारितैव । तस्मात्संप्रदायस्याक्षरप्रहणं साधयतो नियमजातमनुप्राह-कम् । न च निष्प्रयोजनस्याविघेन कार्य वरं तादृशस्य विघ्रमेवोत्पन्नं येन हेर्ह्योऽपि तावन्न स्यात् । यतस्ते सप्रयोजनैर्विधिवानयँम्तुल्यमेवाऽऽद्गियन्ते । तेनावश्यं तद्वदेव प्रयो-जनवन्त्यपीति । नियमस्प्रतेश्च वेदमुलत्वाद्धेदकृत एवायमाद्रः । स च प्रयोजनवन्त्वा-हते नोषपद्यत इति प्रयोजनवत्त्वमपि सामान्येनानुमायार्थाहा कल्पनैकदेशत्वादिति। सामध्यतोऽर्थवादानां स्तुतिर्नाम प्रयोजनविशेषो लभ्यते। स्मरणं च दृढमित्येतदेवाऽऽह। अथ वा यदेवेदं ग्रन्थस्मरणं परिपालनात्मकं तेनाध्येतृपुरुषप्रयोजनवत्त्वाभिप्रायप्रतिपत्ति-पर्वकं प्रयोजनवत्त्वानुमानम् । संभाव्यते च कुतिश्चिद्वाच्यादियं प्रतिपत्तिरिति नाप्रमा-णम् । अन्यथा हि निष्प्रयोजनान्येतानीति केचित्परित्यज्यार्थवादान्विधिमात्रं प्रतिपद्ये-रन् । तत्र दृढम्मरणमेतेषु न स्यात् । अस्ति तु तत् । तस्मान्न प्रमादपाठः । ततश्चा-र्धवन्त इति । तुरुयं च सांप्रदायिकामित्यस्यापरा व्याख्या । संप्रदायः प्रयोजनं यस्य वाक्यस्य येन प्रवर्तितः संप्रदायस्तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्येतत्स्वाध्यायत्वाविशेषा-द्विध्यर्थवादयोस्त्रल्यमतः प्रागक्तिन न्यायेन प्राक् पुरुषार्थासिद्धेरवस्थातुं न लम्यत इति शक्त्यनुसारेण स्थितमर्थवादानां स्तुत्यर्थत्वमिति ॥ ८ ॥

उक्तदोषपरिहारोऽनः पर्म् । शास्त्रदृष्टविगेषिकः याज्ञानुपपत्तिविधिकरुपनायामुक्ता

रोदीदित्येवमादिषु न प्रामोति । कुतः । प्रयोगे हि स्तेयादीनामुच्यमाने विरोधः स्यात् । शब्दार्थस्त्वप्रयोगभूतः । तस्मादुपपद्यते—स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वागिति ॥ ९ ॥

## गुणवादस्तु ॥ १० ॥

यदुक्तं विधेयस्य प्ररोचनार्था स्तुतिगिति । तदिह कथमवकल्प्येत एत्रान्यद्भिष्यमन्यस स्तूयते । यथा वेतसशाखयाऽनकाभिश्राप्ति विक-र्षतीति वेतसावके विधीयते । आपश्च स्तूयन्ते—आपो वै शान्ता इति । तदुच्यते । गुणवादस्तु । गौण एव वादो भवति, यनसंबन्धिनि स्तोतव्ये संबन्ध्यन्तरं स्तूयते । अभिजनो ह्येष वेतसावकयोः । ततस्ते जाते । अभिजनसंस्तवेन चाभिजातः स्तुतो भवति । यथाऽज्यका-भिजनो देवदत्तोऽस्मकेषु स्तूयमानेषु स्तुतमात्मानं मन्यते । एवमन्नापि दृष्ट्च्यम् ।

तामस्मत्पक्षमप्राप्तां मन्यामहे । अथवेदं स्तुतित्याख्यानं तामनुपपत्तिमप्राप्तिमिति त्याख्येयं येषां हृस्यः पाटः । प्रयोगे ह्यनुष्ठाने रोदनवपोत्खननिद्धमोहस्तेयानृतवादादीनां करुप्यमाने विरोधः स्यात् । अस्माकं तु पुनर्य एपां शब्दानां श्रोतोऽर्थः स नैव विविक्षितः । न चाध्याहारादिभिर्विधिः किं तर्हि स्तुतिमात्रं विवक्षितम् । न च तद्विरुध्यते तस्मादुपपद्येत । अथ वा शब्दार्थस्तिवाति विचायकशब्दानुग्रहार्थः सन्नयमर्थवादो न स्वार्थानुष्ठानेन संबध्यते प्रयोगमप्राप्तोऽप्रयोगभृतस्तस्मादुपपद्येत । त्रयोऽत्र पाठाः । अप्राप्तां चानुपपत्तिमित्यत्र मन्यामह इति वाक्यशेषः । अप्राप्तं चानुपपत्तिमित्यत्र सस्त्राम्सद्वराद्यान्यस्तत्राम्मद्वराद्यान्यस्तिमित्यप्रस्तत्रा-स्मद्वराद्यान्यानमित्यध्याहारः । अप्राप्ता चानुपपत्तिरित्यपरस्तत्रास्मद्वराद्यानमित्यध्याहारः । अप्राप्ता चानुपपत्तिरित्यपरस्तत्रास्मद्वराद्यानमित्यध्याहारः । अप्राप्ता चानुपपत्तिरित्यपरस्तत्रास्मद्वराद्यानमित्यध्याहारः । अप्राप्ता चानुपपत्तिरित्यपरस्तत्रास्मद्वराद्यानम्

यत्र ताबद्विधिस्तुत्योरेकविषयता तत्रोपपद्यतां नाम, संबन्धे विषयनानात्वे तु कथ-मिति । गुणादित्याह । यन्त्रियायाः संबन्धिनि स्तोतन्ये तत्संबन्ध्यन्तरं म्तूयते अथ वा यद्विकारे प्रकृतिसंबन्धिनि विधानार्थे स्तोतन्ये तत्संबन्ध्यन्तरं प्रकृतिः स्तूयते तत्र तद्द्वा-रेणापि लोके वेदे च स्तुतिसिद्धेः प्रकारान्तरता । तस्माददोषः । एतस्यास्तु स्तुतेरथ-मुपरिष्टाद्वक्ष्यति । शान्ताभिरद्धिः संबद्धो विकारः शान्तिहेतुर्भवन्यजमानस्य कष्टं शम्यतीति। गुणवादसूत्रेण शुद्धेनेव ताबद्रोदनाद्यदाहरणत्रयपरिहारः। शेषसूत्राण्यप्येतदु-क्तोपपादनार्थतया संभन्तस्यन्ते । तत्रोदाहृतानां गौणवानिमित्तं किंचिदिहुँव वक्ष्यते परं अथ सोऽरोदीदिति कस्य विधेः शेषः । तस्माद् बहिषि रणतं न
देयामित्यस्य । कुतः । साकाङ्कत्वात्पदानाम् । सोऽरोदीद्यदरोदीत्तदुदस्य रुद्रत्वमित्यत्र स इति प्रकृतापेक्षः । तत्प्रत्ययात् । तस्य यदश्वशियतोति तस्योति पूर्वपकृतापेक्ष एव । उपपत्तिश्चोपिरतनस्य, यो
विदिष रजतं दद्यात्पुराऽस्य संवत्सरादगृहे रोदनं भवतीति । अस्य
हेतुत्वेनायं प्रतिनिर्दिश्यते—तस्माद्धिष्टिष रजतं न देयमित्येवं
सर्वाणि साकाङ्क्षाणि कथं विधेरुपकुर्वन्तीति । गुणवादेन । रोदनपभवं
रजतं वर्हिषि ददतो रोदनमापद्यते । तत्प्रतिषेधस्य गुणो यदरोदनिर्मति । कथं पुनर्दत्यरोदीदिति भवति, कथं वाऽनश्चप्रभवं रजतेऽश्चप्रविनिति वचनम् , पुराऽस्य संवत्सराद्सति रोदनं कथं रोदनं
भवतीति । तदुच्यते । गुणवादस्तु । गौणा एते शब्दाः । रुद्र इति
गोदननिमित्तस्य शब्दस्य दर्शनाद्यद्रोदित्युच्यते । वर्णसाङ्क्पानिनद्मनश्चमभवमप्यश्चमभवमित्याह । निन्दनेव च धनत्यागे दुःखदर्शनात्पुराऽस्य संवत्सराद्गृहे रोदनं भवतीत्याह ।

तथा यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्स एतं प्राजापत्यं तूपरमा लभेत इत्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेषोऽयं-स आत्मनो वपामुद-

तु तिसिद्धिमृत्रे । सोऽगेदीदिति साकाङ्क्षत्वेनैकवाक्यता विधिम्तुत्योः प्रत्यवयवं कथ्यते। स इति प्रकृतापेक्षः । कृतः । तत्प्रत्ययात् । तद्धि प्रकृतं प्रतीयते । अथ वा तच्छव्दम्य प्रकृतव्याहित्वं प्रसिद्धम् । स इत्युक्ते तच्छव्दप्रत्ययात्स एवार्थः । एवं तस्य यद्शु तद्वजतिमिति संबन्धः । सर्वा चेयमुपिततनस्य निन्दाप्रम्थस्योपपात्तिरिति तद्वनन्तरं तद्मिधानमुपपद्यते । कोऽसौ प्रम्थस्तं द्र्शयति । यो बर्हिषि रजतं दद्यात्पुराऽस्य संवत्सराद्वृहे रोदनं भवेदिति । केन हेतुना तदेवं भवतीति तदुपपद्यते कारणानुद्धपत्वात्कार्यस्य रोदनप्रभवरजतद्यानाद्वोदनोत्पत्तिस्तस्मान्न देर्यमिति सकलमदानस्योपपत्तिरिति । निन्द्या तच्छेषत्वमर्थवत् । गुणवादम् द्वाव्दा-लम्बनं रुद्धावदोत्थापितविज्ञानवशेन रोदनसामान्यतोऽद्दष्टकरूपना । अश्रुणश्च शौक्त्याद्यदि नामैतत्किठिनं भवेत्ततो रजतसद्दशं भवेदित्युत्प्रेक्ष्य तत्प्रभवनिन्दा । धनत्या-गेनात्यन्तोदारस्यापि गृहजनः पीड्यत इति तत्सामान्याद्वा रोदनोपन्यासः । एवं येन केनिचदालम्बनेन निन्दाविज्ञानोत्पत्तिः प्रतिषेधोपकारिणीति मुख्यार्थामार्थे कर्माण

क्लिद्दिति । कथं गुणवादः । इत्यं नाम, नाऽऽसन्पश्चो यदात्मनो वपाग्नुदक्तिदिति । एतच कर्मणः सामध्ये, यदग्नौ महृतमात्रायां वपायामजस्तूपर उदगात्, इत्यं वहवः पश्चवो भवन्तीति । कथं पुनरतुतिखन्नायां वपायां प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्तिवद्दित्याह । उच्यते । असदवृत्तान्तान्वाख्यानं स्तुत्यर्थेन, प्रशंसाया गम्यमानत्वात् । इहान्वाख्याने वर्तमाने द्वयं निष्पद्यते—यच वृत्तान्तज्ञानं, यच कस्मिश्वित्मरोचना देपो वा तत्र वृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवर्तकं म निवर्तकं चेति प्रयोजनाभाषादन्यकमित्यविवक्षितम् । प्ररोचनया तु प्रवर्तते द्वेषान्निवर्तत इति तयोविवक्षा । वृत्तान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने आदिमत्तादोषो

कियन्ते किमुत बाह्यधनत्यागेनेति स्तुतिः । यथा नेत्रमप्युद्धत्यायं द्दातीति छोके-ऽपि त्यागिनं स्तुवन्तीति । वृत्तान्तपर्यवसायी च वेद्स्तत्र प्रामाण्यमप्रतिपद्यमानः स्तुतौ सत्यत्वात्रान्यत्रान्वेषणमहैतीति निष्प्रयोजनोपाख्यानसत्यतया नार्थः । शब्दभा-वनाङ्गं वाऽर्थवादाः। सा च प्रवृत्तिर्विज्ञानमात्रेणैवोषयुज्यते नार्थेन । अर्थात्मकार्या तु सर्वत्राविसंवादः सिद्ध एव । अथोच्येत, असद्न्वाख्यानेन स्तुतिनिन्दात्विमिति सुतरां तत्र प्रतीयते । कामं परमार्थे वक्तारो भवन्ति काऽत्र म्तुतिर्निन्दा वा सत्यमे-वैंतदिति । असत्ये तु यस्मादन्यत्र दुष्टमप्यवघृतामिह गुणवन्तामिति ब्रवीत्यतो नूनं मे प्ररोचयति तथा गुणवन्तं सन्तं निन्दति निवर्तयिद्वामिति । ततश्चैवं विदित्वा यो यस्यानितकमणीयस्तद्नुरोधेन स तथा प्रवर्तते । वेदश्च प्रमाणमिति स्थितम् । तेन प्रवृत्तिनिवृत्त्यनुग्रहणीये स्वसंवेद्येऽर्थे पुंसः प्रशस्ताप्रशस्तज्ञाने भवतः । इह ते वेदेनोत्पादिते । तस्मात्तदनुरूपं व्यवहर्तव्यमिति छोकेऽपि यां कियां फलान्तरयक्तां मेघादिहेतुत्वेनाऽऽष्ठां मन्यन्ते तस्यां कंचित्प्रवर्तयन्तस्तद्भिप्नेतं सौभाग्यादिफलमसत्यम-प्युपन्यस्य नियुञ्जते । तत्प्रवृत्तश्चेतरोऽपि ऋियाश्रयं फलं प्राप्नोति । यद्यपि च प्रति-पत्ता जानाति नैतदत्र पारमार्थिकं फलं मद्भिप्रायानुमारेणैतैरुपन्यस्तं सर्वेथा त्वपुः रुषार्थे मां न प्रवर्तयन्ति तद्सत्यं नामैतित्कमप्यन्यद्वाप्स्यामीति ज्ञात्वाऽनुतिष्ठति । एवं वेदेऽपि विधिना तावत्फलमवगमितमर्थवादास्त्वसत्येन नाम प्ररोचयन्तु न तद्गते सत्यासत्यत्वे किंचिद्दृषयतः प्रवर्तनमात्रोपकारित्वात् । यत्तु परस्ताद्भविष्यति ताद्विधेरू-परिगतमिति निश्चित्य नैव विद्वांसी न प्रवर्तन्ते । तस्मादुपारूयानासत्यस्वमतन्त्रम् । न हि शुक्तिकादृष्टसत्यरजतो यदि रजतान्तरं तद्देशे लभते ततोऽभिसंधीयते । शुक्ति-कावत्तु किंचिदालम्बनं श्रुतिसामान्यमात्रेण सर्वत्र योजनीयम् । यथेह महाभृतानि प्रजाः

<sup>(</sup>१) गैवैतैरिति 'ग. 'पुस्तके।

वेदस्य प्रसज्येत । कथं पुनिरदं निरालम्बनमन्वाख्यायत इति । उच्यते । नित्यः कश्चिष्ट्यः प्रजापितः स्याद्वायुराकाश आदित्यो वा स आत्मनो वपायुद्धित्वदिति—दृष्टिं, वायुं, रिंग वा तामग्री प्रायु-ह्यात्, वैद्यते आवींसे लोकिके वा । ततोऽज इत्यन्नं, वीजं, विरुद्धा । तमालभ्य—तमुपयुज्य प्रजाः पश्चमाग्नोतीति गाणाः शब्दाः ।

आदित्यः प्रायणीयश्वरुरादित्य उदयनीयश्वरुरित्यस्य विधेः शेषो, देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानिश्वत्याकाङ्क्षितत्वात् । सर्वव्यामोहानामादित्यश्वरुनीशायिता अपि दिङ्मोहस्येति स्तुतिः । कथमसति दिङ्मोहे दिङ्मोहशब्द इति । उच्यते । अपाकृतस्य वहोः कर्मसमृहस्योपस्थितत्वाद्गौणो मोहश्चब्दोऽवधारणावकाशदानादिभिर्कापयतीति गौणता ॥ १० ॥

पान्तीति प्रजापतित्वेनोच्यन्ते । वास्वादीनां यथासंख्येन मध्यवर्तिनः सारावृष्टचाद्यो वपास्तामग्नाविति तेनैव क्रमेण वैद्युते वृष्टिमार्चीसे शारीरान्तर्वार्तिन वायुमन्तश्चरत्वसा-मान्याद्रश्मिं लीकिके तदाप्यायनात्तस्य । ततोऽज इति बीजादीनां सामान्येनानादित्वाः दुजत्वप्रसिद्धेः । तमालम्य प्राप्य प्रजाः पशुनाप्तोति । सर्वप्रजानां बीह्यादिपारेणामप्रभः वत्वादित्यालम्बनम् । एतिसमस्तु प्रक्रमे सत्यं सालम्बनता किं तु स्तुतित्वमेव हीयते । अतः स्तुतित्वात्यागेनैव स्वार्थसत्यतां वर्णयामः । मन्त्रार्थवादेतिहासप्रामाण्यातसृष्टिप्रलन् याविष्येते तत्र सृष्ट्यादी प्रजापतिरेव योगी तस्मिन्काले पुण्यकर्मोद्भवास्युपगमेन पश् नामभावात्स्वमाहात्म्येनाऽऽत्मन एव पशुरूपमाभिनिर्माय वपोत्त्वननादि कृतवांस्ततोऽसमाप्त एवं कर्मणि तृपरः पशुरुत्थित इतीदशमिदं कर्म प्रत्यासन्नफलम् । एवं च महता यत्नेन प्रजापतिना चारतमिति सर्व सत्यमेव । प्रतिस्राष्टि चर्तुलिङ्गन्यायेन तुरुयनामप्रभाव-व्यापारवस्तृत्पत्तेर्नानित्यताप्रसङ्ग इति । कर्मसु कौशलेन दीव्यन्तीति देवा ऋत्विजः, ते देवयजनाध्यवसानानन्तरं दर्शपूर्णमासयोरनभ्यम्तं सौंमिकं कर्मराशिमास्रोक्य कथम-विदितं कारिप्याम इत्याकुळीभावसामान्याद्दिङ्मोहाभिधानम् । तथा च लोके कर्तव्यतासु दिशो मे पारिश्रमन्तीति वक्तारो भवन्ति । तत्र तद्व्युदासेनादितियागः प्रशस्यते कथे तु तद्न्युदसनम् । अवधारणावकारादानात् । यावद्धि प्रायणीयायां प्राकृतानि समम्य-स्तानि कर्माणि कियन्ते तावदितरेषु भविष्यत्सु प्रणिधानं भवति अन्यथा सर्वस्मित्र-प्राकृते निरवकाश्वत्वादनवधारणं स्यात् । तेनाऽऽदित्येनैवैतज्ज्ञापितामिति मोहापनयेन स्तुतिः ॥ १० ॥

#### रूपात्रायात्॥ ११ ॥

हिरण्यं हस्ते भवत्यथ गृह्णातीति साकाङ्क्षत्वादस्य विधेः शेषः -स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वागिति । निन्दावचनं हिरण्यस्तुत्यर्थेन यथा किमृषिणा, देवदत्त एव भोजायतव्यः । कथं पुनरस्तेनं मनो निन्दि-तुमपि स्तेनशब्देनोच्यते, वाचं चाननृतवादिनीमप्यनृतवादिनीति ब्रूयात् । गुणवादस्तु रूपात् । यथा स्तेनाः प्रच्छक्ररूपा एवं च मन इति गोणः शब्दः । प्रायाचानृतवादिनी वागिति ॥ ११ ॥

## दूरभूयस्त्वात् ॥ १२ ॥

दृष्टितरोध उदाहरणं तस्माद्ध्य एवाग्नेर्दिवा दृहशे नार्चिः। तस्मा-दार्चिरेवाग्नेन्कं दृहशे न धूम इति अग्निज्योतिज्योतिराग्नेः स्वाहोति सायं जहाति, सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहोति प्रातरिति मिश्रालि-ङ्गमन्त्रयोविधानस्याऽऽकाङ्क्षितत्वाच्छेषः। जभयोदेवतयोः संनिधाने

इस भर्व कियमाणं मनसा संकल्प्य वाचा चाभिघाय कियते तद्त्यन्तान्तरक्कभूतयो-रप्यनयोर्दृरेण हिरण्यादृनत्वं म्तेयानृतवाद्योगादिति । या निन्दा तन्मात्रपर्यवसायिनी सा निषेधफला भवति । विधिपरा तु स्तुत्यर्था जायते । तदुपपादनस्य दृष्टार्थत्वात् । यथा वश्यति न चेदन्यं प्रकल्पयेत्प्रवत्त्वस्यावर्थवादैः स्यादिति ॥ ११ ॥

तम्माद्ध्म एवति दिवाऽशिरादित्यं गच्छतीत्यस्योपपत्तित्वन । तादेदं किमर्थमुच्यते । मिश्रालिङ्गाशिहोत्रमन्त्रविधिम्तुत्यर्थम् । कथं पुनराशिज्योतिज्योतिराशिः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहेत्यनयोभिश्रालिङ्गत्वम् । यदा विविक्तावेवाशिस्यौ देवतात्वेनो-पलम्यते । के चिदाहुः । अशिज्योतिरित्यत्र ज्योतिःशाब्दः सूर्यवाची सूर्यो ज्योतिरिति पुनराशिवाची तेनोभौ मिश्रालिङ्गाविति । तद्युक्तम् । ज्योतिःश्रुतेस्तेजःसामान्यवाचिन्त्वेनोभयत्र सामानाधिकरण्येनोपपत्तेः । अन्यतरपर्यायश्च सिन्तरत्र न प्रयुज्यते । न हि यो यत्पर्यायः स तेनव सह प्रयुज्यते । मूर्यवाची सन्प्रातर्भन्त्रे न प्राप्नोति । अश्चिवाची सार्यमन्त्रे । तस्मादुदाहरणं आन्तिलिखितामितीमावुदाहर्तव्यावशिज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा मूर्यो ज्योतिज्योतिरिशः स्वाहेति । तिद्विषेश्य स्तुतिः प्रथमविहितकेवलदेवन्त्यमन्त्रपर्युदासेन मिश्रालिङ्गविधानोपपत्तिरियमुच्यते । यदनयोर्मिश्रत्वं दिवाऽशेरनुप्रवेशान्तक्तं चाऽऽदित्यस्योति केवलेज्या न युक्ति । अस्मिन्नपि तु व्याख्याने पर्युदसनीयत्वेन्तेव पूर्वमन्त्रोदाहरणम् । इतरौतु स्तुतिभागिनौ मिश्रालिङ्गाभिधानादेव ज्ञास्यते इति नोचारिताविति भाष्यं नेयम् । अथ वोभयोः केवलिमिश्रालिङ्गयोर्मध्ये पिरतोऽप्रमर्थवादः।

होम इति स्तुतेरुपपत्तिः । दूरभूयस्त्वाद् धूमस्याग्नेश्वादर्शने गीणः शब्दः ॥ १२ ॥

# **च्यपराधात्कर्तृश्च पुत्रदर्शनम् ॥ १३ ॥**

दृशिवरोध एवोदाहरणं न चैतिद्वि इति । तत्प्रवरे प्रवियमाणे देवाः पितर इति ब्र्यादित्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेषः । अब्रा-स्मणोऽपि ब्राह्मणः प्रवरानुमन्त्रणेन स्यादिति स्तुतिः । दुर्ज्ञानत्वादज्ञानचचनं गौणम् । रूयपराधेन कर्तुश्र पुत्रदर्शनेन । अप्रमत्ता रक्षत
तन्तुमेनमित्यादिना दुर्ज्ञानम् ॥ १३ ॥

## आकालिकेप्सा ॥१४॥

शास्त्रदृष्टिनोध उदाहरणं को हि तद्वेदेति, दिक्ष्वतीकाशान्करोतीति साकाङ्क्षत्वादस्य विधेः शेषः।

तत्र उमयदेवत्ययोरन्या प्रशंसा, इतरयोः पुनिर्यं, यस्माद्दिवाऽग्निरादित्यं गच्छिति तस्मान्स्यं एव तदा ज्योतिः । एवं नक्तमन्निरतस्तौ व्यवस्थितावेव यष्टव्याविति स्तुतिः । क्यं तु धूम एवेत्यवधारणा । दूरस्थैर्भूमा दिवा धूम एव गृह्यते रात्रावार्धिरिति केन-चिदंशेन स्तुत्यालम्बनम् ॥ १२ ॥

प्रवरे प्रिवियमाणे यजमानो वदेहेवाः पितर इत्यादि । तत्प्रशंसार्थमुक्तमब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणो भवति प्रवरानुमन्त्रणेनेति । तत्र प्रसिद्धब्राह्मणत्वानामेव ब्राह्मण्यलामो
निष्प्रयोजन इति तदुपपत्त्यर्थमुक्तं न चैताद्विद्य इति । ज्ञायमाने त्वज्ञानवन्तनं दुर्ज्ञानत्वात् । यत्सुलेनाज्ञानं तद्ज्ञानमेव । तच्च रूयपराधीनिमत्तम् । सत्यपि च रूयपराघे यदि मातुरेव क्षेत्रिणो वा पुत्रः स्यात्ततस्तयोः प्रसिद्धज्ञातित्वान्तेव दुर्ज्ञानता
मवेत् । तयोरप्येवमेवं तत्पूर्वजयोरित्यनादिन्यायेन जातिरवधार्येतेव । यतस्तु माता
मक्षा पितुः पुत्र इति स्मर्तृणां दर्शनं जनियतुश्च नानाजातित्वोपपत्तिस्तेन वर्णसंकरः ।
वेदेऽपि चाप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनिमिति जातिविच्छेददर्शनं रूयपराधकर्तृपुत्रनिमित्तमेवोपपचते । अन्यथा ह्यपरिरक्ष्यमाणेऽपि नैव स्वजातितन्तुविच्छेदो भवेत् । तेनास्ति प्रशंसाः
वकाश इति । निरूढब्राह्मण्यप्रवरसंकीर्तनात्तत्प्रभवोऽयमिति ज्ञानाद्वाह्मणः कृतो भवतीति स्तुतिः ॥ १३ ॥

यत्तदानीमेवोत्पद्यते तदाकाष्टिकम् । तच सर्वछोकस्याभिमतं न यिश्वरभावि । तस्मात्प्रवर्ग्यकाछे दिश्वतीकाशकरणं प्राग्वंशस्य प्रश्चस्यते । तद्धि सद्यःफलं धूमक्टे-शाननुभवात् । इतरत्तु कर्मजन्यं सत्कदाचिद्धविष्यति । कस्तद्वेद शास्त्रमात्रगम्यं हि प्रत्यक्षफल्डत्वेन स्तुतिः । अनवक्लुप्तिवचनं विषकृष्ठकाल्रफलत्वाद्गौ-णम् ॥ १४ ॥

#### विद्याप्रशंसा ॥ ३५ ॥

तथा फल।भाव।दित्यत्रोदाहृतं शोभतेऽस्य ग्रुखिमिति गर्गतिरात्रविधे-राकाङ्क्षितत्व।च्छेषः । वेदानुमन्त्रणस्य च, आऽस्य प्रजायां वाजी जायत इति शेषः । ग्रुखशोभा वाजिमन्त्रं च गुणवचनत्वाद्गौणः शब्दः। शोभत इव शिष्येरुद्दीक्ष्यमाणम् । कुले संतताध्ययनश्रवणान्मेधावी जायत इति स प्रतिग्रहाद्त्रं प्राप्नोतीति ॥ १५ ॥

## सर्वत्वमाधिकारिकम् ॥ १६ ॥

अन्यानर्थवयवाक्य उदाहरणं पूर्णाहुत्या सर्वान्कामानवामोतीति पूर्णाहुति जुहोतीत्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेषः । य उ चैनमेवं वेदेति तरित मृत्युमित्यस्याऽऽकाङ्क्षितत्वाच्छेषः । फलवचनं स्तुतिः, सर्वकामफलस्य निमित्ते सर्वकामावाप्तिवचनं गौणम् । असर्वेषु सर्व-वचनमधिकृतापेक्षम् ॥ १६ ॥

तत्, इदं तु सर्वप्रत्यक्षम् । तद्येक्षया च ज्ञायमानेऽप्यज्ञायमानवचनामितरप्रशंसार्थम् । पाठान्तरमाकालिकडाद्यन्तवचन इति । अकालिकमिति वा पाठः । काल इति लोके विप्रकर्ष उच्यते । तत्र भवं कालाङ्ग्ञिति ठाँग कालिकं न कालिकमकालिकम् ॥१४॥

अध्ययनविधिशेषत्वाद्फलविधिः सन्यथाविज्ञातमुखशोभावाजिमस्वानुवादो विज्ञा-यते । न चैक एव प्रकारो मुखशोभायाः संस्थानं रमणीयता लावण्यं चेति । स्त्रीविषयं ह्येतत् । विदुषां पुनः पदवाक्यन्यायोद्गारि मुखं शोभते तेनाऽऽत्मना मुख्ययैव वृत्त्या शो-भते । पुत्रश्च वाजवान्त्रह्मवर्चसद्वारेण । अथापि गीणता तथाऽपि स्तुतिपरत्वाददोषः॥ १५ ॥

संस्कारकर्मत्यात्र फलविधिः । स्तुतेन्त्वालम्बनं निमित्ते नैमित्तिकवदुपचारात् । सर्व-कामनिमित्तानां कर्मणां सामान्यसाधनमृतानग्नीनवाग्नोतीत्यर्थः । सूत्रं चैवं योज्यते । सर्वकामनिमित्तैः कर्मभिराहिताग्नित्वादिदानीमधिकृत इति वक्तव्ये सत्याधिकारिकं सर्वत्वं स्तोतुमवाप्तावुपचित्तम् । ननु चाऽऽकाशगमनसुरकन्यालाभादयोऽत्यन्तासन्तः सर्वशब्देन वैदिकेषु कर्मसु निमित्तद्वारेणापि न शक्यन्तेऽनुवदितुमतः पुनः सूत्रमुच्यते । यथैवौद-नादिषु सर्वशब्दोऽधिकृतापेक्षत्वात्र त्रैलोक्यं गृह्णाति तथाऽत्राग्निकर्माधिकृतफलग्राही मविष्यतीत्यदोषः ॥ १६ ॥

## फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्परिमाणतः

फलविशेषः स्यात् ॥ १७ ॥

अन्वारुह्य वचनमिदं यद्यपि विधिस्तथाऽप्यर्थवत्ता परिमाणतः सारतो वा फलविशेषात् ॥ १७ ॥

अन्त्ययोर्यथोक्तम् ॥१८॥

अभागिप्रतिषेवादित्यादानुदाहृतं न पृथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तिरिक्षे न दिवीति, हिरण्यं निधाय चेतव्यमित्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेषः । पृथिव्यादीनां निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था । असति प्रसङ्गेः प्रतिषेधो नित्यानुवादः । यज्ञानित्यदर्शनं ववरः प्रावाहणिरकामयत इति ।

तचैतत्समानस्वर्गादिफलेटविग्नहोत्रादिष्पयोक्ष्यत इत्युपन्यस्तं साधनानुरूपत्वात्साध्यानाम् । सर्वे हि कामाः पूर्णाहुत्याऽवाष्यमानाः स्तोकस्तोकाः प्राप्यन्ते । तत्र फलभूमार्थिनः कर्मान्तरविधिरर्थवान्मविष्यतीति स्थिते चोद्यते । युक्तं लोके कृष्यादिफलानां प्रत्यक्षावगतत्वात्साधनानुरूपं जन्म । पूर्णाहुत्यादिषु त्वत्यन्तशास्त्राधीनत्वादविशेषश्चते फले विंमुला विशेषकलपना । न ह्याग्नेहोत्रज्योतिष्टोमम्बर्गयोः किथ्विद्वशेषः श्चयते । न चानुमानमीदशे विषये समर्थम् । तद्भिधीयते । विधिसामर्थ्यादेवेदं सिद्धम् । कथम् । यदि ह्यल्पान्महतश्च कर्मणः समं फलं जायेत ततोऽके चेन्मधु विन्देतेत्यनेनेव न्यायेनान्त्रपेत सिद्धे महति न किथ्वत्प्रवर्तेत । तत्र विधिश्चाक्तिकाधः स्यात् । अविहतशक्तिख सम् अर्थाद्वा कल्पनेकदेशैत्वादिति विधिरेव फलाधिक्यमङ्गीकरोति । अतो यथा विश्वन्तिद्वादे फलसङ्गावः प्रमाणवानेविमह तिद्विशेष इति । विं च

कर्मणामल्पमहतां फलानां च स्वगोचरः। विभागः स्थानसामान्याद्विशेषेऽपि चोदिते॥

यथंव क्रमास्नातानामङ्गाङ्गिनां प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमिति विनियो-गव्यवस्था तथैव कर्मगोचरेऽल्पस्य कर्मणः परिमाणसामान्येन फलगोचरेऽल्पमेवोपतिष्ठते । मध्यमस्य मध्यमं महतो महदिति स्थानमेव विनियोजकम्।स्मरणमप्येवमेव। चाद्यर्भीस्यसोमेपु च फलार्थवादो यदाऽग्निहोत्रं जुहोत्यथ दश गृहमेधिन आग्नोत्येकया राजि-येत्यारम्य न्यृनाग्निहोत्रदशसंवतसरप्रयोगादिभिरेकदर्शभूर्णमासादिप्रयोगावाधिवचनं कर्मा-स्पत्वमहत्त्वकृतं फलभेदं दर्शयति ॥ १७॥

यथैव वाङ्मनसयोर्निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था तथा शुद्धपृथिवीनिषेषः प्रक्छप्तावर्थवादः स्यादित्येवं हिरण्यनिधानस्तुत्यर्थो न प्रतिषेधमात्रफलः । नान्तरिक्षे न दिवी-त्योचित्येन शुद्धपृथिवीनिषेधसमर्थनायैव यथाऽन्तरिक्षे दिवि वा चयनं न प्रसिद्धं तथा हिरण्यरहितायां पृथिव्यामिति स्तवनम् । अनित्यसंयोगो गतार्थः परं तु श्रुतिसामान्य-

तत्परिहृतम् । अर्थवादाक्षेपेण पुनरुत्थितिमदानीमर्थवादपामाण्ये तेनैव परिहारेण परिहरिष्यत इति ॥ १८ ॥

विधिर्वा स्यादपूर्वत्वाद्वादमात्रं ह्यनर्थकम् ॥ १९ ॥ पू० इह ये विधिविभावा अर्थवादास्त उदाहरणम् । औदुम्बरो यूपो

मिति । प्रयोजनं रात्रिसत्रे पूर्वपक्षे स्वर्गः फलं स्यादिति सिद्धान्ते त्वर्थवादस्थमेव फलम् ॥ १८ ॥

#### इत्यर्थवादाधिकरणम् ।

एवमानर्थक्योपारूयानादिप्रतियोगिष्वर्थवादेषु ज्याम्ज्यातेष्विदानीं विधिप्रतियोगिनो विचार्यन्ते । कुतः संशयः । पूर्वत्र हि स्वार्थानुपयोगित्वेन दूरलक्षितस्तुतिग्रहणमङ्गीकृतम्। तत्संभवे तु स्तुतिरप्यनर्थकतुल्याऽऽपद्यते । विध्यंशश्च न कथंचनान्यस्मात्सिध्यति । प्ररोचना पुनः कथं चिद्धिध्युदेशाद्य्युपपद्यत इत्युक्तं पुरम्तात् । अपि च प्रधानं विधिरङ्गं स्तुतिस्तत्र प्रधानविशेषणसंभविनस्तद्गामित्वमेव युक्तम् । समाप्ते च विःयुद्देशे-ऽर्थवादः प्रवर्तते तन्त्रक्रमावस्थायामेव तु भावनांशाः संनिपतन्ति । विशेषेण तु फलं प्राथम्यप्राधान्याभ्यामित्यादि मन्वानोऽपूर्वत्वादिति वदति । तदपेक्षया च स्तुति-मात्रमनर्थकं मन्यते । ननु चैवंत्रातीयकः फलविधिरुतार्थवाद इति विचारश्चतुर्थेऽपि द्रव्यसंस्कारंकमंस्विति भविष्यति । अतो नेह प्रम्तोतव्यः । तत्र केचिदाहुः । अनेन गतार्थत्वात्तत्रैवैप पर्यनुयोगो युज्यते न त्विदं पुनरुक्तामिति । सत्यमेवं यदि तु तत्कालप्रतीक्षणार्दिकचित्परिहारान्तरं छभ्यतेऽतस्तत्रान्विच्छेम । अथ पुनारेहेव शक्यते वक्तं तथा सतीदानीमध्युच्यमाने मन्दो दोप इति । अत्रापरे वदन्ति तेन फल्लविधित्वनिराकरणमात्रमिह त्वर्थवत्त्वाय त्वर्थवादः स्यादिति तत्र वक्ष्यति तद्धि-घित्वनिराकरणमात्रपरमेव प्रष्टब्यम् । तद्युक्तम् । यतस्तेन फलविधित्वात्प्रच्याविताना-मानर्थक्यप्रसक्ती पूर्वाधिकरणेनैव म्तुत्यर्थता साधिता । तथा च दर्शितं शोभतेऽस्य मुख-मित्यादिषु । केचित्पुनराहुः । युक्तं वायुर्वे क्षेपिष्ठेत्यादीनां स्तुतित्वम् । ऊर्नोऽवरुद्ध्या इति पुनर्यथा फलविधित्वात्प्रच्याव्यवे तथैव विसंवादेन स्तुतित्वाद्पीति कामं विधिभे-वत येन कालान्तरभावित्वेन कथं चिद्धिसंवादो निवर्तत इत्यारम्भः । तद्प्ययक्तम् । अपि च वेदे व्यक्तमसंवाद इति ह्यभ्युचयहेतुरपुनरुक्तः स्यात् । अधिकरणश्रीरं तु तदेव । विसंवादोऽपि च गुणवादिस्त्वत्यनेन न कश्चिदपारिहतः । पुनरपि च तावनमात्र-मेवोत्तरं भविष्यति । तस्माद्विधिर्वा स्यादित्यविशेषोपादानाचतुर्थे च फलश्रुतिग्रहणादि-हारोषद्रन्यगुणिकयादिविधिसरूपास्तत्र फलविधिसरूपा एवोदाहरणमित्यपरे । तथा च भवत्युग्वा उदुम्बर ऊर्क्एशव ऊर्जैवास्मा ऊर्ज पश्चाप्नोति ऊर्जोऽव-रुंद्ध्यै इति । किमस्य विधिः कार्यमुतास्यापि स्तातिशिति । किं ताय-त्पाप्तम् । विधिवी स्यादपूर्वत्वाद्वादमात्रं ह्यनर्थकम् । विधिविधिगदेष्वेवं-

विधिश्चानर्थकः क्राचित्प्रकरणे च संभवित्रिति चाप्सुयोनिर्वा अश्वोऽप्युजो वेतसो यो विदग्ध इति चोदाहियते । अन्यथा फलविधिमात्रीपन्यासे तदसंबद्धमेव स्यात् । इहापि तस्य ताविद्वशेषविषयत्वादिदमगतार्थं भवेत् । अनेन तु सामान्यतः सर्वविषयावरोधिना तत्पुनरुक्तमेवेति व्यवस्थया केचिदुदाहरन्ति । अत्र द्रव्यादिविधोनेव तत्र फलविधोनेव भाष्यकारोदाहरणमतन्त्रीकृत्योदाहरणान्तरं दातव्यामिति । अत्र वदामः । किमधिकरणद्व-यमवश्यारव्यवस्थारव्यवस्थाऽऽश्रीयते न ह्युदाहरणभेदादिधिकरणं भिद्यते । मा भूद्यथाव्यवस्थितेऽपि खादिरौदुम्बरत्वभेदाद्योनरुक्तचम् । न्यायविषयत्वेन त्वधिकरणानां तद्भेद एवापौनरुक्तये हेतः ।

द्रव्यादिविधयोऽपि न सर्वे विचारिताः । केचित्तत्सिद्धिसूत्रे । केचित्रिवीताद्यधिकर-णेषु । परक्वतिपुराकलपद्वारेणान्ये षष्ठे । यदचा स्तुवत इत्यादयोऽर्थैकत्वाद्विकलप इति नवमे । जर्तिल्यावीधुकविधिसरूपा दशमे । अत्था न पुनरुक्तता महान्दोष इत्येव वक्तव्यम् । अथ वैकस्यैव न्यायस्य कचित्कश्चिद्दाः शोध्यत इति पुनरारम्भः । स्पष्टं वा विषयनानात्वमेवं वर्णनीयम् । सर्वविधिसरूपाणां केवलविधित्वनिराकरणेनार्थवादत्व-मिह सिद्धम् । यस्तु चतुर्थे पुनरारम्भः सोऽर्थवादकल्पिते विधी फलाकाङ्कावेलायामन्या-थींपातमपि ऋतुप्रयोगवचनात्तदेव संनिाहततरं वलप्तसंबन्धस्य च विशेषमात्रं सुकरम्। इतरथा संबन्धस्तद्विशेषश्चोपकारकत्वं कल्पनीयमिति रात्रिसत्रप्रातिष्ठादिवत्फलविधित्व-मंपीति पूर्वपक्षाभिप्रायः । कथं चित्प्रयोजनान्तरे लभ्यमाने नैकस्यानेकार्थता युक्ता तस्माद्र्थवाद्त्वमेवेति सिद्धान्तः । एतेन निवीताद्यधिकरणानि व्यारुयातानि । अथ बौदुम्बराधिकरणपूर्वपक्षं कृत्वा चिन्ताम्ताः प्रत्येतन्याः । विधित्वाम्युपगमेन हि कस्य शेषः कतोः पुरुषस्य वेत्यादि विचार्येह सिद्धेनार्थवाद्त्वेनोपसंहारः । तथा परकृतिपुरा-करुपयोः किं तद्गोत्राणामुत सर्वपुंसामिति चिन्तितम् । एवमृहवाधप्रसङ्गोन नवमदराम-गता चिन्ता, तित्सिद्धिसूत्रे तु गुणवादानिमित्तमात्रकथनम् । अथ वा फरुविधावेष यत्र मेदेन स्तुतिफलपदानि भवन्ति तदिहोदाहरणम् । यथाऽत्रैवोर्गुदुम्बर ऊर्क्पशव इत्येतै-रेव स्तुतिः । ऊर्नोऽवरुद्धचा इत्यनेन फलामिति । यत्र पुनस्तावन्मात्रेणैव फलं वा स्तुतिर्वा वक्तव्येति भवति ते चतुर्थ इति । अथवा तत्र परार्थत्वादिति हेतुव्यपदेशात्प्रसि-द्धेन च हेतुना व्यवहाराचे विज्ञातपाराध्यम्ति उदाहरणं यथा यस्य पर्णमयी जुहूरिति। अत्र ह्यवर्यं जुह्वनुवादेन पर्णमयीत्वं बिधातव्यं स्वातन्त्र्येण फलसंबन्धाराक्तेः । सर्वत्र जातीयकेषु फलविधिः स्यात्। फलं ह्यवगम्यते। तथा ह्यपूर्वमर्थं विधा-स्यति । इतरथा स्तुतिवादमात्रमनर्थकं स्यात् । स्तुतश्चास्तुतश्च ताघानेव सोऽर्थः । आपि च ऊर्जोऽवरुद्ध्या इति प्रयोजनं श्रूयते । न च पश्च-

हि गुणः फलाय चोद्यमानः कंचिदाश्रयमपेक्षते । न च प्रकरणमन्तरेणाऽऽश्रयप्राष्ठिः । तादिह यादि पर्णमयीत्वेन फलं भावयेदिति वचनं व्यज्येत किमाश्रितेनेत्यपेक्षायां किं संबध्यताम् । जुहूरिति चेन्न । वाक्यमेदप्रसङ्गात् । साऽपि च प्राक्तित्रयाखामान्नैव निरा-काङ्शी भवति । न च क्रियासंबन्धे प्रमाणमस्ति । तस्मादानिर्वहणादेतद्वचनन्याकिपार-स्यागेनेतराश्रयणम् । तत्र च जुह्वा जुहोतीत्यस्याः प्रकरणे निर्ज्ञातप्रयोजनात्वाद्विहि-तजातिविशेषायास्तदाकाङ्कायां सत्यां यावदेव पर्णत्वजातिरुपनीता तावदविज्ञातप्रयोजना-वस्थत्वादङ्कतां प्रतिपद्यते । ततश्च निराकाङ्कीभृतायास्तिसम्नेव वाक्ये फलकरूपनानिमित्तं नास्तीति युक्तमर्थवादत्वम् । इह पुनर्वेकृतपशुप्रकरणे श्रृयमाणमीदुम्बरत्वमुदाहियते । न च तस्य प्रसिद्धं पाराध्ये येन चतुर्थाधिकरणविषयता भवेत्। कथम् । अत्र हि न तावद्प्राप्ते युपे जातिविधानं शक्यम् । तस्प्राप्तिश्चेद्वश्यं क्लुप्तोपकारप्रकृतखादि्रत्वादिनैव निराकाङ्क्षण भावितव्यम् । तत्कुतो जात्यन्तरस्य तादृश्येन विधिरतः फर्ने विधानम्। याऽपि चाऽऽश्रयापेक्षा साडापे प्राकृतकर्मसंबन्धिचोद्कप्राप्तयूपप्रहणान्निवर्तत इत्यविधातः । तेन प्रागेव पाराध्यीत्फलसंबन्धप्रसक्तिरवञ्यं न्यायान्तरेण निराकर्तव्येत्येतद्धिकरणार-म्भः । इट्मपरं मतम् । औदुम्बरवाक्यं जुह्वादिवाक्यं चोभयमुभयत्रोदाहरणम् । कथं, भावनांशान्तरविचाराद्पौनरुक्तचम् । साध्यसाधनसंबन्धम्तावद्द्वयोरपि योग्य-स्वेनोपात्तयोरवकरूपते नान्यथा । तत्र चतुर्थे साधनांशयोग्यविचारमनादृत्याम्युपेत्य वा केवलसाध्यांशाविचारः किमीदृशेन कामशब्दोपबन्धरहितेन वर्तमानफलसंबन्धामि-धायिना फलत्वं शक्यते गमयितुं न वेति विचारः । इह पुनः साध्यांशमनादृत्याभ्युपेत्य षा केवलसाधनांशाविचारः । किमीदृशेन विधिविभक्तिरहितेन दृत्यगुणिकयाः कंचि-स्प्रति साधनत्वेन प्रतिपाद्यन्ते नेति । यच यदात्मना प्रतिपादितं भवति तत्प्रतियोगि-विशेषापेक्षं सत्पदान्तराद्युपात्तेन तेन संबध्यते। तत्र साध्यमित्यवभूते परिशेषाद्व-शिष्टं साधनं गम्यते । एवं साधनावधारणेऽपीति द्वावप्यंशी स्वरूपेण निरूपितत्व्यी । तदिह साधनांशे विचार्यमाणे यो नाम फलांशस्य संस्पर्शः स चतुर्थे सिद्धः प्रसङ्गाद्धे-तुत्वेनेति मन्तव्यः । तथा यस्तत्र साघनांशपरामर्शः स इह सिद्धस्तत्र प्रसङ्कादित्यपुन-रुक्तम् । नन्वेवं सति विध्युद्देशचिन्तेयमित्यर्थवादाधिकरणेन न संबध्यते । नैप दोषः। तद्वरोनैवार्थपरिच्छेदात् । यदि हासी विधीयमानतया पूर्वेणावगतस्ततो नार्थवादत्वमण स्तुत्यर्थतया ततोऽर्थवाद्त्विमिति । तत्र पूर्वपक्षाभिप्रायः । सर्वथा साध्यसंनिधाने यदु-

स्तोऽयमर्थं इति कश्चिच्छब्दोऽस्ति । लक्षणया तु स्तुतिर्गम्यते । श्रुतिश्च लक्षणाया ज्यायसीति ॥ १९ ॥

## लोकवदिति चेत् ॥ २०॥

इति चेत्पश्यसि—स्तुतिरनर्थिका, न च शब्देनावगम्यत इति । लौकिकानि वाक्यानि भवन्तो विदांकुर्वन्तु । तद्यथेयं गौः केतव्या देवदत्तीया, एषा हि बहुक्षीरा, स्त्र्यपत्या, अनष्टभजा चेति।केतव्येत्य- प्युक्ते गुणाभिधानात्प्रवर्तन्तेतरां केतारः । बहुक्षीरेति च गुणाभिधानम्बन्धनेति । तद्द्वेदेऽपि भविष्यति ।। २० ॥

# न पूर्वत्वात्॥ २१॥

नैतदेवम् । लोके विदितपूर्वी अर्थी उच्यन्ते वहुक्षीरादयः । तेषां विज्ञानमेव न प्रयोजनम् । अतः प्रशंसा गम्यते । अविदितवादे न श्रद्दधीरन्पूर्ववचनादिव । विदितत्वादेव च प्ररोचयन्ते । वैदिकेषु पुनर्यदि विधिशब्देन न प्ररोचयन्ते नतरामर्थवादेन । जाताशङ्को

चरितं तदाकाङ्क्षावद्दोन तादृष्येणानुपात्तमि साधनं भवति यथैव यागेनेत्यनुदितं संबध्यते तथैवीदुम्बरेणेति । तत्र विधिः किं कुर्यात्पुरुपं प्रवर्तयत् । स च फलार्धि-तथैव प्रवृत्त इति किं विधिना । अथ वा प्रयोगवचनविहितस्य फलसंबन्धमात्रमनेन कियते । पश्चमो वा लकारो विधास्यति । अर्थवादेकदेशो वेत्युक्तमेव । तस्मादूर्जेऽ-वरुद्ध्या इति ताद्ध्येचतुर्ध्येवैवं कामशब्दाद्धि स्फुटतरं फलमुपात्तमिति तस्मिन्नोदुम्ब-रताविधिः । न तु फलस्य विधानमिति प्रहीतव्यं भावार्थाधिकरणे फलविधिनिषेधात् । उर्गुदुम्बर इत्यतः स्तुतिरित्यविरोधः । तस्मान्मुख्यविधिसंभवे लक्षणया न स्तुतिः प्रतिपत्तव्येति ॥ १९ ॥

छोके तावद्बुद्धिपूर्वकारिणः पुरुषा मात्रामिष न निष्प्रयोजनां प्रयुक्षते, तत्र च केतन्येति विहिते बहुक्षीरादिभिर्मुणैः स्तुतिः प्रवृत्तिविशेषनिभित्तत्वेनाऽऽश्रीयते । म च क्षीराद्यः फलविधयः प्रत्यक्षविषयत्वादतः स्तुतिः । एवं वेदेऽपि । श्रुत्यसंभ-षाच लक्षणापरिग्रह इत्यदोषः ॥ २०॥

नायं दृष्टान्तः स्तुतेः प्रमाणान्तरावगत्यपेक्षत्वालोके तत्संभवादुपपात्तिः । वेदे त्विवि-दित्तवादत्वात्र श्रद्द्धीरन् । अथ वा लोक एव यद्यविदितं कश्चिद्वदेत्तदा नैव श्रद्द्धीरन् । पूर्ववचनादिवेति । विध्युद्देशादिव । अथ वा वैधम्यीपमा । यथाऽधिगतपूर्ववचने श्रद्द्-धते नैवमविदितवादे । न चोक्तिमात्रेणेते बहुक्षीराद्यः प्ररोचयन्ते किं तर्हि विदित-त्वादेव । वेदे त्वर्थवादासत्यत्वेन विधौ जाताशङ्को न प्रवर्तेत । अथ वा यो विधि- हि विधिशब्दे स तदानीम् । अथ विधिशब्देन परोचितः, किमर्थन् वादशब्देन, अपि च वेदे व्यक्तमसंवादः, ऊर्जीऽवरुद्ध्या इत्यप्रसिद्धं वचनम्, ऊर्जी उदुम्बर इति हेतुत्वं चाप्रसिद्धम् । यस्मादूर्गुदुम्बर-स्तस्मात्तन्मयो युपः कर्तव्य इत्यूर्गुदुम्बर इत्यन्नतवचनादन्यदस्यानृत-मिति परिकल्प्येत ॥ २१ ॥

# उक्तं तु वाक्यशेषत्वम् ॥ २२ ॥ सि॰

उक्तमस्माभिर्वाक्यशेपत्वं विधिना त्वेकवाक्यत्वादिति । ननूक्तं फलवचनिमेह गम्यते न स्तुतिरिति । यदिह फलवचनं तदौदुम्बरस्य यूपस्य । न चाविहित औदुम्बरो यूपोऽस्ति । तत्र फलवचनमेवानर्थ-कम् । स्तुतिवचनः शब्दो नास्तीतिचेत् । इह फलवचनेन फलवत्ता प्रतीयते फलवांश्च प्रशस्त इति ।

मुत्कम्यार्थवादं प्रार्थयते नृनमम्य विधावविश्रम्भः । तत्र चेदनाश्वामोऽर्थवादे कुतः प्रत्यय इति । अपि च वेदे त्यक्तममंवादो वंर्तमानेनोर्जोऽवरोधनेनेयं स्तुतिने च तदस्ति । त्याविद्यमानबहुक्षीरमंकीर्तनवदेनत्म्यात् । स्वरूपतस्तावदुदुम्बरेऽन्नत्वं पक्षधर्मेणाप्राप्ति- द्धम् । अन्वयाप्राप्तिद्धेश्च हेतुन्वाप्राप्तिद्धिः । न हि यद्यदन्नं स स यूप इति छोके वेदे वा प्रसिद्धमित्यसंबद्धम् । तम्मादसंवादाद्वरं विधिरेव किं स्तुत्या संवादापेक्षिण्येति॥२१॥

उर्गुदुम्बर इत्यादि तावतृर्जोऽवरुद्ध्या इत्यस्योपपत्तितयैकवाक्यम्तं न विच्छित्नं स्ताव-कम् । न ह्यलमुदुम्बर इत्युक्ते पुरुपं प्रति प्रशस्तता गम्यते । ऊर्जोऽवरुद्ध्या इति तु प्रशंचयित । तदुपपत्तिरितरेति संगच्छते । तस्मात्कृत्स्त्रेन फलं प्रशेचना षा । तत्र यद्यपि ताविष्ठिङादिः स्यात्त्थाऽपि सुतरामर्थवादत्या गृह्णीयात् । किमुत वर्तमानापदेशो यो विधिसिद्धचर्यमेव । प्रकरणाच्च यागोपकारे प्रयोजने लभ्यमाने किमित्यवाचकात्फलं कल्पियप्यामः। प्रकरणं वाक्येन बाध्यत इति चेत्र । अविरोधात्। यदि ह्यकांश्वप्राहित्वेन वाक्यप्रकरणं संनिपतेतां तथा सित वाधः स्यात् । इह तु प्रकरणमीदुम्बरताविधि गृह्णाति सोऽप्यूर्गुदुम्बर इत्यादिलभ्यां प्ररोचनाम् । तत्र तद्विशिष्टोदुम्बरत्वप्राहिणः प्रकरणस्य को विरोधः। तस्मात्फलविधिसामर्थ्याभावात्प्रकरणाबाधेन निवेशसंभवो नातिक्रमितव्यः। प्ररोचनाऽपि च वाक्यशेषादुपपद्यमाना नार्थापत्त्या विध्यदेशादेव कल्पिता भविष्यति। अन्यत्र विधिरिपि हि तावत्तां कल्पयेत् । इह तु म स्वयमेव दुःस्थितः किं प्ररोचनया करिष्य-तिविधरिपि हि तावत्तां कल्पयेत् । इह तु म स्वयमेव दुःस्थितः किं प्ररोचनया करिष्य-तिविधरिपि हि तावत्तां कल्पयेत् । इह तु म स्वयमेव दुःस्थितः किं प्ररोचनया करिष्य-तिविधरिपि हि तावत्तां कल्पयेत् । इह तु म स्वयमेव दुःस्थितः किं प्ररोचनया करिष्य-तिविधरिपि । न च स्तृत्युपयुक्तस्य पुनः फलेऽपि प्रतिष्ठादाविव व्यापारो युज्यते । रात्रिस-

तत्र फलक्तायामानर्थक्यमिति यो द्वितीयोऽर्थः प्रशंसा नाम स गम्यते । लक्षणेति चेका । लक्षणायामप्यर्थवत्ता भवत्येव । लक्षः णाऽपि हि लौकिकी । नन्कमसंवादो वेदे, न स्रूगुंदुम्बर इति । गुणवादेन परोचनार्थतां ब्रूमहे । गौणत्वात्संवादः । किं साद्द्यम् । यथाऽकं प्रतिः साधनमेविमदमपि प्रीतिसाधनशक्तियुक्तं प्रशंसितुं प्रशंसावाचिना प्रीतिसाधनशब्देनोच्यते । शक्यते हि तत्पक्रफलसंबन्धा-द्रागीति वक्तुम् ॥ २२ ॥

त्राणां ह्यनन्यपरत्वादुःर्व्यपि कल्पनाऽऽश्रीयते । अत्र तु प्रकरणाद्स्ति प्रयोजनिसद्धिरि-त्युक्तम् । जातिविशेषस्य च योग्यतयेव काष्ठाङ्गत्वं प्रसिद्धं न फलार्थता । युपशब्दोऽपि च कमीविष्टकाष्टवचन इत्युपनीतमात्रमेव गृह्णाति । अतश्च प्रसिद्धे पाराध्येंऽर्थवादता । यतु यूपे निराकाङ्को जाति प्रतीति शरवद्वाधो भविष्यति । न चाबाधप्रकारोऽस्ति । काम्यपक्षेऽपि तद्म्युपगमात् । एतावांस्तु विशेषः । तव पुरुषार्थत्वाद्भिन्नविषयेण सता कथंचित्रसङ्गलम्यसमानाश्रयत्वेन, मम तूभयोः ऋत्वर्थत्वात्समानविषयेणेति । न चात्र जातौ फलाय विधीयमानायां दर्धन इव होम आश्रयो मनिस विपरिवर्तते । यो हि पशु-यागः प्रकृतः स तावदयोग्यः । पशुनियोजनं च युपद्वारेण योग्यं तद्गि सह युपेनाप्रकृ-तम्। न चानर्थक्यात्तर्देङ्गेषु इति प्रधानाद्वतीर्थे तदङ्गमाश्रीयते । यो हि प्रधानोपकारित्वेन श्रुयते स तद्केऽपि स्थित उपकरोतीत्येवं करूप्यते न त्विह तथा। अत्र हि प्राधान्यांशभाजा गुणेनाऽऽश्रयः प्रार्थ्यते । तत्र प्रधानं संनिहितं तद्यदि न योग्यं ततो वचनव्यक्त्यन्तरमाश्रीयताम् । न चावतरणं संभवति । न चानेनैव वाक्येनाऽऽश्रयो दियते । बाक्यभेदप्रसङ्कात् । द्वौ हि संबन्धौ तदा स्यातां गुणफलसंबन्धस्तदाश्रयसबन्धः श्रेति । युगपचौदुम्बरताफलयृपौ प्रत्युपादीयमानो। इञ्चमाना विरूपा स्यात् । अथोभयो-हेशेन विधीयते तथाऽपि फलाननुरक्ता यूपेन संबध्येत यूपाननुरक्ता च फलेन । यतु विनेवं विधायकात्स्वेच्छयैव प्रवर्तिप्यामह इति स्वच्छन्देन सह नास्ति विधिवादः । पुरुषार्थफलत्वं तु न प्राग्विधेः सिध्यति संनिहिततरौदुम्बरत्वादिसाध्यांशावरोधात्। यत्तु प्रयोगवचनो विधास्यतीति न पुरुषार्थेषु तस्य शक्तिः । असंयुक्तं प्रकर्णादिति वक्ष्यति । यदि तु तेन विधीयते सिद्धं कर्मार्थत्वम् । पश्चमलकाररूपं तु वर्तमानापदेशेन संदिग्धम् । तस्माद्वर्तमानफलामिधायित्व। चतुर्थे चैवंकामशब्दराहितस्य फलविधित्वनि-राकरणात्प्रधानफलमेवेदं प्ररोचनाये संकीत्र्यत इति युक्तम् । सर्वत्र च स्तुतिपरत्वासदुपाः येषु सत्यासत्यान्वेषणं न्यर्थम् । ज्ञानमात्रीपयिकत्वात् । गुणवादेन च संवादात् साध-नत्वेऽपि च प्रीतिसाधनत्वेन तृप्तिहेतुत्वेन वा संवादः ॥ २२ ॥

प जै. ३-१-८ t र जै. ३-३-४ t

विधिश्वानर्थकः कचित्तस्मात्स्तुतिः प्रतीयेत तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम् ॥ २३ ॥

अप्सुयोनिर्वा अश्वो अप्सुजो वर्तस इति अप्सुयोनिरश्वः कर्तव्य इति विभेरश्ववयत्वादानर्थक्यम् । तत्रावश्यं स्तुतिः कल्पितव्या शय-यित्रीभिराद्भिरश्वस्यावकानां च संबन्धो यजमानस्य कष्टं शमयतीति । तत्सामान्यादितरेषु तथात्वं तथेतियावत्, तावत्तथात्वमिति । किं तत्सामान्यम् । विध्यसंभवः स्तुतिसंभवश्च ॥ २३ ॥

पकरणे संभवन्नपकर्षों न कल्प्येत विध्यानर्थक्यं हि तं प्रति ॥ २४ ॥

इतश्र पत्रयामः स्तुतिरिति । कुतः । इदं समामनन्ति यो विदग्धः

यदि चैवंजातीयका विधयो भवेयुस्ततः पूर्वीदाहृताः सर्व एव द्रव्यगुणिक्रियाविधयो भवेयुः । वायुः क्षेपिष्ठा देवता कर्तव्या, अप्तुयोनिरश्वः कर्तव्यः, अप्तुनो वेतसोऽवकाश्च कर्तव्याः, आपः शान्ताः ऊर्गुदुम्बर इत्यादि । तत्र यद्यपि के चित्त्रियादिविधयः शक्यन्ते कर्जुम् । एते त्वशक्याः स्वभावासिद्धेः प्रयत्नेनापि चानिष्पत्तेः । वायुवेतसाः वकादिषु स्वभावभिद्धिः । अश्वौदुम्बरादीनामशक्यता । कीदृशी स्तुतिस्तां दर्शयति । श्रमियत्रीभिरद्भिरित्यादि । तत्रासंगतेरप्रन्थ इति व्याख्यातारः समर्थयन्ते । यस्मान दिहानकातत्संबन्धयोः शमयितृत्वस्य च नैवोपन्यासः कृतो वेतस उपन्यस्तः सोऽपि स्तुतिवेलायां न प्रदर्शित इति । तत्र त्वियं गमनिका । वेतसोदाहरणेनैव तुल्य-त्वादवकादीन्यप्युदाहृतानि । न चायमधावकयोः परस्परेण संबन्धः कथ्यते । केन तर्छोद्भः । तावता तु न स्तुतिः का चिदुन्मीछितेत्यर्थवादान्तरापेक्षाप्रवृत्तां तां दर्शयति— आपो वै शाँन्ता इति । अनेन हि विधित्वात्प्रच्युतेनापां प्राशस्त्यमुच्यते तत्र कस्य चित्प्रासिद्धाप्संबन्धस्य तन्मात्रसंकीर्तनादेव स्तुर्तिभवति । अन्येषां तु संबन्धिसंबन न्वात्संबन्धः कीर्त्यते । प्रसिद्धशान्तत्वसंबन्धाभिरद्धिः संबन्धादश्वादिरपि शान्ता-त्मकस्तत्संबद्धेन च कर्मणा यज्ञमानस्य कष्टं शाम्यतीत्येवंविधप्राश्चस्यज्ञापनार्थम् । एवं क्षिप्रदैवतेन शीघं फलप्राप्तिरत्नमयेन च यूपेनानप्राप्तिरिति स्तुतित्वे सिद्धे तत्समान-न्यायानामप्येवमात्मकत्वम् ॥ २३ ॥

विधिपक्षे चायमपरो दोषो यदि तावद्यथावस्थितवाक्यग्रहणं ततः प्रकरणगतविद्
ग्योद्देशेन देवतान्तरविधानादुत्पत्तिवाक्यशिष्टदेवतापकर्षणं स्यात्, इयं वा तामप्यपकर्ष-तीत्यपकर्षः । तत्र नैमित्तिकत्वादम्युदितेष्टिवद्वाधोऽपि करूप्येत यद्यन्यथा न संभवेत्, सति तु संभवे न युक्तमेतत् । स नैर्ऋतो योऽश्वृतः स रौद्रो यः श्वृतः स दैवतः। तस्मादविद्द्रता श्रपियतव्यः स दैवतत्वायेति । यदि स्तुतिर्दर्शपूर्णमासयोरेव श्वृतः स्ताविष्यते । तथा संभवन्नपकर्षो न करण्येत । अपकृष्यत इत्यपकर्षः । विधिपक्षे तु यत्र नैर्ऋतस्तत्र विद्ग्धता नीयेत । तथा सति प्रकरणं वाधितं भवेत् । दर्शपूर्णमासकर्मे प्रति नैर्ऋताभावाद्विद्ग्धविधानमन् र्थकं स्यात् । तस्मात्स्तुतिरेव ॥ २४ ॥

# विधौ च वाक्यभेदः स्यात् ॥ २५॥

औदुम्बरो यूपो भवति।ति विधावेतस्मिन्नाश्रीयमाणे ऊर्जीऽवरुद्धचा इत्येतस्मिश्च वाक्यं भिद्येत । इत्थमीदुम्बरो यूपः प्रशस्तः स चोर्जीऽ-वरुद्धचा इति । तस्म।द्विधिवन्निगदानामपि स्तुतिरेव कार्यमर्थवादा-नामिति ॥ २५॥

[२] हेतुर्वा स्यादर्थवत्त्वोपपत्तिभ्याम् ॥ २६ ॥ पू० अथ ये हेतुविश्वगदाः शूर्पेण जुहोति तेन ह्यत्रं क्रियत इत्येवमादय- स्तेषु संदेहः । किं स्तुतिस्तेषां कार्यम्रत हेतुरिति । किं प्राप्तम् । हेतुः स्यादस्रकरणं होमस्य ।

अथेतद्दोषभीतैरर्थन्त्रभ्यवचनव्यक्त्यक्तरं व्यवहितकल्पनयाऽऽश्रीयेत यो नैर्ऋतः स विद्रश्यः कर्तव्य इति । ततः प्रकरणे नैर्ऋताभावाद्यत्रासौ विहितस्तत्र विद्रश्यता नीयेत । तत्र प्रकरणं बाध्येत । न चाबाधसंभवे तद्यक्तमतोऽर्थवाद्त्वाद्वपकर्ष इति ॥ २४ ॥

स्तुतित्वेन विधिविभक्तिमुपजनस्य पुनस्तनैव फलकल्पनायां वाक्यभेदस्तस्माद्र्थवाद् एवेति ॥ २५ ॥

## ( इत्योदुम्बराधिकरणम् ॥ २ ॥ )

इह ये हेतुविन्नगद्यन्ते हिशब्दादिभिने च परमार्थहेतवस्त उदाहरणम् । तत्र यदि तावद्धेतुत्वं विधीयते ततः पूर्वेणैन गतम् । यदिह हेतुत्वं तच्छूर्पहोमसंबन्धं प्रति न चानिहितोऽसावन्तिति कम्य हेतुरुच्यते । अथ भूतानुवादमात्रं तत्तु वायुक्षेपिष्ठत्ववद्गन्तिमित्यनारब्धव्यमेतत् । उच्यते । न तावदनेनैव वाक्येन हेतुत्वं विधीयते। न च भूतानुवादमात्रं किं तिर्हि हेतोः प्रसिद्धिपूर्वकत्वात्सिद्धवदुपदिष्टस्य यावत्यसिद्धचाशङ्का तत्रार्थापत्तिस्ययाद्वचनात्सिद्धः । याऽपि चार्थवादावाङ्का कम्मादिति साऽप्यनेनैव हेतुना
निवर्यत इति मन्यते । अथाप्यर्थवादन्वं तथाऽपि तदन्तिनिणीतहेतुत्वमेवेति सर्वान्वकरणविषयं विज्ञायते तत्रश्च हेतुरप्यम्त्विति पूर्वः पक्षः । संबन्धस्य च विधेयत्वान्दद्वत-

१ से सं. २-६-३।२ से॰ मा० १।६। ५

नन्वमसिद्धे कार्यकारणभावे न हेतूपदेशः। सत्यमेवं लोके, विधायिष्यते तु वचनेन वेदे। शूर्पेण होमे कर्तव्येऽन्नकरणं हेतुरित्युपदिश्यते। किं प्रयोज्जनम्। अन्यदापि द्वींपिटराद्यन्नकरणं यत्तेनापि नाम कथं होमः क्रियेतेति। कुतः । तस्याप्यकाकियायामर्थवत्ता, शक्यते च तेनाप्यनं कर्तुम्। एतद्धि कियत इत्युच्यते । न हि वर्तमानकालः कश्चिद्दित यस्यायं प्रतिनिर्देशः। हेती च श्रुतिः शब्दः स्तुतौ लक्षणा। यदि च द्वींपिट

मेव हेतुत्वं होमस्येति वदति । नन्वप्रसिद्धं कार्यकारणभाव इति । केचिदाहुः । कार्यकारणयोरेवानुमानम् । तथा च दध्नेन्द्रियकामस्येत्यत्रापि वक्ष्यति । तत्त्वयुक्तम् । अकार्यकारणभूतानामपि कृत्तिकादीनामचिरोद्गतरोहिण्यादिप्रतिपत्तिहेतुत्वदर्शनात् । अतो गम्यगमकत्वमेव कार्यकारणभावं मन्यते । ननु सोऽप्यनुमानोत्तरकालीनत्वादनक्रम् । सत्यम् । अन्यस्मिन्नेव तु संबन्धे सति पश्चात्प्रसिद्धचन्तमेनमनुमानन्यवहारोपलक्षण- त्वेनोपन्यस्यति । यद्वा शक्त्यमिप्रायं ययोरेव हि न्याप्तिप्रहणकाले गम्यगमकसामध्यान्सना कार्यकारणभावित्वेन साऽवधृता तत्रैव हेतुता । अथ वोदाहतविषयहेतुलक्षणमेतत् ।

अविनामावो ह्यनेककार्यकारणस्वस्वामिसहचरभावादिप्रभेद्भिन्नः, तत्रान्नकरणता होमे हेवुत्वेनोच्यमाना संबन्धान्तराभावात्कारणत्वेन स्यात्। तच्चाप्रसिद्धं तस्मान्न हेत्वपदेशः। सत्यं छोके हेतुव्यवहारकाछात्प्रथमं प्रमाणान्तरेण संबन्धप्रसिद्धिरपेश्यते वेदे तु हिशब्दप्रतिपादितहेतुत्वान्यथानुपपत्त्या संबन्धामिधायि दृष्टान्तवचनं करूप्येत यद्यदन्नकरणं तेन तेन जुहोत्गाति, तेन चोपपन्नं हेवुत्वम्। किं प्रयोजनिमिति । यदि च हेतुरविष्ठितेत्यनेनाभिप्रायेण । अपरस्त्वाह व्याप्तौ सिद्धायां सर्वान्न-साधनको होमः सिद्धो भवति । कुत इति । स एव सिद्धान्ताभिप्रायः । अथ वा कुतो द्विंपिठरादेः साधकतमत्वम् । इतरस्त्वाहान्नक्रियायां तावत्तस्यार्थवत्ताऽस्ति तावन्मान्नं वाऽऽश्रयिष्यते । क्षवयते च तेनापीति । उपपत्तिक्चव्यस्यार्थः । पूर्वेण तु समानार्थता गन्यते । तेन विवक्षा । शवत्यभिप्रायमेतत् । यदेव हि तदुपयोगिमान्नं तदेव शक्यते कथं चित्साधकतमत्वेन विवक्षित्वम् । अथवाऽर्थवत्त्वं करणविभक्तिर्निर्देश्वास्यन्तमुपपत्त्या पुनर्वर्तमानान्नक्रियस्य हेतुत्वाभिधानात्तादृशस्य होमं प्रत्यनुपपत्त्याः शक्कयोपपित्ते वदिते । क्षवयते च तेनित । तत्र चोद्यति । एतद्धि क्रियत इत्युः च्यते तत्कथं शक्यत इत्यभिधीयते । वर्तमानिक्रयस्यासंभवादित्युत्तरम् । यद्वा स्वय-मेवाऽऽशक्क्च परिहरति । यदि च न दर्विपिठरादीति । उभयोः परामर्शः । साध-मेवाऽऽशक्कच परिहरति । यदि च न दर्विपिठरादीति । उभयोः परामर्शः । साध-

रादि न साक्षाद्भं करोतीति नान्नकरणिमत्युच्यते । व्यर्थे तस्मिञ्जू-र्पस्तुतिरनर्थिका स्यात् । जूर्पमिष हि न साक्षाद्भं करोतीति तेन विनाऽर्थेन जूर्पस्य स्तुतिनोपपद्यते । २६॥

स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वादचोदना च तस्य ॥ २७ ॥ सि०

न त्वेतद्स्ति शब्दपूर्वकोऽयमथोंऽसकरणं हेतुरिति । शब्दश्रान-करणं शूर्पहोमे हेतुरित्याह । न च दर्वापिटरहोमे तेन शब्दपूर्व शूर्प न च दर्वीपिटरादेश्चोदना ॥ २७ ॥

व्यर्थे स्तुतिरन्याघ्येति चेत् ॥ २८ ॥ इति पुनर्यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम् ॥ २८ ॥

कतमत्ववर्तमानत्वे चेत्तत्र न विद्येते शूर्षेऽपि तथैवेति स्तुतिर्न स्यात् तेन यथा तव स्तुत्यर्थः कथं चिद्विद्यते तथा मम हेत्वर्थ इत्यविशेषः । हेतौ च श्रृतिरित्यादि, असंबद्धवानयसंबिधदोषादन्ते द्रष्टव्यम् । स्तुतौ लक्षणेति । अन्नकरणत्वेन सर्व-नामिमतेन प्राशस्त्यं लक्ष्यते । शूर्षेणोति चास्मिन्पक्षे नित्यानुवादोऽन्नकरणसामा-न्येनैव प्राप्तस्य । इत्थं वा सूत्रगमनिका । तत्रार्थवत्त्रं तावद्र्यवादात्प्रयोजनवत्तरत्वमु-पपत्तिरित्यप्रसिद्धं, संबन्धोऽपिकाल्पनिकवाक्याश्रयणात् । तस्माद्धेतुः ॥ २६ ॥

शूर्पेणेति तावत्करणविभक्तिश्रुत्यैवावरुद्धो होमो नानुमानिकैर्दर्विपिटरादिभिः सह बाधविकरूपसमुचयान्प्रतिपद्यते ।

होमश्च तेन निराकाङ्क्षीभूतो नान्यत्प्रार्थयते । अनुत्थितायामेव च द्विंपिठरादिश्रुती शूर्ष प्राप्नुवच्छुत्यनुमानं प्रतिबध्नाति । तेन ब्रगिति—अचोदना च तस्येति । हेत्वपदेश्यश्च स्तुत्यैवोपपद्यमानः सम्रथ्नतद्यश्चान्तकल्पनाये प्रभवति । शूर्पश्चितश्च विध्युद्देशपातिन्यनन्यप्रयोजना विस्पष्टा च सती परित्यक्तं न युज्यते । तस्माद्यद्वाऽन्नकरणत्वादित्येष कर्तव्य इत्यनेनापेक्षितत्वाछक्षणयैतत्प्रतिपाद्यति प्रशस्तत्वादिति । अथ वाऽन्नकरणत्वादिति श्चतितृत्तमेव । तत्र यथाश्चतं विध्युद्देशे हेतुतामप्रतिपद्यमानं तदनन्तराकाङ्क्षितान्थीपप्छुतहेत्वपेक्षप्राशस्त्यहेत्वरवधायते, अन्तकरणत्वात्यशस्त इति । कल्पनाद्वयेऽपि च लोकप्रसिद्धदृष्टान्तल्याभानाश्चरतद्वान्यानुमानप्रसङ्को भविष्यति । सिद्धं हि प्रशस्तानां कर्तव्यत्वमन्नकरणानां च प्रशस्तत्वमिति । अचोदना च तस्येति व्याख्यान्तरम् । तव हि यद्यदन्नकरणं तच्चोद्यते न च द्विंपिठरादीनां करणतासाप्रकतमस्य पाकादेः करणत्वात् । एवं चोत्तरसूत्रमापतिति ॥ २७ ॥

यत्पुनः शूर्पेऽप्यन्नकरणत्वानुपपत्तेः म्तृतिर्न पाप्तोतीत्युक्तं किं तत्रामिधीयते॥१८॥

# अर्थस्तु विधिरोषत्व। यथा लोके ॥ २९ ॥

अस्मत्पक्षेऽथोंऽस्ति । वाक्यशेषो हि स विधेस्तदा भवति । संवा-दश्च स्तुतिवचनत्वेन यथा वयं शूर्पेणाश्चं क्रियमाणं जानीमस्तथा शूर्पे-णाश्चं क्रियत इत्येव गम्यते । तदा चावर्तमानं स्तोतुं वर्तमानिमत्युप-दिश्चति । त्वत्पक्ष एष दोषो यस्य ते हेतुविधिः । विधी हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते । न च वर्तमानसुपदिशन्वेदः शक्यमर्थं विद्ध्यात ।

अस्मत्पक्षे तु एष पर्शब्दः परत्र वर्तते यथा लोके बलवान्देवदत्तो यज्ञदत्तादीन्त्रसहत इति । प्रकृष्टवलेऽपि बलवच्छब्दो वर्तमानो न सिंहं शार्द्लं वाऽपेक्ष्य प्रयुज्यते, ये देवदत्तात्तु निकृष्टवलास्तानपेक्ष्य भवति।

अस्मत्पक्षेऽथींऽस्ति स्तुत्यालम्बनकरणत्वं नाम, वाक्यशेषो हि मवन्पारतन्त्र्याद्गीणत्वाद्यपि प्रतिपद्यते तदा च विधेयान्तरवशादवश्यमनुवादेन भिवतन्यमनुवादश्च यथाविज्ञातस्य भवति । अतः शब्देनैवाभ्यनुज्ञातं यादृशं वयमत्रकरणत्वं शूर्षे
पश्यामस्तादृशामिदं संकीर्त्यत इति । अनेन वर्तमानापदेशो व्याख्यातः ।
तत्रापि हि कृतं वा करिष्यमाणं वा स्तोतुं क्रियत इत्युच्यते । कथं स्तुतिः,
सर्वलोकस्य भृतभविष्यद्नादरेण वर्तमानोपकारानुरागाद्वर्तमानालोचनेनैव च कालान्तरेऽपि तत्र प्रीतिरिति क्रियत एवानेनाल्लामित्युच्यते । अथ वाऽल्लाक्तियादाक्तिर्वतान्त्रमत्वः
कियायामेवोपचर्य स्तौति । तत्रापि जनानां शक्त्यतिक्रमेणाभिव्यक्तिप्रियत्वात्क्रियत्व इत्युक्ते स्तुतिर्भवति । न शक्त्यभिधानात् । तव त्रु विधिवादित्वान्मुख्यालकरणत्ववर्तमानत्वयोरग्रहणे दोषः । किं कारणम् । विधानं ह्यत्यन्तानवगतार्थविषयम् । तत्र
यथाश्रुताद्न्यथाग्रहणं निष्प्रमाणकम् । एतदेवाऽऽह—विधौ हि न परश्चिदारिक्तयावाचिनः
जनमिति । परशब्दार्थो हि लक्षणामु प्रयोजनम् । तदिह भूतमविष्यत्कित्रयावाचिनः
शक्तिवर्तमानतावाचिनो वा स्वार्थे वर्तमानालिक्रयावाची शब्दः कल्पनीयः ।

तिनिमित्तमात्रे शब्दार्थे साधकतभत्ववाचिनी तृतीया। ननैवंभूतत्वं कुतश्चित्सिद्धमित्य-प्रमाणकम् । अथ मुख्यार्थपरिग्रहः । तत्रोच्यते । न च वर्तमानं साधकतमं वोपदिशः न्वेदः शक्यमर्थं विद्ध्यात् । न हि वर्तमानान्नाक्रियेण शूर्पादिना साधकतमेन वा पाकेन होतुं शक्यते तस्मादुभयथाऽपि विप्रतिषिद्धम् । अस्मत्पक्षे त्वनुवादत्वात्परशब्दार्थग्रहणम् । यथा लोके बलवान्देवदत्त इति भूम्न्यतिशायने वा मतुष्प्रवृत्तिने च विशेष उपात्तोऽ-मुष्मात्प्रकृष्टवल इति । तत्र सर्वसत्त्वेम्यः प्रकर्षे मुख्यः शब्दो न च तथा संभवति सिंहादीनां बलवत्तरत्वादिति देवदत्तान्न्यूनतरबलानपेक्ष्यैवमभिधीयते तथाऽत्र विप्रकृष्ट- एवं तेन हार्च क्रियत इति प्रकृष्टाश्वकरणेन संस्तवः शूर्पस्य, निकृष्टाः न्यन्यान्यश्वकरणान्यपेक्ष्य भविष्याति ॥ २९ ॥

# यदि च हेतुरविष्ठित निर्देशात्सामान्यादितिचेद-व्यवस्था विधीनां स्यात् ॥ ३० ॥

यद्यपि च भवेदन्नकरणं हेतुर्द्वीपिठरमकाराणां तथाऽपि शूर्प एवाव-तिष्ठेत । शब्दादन्नकरणं हेतुरिति विज्ञायते । शब्दश्र शूर्पस्याऽऽह न दवीं-पिठरादीनाम् ।

तद्धि निर्दिश्यते यस्माच्छूपेणाशं क्रियते, तस्माच्छूपेण जुहोतीति ।

तरान्नसाधनलाङ्गलाद्यपेक्षया शूर्षं साधकतमामित्युच्यते । नन्वेवमापेक्षिकपृत्वेर्मुक्यत्वमेव स्यात् , तथा च देवदत्ते बलवच्छ्ब्दप्रवृत्तिं नैव गौणीं मन्यते । सत्यमेवं, यदा तावन्य्यूनमात्रापेक्षयेव प्रयुज्यते यदा त्विविशेषप्रवृत्तेस्तद्धिकब्रेट्वापे बलवद्बुद्धिर्जाता तदा स एव शब्दः कुतिश्चिद्षि न्यूनबले वर्तमानो गौणः संपद्यते । तथा यदि विध्युद्देशोपात्ते शूर्षेऽत्रकरणत्वमन्द्यते ततस्तन्न्यूनमात्रापेक्षया वा मुक्यत्वं न्यूनानुपादानाद्वा सामान्यतः प्रवृत्तस्य सर्वप्रकृष्टगामित्वबुद्धौ सत्यां गौणता । भवतस्त्वपूर्वविधानादत्यन्तसा- धकतमत्ववर्तमानत्वयोः क्रियां प्रत्युपादानानन्यूनापेक्षागौणत्वयोर्निमित्तं नास्तित्यतिक्षेशः स्यादित्यसमानम् ॥ २९ ॥

अम्युपेत्यवादोऽयम् । यद्यपि हेतुविधानं तथाऽपि न दर्विपिठरादेः प्रसङ्कः । कुतः । शूपै हि विधायान्नकरणं हेतुरुच्यते । सोऽपि च न लोके प्रसिद्धः, शब्दमेव दृष्टान्त-वाचिनमनुमाय साधियतव्यः । तदनुमाने च श्रुतहेतुत्वान्यधानुपपत्तिः प्रमाणं, सा च यावत्येव हेतुत्वमुपपत्रं ततोऽधिककरूपनाये न प्रभवति । शूपे च होमसंबिन्धत्वेन प्रतिक्वातेऽन्यधर्मस्याहेतुत्वादवश्यं तद्भतमेवान्नकरणत्वं वक्तव्यम् । संनिधिश्च तद्वाच्छिन्नमेव तद्भग्यते । लोकेऽपि च यं धर्मिणं प्रतिज्ञाय यो हेतुरुपदिश्यते स प्रथमं तावत्तद्भन्तविशेषात्मनेव प्रतीयते । तदात्मकस्य तु साध्यांशानुगमाभावात्सामान्यमात्रं विवाक्षत-मिति दृष्टान्तप्रयोगवेलायामेवावधार्यते, वेदहेतूनां पुनर्न सामान्यात्मना साध्यसंबन्धोऽ-वगतो न विशेषात्मना सोऽधुनैवार्थापत्त्या करुपनीयः ।

तत्र विशेषस्योपादानात्सामान्याप्रसिद्धेश्च तत्परित्यागनिमित्तस्यासंभवादुपात्तवि-शेषमात्रोपसंहतान्यथानुपात्तिस्तद्गतमेव दृष्टान्तवचनं कल्पयति । तद्कल्पने हि हेतु-निर्देश: श्रुतो विरुष्यते । यदि तु दर्विपिठरादिगतान्नकरणत्वहोमसंबन्धाविनाभावो न करूप्यते । न कि विच्छूतं दृष्टं वा नावकल्पते । तस्मादिदशं दृष्टान्तवचनं कल्प्यं यथा यस्माद्धलवदुपध्मातोऽग्निस्तेन मे गृहं दम्धमिति, नानग्निगपि बलवदुपध्मातो दहतीति गम्यते । अथ मतं, येन येनास्नं क्रियते प्रणाड्या भूपीदन्येनापि, तेन तेनापि होमः क्रियत इति । अन्य-वस्था विधीनां स्यान केनचित्। प्रणाड्याऽत्रं क्रियते। तत्र यावदुक्तं स्याज्जुहोतीति, तावदेवासकरणेन जुहोतीति। अस्मत्पक्षे पुनः भूर्प स्तूयते । तेन ग्रन्नं क्रियत इति द्वतान्तान्वाख्यानं न च द्वतान्तज्ञाप-नाय, किं तर्हि परोचनायैव । तस्माद्धेतुविद्यापि स्तुतिरेव कार्यामीते ॥ ३० ॥

[४] तदर्थशास्त्रांत् । पू० अथेदानीं किं विवाधतवचना मन्त्रा उताविवक्षितवचनाः । किम-र्थप्रकाशनेन यागस्योपकुर्वन्ति, उतोचारणमात्रेणेति । यद्युचारणमात्रेण

यद्यच्छूर्पमन्नकरणं तेन तेन जुहोतीति । तदेताद्विशेषदृष्टमनुमानम् । स्रोकेऽपि तृणधृम-द्रीनात्तुणाग्निरेवानुभीयते नाग्निमात्रम् । यथा च गमनं गोशब्दव्युत्पत्तिनिमित्तत्वेनोः पादीयमानं सास्त्रादिमत्सामान्यप्रत्ययोत्तरकालं तद्भतमेव निमित्तत्वं प्रतिपद्यते न गन्त-मात्रविषयमि।ति गोश्चाब्द्व्यवस्था तथा शूर्षमतान्नकरणहेत्वपदेशान्नान्यगतहेतुत्वप्रसङ्गः । तत्रैतावानर्थः स्यात् । यद्यद्त्रकरणसम्ये शूर्षे तेन तेन होतव्यं न दर्विपिटरादिप्रहणम् । यथा बलवदुपध्मातेऽश्रौ दहनहेतुत्वेनोक्ते स एवानुपध्मातो न दहेन्न तु शङ्का-दयो बलवदुपध्माता दहन्ति । तस्माव्यवस्था । यदि पुनः शूर्पगतात्रकरणव्यतिरेकेण महासामान्यं विवक्ष्यते ततो यद्यद्भृहीतं तस्य तस्य का चिद्न्निमित्तता विद्यत इत्य-व्यवस्थितत्वाद्धोमाक्षिष्ठद्वव्यमात्रानुवादः सन्ननर्थकोऽन्नकरणशब्दः । तस्मा स्नहेत्रत्वेन स्तुतित्वमेव वरमिति ॥ ३० ॥

#### इति हेतुवन्निगदाविकरणम् ॥ ३ ॥

इहाऽऽनर्थक्यश्रवणात्केचिदेवं संदेहमुपन्यस्यन्ति किमर्थवन्तो मन्त्रा उतानर्थका इति। तत्त्वयुक्तम् । स्पष्टे शब्दात्मतीते वर्षे नानधक्यं हि शङ्करणते । अग्नी दहति दृष्टे वा दग्धृत्वं किं विचार्यते ॥ सर्वत्र हि कार्यदर्शनाच्छब्दानां शक्तयः कल्प्यन्ते । तचा-र्थप्रत्यायनं मन्त्रेष्वप्युचार्यमाणेपूपलम्यते । न चाबिश्विष्टस्तु वाक्यार्थ इत्येवमादि-प्रतिज्ञामात्रसाध्योत्तराः पूर्वेपक्षा भवन्ति । तस्मादयुक्तोऽयमुपन्यास इति मत्वाऽऽह-कि विवक्षितवचना मन्त्रा उताविवक्षितवचना इति। नन्वनेनैव हेतुनेदमपि न विचारणी-यम् । नैप दोषः । अर्थवतामि वाक्यानां हैं विध्यद्शीनात् । उच्चारणार्थप्रत्यायने ह्यावि-नाभूते तन्नान्यतरिवक्षया प्रयुज्यमानेऽपि किंचिन्नान्तरीयकं भवति । यद्यर्थप्रत्यायनं

१ तद्रविज्ञास्त्रादित्यारभ्य मन्त्रानर्थकामित्यन्तस्यकसूत्रत्वेऽपि व्याख्यासीकर्यार्थमवयवशी विभज्य व्याख्यायत इति शेयम् ।

तदा न नियोगतो बर्हिर्देवसदनं दामीत्येष बर्हिर्छवने विनियुज्येत । अ-भिधानेन चेत्, पकरणेन विज्ञाताङ्गभावो नान्यत्रोपकर्तु शक्नोतीत्यन्त-रेणापि वचनं बर्हिर्छवन एव विनियुज्येतेति । तदेवमवगच्छामः । उच्चारणमात्रेणैवोपकुर्वन्तीति । कुतः । तद्र्थशास्त्रात् ।

विवक्ष्यते तदोच्चारणमर्थात् , अथोच्चारणविवक्षा ततोऽर्थप्रत्यायनमनुषङ्गात् । यथा जपेषु विषविद्यासु चेत्यस्ति विचारावसरः । कथं पुनरस्य प्रमाणलक्षणेन संबन्धः । पूर्वमेवो-क्तमेतत् । यथाऽऽम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्ययमेवात्र पूर्वपक्ष इति तदुत्तरेणैव च निरा-काङ्क्षत्वाच पुनरभिहितम् । एवं हि मन्यते यत्र सोऽरोदीदित्येवमादेः कथं चित्संबन्धापादनं, तत्र मन्त्रेषु कः संदेहस्तस्मादुपयोगिवरोष एव चिन्तनीय इति । तत्र विधिसत्तित्वे तावत्स्वयमेव निराकरिष्यति, अविधिसरूपत्वात् । प्रदेशान्तरविहिन तस्त्रत्यसंभवाच । परिशेषात्स्वरूपप्रयोगे सत्यर्थोचारणयोः किं विवक्षितमिति विचा-येते । सामम् तु वाचकत्वाभावादात्मप्रयोगमात्राक्षराभिन्यक्तिपरत्वगतसंदेहः । कथं पुनः पूर्वपक्षवादिनः श्रुत्यसंयुक्तानां केषां चिन्मन्त्राणां प्रयोगिसिद्धः । केचिदाहुः । अप्रयोगार्थमेवासावविवक्षितार्थत्वे यतते । न ह्यनाश्रितार्थान्मन्त्रान्कश्चिद्पि प्रयुक्के । अतो यच किमुचारणमात्रेणोपकुर्वन्तीति सिद्धवत्प्रयोगाभिधानं नैतद्ञ्जसैव द्रष्टव्यम् । अयं हि तत्र दुष्टोऽभिप्रायः । यदि नामोचारणमात्रोपकारं वक्ष्यति । तत्र शक्ष्याम्य-स्वाप्रयोगं वक्तमिति । यद्पि प्रयोजनकथने बर्हिर्देवसदनं दामीत्ययं बर्हिर्छवनात्प्र-च्याव्यते तद्नेन प्रकारेण प्रयोगप्रच्यावनमेव द्रष्टव्यम् । अथ वा याज्ञिकदर्शनेनावि-गानात्प्रयोगिसिद्धिमविचार्येतरो विचारः । किमर्थे तु याज्ञिकप्रसिद्धिरुपेक्षिता यतः सैव तावद्यक्तायुक्तत्वेन न विचार्यते । तत्रायमाभिप्रायः । सर्वथा तावदृदृढमेषां स्मृतिन्यायेन प्रयोगित्वमवास्थितं तत्र राक्यं बाधितुं तस्येव त्विदं मृहं निरूप्यते । तद्यदि पूर्वपक्षो भविष्यति ततोऽन्यप्रमाणाभावाद्विनियोजकश्रुत्यनुमानेन मृत्रं करूपयिष्यामः । सिद्धान्ते तु लिङ्गप्रकरणयोरेव मुलत्वाध्यवसानम् । अथ वैवं पूर्वपक्षेऽपि प्रयोगः । स्वाध्याया-ध्ययनविधिनैव मन्त्राः पुरुषर्थाय नीयन्ते । तथा हि । दर्शपूर्णमासादिभिः क्रमप्रकर-णाभ्यां यावत्संस्पृश्यते तत्सर्वमपकारकत्वेन स्वीक्रियते । प्रयाजादिवाक्यानि मन्त्रः ऋपमपि च ।

तत्र प्रयाजादिवाक्यार्न्यथं समर्प्य चिरतार्थानि स्वरूपसंस्पर्शे सत्यपि प्रयोज्यतां न प्रतिपद्यन्ते । मन्त्राः पुनः कर्मानीपयिकार्थानिधायित्वात्तेनांशेनानपेक्षिताः । स्तुतिविधिस्मृतीनां तु प्रकारान्तरेण सिद्धिरिति प्रयोगवचनेनैषां रूपमेवाङ्गीकियते । स्वाध्याया ध्ययनचोदनाऽपि प्रत्यासन्नतरमन्त्रस्वरूपमेव समर्प्य चिरतार्थत्वाच विष्रकृष्टमर्थाभिधानं यावद्गच्छति । प्रयाजादिवाकयेष्वपि तावदृष्यहणमेव प्रसक्तपासत्तत्त्वभिप्रेतार्थदानेन

यदिभिधानसमर्थी मन्त्रस्तेत्रैवेनं शास्त्रं निबध्नाति उरुप्रधा उरु पर्थ-स्वेति पुरोढाशं प्रथयतीति वचनमिदमनर्थकं यद्यर्थभिधानेनोपकुर्वन्ति । अथोचारणमात्रेण, ततो वक्तव्यो विनियोग उक्तश्च । अतो नार्था-भिधानेन । यथा साक्षः पुरुषः परेण चेन्नीयते नूनमक्षिभ्यां न पश्यतीति गम्यते ।

नन्वर्थवादार्थ भविष्यतीति चेत् । न हि । येन विधीयते तस्य वाक्यशेषोऽर्थवाद इत्युक्तम् । न च निरपेक्षेण विहितेऽर्थवादेन किंचि-दिप मयोजनं क्रियते । अतो नार्थवादार्थं वचनम् ।

तथाऽभ्रयादानसमर्था मन्त्रा उदाहरणम् । लिङ्गादेवाऽऽदाने प्राप्ता वचनेन विधीयन्ते । तां चतुर्भिरादत्तं इति । चतुः संख्यार्थमिति चेन्न । समुचयशब्दाभावात् ।

युक्तं न त्विह तथा किंचित्। शब्दे च कार्यस्यासंभवादर्थे कार्य विज्ञायते। मन्त्राणां तु शब्द एव संभवति । अवश्यं द्वार्थप्राधान्यपक्षेऽपि पुरुषः शब्दे नियोक्तव्यः । तद्वचा-पारोत्तरकालत्वाद्धीभिधानस्य । तस्माद्रपमेवाङ्गम् । तथा च तद्धेशास्त्रादीन्युच्यन्ते । परिहारसूत्रक्रमानुरोधेन विपर्यस्तान्युदाहरणान्यभ्रचादानात्प्रभृति दातन्यानि । भाष्यकान यथातथोदाह्दतैरपि कार्यसिद्धि मत्वैवमुपन्यस्तवानुरुप्रथा उरुप्रथस्वेत्यादि । यथासाक्ष इति । नीलीरोगाद्यपहतेन्द्रियस्य चक्षरस्त्येवेति परैर्देश्यते, परेण तु नीय-मानमुपलभ्य न पश्यतीति ज्ञायते, तथा मन्त्ररूपमालोचयतामर्थप्रकाशनशाक्तिबुद्धिर्यद्यपि भवति तथाऽपि परेण विनियोगं दृष्ट्वा स्वयं विनियोजकशक्तिनीस्तीति गम्यते । तत-श्चार्थातन्त्रत्वम् । अन्यथा स्वयमेव विनियुज्येत । नन्वर्थवादार्थमिति । लिङ्गप्रकरणा-नुमितमन्त्रविधिस्तुत्यभिप्रायम् । न हीतिच्छेदः । विधिनैकवाक्यतयाऽर्थवादाः स्तुत्यर्थाः कल्पिताः । प्रदेशान्तरस्थस्य तु प्रत्यक्षस्याऽऽनुमानिकस्य वा विधेरात्मनः समीपेऽर्थ-वादमपश्यतः स्वयं प्ररोचनाशक्त्याविभीवेन व्यावृत्तापेक्षत्वान्न दृरस्थया स्तुत्या कार्यम् । तथाऽभ्यादाने रूपादेव प्राप्तत्वान्मन्त्राणां तां चतुर्भिरादत्त इत्यनर्थकं वचनम् । चतुः-संख्यामपि ब्रुवदेतन्मन्त्रगतामेव ब्रुयान्न क्रियागताम् । न ह्यन्यगुणोऽन्यगामी भवति । न च निष्क्रियत्वात्कर्माङ्गत्वेनोपदेष्टुं शक्यते । तेनैवं वाक्यं भवेद्यं एते चत्वारस्तैरध्या-दानं कुर्यात्ते च प्रागेव वचनाचत्वार इत्यानर्थक्यम् । क्रियानङ्गत्वादेव च संख्यायाः समुचयशब्दामावाच प्रत्येकं च सामध्याद्विकरुपः प्रसज्यमानो न शक्यो वारियतुम् । अस्मत्पक्षे पुनर्वचनगम्यत्वाददृष्टस्य न चतुर्म्यः प्रागस्तित्वे प्रमाणामिति युक्तः समुचयः।

१ बा॰ सं॰ (१-२२) । २ तै॰ सं॰ (५-१-१)।

तथा, इमामग्रभणन् रश्ननामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्त इत्युदाहर-णम् । रश्ननादाने माप्तस्य रश्चनादान एव शास्त्रं विनियोजकम् । तद्वि-वक्षितार्थत्वे न घटेतेति । ननु गर्दभरश्चनां परिसंख्यास्याते ।

न बाक्रोति परिसंख्यातुम् । परिसंचक्षाणो हि स्वार्थे च जह्यात्, परार्थेच कल्पेत, माप्तं च बाधेत । तस्मास्त्र विवक्षितवचना मन्त्राः । अतो न प्रमाणं वर्हिदेवसदनं दामीत्यस्य रूपं वर्हिर्छवने विनियोगस्य । वाक्यनियमात् ।

नियतपदक्रमा हि मन्त्रा भवन्ति। अग्निर्मृशं दिवं इति, न विपर्ययेण।
यद्यर्थमत्यायनार्था विपर्ययेणाप्यर्थः प्रतीयत इति नियमोऽनर्थकः
स्यात् । अथोच्चारणविश्लेषार्था विपर्ययेऽन्यदुच्चारणिमिति नियम आश्लीयते तेन यतरस्मिन् पक्षे नियमोऽर्थवान् स नृनं पक्ष इति । नन्वर्थवतस्विप नियमो दृश्यते । यथेन्द्राग्नी इति । युक्तं तत्र तत् । विपर्ययेऽर्थप्रत्ययाभावात् ।

उभयोरिष ताबद्रशनयोरिश्चगर्दभवन्यनार्थमादानमर्थप्राप्तत्वान्त विधीयते । यदि मन्त्रोऽिष स्त्रपात्प्राप्तोऽनर्थकं वचनम् । परिसंख्योति परेर्वर्जनार्थत्वान्तद्विषया बुद्धिरिमधीयते । साऽिष गर्दभरशानाया आदाने व। स्यान्मन्त्रे वा । उभयथा च त्रिदोषी । विधिपरः सन्न गृद्धत इति स्वार्थ जह्यात् । परस्य च वाक्यस्य गर्दभरशनां नेत्यस्यार्थे कल्पेत । प्राप्तं च स्त्रपाद्योद्धा मन्त्रमादानं वा बाधेत । अदृष्टार्थत्वे त्वन्धन्यायेन यत्रैव नीयते तत्रैव वार्तिप्यते । यदि चाश्चामिधानीमिति संबन्धः स्यान्ततः परिसंचक्षीतािष न त्वसाविस्त । कारकाणां क्रियापरिहारेणान्योन्यसंबन्धाभावात् । तेन वाक्यमि क्रिययेव संबध्नीयात् । एका च सा । प्रकरणापूर्वसंयोगश्चाविशिष्टस्तस्मान्न परिसंख्याप्रयोजनं कथयित । अतो न प्रमाणं बिहिरित्यादि । तदा हि महाप्रयोगवचनेन सर्वे मन्त्राः केवलप्रधानार्थोस्तत्प्रयोगाबहिर्भाववृत्तयो नाङ्गैः संबध्येरन् । पाठकमानुरोधान्तु तदाऽिष नैव व्युत्क्रमेण प्रयोगः कर्माण्यनादत्य सक्वदेधानुवाकमध्यायं वा पठित्वाऽनुष्ठीयते ।

अग्निमूर्चेति योऽर्थः प्रतीयते स मूर्घिग्निरित्यनेन।पीत्यनर्थको नियमः । यस्य त्वदृष्टार्थता तस्य क्रमान्यत्वे तदुश्चारणजन्यादृष्टप्रमाणाभावात्क्रमान्यत्वं न युक्तमिति नियमार्थवता । अय नियतप्रत्यायनादृदृष्टं कल्प्येत तदुश्चारणादेवोपपद्यते तद्धीनत्वा- नियतप्रतीतेः । यस्तु दृष्टार्थेषु प्रकृतिप्रत्ययसमासेषु नियमो दृष्ट्यते यथेन्द्राग्नी नीलो त्पलं राजपुरुपश्चित्रगुर्निप्कोशाम्बिरिति । युक्तं तत्र विपर्ययेऽपशब्दार्थान्यत्वानर्थक्य- प्रसङ्गात् । अजाद्यदृन्तविशेषणत्वादिनिमित्तो हि तत्र नियतः पूर्वनिपातः स्मर्यते तेनाग्नी-

#### बुद्धशासात्।

बुद्धे खल्विप पाठादर्थे तदिभिधानसमयों मन्त्रो भवति। अग्रीद्रगीन विद्दरेति। स बुद्धे किं बोधयेत्। अय नृज्ञारणिवशेपार्थाः, बुद्धेऽप्यु-चारणिवशेषोऽवकल्प्येतेति। ननु पुनर्वचनात्संस्कारिवशेषो भविष्यति। एवमस्मत्पक्षमेवाऽऽश्रितोऽसि। वचनग्रुच्चारणम्। तद्धि शक्यते कर्तुं नार्थप्रत्यायनम् । तत्प्रतीतेऽश्ववयम्। यथा सोपानत्के पादे द्वितीयाग्रु-पानहमशक्यत्वान्नोपादत्ते।

## अवियमानवचनात् ।

यते साधनभूतः प्रकाशियतन्यः । न च ताहशोऽथोंऽस्ति यादश-मभिद्धाति । यथा चत्वारि शृङ्गों इति । न हि चतुःशृङ्ग त्रिपादं द्विशिरस्कं सप्तहस्तं किंचिद्यज्ञसाधनमस्ति । तदत्राभिधानार्थः किमभि-

न्द्रावित्यसाधुत्वं पुरुषराज इत्यर्थान्यत्वं कौशाम्बिनिरित्यनर्थकत्वम् । यस्त्वग्नीन्द्राविति किचित्प्रयोगः स च्छान्द्रसोऽग्नेर्वाऽम्यार्हितत्वस्य विवक्षयिति मन्तन्यम् । तुल्यकक्षा-र्थप्रतीताविन्द्राग्नीपद्मेव न्यवस्थितम् । निवहापि कमान्यत्वाद्मन्त्रत्वं स्यात् । तदेवा-र्थपरत्वे सित तद्विनाशे तु किं निमित्तमिति न विद्यः । तेन मन्त्रप्रासिद्धौ वाक्यनि-यमादित्यपि सूत्रम् । अथ वाऽस्त्वप्रकरणाचीतवाक्यनियमात् । न ह्यर्थाभिधाने ऽन्यदी-यस्याऽऽत्मीयस्य च विशेषः ।

अथ वा मन्त्रपौरुपेयवाक्ययोस्तुरुयेऽर्शाभिधानसामर्थ्यं मन्त्रवाक्यनियमोऽदृष्टार्थः । अथ वाऽनेकध्यानादिस्मरणोपायप्रसङ्गे वाक्यनियमात् । न हि दृष्टेऽर्थे मन्त्रस्य ध्याना-देवी कश्चिद्विरोष इत्यदृष्टार्थता ।

न ह्यविद्वाँ न्विहितोऽस्तीत्यवद्यं तावद्यीघाऽऽत्मीयाः पदार्थाः प्रागेव कर्म-प्रक्रमाद्वगन्तव्याः । तत्र प्रेषः पिष्टपेषणन्यायेनार्थं ज्ञापियतुमदाक्नृवन्नदृष्टार्थो भवति । अथ स्मारको मन्त्र इत्युच्यते । तद्पि नास्ति । ब्राह्मणज्ञानाभ्यासपाटवनिमित्तसंस्का-रादेव तिसद्धेः । संस्काराभिन्यक्तिहेतुरपि पूर्वपदार्थसमाप्तिर्बाह्मणमेव वा भविष्यति नार्थो मन्त्रैः । तत्र यदुच्यते संस्कारविद्योषो भविष्यतीति नासावदृष्टादृन्यः संभवत्यतः पूर्वपक्षापत्तिः । यदि हि प्रतीतोऽष्यर्थो नैव दृष्टं साधयति ततो यत्तदृदृरमपि गत्वाऽ-वद्यं कल्पनीयं तदुच्चारणादेव वरमिति ।

न चतुःशृङ्गादि किंचित्कर्म तत्संबन्धि वा प्रकृतौ विकृतौ वा विद्यते । यद्यपि च गुणवादेन किंचित्स्यात्तथाऽपि तदनुष्ठानाभावाङ्ग तत्स्मृत्या कार्यम् । न च ज्ञायते

१ बै॰ आ॰ (१०००१०-१७)। २ के० सू० (३-८-८)।

द्ध्यात् । उच्चारणार्थे त्ववकल्प्यते । तथा मा मा हिंसीरित्यसत्या-मपि हिंसायां किमभिद्ध्यात् ।

## अचेतनेऽर्थबन्धनात्।

अचेतनेऽर्थे खल्वर्थे निवध्नन्ति, ओषधे त्रायस्वैनमिति । अभिधानेनोपकुर्वन्त एवंजातीयका ओषधिं पशुत्राणाय प्रतिपादयेयुः । न चासावचेतना शक्या प्रतिपाद्यितुम्। उच्चारणार्थे तु नैष दोषो भवति। तस्मादुचारणार्थाः । शृणोत ग्रावीण इति चोदाहरणम् ।

## अर्थविपातिषेधात् ।

अर्थविमतिषेघोऽपि भवाति । आदितिर्घौरदितिरंन्तारिक्षमिति । सैव द्यौस्तदेवान्तिरिक्षमिति को जातुचिद्वधारयेत् । अनवधारयंश्व किम-भिधानेनोपकुर्यात् । उच्चारणमात्रे तु नेष विरोधो भवति । तस्मादु-चारणार्था मन्त्राः । एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्ये, असंख्याताः सह-स्नाणि ये रुद्रा अधिभूम्यौमिति चोदाहरणम् ।

#### स्वाध्यायबदवचनात् ।

स्वाध्यायकाले पूर्णिकाऽवहान्तं करोति । माणवकोऽवहन्तिमन्त्र-मधीते । नासौ तेन मन्त्रेण तद्भिधानमभ्यस्यति अक्षरानुपूर्व्या अवधारण एव यतते । येन च नाम प्रयोजनं तद्भ्यसितव्यम् । अत

क प्रदेशे प्रयुज्यतामिति । तत्र मन्त्रपाठकमानुरोधेनोचारणमापततीति सिद्धः पूर्वः पक्षः । मा मा हिंसीमी मा संताप्तमित्यादीनि वेदिहविधीनादिविषयत्वाद्चेतनेऽर्थव-स्थनादित्यत्राप्युदाहरणम् । इह त्वप्रसक्तायां हिंसायां प्रतिषेधानर्थक्यम् ।

ओषघे त्रायस्व, शृणोत प्रावाण इति च संबोधनं कार्यनियोगाभिमुख्यकरणार्थम् । न चाचेतनस्याऽऽभिमुख्यं संभवति । न च पशुत्राणे प्रातरनुवाकश्रवणे वा प्रैषेण प्रवृ-त्रिरुपचात इत्यान्थवयमर्थविवक्षायाम् ।

द्युत्वमन्तिरिक्षत्वं चादितेरेकानेकत्वं च रुद्रस्य विप्रतिषिद्धम् । न चैष विप्रति-षिद्धोऽर्थः कर्मीपयिकः । कथं वाऽदितिर्देवताऽन्तिरिक्षं द्यौर्वा मवेत् । न च स्तुत्य-र्थतयाऽपि हेतुद्वयं परिहर्तुं शक्यं ब्राह्मणे हि विधिशेषभृताः स्तुतयोऽर्थवन्त्यो भवन्ति । मन्त्रस्तुतिस्त्वप्रयोजनत्वान्नाऽऽदर्तव्या ।

स्वाध्यायाध्ययनस्य कर्मार्थत्वाद्यत्कर्मण्युपयोक्ष्यते तदम्यसितव्यं तच्चेवं विद्वांसः सन्तो वृद्धाः शिष्यानक्षरावधारण एव प्रवर्तयन्ति संनिहितेऽप्यर्थे न तद्वचनाम्यासे ।

१ तै० सं० (१-३-१३)। २ तै० आ० (१-१३)। ३ वा० सं० (१६-५४)।

### उचारणाभ्यासादुश्वारणेन प्रयोजनिमत्यवगच्छामः। अविज्ञेयात्।

अपि च केषांचिन्मन्त्राणामशक्य एवार्थों वेदितुम् । यथा, अम्य-क् सात इन्द्र ऋष्टिंरस्मे इति, सृण्येव जर्भरी तुर्फरीत् इति, इन्द्रः सो-मस्य काणुका इति च । एते कि मत्याययेयुः । उचारणार्थे तु न दोषः। तस्मादुचारणार्था मन्त्रा इति ।

#### अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थक्यम् ॥ ३१ ॥

अनित्यसंयोगः खल्वपि भवेन्मन्त्रेष्वभिधानार्थेषु । यथा किं ते कृष्वन्ति कीकटेषु गावै इति । कीकटा नाम जनपदाः । नैचाशाखं नाम नगरम् । प्रमगन्दो राजेति ।

यद्यभिधानार्थाः, प्राक् प्रमगन्दास्त्रायं मन्त्रोऽनुभूतपूर्व इति गम्यते । तदेतैस्तदर्थशास्त्रादिभिः कारणेर्मन्त्राणामविवक्षितवचनता ॥ ३१ ॥

तेनावदयं तेषामुचारणमेवाङ्गत्वेनामिप्रेतमिति ।

केचित्पदार्था ज्ञानेनाविज्ञेयाः । केषां चित्तु वाक्यार्थ एव न ज्ञायते । न च मन्त्रार्थः सत्तामात्रेणोपकरोति क्रियावेळायामस्मर्यमाण इति यदेकान्तेन शक्यं कर्तुमु-चारणं तदेव कार्यमित्यवधार्यते ।

अर्थप्रकाशनपक्षे यस्य योऽर्थः स एव तेन प्रकाशियतन्यः । केचिचानित्येरकर्माक्कमूतेश्चार्थेरर्थवन्तो मन्त्रा छक्ष्यन्ते यथा किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव इति । अयं
हि दृढेनाध्येतृणां स्मरणेन विश्वामित्रस्याऽऽर्ष गम्यते । तेन किछ कर्मार्थ घनं प्रार्थयमानेनेन्द्रोऽभिहितः । त्रैछोक्याधिपते याः किकटेषु जनपदेषु गावस्तास्तव किं कुर्वन्ति ।
ते हि नास्तिकाः किं ऋतुनेति वदन्तो न किंचित्कर्मानृतिष्ठन्ति । अतश्च ता नाऽऽशिरं
सोमसंस्कारार्थं दुहते न घर्म तपन्ति । न घर्मतपने पयोदानेन साधनीभवन्ति । तस्मात्प्रमगन्दस्य कीकटाधिपतेर्यद्वेद्रोधनं तदस्माकं नैचाशास्त्रं नगरमाभर । ह्यहोर्भञ्छन्दसीति भकारः । अथ वाऽस्मान्त्रित तिह्निश्चहि धारय पोषय चेत्येतन्नो मघवनरन्थ्या
साधयास्माकिमिति । छान्दसं द्वित्वस्य । यद्येतद्विवाक्षितं तथा सत्यादिमदर्थाभिधानाद्वेदस्य कृत्रिमत्वेनाप्रामाण्यं प्रसज्यते । न चान्यो मन्त्रार्थः शक्यते वक्तुमप्रतीतेः ।
अतोऽर्थसदसद्भावावनादृत्याक्षरोच्चारणं फलवदाश्रयणीयमिति ॥ ३१॥

<sup>9</sup> ऋ० बं० (२-८)। २ ऋ० सं० (८-६-२)। ३ ऋ. सं. (३-३-२१)।

# अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः ॥ ३२ ॥ सि०

अविशिष्टस्तु छोके प्रयुष्टयमानानां वेदे च पदानामर्थः। स यथैव छोके विवक्षितस्तथैव वेदेऽपि भवितुमर्हति। नैयम्। छोके तैरथैरवनुद्धैः संव्यवहारः। इह देवताभिरप्रत्यक्षाभिर्यक्षाङ्गेश्वाचेतनैः संछापे न कश्चि-यद्गस्योपकारः। यद्यष्टं परिकल्प्येतः, उच्चारणादेव तद्भवितुमर्हति। यद्धि कर्तव्यं, तत्मयोजनवत्, उच्चारणं च न कथंचित् कर्तव्यं, यद्यपूर्वाय यद्यर्थाय। यद्यर्थो न पत्याय्यते न किं।चिदनर्थकम्। यदि न प्रयुज्यते समाम्नानानर्थक्यम्। तस्मादुच्चारणादपूर्वम्। तथा च तद्र्थशास्त्राद्यक्तम्। तदुच्यते। अर्थपत्यायनार्थमेव यत्ते मन्त्रोच्चारणम्। यदुक्तं न देवताभि-र्यद्वाङ्गिश्व संलापे प्रयोजनमस्तीति यत्ते। यज्ञाङ्गप्रकाशनमेव प्रयोजनम्। कथम्। न ह्यपकाश्चिते यत्ते यज्ञाङ्गि च गागः क्षत्रयोऽभिनिर्वर्तयितुम्।

मन्त्रोचारणं तावदक्षरप्रहणेन निराकाङ्कीकृतं न साक्षात्करवद्भत्वं प्रतिपद्यते । असराणां च द्रव्यवद्नितिकर्तव्यतात्मकरवात्प्रकरणेनाग्रहणम् । एवं पदार्थज्ञानस्य वान्यार्थप्रत्ययेन नैराकाङ्क्ष्याद्ग्रहणम् । वाक्यार्थप्रत्ययस्त्वकृतार्थः प्रकरणे विपरिवर्तमानः कियात्मकरवात्प्रयोगवचनाकाङ्क्षितः कर्मसमवेतानुष्ठास्यमानार्थस्मृतिफल्टत्वेनेतिकर्तव्यता भवति । तत्रादृष्टकरूपनानिमित्ताभावः । समास्नानान्यथानुष्पत्याहि तत्वल्प्येन नोष्पन्नेऽर्थन्ते । यद्यपि च तत्करूपनावसरो मवत्त्यथाऽपि कामं वाक्यार्थप्रत्ययादेव न त्वीपयिऽर्थम्प्रतीतिनिराकाङ्काद्वाक्यात् । अवस्यं च दृष्टादृष्ट्योविनियुज्यमानस्य प्रमाणमुपन्यसित्तव्यम् । इह च प्रकरणादृष्ट्षार्थता लिङ्गाच दृष्टार्थता । न च प्रकरणमञ्जवयेऽर्थे विनिर्योक्त्रमहैतीत्येकान्तेनैतद्यपति यच्छवनुयात्तन्मन्त्रण कुर्यादिति । न चासावदृष्टं शक्तोद्यिति लोकिकं वैदिकं वा प्रमाणं विद्यते । तस्मादुभयोर्छङ्गप्रकरणयोर्द्धार्थप्रयोगेणेकवाक्यतः । एवं च सिति याज्ञिकप्रयोगप्रसिद्धेन् मूलान्तरकरूपनाक्तेशो मविष्यति । अतः
स्वामाविकमेवार्थप्राधान्यमवास्यतम् । नैविमिति । न दृष्टोऽर्थो निर्वृत्त इत्येतावतिव ताद्रर्थमवसीयते । पुरुपार्थानुपयोगेन स्वाध्यायाध्यनविधेरानर्थक्यात् । न च बुद्धशास्त्राविद्यमवसीयते । पुरुपार्थानुपयोगेन स्वाध्यायाध्यनविधेरानर्थक्यात् । न च बुद्धशास्त्राविद्यमवसीयते । पुरुपार्थानुपयोगेन स्वाध्यायाध्यनविधेरानर्थक्यात् । न च बुद्धशास्त्राविद्रमानवक्ताचेतनार्थवन्यनान्मन्त्रार्थोपयोगः । तत्र यदि दृरेऽप्यदृष्टकरूपनातो न मुच्यामहे ततोऽतिक्रमकारणामावादुखारणादेव कल्पनीयम् ।

उभयवादिसिद्धत्वादुश्वारणकर्तव्यतायास्तत्वभवत्वाश्वादृष्टकल्पनस्य । तत्रोच्यते यज्ञे यज्ञाङ्गभकाशनमेव भयोजनिमति । यद्यपि लोकवत्तैर्न संन्यवहारस्तथाऽपि तत्स्य-

तस्मात्तिक्वित्त्यर्थमर्थमकाशनं महानुपकारः कर्मणः, तच करीतीत्यव-गम्यते । तस्मादस्त्यस्य प्रयोजनम् । तच दृष्टं न शक्यमपविदतुं नार्थाः भिधानं प्रयोजनिमिति । नन्वर्थाभिधानेनोपकुर्वत्मु, तां चतुर्भिरादत्त इत्येवमाद्यनर्थकं भवति । काममनर्थकं भवतु न जातुचिद्पजानीमहे दृष्टः मर्थाभिधानस्योपकारकत्वम् ॥ ३२ ॥

अथ किं तच्छास्त्रमनर्भकमेव। न हि—
गुणार्थेन पुनः श्रुतिः॥ ३३॥

यदुक्तं, तां चतुर्भिरादत्त इति समुचयशब्दाभावात्र समुचयार्थ-मिति । चतुःसंख्याविशिष्टमादानं कर्तव्यमिति वाक्यादवगम्यते । तदे-केन मन्त्रेण गृह्णक्ष यथाश्रुतं गृह्णीयादिति ॥ ३३ ॥

परिसंख्या ॥ ३४ ॥

परिसंचक्षाणे च, इमामग्रभणिकत्यक्वाभिधानीमादत्त इति त्रयो दोषाः पादुःष्युरिति । नैवं संवन्ध इन्यादत्त इति । कयं तर्हि, इत्यक्ताभिधानी-

रूपप्रकाशनमात्रमेवानुष्ठातृणामुपकारिष्यति । अतश्च यावन्मात्रमेवानौपियकं संबोधनादि कामं तल्ल विवक्ष्येत न तु तद्वशेन सर्वमेव त्यक्तव्यं न ह्येकरूप्यं नाम केनाचित्रियतम्। तस्माद्यथादर्शनाभ्युपगमाद्वर्हिर्देवसद्नं दामीत्येवमादीनां तावद्विहतमर्थप्राधान्यम् । ता चतुर्भिराद्त इत्यत्रापि वदामः ॥ ३२ ॥

यद्यपि मन्त्राः प्राप्ताः सामरुथेन तथाऽपि चतुःसंस्त्यामादाने विधास्यति । तत्रारुणैकहायनीन्यायेन परस्परानियमे सति मन्त्रगतचतुःसंख्याविशिष्टमादानं चोदितं समुचयाहते कर्तुं न दाक्यत इत्यर्थात्समुच्चयफलम् । अथ वा याविलुङ्गानुमिताः श्रुतयः प्रतिमन्त्रं
कल्पयितुमारम्यन्ते तावदनेन प्रत्यक्षवचनेन चतुःसंख्याविशिष्टास्ते विहितास्तेनाप्राप्तविधिरेव वचनम् । तत्र तु विनाऽप्येतेन मन्त्रेष्वर्थात्प्राप्तवत्सु तत्परत्वे मन्दं फलमित्यनम्यलम्यचतुःसंख्यार्थं तस्योपदेशः ॥ ३३ ॥

यावद्धि मन्त्रामानमनवगतप्रयोजनं प्रकरणी चाकृतार्थस्तावयत्तात्सद्धचर्थं करूप्यते तत्सर्वे वैदिकं भवति । नैराकाङ्कचोत्तरकालं तु कल्पितमपि पौरुपेयत्वादप्रमाणं स्यात् ।

न च श्रुतिमकरपित्वा लिङ्गादेः स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यमिति वक्ष्यते । तदेतदाह । सिति च याक्ये लिङ्गं विनियोजकं तच्चास्य नास्तीति । यदेव हि प्रकरणादनेन यजेत रशनां वा गृह्णीयादिति करुपयितुमिष्यते तदैवाश्वामिधानीमित्यनेनापहारो मन्त्रस्य । यदिष नैवं संवन्ध इन्यादस्य इति कथं नहींन्यशामिधानीमिति । तत्कारकसंबन्धासंभवात्किययैव मिति । लिङ्गादशनामात्रे शब्दात्तु विशेषेऽश्वाभिधान्यामिति । सति च वाक्ये लिङ्गं विनियोजकम् । तच्चास्य प्रकरणाम्नानानुमितं वाक्यं नास्ति । कतरत्तत् । एतेन मन्त्रेणाऽऽदानं कुर्यादिति यस्मिन्सित रश्चनाः मात्रे लिङ्गात्मामोति । अश्वाभिधान्यां तु प्रत्यक्षमेव वचनम् । अस्मि-

सह सामान्याभिप्रायण द्रष्टव्यम्। तस्मान्नाऽऽदानमात्रे विधीयते किं तह्यश्वाभिधानीविशिष्टे। अथ वा फलतः पश्चात्तनकारकसंबन्ध उपन्यस्यते । सर्वथा दर्शशास्त्रता नास्ति । यदि हि यदेव मन्त्रवचनात्प्राप्नुयात्तदेव प्रत्यक्षवचनेनोच्यते ततो वयमुपालम्येमहि । नन्वेव-मप्राप्तविधिरेवायं संजात इति न वक्तव्यं पारेसंख्येति । फलेनैवमाभिधानाददोपः । सर्वत्र हि पारिसंख्याराब्दादेवकाराद्वा विना न श्रुत्या पारिसंख्या नियमो वोच्यते विधिरेव त्वेवं जातीयकस्य फलेनैवं व्यपदेशः । कस्तर्हि विधिनियमपारेसंख्यानां भेदः । उच्यते । विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति कीर्त्यते ॥ विधिरेव हि केनचिद्धिरोषेणवं भिद्यते । तत्र योऽत्यन्तमप्राप्तो न च प्राप्स्यति प्राग्वचनादित्यवगम्यते तत्र नियोगः शुद्ध एव विधिर्यथा बीहीन्त्रोः सतीति । यत्र तु प्राग्वचनात्पाक्षिकी प्राप्तिः संभाव्यते तत्राप्राप्तिपक्षं पूरयन्यो विधिः प्रवर्तते स नियन्तृत्वान्नियम इत्युच्यते यथा त्रीहीनवहन्तीति । तण्डुलनिप्पत्त्यर्थाक्षे-पादेव तिसद्धेर्न तत्प्राप्तिमात्रं विधेः फलं कि तर्ह्यप्राप्तांशपूरणम् । तदप्राप्तिपक्षे च तण्डुलैरुपायान्तराण्याक्षिप्येरन्, पूरणे तु सति या तेषां निवृत्तिरसावर्थात् वाक्यात् । न च तद्वारणं नियमः । परिसंख्या हि तथा स्यात् । प्रत्यासन्नां वाऽवहन्तिनिय-ततामुत्मुज्य नान्यनिवृत्तिफळकल्पनावसरः । तत्प्रसाक्तिद्वारा त्ववहन्तेरनियतिरा-सीदिति नियमान्तर्गतैवार्थात्रिवृत्तिर्भम्यते । न च प्राप्ते सित विधिरयं प्रवृत्तो येनास्यान्य-निवृत्त्यर्थता कल्प्येत । प्रागेव तु प्रवर्तमानेनार्थस्य प्रापकशक्तिनिरोधादन्याप्राप्तिः कृता सा चार्थलभ्येति न तथैव व्यपदिश्यते । यः पुनः प्राङ्नियोगात्तत्र चान्यत्र च प्राप्नुया-दिति संभान्यते यत्र वा यचान्यच्च सा परिसंख्या यथाऽत्रैवोदाहृते यथा च गृह-मेघीये पश्चमे पक्षे । अत्रापि च न प्राप्ते सत्येषा प्रवर्तते प्रापकस्य शास्त्रस्याननुमित-त्वात । कथं तर्हि । यद्येतद्वावयं नामविष्यत्तत एनं प्राप्स्यदिति । सर्वस्य प्रत्यक्षस्य बाक्यस्य नानुमानिकवाक्यप्रतिबन्धमात्रं फलमिप्यते। किं हि तेन पिठतेन यस्यान्यतोऽ-प्यर्थः सिध्यति तद्र्थं गर्दभरशनानिवृत्तिः फलं कल्प्यते । तेनैवं कल्प्यते कृत्वाचि-न्तान्यायेन यदि नामैवं वाक्यं न भवेत्ततः कीदृशमनुष्ठानं स्यात् । तत्र मन्त्रप्राप्ति-स्तावदेकान्तेन सिध्येदश्वाभिधान्यां तद्वदेव तु गर्दभरक्तनायामपि प्रसज्येत ।

# न्सित तदानुमानिकं नास्ति । तेन गर्दभरशनायां न प्राप्तिरेवेति॥३४॥ अर्थवादो वा ॥ ३५ ॥

उरु प्रथा उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयतीत्यर्थवादार्थेन पुनः श्रुतिः, यद्भपतिमेव तत्प्रथयतीति । नर्नुं नायं मन्त्रस्य वाक्यशेषो न च प्राप्तस्य स्तुत्या प्रयोजनम् । सत्यम् । नायं मन्त्रस्य विधिर्न संस्तवः । प्रथनमेव तत्र स्तूयते । मन्त्रः पुना रूपादेव प्राप्त इहान्यते प्रथनं स्तोतुम् । इत्थं प्रथनं प्रशस्तं यत्क्रियमाणमेवंरूपेण मन्त्रेण क्रियते । कस्तदा भवति गुणः । यज्ञपतिभेव तत्प्रजया पश्चिः प्रथयति । किमेन तदेवास्य फलं भवति । नेति ब्रूमः । स्तुतिः कथं भविष्यतीत्येवग्रु-

यदा त्वनेन वाक्येन प्रत्यक्षेण नैराकाङ्क्याद्विशेषविनियोगसमर्थवाक्यानुमानं निषिद्धं तटा केवलाश्वाभिघानीविषयत्वसिद्धिरित्यपानरुक्तचाद्र्थवद्वाक्यम् ॥३४॥

यद्यपि प्रदेशान्तरस्थत्वान्मन्त्रविधानं न स्तृयते तथाऽपि प्रथनविधानात्तररोत्रनया म सकलं वाक्यमर्थवत् । तस्य ह्यतदेवोत्पत्तिवाक्यम् । ननु च पुरे। इ। शान्यधानुपपितः प्राप्तत्वात्प्रथनं न विधातव्यम् । नैतिन्नियोगतः प्राप्तोति । द्वततरं हि पिष्टमप्रथितमपि प्रथेत । विधाने तु सित तादृशं कर्तव्यं येन प्रथितव्यं भवति । एवं चाध्वर्युकर्तृकः ताऽपि सिध्यति । पठचमानं ह्याध्वर्यवसमाख्यां लक्ष्या कर्तृविशेषं नियच्छति । अर्थः प्राप्तं त्वसमाख्यातत्वात्र नियामकं स्यात् । एवमर्थं च यद्यप्येकान्ततोऽर्थात्प्राप्तुयात्तः थाऽपि वाक्येनेव प्राप्यितव्यम् । तस्मादुपपत्रा प्रथनस्तुतिः । एवमपि यद्मपितमेव तत्प्रथयतित्यनेन स्तृती सिद्धायां मन्त्रग्रहणमनर्थकम् । न । मन्त्रस्येव स्तुत्यर्थमुपादानात् । प्रथनं कर्तव्यं तस्य हि क्रियमाणस्यायं मन्त्रः साधनं भवति । तत्र चोरु ते यद्मपितः प्रथतामित्येतान्यक्षराणि प्रयुज्यन्ते तथा सित यद्भपितः प्रथितो भवतिति गुणो लभ्यते । क्रिमेतदेवास्य पालमिति नेत्याह् । स्तुत्यर्थमेव तद्द्व्यसंस्कारकर्मस्विति न्यायात् । यद्मप्यत्र करणमन्त्राभिहितत्वात्फलं कल्प्यते तथाऽपि ब्राह्मणे तावत्तत्संकीर्तनमेकान्तेन स्तावकम् । मन्त्रोऽपि तु लिङ्गाविनियोज्यो न फलकल्पनायै प्रभवति । करणविन्मित्तिविनयुक्तानां हि सकलोपयोगान्यथानुपपत्त्या फलसाधनता युक्ता लिङ्गानुमिता पुनः श्रुतिगकाङ्गावशेन कियाप्रकाशनमात्रविनियोग्रायैव ज्ञायते । तेनैवंनातीयको

१ निनाति भाष्येण ब्राह्मणाम्नातस्य वाक्यस्य मन्त्रकाण्डामातमन्त्रविशेषगतिलङ्गप्रकरणातुः मित्तिविधिशेषत्वासंभवादर्षवादत्वं न युक्तमित्येवं पूर्वपक्ष्युक्तामाशङ्कामनुभाष्य सत्यमित्यादिना मन्त्र-स्तुत्यसंभवेऽपि प्रथनस्तुतिभविष्यतीति समाधत्ते ।

च्यते । कथंमसाति प्रथने प्रथयतीति शब्दः । मन्त्राभिधानात् । मन्त्रेण पुरोडाशमध्वर्युः प्रथस्वेति ख्र्ते। यश्चैवं प्रथस्वेति ख्रूते स प्रथयति यथा यः कुर्विति ख्रुते स कारयति ॥ ३५ ॥

मन्त्रोऽपि प्रधानफलसंकीर्तनात्मिका स्तुतिरेवाम्युपगन्तव्या । कथमसित पथन इति कस्यायं प्रश्नः किं विध्युद्देशवर्तिनः पुरोडाशप्रथनस्याथार्थवादगतस्य यञ्चपतिप्रथनस्योति । द्विधाऽपि चायुक्तं पुरोडाशप्रथनं तावद्विधीयमानत्वादेव न प्रष्टव्यम् । न च मन्त्रा-भिधानात्तस्यास्तित्वं किं तार्हि स्वरूपसद्भावादित्युक्तरमप्यसंबद्धम् । अथ पुनरितरार्थ-वादन्यायेन कथमरुद्तीतिवत्प्रश्नः । तथाऽप्युक्तरमसंबद्धम् । मन्त्रेणाध्ययुः पुरोडाश-भिति पुरोडाशेन संबद्ध्यते न यजमानेन । तस्माद्यन्थ इति केचित् । उभयथाऽपि त्विद्मदुष्टम् । अस्तु तावत्पुरोडाशप्रथने । तत्र हि याज्ञिकानां केषांचिद्यं मन्त्रः कृत्वा प्रथनमभिमशीने प्रयुज्यते सोऽयं स्वसिद्धान्तेन पृच्छित कथमसिति—-वृत्ते प्रथने प्रयुज्यमानेनानेन प्रथयतीति ।

तत्राम्युपेत्यवादेनोत्तरं मन्त्राभिधानादिति । यद्यपि प्रथनं प्रथमकृतत्वात्रास्ति मन्त्रेण नु सत्तयोच्यत इत्युपपन्नः शब्दार्थः । अथ वा सर्वप्रयोजकव्यापाराणां प्रयोज्य-च्यापारपूर्वकत्वमर्थरूपेण स्थितमिति राज्दैरपि तथैव प्रवार्तितव्यम् । इह च म्तुतिविष-यसिद्धचर्यं प्रथयतीत्येतद्विधीयत इत्युक्तम् । तत्राऽऽह नायं विधिः संभवति विषयान्-पपत्तेः । प्रयोजकन्यापारो हि प्रतीयभानस्तद्गोत्तरः स्यात् । स चानुपात्तप्रयोज्यन्यापा-रत्वान्न प्रतीयते तेन यथा यजेतेत्यनुक्ते याजयतीति नोच्यते तथेह प्रथेतेत्यनुक्ते प्रथयतीति न वाच्यम् । न चेह पुरोडाशः प्रथेत तेन वा प्रथितव्यमित्युपादानमस्ति । तस्मिन्नसाति प्रथयतीत्यनुपपन्नम् । तदुपपादयति मन्त्राभिधानादिति प्रतीकगृहीतमः न्त्रोपात्तप्रयोज्यन्यापारं हि ब्राह्मणं प्रथयतीति विभत्ते । यश्च प्रथम्बेति ब्रुत इत्यनेन पुरोडाशकर्नुकां कियामध्वर्युः श्रेष्यतीत्येतद्दर्शयति । यद्यपि च संभाव्यमानिकयाणां प्रयोज्यानामनुपादायापि व्यापारं शब्देन प्रयोजकव्यापारः सिध्यतीत्येतद्य्युत्तरं संभ-वति तथाऽपि तृत्तरविभवादुपादानपूर्वकतैवोक्ता । अथ वाडस्तु यजमानप्रथने कथ-मसतीति सर्वस्तुतीनां किंचिच्छब्दगतमर्थगतं वाऽऽलम्बनमुक्तम् । तदत्र किं-निबन्धना स्तुतिरिति । तदभिर्धायते । मन्त्रोक्तमर्थमाश्चित्य स्तुतिः प्रवर्तिज्यते । मन्त्रेणाध्वर्युः पुरोडाशं ब्रूत इति न पुरोडाशप्रथनोपादानाभिप्रायं किं तर्हि पुरोडाशं बवीति, उरु ते यज्ञपतिः प्रथतामिति । प्रथस्वेत्यपीतिकरणः प्रभृत्यथीं न शब्दः पदार्थताये । यश्च प्रथस्वाति ज्ञूत इत्यापि तदाद्यर्थ एव । प्रथतामिति ज्ञूत इत्यर्थः । ्यक्षेवं बृते स प्रथयत्यनेनैव । गुणवादात् । अथ वा तदाचष्ट इत्येवं मुख्यमेव प्रथयती. त्यर्थमाश्रित्य प्रथनबुद्धचा सिद्धा न्तुतिः ॥ ३५ ॥

#### अविरुद्धं परम् ॥ ३६ ॥

यदुक्तं पदिनयमस्यार्थवस्त्वादिविक्षितार्था मन्त्रा इति । काममनर्थको नियमो न दृष्टमप्रमाणम् । नियतोच्चारणमदृष्टायेति चेत्, अति-रुद्धा अदृष्टकल्पनाऽस्मत्पक्षेऽपि । एवं मत्याय्यमानमभ्युद्यकारि भव-तीति ॥ ३६ ॥

संप्रेषे कर्मगर्हानुपालम्भः संस्कारत्वात् ॥ ३७ ॥

अथ यदुक्तं प्रोक्षणीरासादयोति बुद्धबोधनमशक्यमत उच्चारणादद्द-ष्टमिति । तन । कर्तव्यमित्यपि विज्ञातेऽनुष्ठानकाले स्मृत्या प्रयोजनम् । उपायान्तरेणापि सा प्राप्नोति । असोऽनेनोपायेन कर्तव्येति नियमार्थ-माम्नानम् । संस्कारत्वात् ॥ ३७ ॥

#### अभिधानेऽर्थवादः ॥ ३८ ॥

चत्वारि शृङ्का इत्यसद्भिधाने गौणः शब्दः। गौणी कल्पनाप्रमाण-वस्वात्। उचारणाददृष्ट्रमप्रमाणम्। चतस्रो होत्राः शृङ्काणीवाऽस्य। त्रयोऽस्य पादा इति सवनाभिषायम्। द्वे शीर्षे इति पत्नीयजमानौ। सप्त हस्तास इति च्छन्दांस्यभिष्ठत्य । त्रिधा बद्ध इति त्रिभिवेंदेंबद्धः। दृषभः कामान्वर्षतीति, रोर्श्वीति शब्दकर्मा, महो देवे। मर्त्यान।विवेश्वेति मनुष्याधिकाराभिष्ठायम् । तद्यथा चक्रवाकस्तनी हंसदन्तावली काशवस्त्रा शैवालकेशी नदीति नद्याः स्तुतिः । यज्ञसमृद्धये साधनानां

अदृष्टार्थोचारणवादिनोऽपि तान्नियमाद्परमवद्यं कल्पनीयमदृष्टं तन्ममापि प्रत्यायन-नियमाद्भविष्यतीत्यविरोधः । एतेन मन्त्रत्वादिनियमः प्रत्युक्तः। सत्स्वप्युपायान्तरेषु विशिष्टानुपूर्वीकमन्त्रविशोषास्त्रानादुपायान्तरिनृत्तौ नियमादृष्टमात्रकल्पनया सिद्धमर्थाः भिधानम् ॥ ३६ ॥

येयं संप्रेषे अझीदझीनित्यत्र बुद्धबोधनासंभवादिभधानकर्मगर्हाऽभिहिता साऽप्यनुपा-रूम्मः । स्मरणसंस्कारार्थत्वात् । बुद्धीनां हि क्षणिकत्वात्स्वाध्यायकालोत्पन्नानां न प्रयोगकालं यावदवस्थानं तत्रावश्यं केन चिद्धचानादिनाऽनुसंधाने कर्तव्ये मन्त्रो नियम्यते ।

अथ वा संस्कारत्वादिति । यदि हि बोध एवावातिष्ठते ततोऽनवकाशत्वं भवेदिह तु तदीयसंस्कारमात्रावस्थानात्तदभिव्यक्तिद्वारेणास्ति ज्ञानोत्पत्त्यवसर इति न मन्त्रःनर्थ-क्यम् ॥ ३७ ॥

चत्वारि शृङ्गिति रूपकद्वारेण यागस्तुतिः कर्मकाल उत्साहं करोति । हीत्रे त्वयं विश्वेवति होतुराज्ये विनियुक्तः । तस्य चाऽऽग्नेयत्वादहश्चाऽऽदित्यदैवतत्वसंस्तवादादित्यरू-

१ गवामयनान्तर्गत एकाहो विषुवानिति ।

चेतनसादृश्यमुपपाद्यितुकाम आमन्त्रणशब्देन लक्षयित ओषधे त्राय-स्वैनमिति, शृणोत ग्रावाण इति । अतः परं पातरनुवाकानुवचनं भवि-ष्यति, यत्राचेतनाः सन्तो ग्रावाणोऽपि शृणुयुः, किं पुनर्विद्वांसोऽपि ब्राह्मणा इति । इत्थंचाचेतना अपि ग्रावाण आमन्त्रयन्ते ॥ ३८ ॥

गुणादविप्रतिषेधः स्यात्॥ ३९ ॥

आदितिद्यौरिति गौण एष शब्दः। अतो न विश्वतिषेधः। यथा त्वमेव माता पितेति, तथैकरुद्रदैवत्ये एको रुद्रः, शतरुद्रदैवत्ये शतं रुद्रा इत्य-विरोधः॥ ३९॥

#### विद्यावचनमसंयोगात् ॥ ४० ॥

यत्त्वकर्मकालेऽवहन्तिमन्त्रेण माणवको न पूर्णिकांऽवहन्ति प्रकाश-यितुमिच्छतीति । अयज्ञसंयोगाद्, न यज्ञोपकारायैतत्प्रकाशियतुमि-च्छति । ननु प्रकाशनानभ्यासोऽक्षराभ्यासश्च परिचोदितः । उच्यते । सीकर्यात्प्रकाश्चनानभ्यासो दुर्ग्रहत्वाचाक्षराभ्यासः ॥ ४०॥

सतः परमाविज्ञानम् ॥ ४१ ॥

विद्यमानोऽप्यर्थः ममादालस्यादिभिर्नोपलभ्यते । निगमनिक्तः च्या-

पेणाभिस्तुतिरुपवर्ण्यते । तत्र चत्वारि शृङ्गिति दिवसयामानां ग्रहणम् । त्रयो अस्य पादा इति शीतोष्णवर्षाकालाः । द्वे शीर्षे इत्ययनामिश्रायम् । सप्त हस्ता इत्यधस्तुतिः । त्रिधा बद्ध इति सवनाभिश्रायेण । वृषभ इति वृष्टिहेतुत्वेन स्तुतिः । रे।रवीति स्तन- यित्नुना । सर्वलोकप्रसिद्धेर्महान्देवो मर्त्यानाविवेशेत्युत्साहकरणोपकारेण सर्वपुरुषहृदया- नुप्रवेशात् । एवमनेन मार्गेणास्ति ताबद्धर्मसाधनम्मृतिः ।। ३८ ॥

अदितिश्वीरदिति। रित । नात्र द्युत्वादीनि विवाक्षितानि किं तर्ह्यदितौ प्रकाशायि-यितव्यायामविद्यमानविप्रतिषिद्धधर्मीपादानं स्तुत्यर्थम् । गुणवादेन त्वौदुम्बराधिकरण-वत्संवादो योजयितव्यः ॥ ३९ ॥

यद्यपि पूर्वपक्षेऽयमभिप्रायो नोपन्यस्तस्तथाऽपि संभवादुपन्यस्यते । यदि हि स्वाध्या-यकालेऽर्थवचनमुपयुज्येत ततस्तदाश्रीयेत न त्वेवमस्ति कर्मभिरसंयोगात् । तदनम्यासस्तु प्रोक्षणादिवत्सीकर्यात् ॥ ४० ॥

यतु परं कारणमिवज्ञेयत्वमुक्तं तदयुक्तम् । सत एवार्थस्य पुरुषापराघेनाविज्ञानात् । तत्र चार्थप्रकरणसूक्तदेवतार्षानगमिनिरुक्तव्याकरणज्ञानान्याधिगमोपायाः । तेषां ह्येषमर्थनेव पारेपालनम् । यथैव च व्याकरणेन नित्यपदान्वाख्याने क्रियमाणे लोपाविकारादीना-मुपायत्वेनोपादानमन्युत्पन्नाश्च तैरेव पदोत्पादनमिव मन्यन्ते । तथाऽत्र नित्यवाक्यार्थ-

करणवशेन धातुतोऽर्थः करपयितव्यः । यथा सृण्येव जर्भरी तुर्फरीत् इत्येषमादीन्यश्विनोरभिधानानि द्विवचनान्तानि लक्ष्यन्ते । अनेन अधिवनोः कामममा इत्याश्विनं सूक्तमवगम्यते । देवताभिधानानि च

प्रतिपत्तावार्षीपारुयानमनित्यवदाभासमानमुपायत्वं प्रातिपद्यते । तत्र यथा कश्चिद्व्याच-क्षाणः पदतद्वयवादीनां चेतनत्वमिवाध्यस्य विशेषनाधादिन्यापारं निरूपयत्येतेनैवमुक्तोऽय-मेवं प्रत्याहेति । यथा च पूर्वपक्षोत्तरपक्षवादिनौ व्यवहारार्थं काल्पितावेवमृष्यार्षेयिक-विषया कल्पना । अथ वा परमार्थेनैवेदमृषिभिम्तथोक्तं न तु स मन्त्रस्तैरेव कुतस्तदानी वा पुरुषान्तरेष्वसन्नेव तेषामाविर्भृतः । किं तार्हे यथाऽध्यत्वेऽपि कश्चित्प्रकृतार्थविव-क्षायां तदर्थ वाक्यमुपादित्समानस्तद्र्थसरूपं मन्त्रं श्लोकं वाऽन्यदीयं स्मृत्वा स्ववाक्य-स्थाने प्रयुक्ते तत्प्रत्ययेन चान्ये तद्रथमनधारयन्त्येनिमहापि वेदार्थविद्धिस्तद्वासितान्तः-करणैर्भृग्वादिभिरात्मीयव्यवहारेषु श्रुतिसामान्यरूपेण विशिष्टार्थप्रत्यायनार्थं मन्त्राः प्रयु क्तास्तद्वलेन चारमदादीनां तदनुरूपाऽनित्यार्थप्रतिपत्तिभैनति । प्रत्ययद्यदन्वार्थमेन चाऽऽर्षस्मरणम् । तत्रैवमुपारुयानं स्मरन्ति । यथा किल भूतांशो नाम कश्चिदाविर्जरामर-णनिराकरणार्थी सुण्येवेत्येवमादिना सूक्तेनाश्विनौ म्तुतवान् । भूतांशो अश्विनोः काममप्रा-इति चान्ते संकीर्तनात्तस्याऽऽर्षमाश्विनं सूक्तमिति च द्योतितम् । तत्र स्रणिरङ्कुदाः सर-णसाधनत्वात्तमईन्तौ तत्र वा साधू इति सण्यावर्थात्कुञ्जरौ । आकाररछन्दसि द्विवचनादेशः । ताविवात्यर्थं जुन्भमाणावष्टाङ्कप्रहरणन्यापृतौ जर्भरी। तुर्फरीत् हिंसन्तौ। नितोशाविर्धकर्मा तत्कारिणो नैतोशौ-योद्धारी ताविव तुर्फरी-त्वरमाणी हिंसकाविति वा । पर्फरीका-श्रोभायुक्ती। उदन्यतिः पिपासार्थः, तत्र जाती, उदन्यजी प्रावृषिजी चातकौ जेमना-उद-कवन्ती जेम शब्दात्पामादिविहिनो मत्वर्थायो न प्रत्ययः । तौ यथोदकलामेन मत्तौ मनतस्तथा यो मदेक तो मे जरायुमरायु जरामरणधर्मकमर्थाच्छरीरमजरममरं च कुरुतमिति वाक्य-द्रोषः । तेनैवं वाक्यार्थो यावङ्कुराचोदिताविव कुञ्जरी सर्वतो नृम्भमाणी रात्रूणां निहन्तारी भवतो हिंस्त्राविव च हिंसनव्यापृतौ दाक्ष्येण च शोभेते चातकाविव चोदकलाभेन मदात्प्री-थेते ताबुभावि जरामरणयो: कुपिताविवाजरत्वस्यामरत्वस्य वा प्रीतावजरममरं मे शरीरं विधत्तामिति। " अम्यक्सा त " इत्यगस्त्यार्षं तेन किलेन्द्रोऽमरत्वं धनं प्रार्थित-स्तथा चोपरितन्यामृचि " त्वं तू न इन्द्र तं रियं दा " इति श्रूयते । तदेवास्यामृच्य-मुक्क्रेण द्रष्टन्यम् । इयं च च्छन्दोमद्वितीयेऽहिन मरुत्वतीये शस्त्रे विनियुक्ता । तत्राम्य-गित्यमादाब्दोऽब्ययं साहित्यवाची यतोऽमात्य इति भवति सहाश्चतीत्यम्यक्सा त इन्द्र, ऋष्टिरायुघविदेशाः पाणिक्षेप्यः, अस्मे इति—अस्माकं सनेमि—पुराणम्। अम्बं-तोयं मरुतो जुनन्ति-क्षिपन्ति । अग्निश्चिदित्युपमार्थो हि सम, अतसे-शुष्कतृणे शुशुकान्-दीष-

घटन्ते जर्भरीत्येवमादीनि । अवयवप्रसिद्धचा च लौकिकेनार्थेन विशे-ष्यन्ते । एवं सर्वत्र ॥ ४१ ॥

उक्तश्वानित्यसंयोगः ॥ ४२ ॥ प्रंतु श्वतिसामान्यमात्रमित्यत्रेति ॥ ४२ ॥ छिङ्गोपदेशश्व तदर्थवत् ॥ ४३ ॥

आग्नेय्याऽग्नीध्रमुपतिष्ठत इति विधानाद्विवक्षितार्थानामेत्र मन्त्राणां भवति लिङ्गेनोपदेशः । यदि तेऽग्निपयोजनास्ततस्त आग्नेय्या नाग्निश-ब्दर्सनिधानात् ॥ ४३ ॥

ऊहः ॥ ४४ ॥

ऊहदर्शनं च विवक्षितार्थानामेव भवति । किमूहदर्शनम् । न पिता वर्धते न मातेति । अन्ये वर्धन्त इति गम्यते । प्रत्यक्षं कौमार्यौवन-

वान् आप इव द्वीपं द्विति प्रयासि—अन्नाद्यानि । वाक्यार्थे तु प्रथमतृतीययोद्वितीयचतुर्थयोश्च पदानां संबन्धः । तत्र सेत्येतदाक्षिसो यच्छब्दस्तृतीयपादे कल्प्यते । शुष्कतृणे
देशिऽग्निरिव या छक्ष्यते तव सहचारिणी नित्यमृष्टिस्तव ब्रह्ममा सा तावक्त्रत्प्रसादेनास्माकमेव । येऽप्यमी पुराणं जलं वृष्टिरूपेण विक्षिपन्त आप इव द्वीपमन्नाद्यानि धारयन्ति तव
प्रियसखास्तेऽप्यस्माकमेव स त्वमेवं साधारणद्रव्यः सन्नमरत्वं न केवलं देहि । एकया
प्रतिधाऽपिबदितीन्द्रस्यैव स्तुतिः । एकेन प्रयत्नेनापिबत्साकं—योगपद्येन, सरांसि—पान्नाणि सोमस्य पूर्णानि इन्द्रः काणुका—कामयमानःकामुकशब्दस्य च्छान्द्सो वर्णव्यत्ययः।
आकारस्तु विभवत्यादेशः । अथ वा कान्तकानीत्यादयो निरुक्तोक्ताः काणुकाशब्दविकद्मपा योजनीयाः । तदेवं सर्वत्र केनिचित्प्रकारेणाभियुक्तानामर्थोत्प्रेक्षोपपत्तेः प्रसिद्धतरार्थाभावेऽपि वेदस्य तदम्युपगमात्सिद्धमर्थवक्त्वम् ॥ ४१ ॥

परं तु श्रुतिसामान्यमात्रिमिति । यजमानस्तावत्प्रार्थियता इन्द्रश्च प्रार्थ्यमानः सर्व-दाऽस्ति । कीकटा नाम यद्यपि जनपदास्तथाऽपि नित्याः । अथ वा सर्वलोकस्थाः कृपणाः कीकटाः । प्रमगन्दः — कुसीदवृत्तिः स हि प्रभूततरमागमिष्यतीत्येवं ददाति । नीचाशाखः — षण्ढस्तदीयं धनं नैचाशाखम् । तच्च सर्वमयज्ञाङ्गभूतं तेषां कर्मण्यप्रवृ-तेस्तदस्माकमाहरेति । शेषं गतार्थम् ॥ ४२ ॥

आग्नेरयेत्यित्रिना देवतया लिङ्गेन तदिभिधानसामर्थ्येन वा य उपदेशः स तद्थिहितां मन्त्रस्य द्योतयित । देवतातिद्धितो होष स्मर्थते यं चार्थप्राधान्येन मन्त्रः प्रकाशयित सा तस्य देवता नाभिधानमात्रेण । एकदेवत्येऽपि मन्त्रेऽनेकदेवतान्तरपद्प्रयोगे सित तहैवत्यव्यपदेशामावात् । प्राधान्याभिधानं च नार्थपरत्वेन विनोपपद्यते ॥ ४३ ॥

् अहदर्शनं न माता वर्षत इति । अर्थे च पुष्टचादिवृद्धेः प्रत्यक्षत्वात्प्रतिषेषासंभवा-

स्थाविरैर्वर्धन्ते मात्रादयः । शब्दो न वर्धत इति ब्रुते । का पुनः शब्दस्य दृद्धिः । यद्द्वियचनबहुवचनसंयोगः ॥ ४४ ॥ विधिशब्दाश्व ॥ ४५ ॥

विधिशब्दाश्र विविक्षितार्थानेव मन्त्राननुवदान्त । शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यासमित्येतदेवाऽऽहोति ॥ ४५ ॥ इति श्रीज्ञवरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्य प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः।

॥ अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

ि ] धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात् ॥ १ ॥ पू० एवं तावत्कृस्तस्य वेदम्य पापाण्यम्रक्तम् । अथेदानीं यत्र न वैदिकं शब्दमुपलभेगहि अथ च स्मर्न्त्येवमयमथींऽनुष्ठातव्य एतस्मै च प्रयोज-नायेति । किमसौ तथैव स्यात्र वेति । यथा अष्टकाः कर्तव्याः, गुरु-

दानर्यक्यात्तदङ्गे विवति शब्दे विज्ञायते । तत्रापि स्थील्यादिवृद्धच संभवादिषिकार्थवाचि श्वेन द्विवचनबहुवचनयोः प्रतिषेधः । स चार्थपरत्वे सर्वपशुविशेषणमात्राद्यपादित्सायां सत्या-मवकरुपते । या चान्यपदबुद्धिसद्भावनतीतिरियं चै । यद्यपि मातृप्रभृतीनां पारार्थ्या-त्संबन्धिभेदादेव च भेदासिद्धेरनृष्टात्वं सदेवानुवदति तथाऽपि न्यायावगतानृहसंकीर्तना-न्न्यायरहितेपृहसंप्रत्ययात्प्रकृतौ विवाक्षितार्थता विज्ञायते । अन्यथा तु तददृष्टमविकृतै-रेव साध्येत । तथा यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुराग्नेय्येवमनोता कार्येत्यृहपाप्तिदर्शनं, एव-मुस्राणां वयानाभित्येवमादीनां ययार्थमृहितानामेवाऽऽस्नानमपि विवक्षितार्थं मवि-प्यति । इतरथा प्राकृतपद्त्यागेऽन्यकरूपने चादृष्टद्वयं करूप्येत ॥ ४४ ॥

विधिरेव च ब्राह्मणाभिधस्तत्र तत्र पर्यायैरवयवान्वारूयानानिर्वचनादिभिश्चार्थप्रकाश-नपरत्वं दर्शयति । अर्थानाश्रयणे हि सर्वे तदनर्थकं स्यात् । तस्माद्विवाक्षितवचना मन्त्रा इति ।सिद्धम् ॥ ४५ ॥

( इति मन्त्राधिकरणम् )॥ ४ ॥ इति श्रीमद्भष्टकुमारिलस्वामिविरचिते मीमांसामाष्यव्याख्याने तन्त्रवार्तिके प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

एवं तावद्विध्यर्थवादमन्त्रनामधेयात्मकस्य वेदस्य धर्म प्रत्युपयोगः साधित इदां-नीं पौरुषेयीषु स्मर्यमाणार्थाविधिषु मन्वादिशणीतिनवन्धनामु स्मृतिष्वनिवद्धेषु चाऽऽचा-रेषु चिन्ता । तत्र किंचिद्दाहृत्य विचारः कर्तव्य इत्यष्टकादिस्मरणानि मन्वादिस्थानि रमुगन्तव्यः, तडागं खनितव्यम्, प्रपा प्रवर्तियतव्या, शिखाकर्म कर्त-व्यमित्येवमाद्यः । तदुच्यते । धर्मस्य श्रव्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यादिति । शब्दलक्षणो धर्म इत्युक्तम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ।

तद्भन्यसमर्पितानि प्रमाणाप्रमाणविचाराविषयत्वेनोदाहियन्ते । संदेहहेतुश्चाभिधीयते । पारतन्त्रयात्स्वतो नैषां प्रमाणत्वावधारणा ।

अप्रामाण्याविकल्पस्तु द्रविद्रीव विहन्यते ॥

मन्वादिवचनं स्मृत्यपेक्षं स्मृतिश्च मूलप्रमाणापेक्षिणीति नैकस्यापि वेदवित्ररपेक्षप्रा-माण्यनिश्चयः । यतस्तु वेदवादिनामेवाविभागेनाविच्छित्रपारम्पर्यपश्चित्रहदाढर्चमतो नाप्रा-माण्याध्यवसानामिति युक्तः संदेहः । तत्र पूर्वपक्षवादी वद्ति नैषां प्रामाण्यमेवापेक्षितव्य-मिति । कुतः ।

पूर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ॥

सर्वस्मरणानि हि प्रत्यक्षाद्यवगतेऽर्थे तदानुरूप्येणोपजायमानान्यर्थे समर्थयन्ति । तिदृहाष्टकादीनां स्वर्गादिसाध्यसाधनभावं प्रत्यक्षादीनि तावन्न गृह्णन्तीति साधितम् । सन्दोऽपि यथाऽशिहोत्रादिषु प्रत्यक्षेणोपलभ्यते नैवं मन्त्राः ।

> प्रत्यक्षानुपटन्ये च शन्दे सद्भावकरूपना । भर्मास्तित्वप्रमाणाद्धि विश्वकृष्टतरा भवेत् ॥

शब्दस्य तावदेकमेव प्रत्यक्षं प्रमाणम् । स चेत्तेनानवगम्यमानोऽप्यम्तीत्युच्यते ततो वरं धर्मास्तित्वमेव निष्प्रमाणकमम्युपगतामिति ।

न वाऽऽनुमानमप्यस्मिल्नष्टकाश्चितिकरूपने ।
न हि स्मृतिस्तया व्याप्ता दृष्टाऽन्यद्वाऽनुमापकम् ॥
यथैव धर्मे संबन्धादर्शनाल किंचिछिङ्गं क्रमते तथाऽष्टकादिश्चनावि ।

न वाऽऽगमेन तद्घोधो नित्येन कृतकेन वा । विस्तरमः कृतके नास्ति नित्यो नैवोपपद्यते ॥

यद्यप्येन्द्रियकत्वादृष्टकादिन्मृतीनां पौरुषेयागमगन्यत्वं संभवति । तथाऽपि विप्रलम्भमृथिष्ठत्वादश्रद्धेयवचनेषु पुरुषेष्वनध्यवसानम् । दृश्यन्ते ह्यनागमिकानप्यर्थानागमिकत्वाध्यारोपेण केचिद्द्यत्वेऽप्यभिद्धानाः । तेन मन्वादिभिरपि किमष्टकाश्रुतीरुपल्लम्य वेदमृल्लत्वं स्वानिबन्धनानां प्रतिज्ञातमुतानुपल्लम्येव श्रद्धयनाक्यत्वार्थमिति दृष्टपुरुषाकुलितवेतसां भवति संदेहः । तावता च प्रामाण्यविद्यातः । नित्यस्य वचनस्याऽऽदिमत्स्मरणमूलप्रतिपादने व्यापार एव नास्ति । न च मन्त्रलिङ्गानि स्वयं मूलत्वं प्रतिपद्यन्ते ।

अतो निर्मूलत्वाकापेक्षितव्यमिति । ननु ये विदुरित्थमसी पदार्थः कर्तव्य इति कथमिव ते विदेष्यन्त्यकर्तव्य एवायमिति । स्मरणानुपप्त्या । ह्यननुभूतोऽश्रुतो वाऽर्थः स्मर्थते, न चास्यावैदिकस्यालौकिकस्य च स्मरणमुपपद्यते पूर्वविज्ञानकारणाभावादिति । या हि वन्ध्या स्मरेविदं मे दीहितकृतमिति न मे दुहिताऽस्तीति मत्वा न जातुचिदसी

विधिशृन्यत्वात् । न च मूलान्तरं न्यायागतं सूचय । अन्यपरत्वात् । न च सर्वेषां स्मृति-प्रणयिनामविगौनम् । येन पौरुषेयागमबलादुपलब्धपूर्वश्चातिमूलत्वं स्यात् ।

> न च विज्ञायते वाक्यं कीटशं तैर्निरूपितम् । अर्थवादादिरूपाद्धि पश्यामो आम्यतो बहुन् ।

यदि ह्येतदेकान्तेन गम्येत यथाविधि वाक्यान्येव मन्वादिभिरूपछ्ब्धानीति । ततः काऽपि कल्पना स्याद्यत्वेऽप्यन्यपरार्थवादादिवचनेम्योऽपि भ्राम्यन्तः पुरुषा दृश्यन्ते । तेन तेष्वप्याशङ्का भवति । सृतसाक्षिकव्यवहारवच प्रसीनशाखाम् स्वत्वकरूपनायां यस्म यद्वोचते स तत्प्रमाणीकुर्यात् । तस्मान्नाऽऽगमेनापि मुखोपछ्बिः ॥

उपमानं त्वेद्दष्टेऽथें सदशे चानिरूपिते । नैवेष्टामिति तेनापि न मूल्श्रुतिसाधनम् ॥ अर्थापत्त्याऽपि चर्तिक चिन्मूलमित्यवगम्यते । तच्चाप्रमाणपक्षेऽपि भ्रान्त्यादि न विरूध्यते ॥

यदि हि श्रुतिकरुपनेन विना स्मृतिनीं पद्यते ततः सम्यङ्भूला स्यात् । संभवित तु स्वप्तमृलत्वेन हेनानेकान्त्यादर्थापत्तेः सामान्यते। दृष्टस्य वाडनवकाशः । तस्मादनुपलन्धियोचरापद्यायां श्रुती सत्स्विप मृलान्तरेष्विभिष्ठतमूलाभावान्तिर्मूलत्वाभिधानम् । ननु ये विदुरेविधितकर्तव्यताक एवंफलकश्चासी पदार्थः कर्तव्य इति । अथ वा ये कर्तव्योडसावितित्यं विदुस्ते तथा विजानन्तस्तादृशाः कथामवाम्मान्विप्रलब्धं न कर्तव्योडसाविति वदेयुः । नन्वन्य एवं वदन्ति कर्तव्य इत्यन्ये न वा कर्तव्य इत्यादुः । कथमन्यत्वं यदा तेषामप्येवमयं स्मर्थत इति कथिते भवत्येवं प्रतिपात्तिः । अथ वा ये मन्वाद्यो विदुरकर्तव्योडयं पदार्थ इति कथिते भवत्येवं प्रतिपात्तिः । अथ वा ये मन्वाद्यो विदुरकर्तव्योऽयं पदार्थ इति कथिते । वे तावन्मन्वादिम्योऽर्वाञ्चः प्रक्षास्तेषां यज्ज्ञानं तत्तावदनवगतपूर्वार्थत्वात्र स्मृतिः । मन्वादीनामिषि यदि प्रथमं कि चित्प्रमाणं संभाव्यते ततः स्मरणं भवेन्नान्यथा । कस्मात्युनः पुत्रं दृद्धितरं वाऽतिक्रम्य वन्ध्यादाद्दिन्त्रोदाहरणं कृतम् । स्थानतुल्यत्वात् । प्रत्रादिस्थानीयं हि मन्वादेः पूर्वविज्ञानं वन्ध्यादाहित्रोदाहरणं कृतम् । स्थानतुल्यत्वात् । प्रत्रादिस्थानीयं हि मन्वादेः पूर्वविज्ञानं

९ यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राह्रारोपसंत्रहः । न तन्ममंमनं यस्मात्तत्राऽऽत्मा जायते स्त्रयम् ॥ इत्यादिना निकानदश्नादिति भावः ।

प्रतीयात्सम्यगतज्ज्ञानमिति । एवमपि यथैव पारम्पर्येणाविच्छेदादयं वेद इति प्रमाणमेषां स्मृतिरेवमियमपि प्रमाणं भविष्यतीति। नैतदेवम्। प्रत्यक्षेणोपलब्धत्वाद्धन्यस्य नानुपपनं पूर्वविज्ञानम्। अष्टकादिषु त्वदृष्टा-र्थेषु पूर्वविज्ञानकारणाभावाद्वचामोहस्मृतिरेव गम्यते । तद्यथा कश्चिज्ञा-त्यन्धो वदेत्स्मराम्यहमस्य रूपविशेषस्येति । कुतस्ते पूर्वविज्ञानिमिति च पर्यनुयुक्तो जात्यन्धमेवापरं विनिर्दिशेत । तस्य क्रतः । जात्यन्धान्तरात् । एवं जात्यन्धपरम्परायामापि सत्यां नैव जातुचित्संप्रतीयुर्विद्वांसः सम्ये

दौहित्रस्थानीयं स्मरणमतश्च यथा दुहितुरभावं परामृद्य दौहित्रस्मृतिं आर्नित मन्यते तथा मन्वादिभिः प्रत्यक्षाद्यसंभवपरामर्शादृष्टकादिःमरणं मिथ्येति मन्तव्यम् । यथैव पारम्पर्येणाविच्छेदादयं वेद इति--वाक्यानुमानाभिप्रायेणोक्तम् ।

इतरस्त्वर्थस्यैवाविच्छेदस्मरणमयमाहेति मत्वा पुनर्निर्मूलत्वमाह । वेदः पुनः सवि-शेषः प्रत्यक्षगम्यस्तत्र घटादिवदेव पुरुषान्तरस्थमुपलम्य स्मरन्ति । तैरपि समृतमुपलभ्याः न्येऽपि स्मरन्तोऽन्येभ्यस्तथैव समर्पयन्तीत्यनादिता । सर्वस्य चाऽऽत्मीयस्मरणात्पृर्व-मुपल्ठियः संभवतीति न निम्मृलता । शब्दसंबन्धव्युप्तत्तिमात्रमेव चेह वृद्धव्यवहाराः धीनम् । प्रागपि हि वेदशब्दादन्यवम्तु विस्थणं वेदान्तरविस्थणं वाऽध्येत्म्थम्गवे-दादिरूपं मन्त्रबाह्मणादिरूपाणि चान्यविलक्षणान्युपलभ्यन्ते । सर्वेषां चानाद्यः संज्ञा इति तद्द्वारेणोत्तरकालमपि गम्यमानानां प्रत्यक्षत्वं साधितम् । नन्वष्टकादिषु पुरुषान्तरस्थे-प्विप कुम्भकारिकयास्विव कि चिद्विज्ञानम्लम्मित । यदि हि कर्मस्वरूपमात्रं समर्थेत ततः पाकादि तदिन्द्रियैरन्याननुतिष्ठतो दृष्टा परे स्मरेयुः । यतस्त्विह स्वर्गदिसाध्यसा-धनसंबन्धःस्मर्यते । नासौ पुरुषान्तरेष्ट्पद्यमानः कैश्चिद्दृद्यतः इत्यन्धपरम्परान्यायेना-प्रमाणता । सर्वस्यानादिव्यवहारोपन्यासेन वेदवत्प्रसिध्द्यभिमानो भवत्यतोऽन्धपरम्परानि-द्र्शनम् । वेदे हि प्रामाण्यस्यानादित्वमिहाप्रामाण्यस्य । कथम्---

> यो यो प्रहीता जात्यन्धः स स्वयं नोपलब्धवान् । स्वातन्त्रयेणागृहीते च प्रामाण्यं नावति अते ॥

ताहरां वाऽष्टकादिस्मरणम् । न च चोदना मृलभृतोपलभ्यते। न चाननुभृतसंबन्धाऽ-नुमातुं शक्यते । यदि च वेदादुपलभ्य स्मृतयः प्रवर्तिताः स्युस्ततोऽर्थस्मरणवदित उप-लम्यायं मन्त्रादिभिः प्रणीत इत्यपि पारम्पर्येण स्मर्थेत । स्यादेतद् । अर्थर्मरणेन कृता-र्थीनां निष्प्रयोजनं मुलस्मरणमनादराद्धष्टमिति । तद्युक्तम् । न हि यत्कृतं प्रामाण्यं तदैव विषमर्तुं युज्यते । अर्थस्मृतः स्वतः प्रामाण्याभावात् । सर्वे पुरुषास्तावदेतज्ञानन्ति यथा वेदम्लज्ञानाद्विना प्रामाण्यं न निश्चीयत इति ने कथामेव तत्रानाद्रं कुर्युः। अपि च-

ग्दर्शनमेतिदिति । अतो नाऽऽदर्तन्यमेवंजातीयकमनपेक्षं स्यादिति ॥१॥ अपि वा कर्तृसामान्यात्प्रमाणमनुमानं स्यात् ॥ २ ॥ सि॰ अपि वेति पक्षो न्यावर्यते । प्रमाणं स्मृतिः । विज्ञानं हि तिकिमित्यन्यथा भविष्यति पूर्वविज्ञानमस्य नास्ति, कारणाभावादिति चेत् ।

येन यत्नेन मन्वाचैरात्मवाक्यं प्रपाठितम् । कस्मात्तेनैव तन्म्छं चोद्ना न समर्पिता ॥

यदि हि तैरप्यर्थमात्रमेवान्येम्योऽधिगतं न वेदो दृष्ट इति ततस्तत्पूर्वकेप्वप्ययमेव पर्यनुयोग इति निर्मृत्वसंप्रदायत्वप्रसङ्गात्तिर्मृत्वत्वात्र मुच्यमे । यदि तु प्रलीनशाखाम् लता कल्प्येत ततः सर्वासां बुद्धादिस्सृतीनामिष तद्द्वारं प्रामाण्यं प्रसज्यते । यस्यैव च यद्मिप्रेतं स एव तत्प्रलीनशाखामन्तके निक्षिप्य प्रमाणीकुर्यात् । अथ विद्यमानशाखानगता एवतेऽर्थास्तथाऽषि मन्वाद्य इव सर्वे पुरुषान्तत एवोपलप्रस्यन्ते । युक्ततरा च स्वाध्ययमविषेः साक्षाद्धेदादेव प्रतीतिरिति स्मृतिप्रणयनविष्धं स्यात् । न च तद्धिज्ञान्यते । कीदृशाद्वावयादिदं मन्वादिभिः प्रतिषत्रं किं विधिपरादुतार्थवाद्रस्पादिति । पश्य—

महताऽपि प्रयत्नेन तमिस्रायां परामृशन् । कृष्णशुक्तविवेकं हि न कश्चिद्धिगच्छति ॥

न च मन्वादिवचनाद्वेदमृलत्वं निश्चिनुमः । ते हि निर्मृलमिप विप्रलम्भादिहेतोरुक्त्या लोकं वञ्चयितुमेवं वदेयुः । तस्मादप्रमाणम् ॥ १ ॥

सर्वथा तावन्मन्वादिप्रणीताः सिन्दिबन्धनाः स्मृतयः शेषाणि च विद्यास्थानानि स्वार्थे प्रतिपादयन्त्युपलम्यन्ते । मन्वादीनां चाप्रत्यक्षत्वात्तिह्यानमृलमदृष्टं कि चिद्वद्यं कल्पनीयम् । तत्र च—

भ्रान्तेरनुभवाद्वाऽपि पुंवाक्याद्विप्रलम्भनात् । दृष्टानुगुण्यसाध्यत्वाच्चोदनैव लघीयसी ॥

सर्वत्रैव चादृष्टकल्पनायां तादृशं कल्पयित्ययं यदृष्ट्षं न विरुणद्वि न वाऽदृष्टान्तर-मासञ्जयति । तत्र आन्तौ तावत्सम्यङ्निबद्धशास्त्रदर्शनविरोधापत्तिः सर्वलोकाम्युपगत-दृद्धप्रामाण्यबाधश्च । इदानीतनेश्च पुरुषेरिप आन्तिर्मन्वादीनामनुवार्तिता । तत्परिहारोप-न्यासश्च मन्वादीनामित्यनेकादृष्टकल्पना । अनुभवेऽिप स एव तावद्नुभवः कल्पयि-त्वयः । पुनश्चेदानीतनर्भवपुरुषजातिविपरीतसामर्थ्यकल्पना, मन्वादेस्तचैतत्सर्वज्ञवादे निराकृतम् । पुरुषवावयपराऽप्यन्धपरम्परया निराकृता । न हि निष्प्रतिष्ठप्रमाणात्म-लामो दृश्यते । तथा विप्रलम्भेऽिष तत्कल्पना ।विप्रलिप्सा प्रयोजनं लोकस्य च तत्र आ-नितम्तस्याश्चेयन्तं कालमनुवृत्तिरित्याद्याश्रयणीयम्। उत्पन्नस्य च दृदस्य प्रत्यगस्यप्रामाण्य

निराकरणाद्दृष्टविरोघः । तस्मात्सर्वेभ्यश्चोद्नाकरूपनैव ज्यायसी । तत्र हि तन्मात्रादृष्टा-म्युपगमः । रोषास्तु महाजनपारिप्रहाद्यः सर्वेऽनुविधीयन्ते । संभान्यते च मन्वादिनां चोदनापूर्वविज्ञानकारणत्वेन । तद्रथेमेवाऽऽह—तेनोपपन्नो वेदसंयोगस्त्रैवार्णकानाः मिति । यानि पुनरनुपपन्नवेदसंभावनानां म्लेच्छादीनामतीन्द्रियार्थस्मरणानि तेषां मूल-करुपनावेलायामेव चोदना संभावनापदं नाऽऽऋढेति मिथ्यात्वहेतुभूतचतुष्टयपारिशेष्याद्-प्रमाणत्वम् । मंभावितायां पुनश्चोदनायां कारणान्तरानिषेधे कृते निर्हेलत्वासंभवात्परि-शेषिसद्धं चोदनामूलत्वम् । यतु किमर्थं चोदना नोपलम्यन्त इति । तत्र के चिदाहुः । नित्यानुमेयास्ता न कदा चिदुचार्यन्ते । यथालिङ्गादिकान्पिताः । कथमनुचारितानां मुलत्वोपपत्तिरिति चेत् । नैष दोषः । पाठाविच्छेद्वत्पारम्पर्येण स्मरणात्तात्सद्धेः । यथैव हि प्रन्थ: संप्रदायादविच्छिन्नोऽन्तित्वं भजते तथैव प्रतिज्ञया नित्यानुमेयश्रुति-संप्रदायाविच्छेद्सिद्धिः। तत्त्वयुक्तम् । अन्धपरम्परान्यायादेव । या हि चोदना न कटा-चिदुचार्यते तस्याः सर्वपुरुषप्रत्यक्षादिप्रसराभावाद्दुर्छभतरमस्तित्वम् । तथा च स्मृते-रपि सैव वन्ध्यादौहित्रतुरुयता । लिङ्कादीनां तु नित्यत्वान्नित्यमनुचरितश्रुत्यनुमानका-रणत्वमविरुद्धम् । तेन वरं प्रलीनश्रुत्यनुमानमेव । न च प्रलयो न संभाव्यते । दृश्यते हि प्रमादालस्यादिभिः पुरुषक्षयाचाल्पविषयत्वम् । न चैवं सति यत्वि चित्प्रमाणमापः रस्यते । शिष्टत्रैवर्णिकदृढम्मरणान्यथानुपपत्तिलम्यत्वाच्छ्त्यनुमानम्य । यद्वा विद्यमान-शासागतश्रुतिमृलस्वमेवास्तु । कथमनुपलाञ्चिरिति चेदुच्यते-

> शाखानां विश्वकीर्णत्वात्पुरुषाणां प्रमादतः । नानाप्रकरणस्थत्वात्स्मृतेर्मूहं न दृश्यते ॥

यत्तु किमर्थ वेदवाक्यान्येव नोपसंगृहीतानीति । संप्रदायविनाशभीतेः । विशिष्टानुपूर्व्या व्यवस्थितो हि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः श्रूयते । स्मार्ताश्चाऽऽचाराः के चित्कचित्कस्यां चिच्छाखायाम् । तत्रापि तु केचित्पुरुषमेवाधिकृत्याऽऽम्नायन्ते । येन ऋतुप्रकरणाम्नाताः केनाचित्रित्तेनोत्कृष्यमाणाः पुरुषधर्मतां भजन्ते । यथा ' मलवद्वाससा सह न संवं देत्' ' तस्मान ब्राह्मणायावगुरेत् ' इत्येवमाद्यः । तत्र यदि तावत्तान्येव वाक्यान्युद्घृत्याध्यापयेयुस्ततः कमान्यत्वात्स्वाध्यायविधिविरोधः स्यात् । अनेन च निर्देशेन्नान्येऽप्यर्थवादोद्धारेण विधिमात्रमधीयीरन्द्यमीपिकमात्रं वा । तत्र वेद्पलयः प्रसज्येत । न चावश्यं मन्वाद्यः सर्वशाखाध्यायिनः ।

ते हि प्रयत्नेन शाखान्तराध्यायिम्यः श्रुत्वाऽर्थमात्रं म्ववाक्यैरविस्मरणार्थं निबन्नीयुः । न च वाक्यविशेषो ज्ञायते । यथैव हि स्मृतेर्दृढत्वाद्धान्तिमृहत्वं नास्त्येवमर्थवादमूहत्व-मपि । शक्नुवन्ति हि ते विध्यर्थवादौ विवेक्तुम् । तत्र स्मृतेर्विध्यात्मकत्वात्प्रकृतिता-

१ तै० सं० ( २-५-१ )। २ तै० सं ( २-६-१० )।

अस्या एव स्मृतेद्रेढिम्नः कारणमनुमास्यामहे । तत्तु नानुभवनम्, अनुंष-पत्त्या। न हि मनुष्या इहैव जन्मन्येवंजातीयकमध्यमनुभवितुं भवनुवन्ति। जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्थते । ग्रन्थस्त्वनुमीयेत, कर्तृसामान्यात्स्मृतिवे-दिकपदार्थयोः । तेनोपपन्नो वेदसंयोगस्नैवर्णिकानाम् ।

ननु नोपलभन्त एवंजातीयकं ग्रन्थम् । अनुपलभमाना अप्यनुमि-मीरन्, विस्मरणमप्युपपद्यत इति । तदुपपन्नत्वात्पूर्वविज्ञानस्य त्रैवर्णि-कानां स्मरतां विस्मरणस्य चोपपन्नत्व।द्ग्रन्थानुमानग्रुपपद्यत इति प्रमाणं स्मृतिः ।

अष्टकालिङ्गाश्च मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दन्तीत्येवमा-द्यः । तथा प्रत्युपस्थितिनयमानामाचाराणां दृष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यम् । गुरोरनुगमात्त्रीतो गुरुरध्यापयिष्याति ग्रन्थग्रन्थिभेदिनश्च न्यायान्परि-

दारम्यानुमानल्क्धास्पदेऽर्थवादपूर्वकत्वं निष्प्रमाणकम् । अपि च वेदोऽिक्लो धर्ममूलं समर्वोऽभिहितो वेद इति च रवयमेव स्मृतृंभिरात्मा बध्वा समर्पितस्त चैतिन्योगतस्तत्कालैः कर्तृभिर्वृद्धिकारित्वादुपल्क्ष्यमतः सिद्धं वेदद्वारं प्रामाण्यम् । यस्तु कर्तृसामान्यात्स्वतन्त्रमेव प्रामाण्यं वेदमूलत्वं वाऽनुमानेन साध्यति तस्यार्थकामानुसारिभिर्द्धार्थराचारिरनेकानतः । श्रूयमाणश्रुत्यधीनप्रामाण्यापत्तेश्च विरुद्धता तस्माद्र्थापत्तिरेवात्राव्यभिचारान् दुपचारात्पश्चान्मानाद्वुमानत्वेनोक्ता । अस्या एव स्मृतेर्द्रिहम्न इति । दृद्धत्वात्कार्रणानुमानमथ वः दृद्धत्वस्य । न हि मृतुष्या इद्देवति । निःशेषसंस्कारच्छिदा मरणेन् नान्तरित्वात्कर्मफल्रसंबन्धानुसंधानासंभवेनोच्यते । स्मृतिवैदिकपदार्थयोः कर्तृसान्धान्यादुपपन्नो वेदसंयोगस्त्रवार्णकानामिति । चोदनामूल्रसंभावनापदलामार्थम् । विस्मरणमप्युपपद्यत् इति । दृश्यते ह्यद्यत्वेऽप्यर्थस्मरणं प्रन्थनाश्च । यदा तु शाखान्तरेषु विद्यन्त एव ताः श्रुत्यस्तद्याद्यि कस्यां शाखायां काः पठचन्तइत्यस्यांशस्य विस्मरणम् । वैदिकत्वमात्रं तु प्रामाण्यसिद्धये परिपालयन्ति । तद्विशेषज्ञानं पुनरनौ-पिकत्वाद्वाद्तित्वयमेव । तथा प्रन्युपस्थितियमानामिति । आगतमागतं निमित्तं प्रति ये नियम्यन्ते वृद्धवयःप्रत्युत्थानाद्यस्तेषाम् । दृष्टार्थस्वादेव प्रामाण्यमिति । एतद्युक्तम् । कृतः—

धर्म प्रति यतोऽत्रेदं प्रामाण्यं प्रस्तुतं स्पृतेः । तस्मात्कृष्यादिवत्तेषामुपन्यासो न युज्यते ॥

न हि यावार्तिक चिदाचरणं तस्य सर्वस्य मुलमिह प्रमाणी क्रियते । धर्मजिज्ञासा-धिकारात् । यदि च गुर्वेनुगमादीनां केवलं दृष्टार्थत्वमेव स्यात्ततः कृप्यादिवद्धर्मे प्रत्य- तुष्टो वक्ष्यतीति । तथा च दर्शयाति, तस्माच्छ्रेयांसं पूर्व यन्तं पापीया-न्पश्चादन्वेतीति । प्रपास्तडागानि च परोपकाराय, न धर्मायेत्येवावग-स्यते । तथा च दर्शनम् । धन्विभव प्रपा असीति । तथा, स्थलयोदकं परिगृह्णन्तीति च । गोत्रचिह्नं शिखाकर्म, दर्शनं च यत्र वाणाः संप-तन्ति कुमारा विशिखा इवेति । तेन ये दृष्टार्थास्ते तत एव प्रमाणम् ।

प्रामाण्यमेवेति नोपन्यसितव्याः । स्यादेतद्प्रमाणत्वेनैपामुपन्यास इति । न । तथा सति " हेतुद्दीनाच " इत्यत्रोदाहर्तव्या भवेयुः। तस्माच्छ्रेयांसमिति च दर्शनं निष्फ-लम् । न च नियोगतः शास्त्राद्देने प्राप्तिः । शक्यते ह्यपायान्तरेणापि सामदानादिना गुरुरध्यापनादीनि कारयितुम् । तत्राग्ति ।नियमविधेरवकाशः । सर्वत्र च यथा कथं विह्योकपङ्क्तिसहायोपादानात्मरक्षणधीत्युत्पादादिका दृष्टार्थता भाष्यकारोक्ता शक्या वक्तुम् । न चावघातादीनां वृष्टिकामयागादीनां च दृष्टार्थानामवैदिकत्वम् । तस्मात्स-त्यपि दृष्टार्थत्वे संभाव्यते वेदम्लत्वं नियमादृष्टासिद्धरनन्यप्रमाणकत्वात् । अतश्च गुर्व-नुगमनादेनैमित्तिकत्वादिकियायां प्रत्यवायः करणे च न भवति । दृष्टं च प्रीतो गुरुर-ध्यापियप्यतित्येवमादि निष्पद्यते । नियमाचाविद्यसमाप्त्यर्थाप्वेसिद्धिः । एवं च " आचारादूह्यमाणेषु तथा रैयादित्यत्र सञ्चदसञ्चद्वाऽनुष्टानामिति विचारो युक्तः । इत-रथा तु दृष्टार्थत्ववशीनेवोदकपानादिवद्वधारणं स्यात् । यत् भाष्यकारेण दृष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्तं तत्पूर्वपक्षवाद्यतिशयार्थम् । एतदुक्तं भवति । यास्तावददृष्टार्थाः स्पृत-यस्ताः कथं चिद्रमाणी कुर्योद्भवान् , इमाः पुनर्गुर्वनुगमनादिविषयाः कथमिवाप्रमाणं मिषण्यन्तीति । सभाप्रपादीनां यद्यपि विशेषश्चतिनैव करूप्यते तथाऽपि परोपकार-अस्यैव समस्तानामुपादानात्प्रामाण्यम् । तम्माच्छ्यांसमित्यक्वे गर्दभेनानुगन्तव्ये मिद्ध-**षड्छेयसाम्नैरनुगमनं दर्शयति । यथा** धन्वानि निरुद्के कृताः प्रपाः परेषामुपकुर्वन्तयेवं त्विमिति देवतास्तुतिपरे वाक्ये सिद्धवत्प्रपासद्भाव । स्तम्याश्च पाराध्ये दृश्यते । गोत्रचिहं शिखाकर्म तत्राप्याचारनियमस्यादृष्टार्थत्वालैव तावन्मात्रमेव प्रयोजनम् । शक्यं ह्यपाः यान्तरेणापि गोत्रं स्मर्तु तेनान्य एवाभिप्रायः । कर्माङ्गभतं तावच्चुरवत्तपञ्चावत्तादि-विभागसिद्धचर्थमवस्यं स्मर्तव्यं गोत्रम् । अतश्च तिचह्नार्थमपि ताविच्छलाकलपम्मृतेः प्रामाण्यमम्तु । तन्त्रियमादृष्टस्य त्वेकान्तेनैवानन्यगतित्वातपुरुषार्थता सेत्स्यतीति । तेन सर्वस्मृतीनां प्रयोजनवती प्रामाण्यामिद्धिः । तत्र यावद्धर्ममोक्षसंबन्धि तद्वेदप्रभवम् । यस्वर्थसुखविषयं तस्त्रोकन्यवहारपूर्वकामिति विवेक्तन्यम् । एपैवेतिहासपुराणयोरप्युपदेः शवाक्यानां गतिः । उपाक्यानानि त्वर्थवादेषु व्याक्यातानि । यत्तु पृथिवीविभाग-कषनं तद्धमीधर्मसाधनफलोपभोगप्रदेशविवेकाय किंचिद्दर्शनपूर्वकं किंचिद्वेदम्लम् ।

वंशानुक्रमणमापि बाह्मणक्षित्रयजातिगोत्रज्ञानार्थे दर्शनस्मरणमूलम् । देशकालपरिमा-णमपि छोकज्योतिःशास्त्रव्यवहारसिद्धचर्थ दर्शनगणितसंप्रदायानुमानपूर्वकम् । भा-विकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगस्वभावधर्माधर्मानुष्ठानफलविपाकवीचिज्यज्ञानद्वारेण बेद-मुलम् । अङ्गविद्यानामपि कत्वर्थपुरुपार्थप्रतिपादनं लोकवेदपूर्वकत्वेन विवेक्तव्यम् । तत्र शिक्षायां तावद्यद्वर्णकरणस्वरकालादिपाविभागकथनं तत्प्रत्यक्षपूर्वकम् । यतु तथाविज्ञानाः प्रयोगे फलविशोषम्मरणम्। मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वेति च प्रत्यवायस्मृतिस्तद्वेदमूल-म्। एवं करुपस्त्रेष्वर्थवादादिमिश्रशाखान्तरविप्रकीर्णन्यायरुम्यविष्युपसंहारफरमधीनिरूपणं तत्तत्प्रमाणमङ्गीकृतम् । छोकव्यवहारपूर्वकाश्च केचिटत्विगादिव्यवहाराः मुखार्थहेतुत्वेनाऽऽ-श्रिताः । व्याकरणेऽपि शब्दापशब्दाविभागज्ञानं साक्षाद्वृक्षादिविभागवत्प्रत्यक्षानिमित्तम् । साधुशब्दप्रयोगात्फलसिद्धिरपशब्देन तु फलवैगुण्यं भवतीति वैदिकम् । छन्देविचि-त्यामपि गायत्र्यादिविवेको छोकवेद्योः पूर्ववदेव प्रत्यक्षः । तज्ज्ञानपूर्वकप्रयोगातु फलामिति श्रीतम् । तथा चानिष्टं श्रयते । यो ह वाऽविदितार्षेयच्छन्दंदिवतबाह्मणेन मन्त्रेण यजति याजयति वेत्यादि । ज्योतिःशास्त्रेऽपि युगपरिवर्तपरिमाणद्वारेण चन्द्रादित्यादिगतिविभा-गेन तिथिनक्षत्रज्ञानमविच्छित्रसंप्रदायगणितानुमानगृहं <mark>प्रहसौस्थ्यदौस्थ्यानिमित्तपूर्वकृतक्</mark>यु-भाशुभकर्मफलविपाकस्चनं तद्गतशान्त्यादिविधानद्वारेण वेदम्लम् । एतेन सामुद्रवास्तु विद्यादि व्याख्यातम् । ईटशा वा विधयः सर्वत्रानुमातव्याः । ईटशे गृहशरिगादिसंनि-वेशे सत्येतदेतच प्रतिपत्तन्यामिति । मीमांसा तु लोकादेव प्रत्याक्षा<mark>नुमानादिभिरविच्छि</mark>-न्नमंप्रदायपण्डितव्यवहारैः प्रवृत्ता । न हि कश्चिद्पि प्रथममेतावन्तं युक्तिकस्रापम्पसं-हर्ते क्षमः । एतेन न्यायविस्तरं व्याचक्षीत ॥

विषयो वेदवाक्यानां पदार्थेः प्रतिपाद्यते ।
ते च जात्यादिभेदेन संकीर्णी लोकवर्त्माने ॥
स्वलक्षणविविक्तेस्तेः प्रत्यक्षादिभिरक्षमा ।
परीक्षकार्षितैः शक्याः प्रविवेक्तुं न तु स्वतः ॥
वेदोऽपि विप्रकीर्णात्मा प्रत्यक्षाद्यवधारितः ।
स्वार्थं साध्यतीत्येवं ज्ञेचास्ते न्यायविस्तरात् ॥
तथा च मानवेऽप्यभिहितम—
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं च विविधागमम् ।
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिममीरमता ॥
तथा—यस्तर्केणानुसंघत्ते स धर्भ वेद नेतरः ॥

इत्यादिभिस्तर्कविशुद्धिराश्चिता। प्रायेण च मनुष्याणामधर्मभृयिष्ठस्वात्तरुज्ञानप्रतिबद्धाः प्रतिभारनेषु तेषु कुमार्गेषु प्रवर्तन्ते । तत्र स्रोकार्थवादोपनिषस्प्रमृतिस्तर्कशास्त्रः सर्वित्रिप्र- ये त्वदृष्टार्थास्तेषु वैदिकश्चब्दानुमानमिति ॥ २ ॥

[२] विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम् ॥ ३ ॥ सि० अथ यत्र श्रुतिविरोधस्तत्र कथम् । यथौदुम्बर्याः सर्ववेष्टनम् । 'औदुम्बरीं स्पृष्टोद्गायेत्' इति श्रुत्या विरुद्धम् । अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि

तिपत्तिमुखप्रदर्शनम् । तदुपपत्तयम्तद्वलाबलपूर्वकं च निश्चयद्वारं कथ्यते । अन्यथा पुनः —

प्रतिभान्त्यः स्वयं पुंसामपूर्वो ह्युपपत्तयः । भ्रान्ति बहुमताः सत्यः कुर्युरज्ञानबोधनात् ॥

सर्वामु तु प्रदर्शितामु स्वातन्त्र्येण विशोधयन्तः काश्चिदुत्सृज्यान्याः प्रमाणी करिप्यन्ति । यद्पि च नित्यानित्यपृथक्त्वैकत्वसामान्यविशेषव्यतिरेकाद्येकान्तप्रतिपादनं
तदि पक्षपातादतेऽन्यतरांशिनिरूपणाशक्तेः । अवश्यं च सर्वात्मक्वस्तुयुगपद्धहणासस्मवाक्तद्वागोपानिपातिपदाविषयविवेकार्थमेकैकनिरूपणमादरेण कर्तव्यम् । अन्यथा येऽनबाससामान्यविशेषाद्युपपत्यः पुरुषान्ते पद्प्रतिपाद्यं निष्कृष्टं वस्तुभागं कोकमात्रालोचनेन
नैवाध्यवस्येषुः। मन्त्रार्थवाद्येपात्ताश्च स्तुतिनिन्दास्तक्तित्यानित्यैकपृथक्तवैकान्तमाश्चित्य
तत्र तत्र विधिप्रतिषेधाङ्कत्वेन प्रवर्तमानाः पक्षपातप्रतिपादितवन्तुधर्मवैविच्यादते निरालस्वाः स्युः । यश्चिताः प्रधानपुरुषेश्वर्षरपरमाणुकारणादिप्रिकियाः सृष्टिप्रलयादिरूपेण
प्रतीतास्ताः सर्वा मन्त्रार्थवाद्ज्ञानादेव दश्यमानसृक्ष्मिन्यृलद्वयप्रकृतिविकारभावदर्शनन
च द्वपुरुषकारप्रभावप्रविभागदर्शनार्थम् । सर्वत्र हि तद्वलेन प्रवर्तते तदुपरमे चोपरमतीति
विज्ञानमात्रक्षणभङ्कनैरात्म्यादिवादानामप्युपानिषदर्थवाद्प्रभवतं विषयेप्वात्यन्तिकं रागं
निर्वतियतुमित्युपपन्नं सर्वेषां प्रामाण्यम् । सर्वत्र च यत्र कालान्तरफलत्वादिदानीमनुभवासंभवस्तत्र श्रुतिम्लता । सांदृष्टिकफले तु वृश्चिकविद्याद्ये पुरुषान्तरे व्यवहारदर्शनादेव प्रामाण्यमिति विवेकासिद्धः ॥ २ ॥

( इति स्मृत्याचारप्रामाण्याधिकरणम् ॥ १ ॥ )

स्मृतिप्रामाण्यमुत्सृष्टं प्रसक्तं सर्वगोचरम् । सति वेद्विरुद्धत्वे तदिदानीमपोद्यते ॥ विरोधे त्वनपेक्षं स्याद्सति ह्यनुमीयते॥ विरोधे वेद्वाक्येन तेन चार्थेऽनिष्ठिते ॥

्यावती स्पृतिः प्रत्यक्षवेद्वाक्यविरुद्धाः ताः सर्वामुदाहृत्य संप्रधार्यते । किं पुनस्ताः हृदयपि धर्मप्रमाणत्वेनावधार्यते । किं वाः पर्युदम्यतः इति । कुतः संदाय इति चेदुच्यते ।

वेदब्रह्मचर्यचरणं 'जातपुत्रः कृष्णकेशोऽप्रीनादधीत ' इत्यनेन विक् द्धम् । क्रीतराजको भोज्यात्र इति 'तस्मादग्रीपोमीये संस्थिते यज-मानस्य ग्रहेऽशितव्यम् ' इत्यनेन विरुद्धम् । तत्रमाणम्, कर्तृसामा-न्यादित्येवं पाप्ते ब्रुमः ।

> विरोधपरिहाराद्वा सित वा तुल्यमूळतः । अबाघो वा भवेदस्या बाघो वा तद्विपर्ययात्॥

एकविषये विरुद्धार्थोपसंहारिणी विज्ञाने विरुध्येते बलवदबलवस्वनिर्णयास बाध्यबाधकभावं प्रतिपद्येते । तद्यदि राङ्कितविरोधयोरिप श्रुतिम्मृत्योः केनचित्प्रकारेण भिन्नविषयत्वेन व्यवस्था सिध्येत् । विधेयप्रतिषेध्ययोर्वा विरोधाभावादेकासिन्निप विषये समुस्यासंभवादेकप्रयोगगतत्वासंभवाद्वोभयोः प्रामाण्याङ्गीकरणेन प्रयोगान्तरे चोभयानुप्रहः
स्यादित्येवं विकल्पाश्रयणेऽप्यत्यन्तविरोधाभावात्प्रत्यक्षानुमितश्रुतिज्ञानितज्ञानयोश्च वैदिकत्वाविरोषे तुल्यबलत्वकल्पनादुभयप्रामाण्यमुपपत्स्यते । ततो यथोपन्यस्तिवषयेऽपि
समृतिप्रामाण्यमपेक्षितव्यम् । अथ तु प्रयत्नेनान्विष्यमाणेऽपि न विषयान्तरकृता
व्यवस्था नापि प्रमेयाविरोधात्समुच्चयो नापि विकल्पेनोभयानुग्रहः किं तर्ह्युभयपीडनादत्यन्तिरोध एव । प्रत्यक्षानुमेयश्रुत्योश्च लोकिकप्रत्यक्षानुमानवन्महान्बलविरोषस्तदा गत्यन्तराभावादुभयानुग्रहासंभवे श्रुतिबलीयम्त्वेन स्मृतिप्राभाण्यमुपेक्षणीयं भविप्यतीति ।

किं तावत्प्राप्नुयादत्र विरोधेऽपि प्रमाणता । अप्रामाण्यप्रसङ्गे हि मर्यादातिक्रमो भवेत् ॥

अनाशक्किनविप्रलम्भन्नान्त्यादिम्ला ह्यव्याहतवेदम् लत्वावधारणाः स्पृतयो निर्व्यान-प्रामाण्याः शत्रयन्ते धर्मव्यवहाराङ्कत्वेन स्थापयितुम् । यदा तु वेदविरुद्धत्वहेतुदर्शन-परस्परविगानादिना केनिचिद्पि च्छलेनाऽऽसामप्रामाण्यं करूप्यते तदा बहुशाखा-विलप्रकरणादिभेद्मिन्ने वेदेषु श्रुतिलिङ्काद्यात्मकोपदेशनामादिद्वारातिदेशात्मकाविच-न्नप्रमाणभागेषु को जानाति का स्मृतिः कीदशेन वेदभागेन विरुध्यमाना कदाऽनुमास्यत इति । अत्रश्चेवं जाताशङ्केनैव कचिद्पि विश्वस्येत । अविश्वासाच्चात्यन्तमेव प्रामाण्यं प्रतिहन्येत । तथा हि—

कटाचिच्छूतिमूलस्वमुक्त्वा भ्रान्त्यादिमूलता । स्मृतिभिः प्रतिपन्ना चेत्कस्तामिन्द्रोऽपि वारयेत् ॥

बहुशास्त्रास्त्र खिलाः प्रकरणादयश्च ये तेषां ये भेदास्तीभिन्नेषु वेदेषु । श्रुतिसिङ्गाद्यात्मको-पैदेशी यश्च नीमादिद्वारोऽतिदेशस्तदात्मका ये विवित्रप्रमाणभागम्सोष्विति विमहः।

एकमूल्रव्यवस्थायां मूलान्तरनिराक्रिया । अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थे शक्या न तदुपेक्षणे ॥

किं च-

परस्परविरुद्धत्वं श्रुतीनां न भवेद्यदि । स्मृतेः श्रुतिविरुद्धायास्ततो मृलान्तरं भवेत् ॥

यदा तृदितानुदिताग्निहोत्रहोमाविधिवदातरात्रगतषोडिशिष्ठहणवच्च सहस्रशः श्रुत-योऽप्यसंमवद्युगपदनुष्ठानार्थतया परस्परिवरुद्धा दृश्यन्ते तदा यदि नाम कासां वित्तस्यतीनां स्ववेदशाखागतवचनविपरीतार्थशाखान्तरवचनमूलानामधीतवाक्यविरोधो दृश्यतेऽतस्तावतेव सर्वशाखाप्रत्ययकर्मन्यवहारिणां स्वयमश्रुतानधीतत्वमात्रेण दृदस्मरणो-पस्थापितपुरुषान्तरस्य श्रुतिनिराकरणं न शोभते न चैकं x प्रतिशिष्यत इति हि सर्व-श्रुतीनां सर्वपुरुषान्त्रति प्रामाण्यादध्ययनवच्च स्पृतेरि श्रुतिशारणसामर्थ्यात्।

तस्माद्यथा विरोधेऽपि पठचमानप्रमाणता । पठितम्मर्यमाणानां तथेवेत्यवधार्यताम् ॥

किंच।

अविरोधे श्रुतिमृंहं न मृहान्तरसंभवः ।
विरोधे त्वन्यमृहत्विमिति स्याद्धेवैश्वसम् ॥
मृहान्तरं निरस्तं च सामान्येनैव यत्पुरा ।
तदनुप्राण्यते पश्चाद्विरोधे नत्यतिक्रिया ॥
तेनाऽऽसां श्रुतिमृहत्वं सर्वदेव व्यवस्थितम् ।
मृह्णान्तरप्रवेशे वा किं तत्प्रामाण्यतृष्णया ॥
किं च आन्त्यादिमृह्णानां संभवासंभवाश्रयः ।
स्मृतीः प्रतिविरुद्धोऽयं बाधपक्षो न युज्यते ॥
तेनाऽऽसां यदि वा नैव कचिद्दित प्रमाणता ।
सर्वश्राव्याहता वा स्याच त्वर्धकैरतीयता ॥
विरुद्धत्वं च जानित स्मर्तारस्ताः स्मरन्ति यत् ।
वेदमुङ्बहं त्यवस्वा किमन्यस्त्र कारणम् ॥

<sup>×</sup> जै॰ सु॰ ( १-४-२ )।

१ एकस्यां धर्मसंहितायामधिस्यार्धान्तरेण वैदासं—विरोध इत्यर्थः । २ उचितां कियामित-कम्य-किया अतिकियेत्यर्थः ।

३ केनिक्रियाद्यपतेन सर्वजरत्या योषितोऽनुपभोग्यत्वेन सर्वतरण्याश्च हृद्धे अन्विप्रसङ्गादर्भज-ररेयाऽऽनयने दूर्तः प्रेषित इति लोकप्रवादोऽत्रार्धजस्तीयक्तब्देनोपमानस्वेनोक्त इति रे

गृह्यमाणनिमित्तत्वाद्यद्युच्येताप्रमाणता । उत्प्रेक्षणीयहेतुत्वात्सा सर्वत्र प्रसज्यते ॥ रागद्वेषमदोन्मादप्रमादालस्यलुब्धताः । क वा नोत्प्रेक्षितुं शक्याः स्मृत्यप्रामाण्यहेतवः ॥ अदुष्टेन हि चित्तेन सुलमा साधुमूलता । दुष्टमुलस्वलाभस्तु भवत्याशयदोषतः ॥ का वा धर्मिकिया यस्यां दृष्टो हेतुर्न युज्यते । कथंचिद्वा विरुद्धत्वं प्रत्यक्षश्चातिभिः सह ॥ लीकायतिकमूर्खाणां नैवान्यत्कर्म विद्यते । यावत्किचिद्देष्टार्थं तद्दृष्टार्थं हि कुर्वते ॥ वैदिकान्यपि कर्माणि दृष्टार्थान्येव ते विदुः। अल्पेनापि निमित्तेन विरोधं योजयन्ति च ॥ तेम्यश्चेत्प्रसरो नाम दत्तो मीमांसकैः क्वित् । न च कंचन मुख्रेयुर्धर्ममार्ग हि ते तदा ॥ प्रमरं न लभनते हि यावत्कचन मर्कटाः । नाभिद्रवन्ति ते तावात्पिशाचा वा स्वगोचरे ॥ कचिद्दत्तेऽवकारो हि स्वोत्पेक्षालब्धधामाभिः। जीवितं लमते कस्तैस्तन्मार्गपतितः स्वयम् ॥ तस्माछोकायतस्थानां धर्मनाशनशालिनाम् । एवं मीमांसकैः कार्यं न मनोरथपुरणम् ॥ यश्चाऽऽदी श्रद्धया सिद्धं पुनर्न्यायेन साधितम् । आज्ञासिद्धप्रमाणत्वं पुराणादिचतुष्टयम् ॥ तत्त्रथैवानुमन्तव्यं कर्तव्यं नान्तरा श्रुथम् । सर्वे श्वथयतः सीदेद्दुर्नद्धशकटादिवत् ॥ पक्षो योऽङ्गीकृतो येन तमत्रस्यन्स निर्वहेतु । हारयेदन्तरा त्रस्यन्भीतोपद्रवकारिभिः॥ वेदश्च यदि दृष्टार्थ श्रयमाणविरोधि वा ! न विद्ध्यात्ततस्ताद्दक्स्मृतिस्तन्मृहतां त्यजेत् ॥ यदा तु हन्तिपिष्यादिकर्म दृष्टं सहस्रशः। दृष्टार्थ विहितं वेदे तदा किं हेतुदर्शनैः ॥

ऋत्विगम्यो दक्षिणादानं तानुनप्त्रीदिकर्म च । यद्दत्विग्यजमानानां दृष्टार्थं सर्वमिष्यते ॥ तद्यद्यवैदिकं ताद्वक्यात्ततोऽन्यद्वैदिकम् । यदा चैवंविधान्येव वेदे कर्माणि सन्ति नः ॥ तदा किं नाम दृष्टार्थं बुद्धचा सिध्येद्वैदिकम् । तेनाऽऽदावेव या क्लमा स्मातीनां वेदमूलता ॥ निर्वोदन्येह सैकान्तात्किमिदं खिद्यतेऽधुना ॥ तस्माद्वेद्विरुद्धानां दृष्टार्थानां च हेतुभिः। स्मृतीनां न प्रमाणत्वं विहन्तव्यं मनागपि ॥ अविशिष्टं प्रमाणत्वं सर्वासां प्राप्तमीदशम् । विरोधेऽप्यधुना युक्तमेवं प्राप्तेऽभिधीयते ॥ विरोधे त्वनपेक्षं स्यात्प्रामाण्यं स्मृतिबन्धनम्। अविरोधे हि वेदेन तन्मलमनुमीयते ॥ या तु वेद्विरुद्धेह म्मृतिः काचन दृश्यते । सा तु स्याद्धानितम्हैव न स्पष्टश्रुतिम्हिका ॥ स्वातन्त्रयेण प्रमाणत्वं स्मृतेस्तावन्न संमतम् । वेदमूलानुमानं च प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ वेदवाक्यानुमानं हि तावदेव प्रवर्तते। तद्रथेविषयं यावत्प्रत्यक्षं नोपलम्यते ॥ प्रत्यक्षे श्रूयमाणे तु न विद्येतानुमानिकम्। न हि हस्तिनि दृष्टेऽपि तत्पदेनानुमेष्यते ॥ स्मृतीनां श्रुतिलिङ्गत्वमस्ति हम्तिपदादिवत् । तत्प्रत्यक्षविरुद्धत्वे तद्वदेव निवार्यते ॥ तावदेव स्फुरन्त्यर्थाः पुरस्तादानुमानिकाः । यावतप्रत्यक्षशास्त्रेण मूलमेधां न कृत्यते ॥ कृत्तमूलाः स्फुरन्त्योऽपि स्मृतयो न चिरायुषः। निराधारत्वदोषेण शास्ता इव वनस्पते: ॥ न हि साक्षात्प्रमाणत्वं स्मृतीनामुपपद्यते । नान्यमूछं यतस्तत्स्यात्ततु मृहं न विद्यते ॥

१ ऋत्विजां यजमानस्य च परस्परमन्यभिचारार्थं कर्मारम्भे शपथकर्म तानूनःश्रं नाम ।

अश्वनयस्वाद्व्यामोह इत्यवगम्यते । कथमश्वन्यता । स्पर्शविधानाध-सर्वा श्वन्या वेष्टयितुमुद्रायता स्पष्टुं च । तामुद्रायता स्मश्वन्यामनैन-च्छन्तः केनेमं संप्रत्ययं वाधमहि । सर्ववेष्टनस्मरणेनेति श्रमः ।

> प्रत्यक्षप्रतिबद्धा हि श्रुतिनीस्त्यानुमानिकी । नैराकाङ्क्ष्यात्प्रमातृणामनुमानं न लभ्यते ॥ प्रमेयं यत्परिच्छेद्यं भवेत्केनचिदात्मना । तस्य स्यात्तत्परिच्छेदात्सावकाश्रश्माणता ॥ ताद्रप्येण परिच्छिन्ने तद्विपर्ययतोऽपि वा । भ्यस्तास्मन्प्रमेये हि न प्रमाणं प्रवर्तते ॥ भिन्नकक्षागते ये च प्रमाणे तत्र धावतः। तयोः शिक्षेण निर्णिते मन्थरं न प्रवर्तते ॥ तद्धि दूरमपि प्राप्तमेकमप्यगतं पदम् । इतरेण गतेनाऽऽदावेकान्तेनैव जीयते ॥ यत्र शीघ्रतरं नास्ति तस्यार्थस्यापहारकम् । चिरेणापि ब्रजेत्तत्र दुर्बटं न निवार्यते ॥ न हि येन प्रमाणत्वं लब्धपूर्वे कदाचन । तेन तत्सर्वदा लम्यमित्याज्ञापयतीश्वरः॥ सर्वमृत्पद्यमानं हि यद्यन्येन विरोधिना । न रुध्यते ततस्तस्य सिद्धिः कालेन लम्यते ॥ यस्य तृत्पद्यमानस्य मूलमेव निकृत्यते । मुखं वा रुध्यते तस्य नाऽऽत्मलामः कदाचन ॥ न च यद्धलबद्धद्धमात्मानं नैव विन्दति । अविरोधेऽपि तेनाऽऽत्मा न लब्धन्यः कथंचन ॥ न चापि बाधकामावाल्य आत्मेति संर्वदा । लब्धन्यः स विरोधेऽपि पूर्वसामान्यदर्शनात् ॥ उत्सर्गश्चापवादश्च सर्वत्रेवोपलम्यते । तत्र नोत्सर्गमात्रेण सर्वमेवावरुध्यते ॥ अपवादेन वा यस्मादुत्सर्गो बाधितः कचित् । तस्मात्सर्वत्र बाध्योऽसावित्येतद्पि नेष्यते ॥ विषयाविषयी ज्ञात्वा तेनोत्सर्गापवादयोः । बाधाबाधी विवेक्तव्यी न तु सामान्यदर्शनात् ॥

ान्तु निर्मूछत्वाद्वयामोहस्तत्स्मरणिमिति वैदिकं वचनं मूळं भविष्य-तीति। भवेदैदिकं वचनं मूळं यदि स्पर्धनं व्यामोहः। अव्यामोहे त्वश-क्यत्वादशुपप्रमम्। यथाऽनुभवनमनुपपन्निमिति न कल्प्यते तथा वैदिक-मिष वचनम्। कथं तिई सर्ववेष्टनस्मरणम्। व्यामोहः। कथं व्यामोह-कल्पना। श्रीतिविज्ञानिवरोधात्।

> यो हि सामान्यदृष्टेन व्यवहारं निनीपति । तष्णाच्छेदो भवेत्तस्य मृगतृष्णाजलैरपि॥ बाधितां मृगतृष्णां वा स्ट्रा हृदगतोऽप्यसौ । विप्रलम्भमयादेव न स्नानादि समाचरेत् ॥ तावदेव हि तोयादिज्ञानस्येष्टा प्रमाणता। न तोयं मृगतुष्णेयामिति यावन बुध्यते ॥ अनुमानं प्रमाणं च तावदर्थेषु जायते । रुध्यते विषयो यावन्नास्य प्रत्यक्षजन्मना ॥ एवं स्पृतिप्रमाणत्वे तावच्छ्त्यनुमानजम् । यावत्प्रत्यक्षया शुत्या विषयो नावरुध्यते ॥ अतः काचित्प्रमाणत्वं काचिद्प्यप्रमाणताम् । व्यवस्थापयता न्यायैर्न भवेदर्धवैशसम् ॥ प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे प्रत्यक्षमृगतुष्णयोः । यथा तथैव ते स्मृत्योरविरुद्धविरुद्धयो: ॥ तस्मादेवं न वक्तव्यं सर्वासां वा प्रमाणता । अथ वा सा न कस्याश्चिद्यदि कचिद्नाश्चिता ॥ तेन वेद्विरुद्धानां स्मृतीनामप्रमाणता । रुद्धश्रुत्यनुमानत्वादन्यमृला हि ता यतः ॥ विकल्पः किं पुनस्तासां नेप्यते श्रुतिभिः सह ।

#### उच्यते ॥

विकल्पस्याष्टदोपत्वान तावत्स्वभ्युपेयता । पाक्षिके चाप्रमाणत्वे स्मृतयः सुनिराकराः ॥

तुस्यनस्रविकस्पो हि ताबदष्टदोषत्वाद्गतिकगतिन्यायेन कचिदेवाऽऽश्रीयते । किमुत

प्रमाणपदवीं यावन्नाऽऽरोहत्येव हि स्पृतिः। बाध्यते तावदत्यन्तं श्रुत्याऽन्यनिरपेक्षया ॥ स्मृतेधर्मप्रभाणत्वं न तावत्स्वत इष्यते । तुल्यकक्षतया येन विकल्पपदवीं वजेत् ॥ पराधींनप्रमाणत्वान प्रमाणपदे स्थिता । श्रत्या बाधितमात्राऽसौ पुनर्सोज्जीवितुं क्षमा ॥ तुरुयकक्षविकरुपोऽपि नाप्रामाण्येऽस्त्यकरिपते । प्रमाणस्याप्रमाणत्वकल्पना च द्विदोषभाक् ॥ प्रमाणत्वं प्रतीतं यदुज्ज्वलत्तद्पद्नुतम् । एकस्तावद्यं दोषः स्यात्प्रतीतिविपर्ययात् ॥ तथा तदप्रमाणत्वं यद्मावप्रमाणकम् । मावे मत्यथ भावेन विनैव परिकल्प्यते ॥ सोऽपि स्याद्परो दोषः प्रमाणार्थविपर्ययात् । अङ्गीकृत्यापि ती दोषी पूर्व केनापि हेतुना ॥ प्रयोगान्तरकाले तु पुनर्वेषद्वयं भवेत्। यद्भावप्रमाणत्वं पूर्वमेतस्य काल्पितम् ॥ संप्रत्यपहुनुवानस्य दोष एको हि जायते। प्रत्यक्षं दृढरूपं च यत्पुरस्तानिराकृतम् ॥ एष जायेत दोषोऽन्यस्तदुर्ज्ञावयतः पुनः । एवमेकत्र चत्वारो दोषा वाक्ये प्रदर्शिताः ॥ एत एव प्रसज्येरिद्धतीयेऽपि प्रकाल्पिते । एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यद्वीहियववाक्ययोः॥ विकल्प आश्रितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते । बीहिशास्त्रप्रवृत्ता हि यवशास्त्रण ऋष्यते ॥ श्रोता तत्र प्रवृत्तोऽपि वीहिशास्त्रेण कृष्यते । द्वाभ्यामधमुखीवच श्रुतिभ्यामभितः समम् ॥ श्रोतुराकृष्यमाणस्य बलाबलमपश्यतः । एकस्मिञ्जपसंहर्तुं बुद्धि युक्तचा न पश्यतः ॥ उभयोर्प्रमाणत्वं प्रतिघातात्त्रसज्यते । तत्र प्रामाण्ययोग्यस्य यद्प्रामाण्यकरूपनम् ॥ तदनस्यगतित्वेन तथाऽप्यभ्युपगम्यते । सित गत्यन्तरे त्वेतन्त्रेव कस्पनमहीते 🎁 💎 🖟 🥍 🎉 🥕

एकस्य वा प्रमाणस्वं परिहर्तुं न शक्यते । तदप्रामाण्यमात्रे तु न द्वयोरप्रमाणता ॥ सिद्धो लोकप्रवादोऽयमेकानेकविनाशिनाम् । सर्वनाशे समृत्यने हार्धे त्यजति पण्डितः ॥ स चायमुभयोर्नोश उभयार्थोपरिम्रहात् । मिश्रेर्वा यजमानस्य मिश्राणां विध्यद्र्शनात् ॥ नियमार्थे हुमे शास्त्र यवत्रीह्योर्विधातृणी । प्राप्ते चान्यनिवृत्त्यंशः फलमर्थात्प्रतीयते ॥ बीह्यो निरपेक्षा हि ज्ञायन्ते यागसाधनम् । यवाधीवमतस्तेषां मिश्रत्वं नावकरुपते ॥ नैव ब्रीहि।भिरिष्टं स्याद्यवैर्न च यथाश्रुतैः । मिश्रीरिज्येत चेत्तत्र भवेदुभयवाधनम् ॥ एवमप्रतिपत्त्येव तुरुयेषा मिश्रतामतिः। तेनोभयाप्रमाणत्वाद्यक्तैकैकाप्रमाणता ।। सेयमत्यन्तमन्याय्या द्वयोरप्यनवस्थितिः । अव्यवस्था न युक्ता हि व्यवस्था यत्र लम्यते ॥ सर्वत्रेव होकरूपत्वावधारणेन निरूपितरूपं व्यवहर्तुं शक्यम् ॥ तेन यस्य प्रमाणत्वं प्रमाणं सर्वदाऽस्त तत्। यस्यापि त्वप्रमाणत्वमप्रमाणं तद्द्यताम् ॥

तदेव तु कदाचित्प्रमाणं कदाचिद्प्रमाणमिति न कथं चिद्पि विश्रम्भः स्यात्त-देतद्रीहियवश्चरयोरत्यन्तापरिहार्यत्वाद्वश्यमापातिनम् ।

> न हि तत्रैकरूपत्वे चिहनं किंचिब्यवस्थितम् । येनैकत्र प्रमाणत्वं स्यादन्यश्राप्रमाणता ॥ श्रुतिम्मृत्योः पुनः स्पष्टं व्यवस्थाकारणद्वयम् । येन श्रुतेः प्रमाणत्वं स्यात्स्मृतेश्चाप्रमाणता ॥ स्वरूपेण तयोस्तावत्प्रमाणत्वाप्रमाणते । तते। इन्यापेक्षया स्यातामप्रामाण्यप्रमाणते ॥

यो यस्य स्वरूपाश्रयो धर्मः प्राप्तः स बलनता कारणान्तरेण विपर्ययं प्रतिपद्यते । म च श्रुतिजनितप्रत्ययस्य स्मृतिजनितो बाधकत्वं प्रतिपद्यते.।

स्मार्तस्य बाधकः श्रौतो बद्धवत्त्वात्प्रतीयते । प्रत्यक्षे चानुमाने च प्रागेतद्भचवधारितम् ॥ श्रुतिलिङ्गे यथा चेष्टे व्यवस्थितवलाबले। संनिकृष्टविकृष्टार्थे तथैवेह श्रुतिम्मृती ॥ स्मृत्या प्रतीयते यावच्छृत्या तावत्प्रमीयते । विरुद्धधर्मतामेको न च धर्मः प्रतीच्छति ॥ न च शीघ्रहृतेऽथेंऽस्ति चिरादागच्छतो गतिः। अश्वैरपहृतं को हि गर्देभैः प्राप्तुमर्हति॥ स्मृत्या चार्थे परामृश्य यावत्तद्विषयां श्रुतिम् । अनुमातुं प्रवर्तेत तावत्सोऽर्थोऽन्यतो गतः ॥ किं कर्तव्यमितीदं च कर्ता यावद्रेपक्षते। प्रमाणं ऋमते तावत्प्रामिते तन्न जायते ।। युगपत्प्रमिमीयातां यदि चार्थे श्रुतिस्मृती । अगृहीतविशेषत्वात्स्यातां तुल्यबले ततः ॥ यद्वा यावच्छ्तेरर्थः साक्षादेव प्रतीयते । तस्मिन्नेव क्षणे मुछं कल्पयेत्स्वं स्पृतिः श्रुतिम्॥ ततोऽर्थविप्रकर्षेऽपि प्रमाणत्वेन तुल्यता । भवेदेव श्रुतिस्मृत्योरर्थः श्रुतिपरिग्रहाँत् ॥ यतः म्मृत्या गृहीतेऽपि चिरेण श्रुतिकरूपना। जायते क्लप्तया तस्मात्सा बाध्येताप्राविष्ठिता । स्मृतिम्लानपेक्षा हि म्मृतित्वादेव हीयते। तद्रंक्षा ६न: श्रुत्या बाध्यते मूलवर्जिता ॥ एप क्षात्रद्वित्ररूपपद्मनारूढाया एव म्मृतेरेको बाधप्रकारः। द्वितीयेन प्रकारेण विकल्पपदवीं गता । आपद्या पाक्षिकं बाधमत्यन्तं बाध्यते स्मृतिः ॥

तद्दरीयति । विकल्पं तु वदनपक्षे तावच्छूतिप्रामाण्यमभ्युपैतीति । तदा च म्मृत्यप्रा-माण्यमवद्दंभावि तस्याश्चाप्रामाण्यकल्पनायां न श्चतेरिव तद्ध्यारोपः ।

कि तु तस्याः प्रभाणत्वं श्रुतिमृलत्वकारितम् । यतग्तम्माद्तनमूला तदानीं साऽवधार्यते ॥ श्रुतिभूलत्विष्केदोत्तरकालं च प्राङ्निगकृतमूलान्तरोप**प्रवादविगानस्मृतप्रवप्रणीत-**२१ त्विनर्णयाच नित्यत्वद्वारिनर्मृत्रत्वासंभवादवश्यंभावि विप्रत्यमाभिप्रायादि किंचिदेकं मूलमापद्यते ।

श्रुति मुक्तवा च यन्मूलं स्मृतेरन्यत्प्रकरूप्यते । तेनैवास्याः प्रमाणत्वमत्यन्तं प्रतिहन्यते ॥

वीहिश्रुतिपरिग्रहकाले हि यवश्रुतेरभृतमेवाप्रामाण्यमध्यारोपितम् । तत्प्रयोगान्तरवे लायां तुल्यसाप्रदायिकाम्नायमानत्वेन संनिकृष्टविप्रकृष्टार्थत्वादिविरोषाभावेन च पुनः सहजेन प्रामाण्येनाभिभृयते ।

> न तु स्पृतेः प्रमाणत्वं पुनरुज्जीवितुं क्षमम् । विच्छिन्नश्रुतिमृलत्वाद्गस्तं आन्त्यादिहेतुभिः॥

न होकस्या एव स्सृतेः गत्यक्षश्रुत्यर्थापरिग्रहकालेऽनुमितश्रुतिम्लत्वं तत्परिग्रहाश्र• यणे तु भ्रान्त्यादिम्लत्वामिति विरुद्धावधारणाऽनकल्पते । आह । सत्यं यदि प्रथममेव विकल्पकारी श्रुत्यर्थं परिगृह्य द्वितीयादिशयोगे स्मृत्यर्थपारिग्रहणायोपितिष्ठेत ।

ततस्त्वदुक्तमार्गेण प्रतिहन्येत सर्वदा । न त्वेतस्य प्रसङ्कोऽस्ति म्छतेः पूर्वपारिग्रहे ॥ यो हि श्रुतिं प्रथममश्रुत्वा श्रुतिमेवैकां पश्यति तस्याप्रतिहतश्रुत्यनुमाने वृत्ते । न पश्चाच्छूयमाणाऽपि श्रुतिः स्यात्प्रतिबन्धिका ।

गर्दभेनापनीतं हि हरेन्नाश्वश्चिराद्रतः ॥

न चैष नियमोऽन्ति जिज्ञासुभिः स्मृतिविरुद्धा श्रुतिरेव प्रथमं श्रोतच्येति ।

बहुजिज्ञासमानानां कदाचित्किचिदापतेत्।
पूर्वपश्चाद्विभागेन न तद्धेतुबलाबलम् ॥
आद्ये प्रपाटके येन ब्रीहिशास्त्रं प्रतीयते।
द्वितीये यवशास्त्रं च न तत्तत्मति दुर्वष्टम् ॥
स्वशाखाविहितैश्चापि शाखान्तरगतान्विधीन् ।
कल्पकारा निबध्नन्ति सर्व एव विकालिपनान् ॥
सर्वशाखोपसंहारो जैमिनेश्चापि संमतः।
न दु पूर्वावबद्धोऽर्थो बाधेतैवोत्तरं विधिम् ॥

तस्मात्पीर्वापर्यश्रवणमनाश्रित्य 'न चैकं प्रति शिष्यत' इत्यनेन न्यायेन सर्वपुरुषान्प्रति नित्यावस्थितसमस्तपञ्चमानस्मर्थमाणवेदशाखायत्तज्ञानैर्जिज्ञासुभिरात्मीयशक्तिमात्रकारि-तपूर्वापरग्रहणविभागेरेकवाक्यगतपूर्वे तर्वर्णपद्वह्रलाबलमनपेक्ष्य मातापितृप्रणीतोपदेश-विश्विकित्समेव प्रामाण्यमम्युपगन्तस्यम् । अन्यथा हिः—

पूर्वप्राप्तौ प्रमाणत्वं परत्वेनाप्रमाणताम् ।
प्रमाज्यमानिकामेवं कोऽध्यवस्येत्सचेतनः ॥
इत्यं च आन्तिमूलत्वप्रसङ्गे कल्पिते स्मृतेः ।
आविरोधेऽपि हि श्रुत्या प्रामाण्यं दुर्लमं भवेत् ॥
सर्वेव श्रुतिमूलाऽतः सर्वो वा आन्तिमूलिका ।
स्मृतिरेवं निरूप्येत न दु स्यान्मूलसंकरः ॥

उच्यते । यद्यपि पूर्वोपलब्धया स्मृत्या श्रुतिमनुपलभमानस्य प्रतिबन्धरहितश्रुत्य-नुमानं क्रियेत तथाऽपि कालान्तरे श्रुति श्रुत्वा तत्प्रतिपक्षस्मृतेर्बाधाध्यवसानाद्वश्यंभा-विश्रुतिमूलत्वाविच्छेद्वशेन मुलान्तरसंचरणम् ।

> ततश्च पूर्वविज्ञानं मिथ्यैतादिति चिन्तयन् । आदावेवाप्रमाणत्वं स्मृतेरित्यध्यवस्यति ॥

यो हि कूटकार्षापणेन कंचित्कालमज्ञो लोकमध्ये व्यवहरति न तेन विवेकज्ञानमः नितव्युत्पत्तिनाऽपि तथैव व्यवहर्तव्यम् । न चास्य तदानीतनज्ञानमात्रवाधनुद्धिभेवति ।

> समानविषयत्वाद्धि पूर्वेषामि बाधनम् । न हि तेषामिष्टयात्वे मिथ्येदानींतनं भवेत् ॥ ननु च प्रागवस्थायां श्रुतिर्येवानुमीयते । सैवेदानीं विरुद्धेति गम्यते न पुनः स्मृतिः ॥

नैतदेवम् । प्रतिप्रयोगं प्रमाणपर्यालोचनात् । यदि होकप्रयोगमात्रालोचनेनैव प्रयोग्गान्तराण्यप्यनुतिष्ठेयुस्ततो येन ब्रीहिशास्त्रमप्रमाणीकृत्य यवाः परिगृह्येरन्स यावज्ञीवं तैरेव यजेतेति नैव प्रतिपुरुषमुभाभ्यां विकल्प्यमानाभ्यां व्यवहारः सिध्येत् । तेन यावत्प्रयोगभाविप्रमाणालोचनवशालपूर्वानुमितां श्रुतिं क्वचिद्प्यशृण्वन्पुनरपि स्मृतिमेवो-पलभ्य कर्तृसामान्यलिङ्गेनैव श्रुतिमनुमिमानः प्रत्यक्षया श्रुत्याऽऽक्षिष्ठचित्ततया तत्प्रामण्येनान्यथानुपपद्यमानेन स्मृत्यप्रामाण्यं कल्पयनपूर्वावधारितमूलव्यत्ययमेव प्रतिपद्यते न पूर्वक्लस्यप्रमूलस्याप्रामाण्याध्यारोपम् । अपठ्यमानतयैवास्य सुलभावज्ञानत्वात् ।

यचैतदनवस्थानं त्वया मां प्रति चोद्यते ।
भवतोऽपि तदस्त्येव तेनाचोद्यत्वमेकतः ॥
यदा ह्यादौ श्रुतिं श्रुत्वा स्मृतेर्ज्ञान्याऽनुमीयते ।
तदाऽन्यमूलतापत्तेरेकान्तेनैव बाध्यते॥
कालान्तरेऽपि यो बाधः स्फुटत्वेनावधार्यते ।
यत्तेनाप्यप्रमाणत्वं कृतं तत्र ।निवर्त्यते ॥

पूर्वस्मृतिग्राहिणां च स्वयं बाधमचेतयमानानामि पुरुषान्तरस्य श्रुतिश्रवणप्राथस्य-बलेन बाधमंतानोऽनुवर्तत एव ।

> पुरुषान्तरवाघोऽपि नैवारुपं भ्रान्तिकारणम् । न हि द्विचन्द्रदिङ्मोहाँ न वाध्येते नरान्तरैः ॥

ननु यवश्चतेरपि ताईं प्रमाणत्वेन परिगृह्यमाणायाः पुरुषान्तरबाधस्तदानीमस्तीति मिथ्यात्वप्रसङ्गः।

उच्यते पठ्यमानत्वादुःमञ्जनिमञ्जने ।
सर्वान्प्रति तथोस्तुल्ये विशेषोऽन्यो न गृह्यते ॥
स्मृतिस्तु यावतां पुंसां प्रथमं गोचरीभवेत् ।
तावतां सर्वदाऽभावात्राधामाण्येन मुच्यते ॥
अप्रामाण्यपदं चैकमस्त्येव प्रथमं स्मृतेः ।
तावता ल्ब्धामिथ्यात्वात्र श्रुतिं बाधितुं क्षमा ॥
अध्यारोप्येत मिथ्यात्वमुज्ज्वलायाः श्रुतेः पुनः ।
लब्धमेव स्मृतौ तच्चेत्विमर्थं कल्प्यते श्रुतेः ॥

विरुद्धयोहिं श्रुतिस्मृत्योविकलपप्रसङ्केनावस्यं कल्पनीयेऽन्यतस्त्राप्रमाणत्वे यावच्छुतौ पटाच्छादनन्यायेन कल्पियतुमारभ्यते तावत्ममृतौ म्वरूपाश्रयं कल्पमेवोपलम्य संदाय-च्छेदे जाते न कदाचिद्ण्यभृताप्रामाण्याध्यारोपकलपनोपपत्तिः ।

> ननु श्रुत्यविरुद्धायाः श्रुतिमूलत्वनिश्चयः । अनुमानाद्पि प्राप्स्यन् केनिचत्प्रतिबध्यते ॥ तस्मात्कार्णवैषम्यात्रोभयत्रैकरूपता । सिध्येनमूलव्यवस्था हि प्रतिपक्षानुमारिणी ॥

ततश्चार्धवैशसप्रसङ्गनिवृत्तिः।

यथा ।

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे छिङ्गाद्मिनां व्यवस्थिते । पूर्वैः सह विरुद्धत्वाविरुद्धत्वनिबन्धने ॥ तथेहापि व्यवस्थेष्टा न परस्परसंकरः । प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां श्रुत्या नाम्त्येकस्वपता ॥

यद्यप्योदुम्बरीसर्वेष्टनं धर्मशास्त्राध्येतृस्मृतिविलक्षणपत्यक्षश्चत्यर्थोपसंहारपरसूत्र-कारोपनिबद्धं तथाऽप्युपरिष्टाद्वक्ष्यमाणालगन्तरत्याभिप्रायेण पुरुषोपदिष्टत्यविशेषाच स्मृतिबदेवोदाहृतम् । क्रीतराजकभोज्यान्नत्ववचनं यद्यप्यथवेवदेऽस्ति तथाऽपि तस्याऽऽहवनीयसंबद्धयन्नकर्मीपकाराभावात्तद्धिकृतत्रयीप्रतिपादितान्नीषानीयसंस्थाविधमोजनप्रतिपेषविरोधात् 'प्रकरणिवरोपाद्विकृतौ विरोधि स्यात्" इत्यनेन न्यायेनाधिकृतानाधिकृतः
बलाबलविरोपाभिप्रायेण स्मृतिपक्षनिः क्षेपाद्धाप्यकारणोदाह्वियते। कृष्णकेरात्वं च यद्यप्यनवस्थितवयोवस्थाकालविरोषं जातपुत्रत्वपक्षे संदिग्यसमावरां च तथाऽपि युवैव धर्मम्
विच्छेदित्येवमादिस्मरणप्रकाशितार्थं योवनावस्थापरिग्रहादन्ततो वा वयोर्धानितक्रमाश्रयणाद्धाचत्वारिशाद्वर्षत्रह्मचर्यप्रागुपनयनसंबद्धकालस्य च वयसः सातिरेकद्विपञ्चाशचतुष्पञ्चाशन्मात्रसंवत्सरपरिमितत्वेनापरिहार्यवयोर्धातिक्रमात्रव्याच्याः एव
विरोधो दृश्यते । ननु च पूर्वकृतसर्वतेष्टनोत्तरकालविहितवेष्टिताया एव स्पर्शनं संभवतीत्यविरोधः । कथमविरोधो यदा स्पर्शनं नाम त्विगिन्द्रियद्वारं स्पृश्यसंवेदनम् । न
च वस्त्रान्तिरताया औदुम्बर्याः स्पर्शो गृह्यते । न च वस्त्रे स्पृश्यमान औदुम्बरी स्पृष्टा
भवति । वस्त्रीदुम्बरीजातिव्यक्तिस्पर्शानामत्यन्तभेदात् ।

अथ संबन्धिसंस्पर्शात्स्पृष्टेंवेत्यभिषीयते । मुमिस्पर्शेन तत्मिद्धेर्वृथा स्पर्शविधिभवेत् ॥

ननु भूमावीदुम्बरीबुद्धचभावाद्धस्त्रान्तारितायां च तट्बुद्धचव्यतिरेकाट्द्ष्टान्तवैषम्यम् । तथा हि ।

> वस्त्रान्तिरितचण्डालस्पर्शेऽप्यापितिते क्वित् । साक्षात्स्पृष्टवदेवेष्टा सचेलस्त्रानशुद्धता ॥ सत्यं तत्रेष्यते स्त्रानं तद्वस्त्रस्पर्शकारितम् । अशुद्धकारणं तद्धि चण्डालस्पर्शवन्मतम् ॥ तथा च तद्वियुक्तेऽपि वस्त्रे तत्स्पर्शदृपिते । स्पृत्रयमाने भवत्येव दोषः संयुक्तवस्त्रवत् ॥

कथं पुनरयं धर्मशास्त्रप्वनुपनिबद्धोऽपि चण्डालस्पृष्टवस्त्रस्पर्शनानिमित्तो दोषोऽध्य-वसीयते ।

> कथं वा नेष्यते दोषः काष्ठलोष्टतृणादिषु । तत्स्पृष्टस्पृञ्यमानेषु न ऋमन्तेऽत्र युक्तयः ॥

तदुच्यने---

यथा काछतृणाद्भिनां मारुतादेव शुद्धता ।
•मर्थते वाससो नैवं तोयप्रक्षालनाद्विना ॥

अथ किमर्थ नेमी विधी विकल्प्येते ब्रीहियववद्बृहद्रथन्तरबद्धा। बासति व्यामोहविज्ञाने विकल्पो भवति यदि सर्ववेष्टनविज्ञानं प्रमाणं, स्पर्शनं व्यामोहः । यदि स्पर्शनं प्रमाणं स्मृतिव्यीमोहः । विकल्पं तु बदन्स्पर्शनस्य पक्षे तावत्रामाण्यमनुगन्यते । तस्य च मूलं श्रुतिः । सा

> नन्वमेध्येन लिप्तस्य सा शुद्धिरभिधीयते । न लिप्तग्रहणं तत्र पाठेऽस्ति तु चिरंतने ॥

अमेध्यस्यैवं यस्मात्पठनित । चण्डालम्पृष्टवासस्थास्त्येवामेध्यता । तस्मादस्ति सिलः छ।दिशुद्धिः । ननु च मनुष्यस्यैव नण्डालस्पर्शनिमित्तप्रायश्चित्तविधान।दशुद्धिरूपममे-ध्यत्वं गम्यते न द्रव्यान्तरस्य गवाश्चादेः । ततश्च वस्त्रं कि गवाश्चादिवददुष्टमुत पुरु-षवद्दुष्टमिति संदेहे गवाश्वादितुल्यमेत्रावधारियेतुं युक्तम् ।

उच्यते —

पुरुपस्य सचेलस्य स्नानं यस्माद्विधीयते । तस्मात्पुरुपवद्वस्त्रं न गवाश्चादिवन्मतम् ॥

यदाऽपि हि शुद्धेनैव हस्तादिना चण्डालः म्पृश्यते गवादीनां तु चण्डालादिस्पृ-ष्टानां स्नानप्रक्षास्नविध्यभावाच्छुद्धिविज्ञायत इति न तन्मध्यपातित्वम् । अतश्च नानेन प्रकारेणौदुम्बरीसंबद्धवस्त्रस्पर्शनात्तत्स्पर्शनज्ञानोपपत्तिः । यदा तु तयैवोद्गाता म्पृष्ट उद्गायेदिति विधिस्तदाऽवश्यमेवौदुम्बरीत्वचोद्गातृशरीरं प्राप्तन्यम् । अपाश्रयणाभ्युपग-मपक्षोऽपि च स्ष्टष्टत्वापरित्यागेनैव स्थित इति न समस्ताच्छादितायामवकल्पते । परा-श्रितमिपि च वस्त्रमुद्गःतुराश्रयत्वं प्रतिपद्यते । तेनैवौदुम्बर्याश्रितेनोद्गायेत् । तम्मादाम्त सर्वेषेष्टनम्पर्शनयोर्विरोध इति युक्तं बाध्यबाधकव्यवस्थापनम् । अथ कि.पर्थ नेपी विभी विकल्प्येते इति । स्ष्टतेरविधायकत्वात्स्वयमतुल्यबलत्वाच तद्नुमितशाखान्तर-पठितविधिपरित्रहाभिप्रायेणोक्तम् । नासति व्यामोहविज्ञान इति ।

> पूर्वीक्तेनैव मार्गेण व्यामोहैकान्तकल्पनाम् । विकल्पेऽवश्यमापन्नां स्मृतावेव नियन्छाति ॥

भ्यामोहिविज्ञानं च ज्ञानान्तरगतन्यामोहत्वावधारणं तद्विज्ञानगतन्यामोहरूपं वा विवक्ष्यते । तेन पष्टीसमासः कर्मधारयो वा योज्यः । विकल्पं तु वदिश्विति । कदा विस्स्मृतिमूलश्रुतिविच्लेदाद्धान्त्यादिमूलत्वमापाद्यति । तादृश्या च सक्तद्पि श्रीतं विज्ञानमनुज्ञातमध्यारोप्यमाणव्यामोहाविषयत्त्रान्न कदाचित्प्रामाण्यं त्यजतीत्यपाक्षिक-त्वाभिधानम् । एवं केवलाप्रमाणत्वपक्षप्रहस्तस्य पुनर्जीवनासंभवाद्पाक्षिकं च सर्ववेष्टन-

चेत्ममाणमनुमता न पाक्षिकी । पाक्षिकं च सर्ववेष्टनस्मरणं पक्षे तावक्ष शक्रोति श्रुति परिकल्पयितुम् । स्पर्शविज्ञानेन वाधितत्वात् । ततश्राव्या-मोहे च तस्मिन्नशक्या श्रातिः कल्पयितुम् । न चासावव्यामोहः पक्षे, पक्षे व्यामोहो भविष्यतीति । यदेव हि तस्यैकस्मिन्पक्षे मृहं तदेवेतर-स्मिन्नापि ।

एकस्मिश्रेत्पक्षे न व्यामोहः श्रुतिपामाण्यतुरुयत्वादितरत्राप्यव्यामोहः। न वासावेकस्मिन्पक्षे श्रुतिः, निबद्धाक्षरा हिसा न प्रमाद्पाठ इति शक्या गदितुम्। तेन नैतत्पक्षे विज्ञानं व्यामोहात्पक्षान्तरं संक्रान्तमित्यवग्रम्यते तत्र दुःश्रुतस्वप्नादिविज्ञानमूळत्वं तु सर्ववेष्टनस्योते विरोधात्क-रूपते। न हि तस्य साति विरोधे प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यामिति किंचिद्रस्ति प्रमाणम् । तस्माद्यथैवैकस्मिन्पक्षे न शक्या श्रुतिः करपयितुमेनमप्रस्मिन्पक्षे तुरुयकारणत्वात्।

अपि चेतरेतराश्रयेऽन्यतः परिच्छेदात् । केयमितरेतराश्रयता । प्रमाणायां स्मृतौ स्पर्शनं व्यामोहः, स्पर्शने प्रमाणे स्मृतिव्यीमोहः

म्मरणिमत्याह— पाक्षिकं चेति वा । विकल्पवादिसंमतपिक्षिकत्ववशादेव श्रुतिप्रामा-ण्यपक्षे स्मार्तश्रुतिकल्पनायामकृतायां मृलान्तरसंक्षान्तेः सर्वकालाप्रमाणत्वप्रसङ्गः । एक-दाऽपि च लब्धप्रामाण्यावकाशा श्रुतिदुर्बलप्रितिपक्षतया न कदाचिद्पि व्यामोही भवि-प्यतीति समर्थयमानो यदेव हि तस्यैकस्मिन्पक्षे मूलमित्याह ।

निह प्रमादपाठत्वं शक्यं कल्पयितुं श्रुतेः । दुःश्रुतस्वप्नविज्ञानमृला त्वापद्यते स्पृतिः ॥

तेन नैतत्पक्षे विज्ञानमिति — प्रमाणविज्ञानमिभित्रेत्योक्तम् । व्यामोहात्पक्षान्तरंमिति । व्यामोहकल्पनातः प्रमाणाभावपक्षान्तरसंक्रमणं प्रतिपेषति । यद्वा स्मार्तज्ञानमेव पूर्वावधारितव्यामोहात्प्राम्ण्यपक्षान्तरं न संक्रान्तमिति । दुःश्रुतस्वग्नादिम् व्यवेव श्रुतिविरोषं दर्शयति — तुल्यकारणत्वादिति । वलीयः प्रतिपक्षिनराक्ततत्वात्सर्थदेव श्रुत्यनुमानप्रतिबन्धाल स्मृतेः प्रामाण्यपक्षभंकान्तिः । आपि चेतरेतराश्रयेऽन्यतः परिच्छेदादिति । उपरिष्ठादितरेतरिवरोषविवरणाद्विरोषमेवेतरेतराश्रयमाह—

> परस्परविरुद्धे हि विरुद्धान्यभिचारिवत् । प्रमाणे यत्र दृश्येते तत्रान्येतैव निर्णयः ॥

प्रमाणशब्दस्य ज्ञानसमान।धिकरणत्वेन भावोत्पश्रस्युडन्तत्वेन वा नपुंसकछिङ्गत्वा-द्वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणामितिवत्प्रमाणे स्मृत्। स्पर्तनं व्यामोह इति भवितव्यम् ।

## तदेतदितरेतराश्रयं भवाति । तत्र स्पर्शनस्य क्लमं मूलं कल्प्यं स्मृतेः ।

करणविशेषविवक्षायां वाडभिधेयालङ्कवचनानुवृत्तौ ल्युडन्ताहिद्वाणञिति ङीपि प्राप्ते प्रामा-ण्यं स्मृताविति प्रयोक्तव्यम् । तमिममुभयभ्रष्टं भाष्यकारप्रयोगं समर्थयमानैरेवमनुगमः कर्तव्यः ।

> प्रमाणमयते याति मृलभूतां श्रुति यतः । किवन्तादयतेम्तम्मात्त्रमाणा समृतिरुच्यते ॥ तत्र यद्यपि नित्यत्वाक्विवलीपः प्रथमं भवेत् । यलोपोऽपि भवेदेव वलादिप्रत्ययाश्रयः ।। न च वर्णाश्रयत्वेन यहोपो न भविष्यति । व्योर्वलीति यलोपो हि क्लादिप्रत्ययाश्रयः ॥ यद्वा योगविभागेन वेर्व्यवस्य च लुप्यते । वकारश्च यकारश्चेत्येवं लोपो भविष्यति ॥ यलेषे च कृतेऽकारो यः शुद्धः परिशिष्यते । तद्नतावधिकात्पश्चाद्वष्टाधिकयतं स्त्रियाम् ॥ अकः सवर्णदीर्घत्वं परयोरन्तरङ्गतः। सर्वेणापि ततः कृत्वा प्रमाणेत्यनगम्यते ॥

### तदेतादितराश्रयं भवतीत्युक्तम् ।

यद्वा श्रुत्यत्रमाणस्वात्स्मृतेः प्रामाण्यमिष्यते । सिद्धाच तत्प्रमाणस्वाच्छ्त्यभामः ण्यकल्पना ॥ तथा श्रुतिप्रमाणत्वात्यमृत्यप्रामाण्यकल्पनम् । तदप्रामाण्यसिद्धचा च श्रुतिश्रमाण्यनिश्चयः ॥

तदिदं विकल्पवादिन उभयत्रेतरे तरश्रयत्वमेक स्तवादिनस्त्वन्यतस्त्र ।

तत्रान्यतः परिच्छेदाद्वाच्यं हेन्वन्तरं एफटम् । भाष्यकार स्त्विहोक्त्वैवं तयोर्फेकमुक्तवान् ॥ तभ स्पर्शनस्य क्रप्तं मूळं करूपं स्मृतेशिति ।

नैवात्यन्ताप्रकृतहत्वन्तराभिप्रायेणान्यतः परिच्छेदोऽभिहितः । प्रकृतयोर्षि च यः त्कृतमितरेतराश्रभत्वं तब्दातिरिक्तधर्मद्दीनानिःश्रीयमाने भवत्येवान्यतः परिच्छेदः ।

स्वतः स्थितास्प्रमाणस्याच्छ्वेः स्यात् कळसमृहता ।

स्मृतेः श्रुत्यनुमापकप्रामाण्यात्करूप्यमृत्वता ततश्च प्रत्यक्षश्रुत्यप्रामाण्यकरूपनायसं

सोऽसावन्यतः परिच्छेदः । कल्प्यमूलत्वात्म्मृतिप्रामाण्यमनवक्ल्प्तम् । तद्मामाण्यात्स्पर्भनं न व्यामोहः । तद्व्यामोहात्स्मार्तश्रुतिकल्पनाऽनुपपना ममाणाभावात् । नन्त्रेवं सित ब्रीहिसाधनत्विद्वानस्याप्यव्यामोहाद्यवश्रुतिनीपपद्येत । सत्यं नोपपद्यते यद्यपत्यक्षा स्यात् । प्रत्यक्षा त्वेषा । न हि प्रत्यक्षमनुपपन्नं नामास्ति । द्वयोस्तु श्रुत्योभं वात् ।
द्वे ह्येतं वाक्ये । तत्रैकेन केवलयवसाधनता गम्यते, एकेन केवलब्रीहिसाधनता । न च वाक्येनावगतोऽर्थोऽपह्नूयते । तस्माद्ब्रीहियवयोरूपपन्नो विकल्पो बृहद्र्यंत्रयोश्च । तस्मादुक्तं श्रुतिविरुद्धा स्मृतिरप्रमाणाभिति । अतश्च सर्ववेष्टनादि नाऽऽद्र्यणीयम् ॥ ३ ॥

स्मृतेः प्रामाण्यं तद्क्ष्टेन च श्रुत्यप्रामाण्यं करुपयत इतरेतराश्रयत्वमपरिहार्यम् । न चाध्यारोप्यमाणाऽपि श्रुतेः स्यादप्रमाणताः । न च तस्यामसिद्धायां स्मृतिप्रामाण्यसंभवः ॥ बलवन्तं पराजित्य यः प्रतिष्ठात्रामिच्छति ।

हस्तिना पादयोधीव संतिष्ठेताचिरादसी ॥

एवं तावत्स्मृतिशामाण्यं कल्पयन्नेव तद्वादी पराजीयते । यदा तु श्रुतिश्रामाण्यगतः मितरेतराश्चयत्वमालोच्यते तदा तत्रापि शतिपक्षभृतस्मृत्यशामाण्यापेक्षया निरपवादशामाः ण्यावधारणसिद्धेः पराधीनत्वात्पूर्वसिद्धस्मृत्यशामाण्यलिष्सायाम्

> सिद्धमेवाप्रमाणत्वं स्वरूपाश्रयमादितः । क्षणमात्रमपि प्राप्य श्रुतिः प्रामाण्यमश्रुते ॥

तेन यरादाद्ये पदकेऽननुभितावस्थायां श्रुतावापातक्षणमात्रे स्मृतेर्प्रामाण्यं दृश्यते तावतेव रूज्यप्रमाणत्वा श्रुतिः सर्वदा निरपवाद्यामाण्या भवतीत्यन्यतः परिच्छेदः ।

तेनैकत्र श्रुतेराद्यात्प्रामाण्याद्वसीयते ।

स्मृत्यप्रामाण्यतोऽन्यत्र क्षणमात्रावधारितात् ॥ कृत्वैकमवधिं तस्मात्सिद्धमाद्ये क्षणे दृढम् । आनुपूर्व्या त्रनेत्तावद्यावात्सिद्धोऽपरः स्फुटः ॥

तदेकेन मार्गेण दर्शयति-करूप्यम् लत्वात्समृतिप्रामाण्यमनवक्लप्तमित्यादि याव-रस्मार्तश्रुिकल्पनमनुपपन्नं प्रमाणाभावादिति ।

द्वितीयमार्गेऽपि श्रुतिश्रामाण्यदर्शनादारभ्य तावन्नेतव्यं यावन्तदेव निरपवादं सिद्ध-मिति । बीहियवबृहद्भयंतरिवधीनां त्वनन्यगतिकत्वात्कक्षान्तरितपदका इव स्थानभे-दाभावान्तस्थवलतयाऽनवस्थितविकल्पाश्रयणं श्रागुपदिष्टमेव योज्यम् । अतो नापेक्ष्यं प्रत्य-क्षश्रुतिविकद्भस्मृतिप्रामाण्यमिति ॥ ३ ॥

# हेतुदर्शनाच ॥ ४ ॥

छोभाद्वास आदित्समाना औदुम्बरीं कृत्स्तां वेष्टितवन्तः केचित् । तत्स्मृतेवींजम् । बुभुक्षमाणाः केचित्क्रीतराजकस्य भोजनमाचारित-वन्तः । अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तश्राष्टाचन्वारिंशदूर्पाणि वेदब्रह्मचर्यं चरि-तवन्तः । तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते ।

अधिकरणान्तरं वा । 'वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्धुर्गृह्णाति ' इति ' युषहस्तिनो दानमाचरन्ति इति । तत्कर्तृसामान्यात् प्रमाणमिति पाप्ते ।

> इतश्च न प्रमाणत्वं मृत्रहेत्वन्तरेक्षणात् । व्यभिचारे हि नोत्पत्तिरर्थापत्त्यनुमानयोः ॥

श्रुतिविरोघभन्नप्रसरायां हि स्मृतौ प्वोक्तिन न्यायेन श्रुत्यनुमानप्रतिबन्धादाकाङ्क्षि-तमृलान्तरावश्यकल्पयितन्यत्वाच ।

कानिद्धान्तिः किनिछोभः किनिद्याकिविकल्पनम् । प्रतिभाकारणत्वेन निराकर्तुं न शक्यते ॥ स्मृतेश्च श्रुतिभन्नायाः कारणान्तरसंभवः । न तु श्रुतेरतः तेव तद्विरोधे हि बाध्यते ॥ यथैव वेदमूलत्वमनेकान्तान्न लम्यते । तथाऽन्यमूलताऽभीति तदाशङ्कचेदमुच्यते ॥ उपपन्नतरं चैतद्वेदवाक्यानुमानतः । दृष्टे हि सत्यदृष्टस्य कल्पना निष्प्रमाणिका ॥ (श्रुतिविकद्धस्मृतीनामप्रामाण्याधिकरणम् ।)

### अधिकरणान्तरं वेति ।

सर्वन्याख्याविकल्पानां द्वयमेव प्रयोजनम् । पूर्वत्रापरितोषो वा विषयत्याप्तिरेव वा ।।

अपरितोपस्तावत्प्रथमेनैव श्रुतिविरुद्धत्वहेतुना बलवता सिद्धे बाघे नान्वाचयहेतुर-तीव प्रयोजनवान् । अभिकरणान्तरे पुनः पूर्वोक्तहेतुनिरपेक्षः पर्याप्त एवे रुः स्मृतिबाध-नायति स्वतन्त्रत्वेन प्रदर्शनम् । विरोधेन च न न्याप्तायःः स्मृतेरप्रमाणतद्वचाषौ नापवा-दान्तरोद्धवः । वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्युर्गृह्णाति इत्यञ्चीषोमप्रणयनार्थे विसर्जनहोमका-द्यसंबिध्यजमानाच्छादनं वासोऽध्वर्युर्हरति मुक्तकमेवेतदावरणानुमितं स्मरणम् । एवं सूपहरितनो दानमाचरन्तीति यूपपरिन्याणद्यादकं यूपहान्तिश्चदेन निर्दिश्याध्वर्युहर निष्यत्याऽऽचारानुमितयेव स्मृत्या प्रिषाद्यान्ति । अप्रमाणं स्मृतिः । अत्रान्यन्मृलम् । लोभादाचरितवन्तः केचित्ततएषा स्मृतिः । उपप्रज्ञतरं चैतत् ।

तत्रापि वेदमूलस्वकरूपना नोपपद्यते । कर्तृसामान्यतः प्राप्ता लोभसंभवपूर्वकात् ॥

ऋत्विजो हि प्रयोगमध्यपातितं यजमानं प्रकान्तकर्मावद्यसमापनीयत्वनिबद्धसमा-प्रत्युत्तरकालमानि स्वाच्छन्द्यं च विदित्वा कार्यवत्तावेलायामेव खलगतप्राधान्यैविभाग-व्यावृत्तभृतकवत्म्वयमुत्पाद्योत्पाद्य तानि तान्यादेयकानि श्रद्धाजनकार्थवादपुरःसरं याचन्ते । प्रत्यक्षश्रुतिविहितदेयान्तरनिद्द्रीनव्यामोहितश्च यजमानः श्रद्धाजनकार्यवादपुरःसरं याचन्ते । प्रस्यः प्रयच्छतीति तैरेषा स्मृतिः प्रवार्तिता स्यादित्याद्याङ्कायां वेदमूलत्वं नानुमीयते । पूर्ववच लोभपूर्वकत्वकलपनभेवोपपन्नामिति निर्णयात्संदेहनिवृत्तिः । इदं च माप्यकारेण प्रद्रीयता दुल्यकारणत्वातपूर्वत्रापि प्रदर्शितमेविति योजयितव्यम् ।

( भाष्यकारीयाधिकरणाक्षेप: । )

एतावन्तिहाधिकरणद्वयेऽपि वक्तन्यम् । स्मृतीनां श्रुतिमृलत्वे हदे पूर्वे निरूपिते । विरोधे सत्यपि ज्ञातुं शक्यं मृलान्तरं कथम् ॥

शासान्तरविप्रकीर्णानि हि पुरुषान्तरप्रत्यक्षाण्येव वेदवाक्यानि पुरुषधर्मानुष्ठानक्रमे-णापिततानि वेदसमाम्नायविनाशभयात्स्वरूपेणानुपन्यस्थार्थोपिनवन्धनद्वारलभ्यानि विशिष्ट-ध्वनिस्थानीयेन तेनैव परोक्षाण्यपि व्यज्यमानानि पिण्डीकृत्य स्मर्थन्ते । तत्र यथैवाऽऽ-सप्रत्ययादिद्मिह पठचत इति काथितमुच्चारितमनुच्चारितं वा शिष्याः प्रतिपद्यन्ते तथैव सूत्रकारवचनान्यध्यापकवचनस्थानीयानि स्वानुरूपवेद्वाक्यसमर्पणमात्रं कृत्वा निवृत्तव्यापाराणीति न ताल्वादिध्वनिष्रेरणवत्पीरुषेयत्वेन परिभवितव्यानि ।

वेदो हिट्टश एवायं षुरुषैर्यः प्रकाश्यते ।
स पठाद्भः प्रकाश्येत समरद्भिर्वेति तुल्यभाक् ॥
अनुचारणकाले च संस्कारेरेव केवलेः ।
तत्कृतस्मरणैर्वाऽयं वेदोऽध्येतृषु तिष्टति ॥
तेनार्थं कथयद्भिर्या स्मृतार्था कथ्यते श्रुतिः ।
पिठताभिः समानाऽसौ केन न्यायेन बाध्यते ॥
स्मृतिशास्त्रं च यद्येकं भवेत्कृत्स्नमवैदिकम् ।
तन्मुक्त्वैकं ततोऽन्यानि व्यवहाराङ्गतामियुः ॥

९ खलगतधान्याविभागव्यापृतभृतकवादिति पाटो भवितुं युक्त इति भाति ।

कठमैत्रायणीयादिपठितश्रुतिमृष्टिकाः । हश्यन्ते समृत्यः सर्वा भद्रोपनयनादिषु ॥ तदा तन्मध्यपात्येकं वाक्यं किंचिदपस्मृतिः । मृलान्तरोद्भवं वक्तुं जिह्ना नो न प्रवर्त्तते ॥ बाधिता च स्मृतिभूत्वा काचिन्न्यायावदा यदा । श्रयते न चिरादेव शाम्बान्तरगता श्रुतिः ॥ तदा का ते मुखच्छाया स्यान्नैयायिकमानिनः । बाधाबाधानवस्थानं ध्रुवमेवं प्रसज्यते ॥

यचैतत्सर्ववेष्टनम्मरणं म्पर्शनश्चातिवरुद्धत्वेनोदाहियते । एतजीमिनिनैव च्छान्दो-ग्यानुवादे शाटचायानिबाह्मणगः श्रुतिमृलत्वेनीदुम्बरीप्रकरणे च शाटचायनिनां तामूर्ध्वद्शे-नोभयत्र वाससी दर्शयतीति ' वैष्टुतं वै वासः श्रीवें वासः श्रीः सामे ' इति दर्शिते तत्प्रसङ्गेनौदुम्बरीवेष्टनवाससोऽपि प्रकाशश्रुतिमृलत्वमेवान्वाख्यातम् ।

> ततश्च श्रुतिमुलत्वाद्वाध्योदाहरणं न तत् । विकरूप एव हि न्याय्यम्तुरूयकक्षश्रमाणतः ॥ विरुद्धत्वे च बाधः स्यान चेहास्ति विरुद्धता । न हि वेष्टनमात्रं नः स्पर्श्वश्चत्या विरुध्यते ॥ यदि द्वित्राङ्गुलं मध्ये विमुच्योत्तरभागतः। वेष्टचेतीदुम्बरी तत्र किं नाम न कृतं भवेत् ॥ सर्वा वेष्टायतन्येति न होवं सृत्रकृद्धचः । न हास्याः कियते कैंश्चित्कर्णमृत्वेषु वेष्टनम् ॥ पारेशब्दोऽपि यस्तत्र सर्वतो वेष्टनं वदेत् । तद्वर्जितसमन्तत्वे सोऽर्थवानेव जायते ॥ लोभग्लं च यत्तस्याः कल्प्यते सर्ववेष्टनम् । तछोभः सुतरां सिध्येन्मृलायपरिधानयोः ॥ अन्तरीयोत्तरीये हि योपितामिव वाससी । स्मरेत्कौरोयनातीये नोद्गातैकं गुणैर्विना ॥ प्राक् च लोमादिह स्पर्शः कुशैरेवान्तरीयते । वेष्टितेषा कुरी: पूर्व वाससा पारेवेष्ट्यते ॥ कुरावेष्टनवाक्ये च न किनिद्धेतुदर्शनम्। नियमेऽपि च तद्दृष्टं नैवोध्र्वद्शवाससः॥

ऋीतराजकभोज्यान्नवाक्यं चाथवंवैदिकम् । न च तस्याप्रमाणत्वे किं.चिद्य्यस्ति कारणम् ॥ यदि यज्ञोपयोगित्वं नेहास्त्याथर्वणश्चतेः । अर्थान्तरप्रमाणत्वं केनास्याः प्रतिहन्यते ॥ शान्तिपृष्ट्याभेचारार्था ह्येकब्रह्मार्दिगाश्रिताः । क्रियास्तया प्रभीयन्तेऽत्राध्येवाऽऽत्मीयगोचराः ॥ न चायमपि यज्ञाङ्गविधिः शान्त्यादिशास्त्रवत् । अतोऽस्यापि प्रमाणत्वं पुरुषार्थेन वार्यते ॥ न ह्येतद्यजमानस्य नर्तिवजामुपदिश्यते । सर्वेम्यः पुरुषेभ्यो हि भोज्यान्नत्विमदं श्रुतम् ॥ वाक्यान्तरै निषिद्धं यही क्षिता न्नस्य भोजनम् । तस्यैव श्रयते पश्चादभ्यनुज्ञाविधिद्वयम् ॥ अग्नीषोमीयसंस्थायां कीते वा सति राजनि । मोऽयं कालाविकलपः स्यादाशीचच्छेदकालवत् ॥ नन् चार्शीचकालोऽपि धर्मपीडाद्यपेक्षया । अतः समाविकल्पत्वं नैव तस्यापि संमतम् ॥ यस्य ह्यल्पेन कालेन शुद्धिभीज्यान्नताऽपि वा। स कस्मात्तावता शुद्धो दीर्घकालत्वमाश्रयेत् ॥ एकरात्रे त्रिरात्रे वा शुद्धस्य ब्राह्मणस्य च । अशुद्धिरनुवर्तेत दशरात्रं कथं पुनः ॥ पापक्षयो हि शुद्धत्वं धर्मयोग्यत्वमेव वा। प्राग्दशाहात्कथं तस्य सद्सद्भावकरूपना ॥ एवं प्राक् पशुसंस्थानाद्दीक्षितान्नविशुद्धता । अस्ति नास्तीति चेत्येवं सहते नावधारणम् ॥ स्यादेतद्येन यः कालः पुरस्तात्परिगृह्यते । तस्यासावेव होमस्य प्राग्धवीद्यकालवत्।। युक्तं समविकल्पत्वमुदितानुदितत्वयोः । न काचिद्त्र पूर्वीक्ता सद्सन्त्राविरोधिता ॥ न चानुदितहोमोक्तानुदितोक्तिरनर्थिका । क्रेशक्षयव्ययादीनां नातिरेकोऽत्र कश्चन ॥

इह त्वल्पेन कालेन शुद्धेर्या द्विकालता । न वर्षयेद्घाहानि साऽनेनापि निवार्यते ॥ हेराप्रायं च तं पक्षं नाऽऽश्रयेतैव कश्चन । ततोऽनङ्गीकृते तस्मिन् स्यात्तद्वावयमनर्थकम् ॥ तेनते विषयान्यत्वान विकल्पोऽनकल्पते । स चोक्तो धर्मपीडाल्यस्तत्र चाह्नामवर्धनम् ॥ दन्तजातानुजातान्यकृतचृडेषु च क्रमात् । चितिक्रिया व्यहेकाहास्तत्र चाह्नामवर्धनम् ॥

स्था गौतमेनाप्युक्तम् - राज्ञां च कार्याविधातार्थं ब्राह्मणानां च स्वाध्यायानिर्वृ-

अथ वाडन्तर्यदाऽऽशीचानीमत्तं किं।चेदापतेत । तत्र रोषेण या शुद्धिस्तच्छेपोऽयं भविष्यति ॥ न वर्धयेद्घाहानि निमित्तादागतान्यपि। पूर्वस्यैव हि कालम्य प्रसङ्गेन तदङ्गता ॥ प्रवृत्तोऽनपवृक्तश्च दशरात्रादिकोऽवधिः। अन्तः पतितमाशीचं स व्याप्तोति स्वसंस्थ्यया ॥ वितत्य दश संस्व्या हि तान्यहानि व्यवस्थिता । शक्रोत्येव परिच्छेत्तुमन्तराशीचमागतम् ॥ शुद्धचशुद्धी ह्यदृष्टत्वाद्विज्ञायेते यथाश्रुति । नन्वेवं भोजनस्याम्ति विषयावधिकारणम् ॥ तत्र दीर्घावधिव्यर्थः स्याद्ल्पावध्यनुज्ञया । तस्मादिहापि वैषम्यहेतुर्वाच्योऽवधिद्वये ॥ अत्राप्यसंमवे तस्य दीक्षिते वा ददत्यपि । तिनयुक्तकदत्तानं भोज्यं सोमऋये कृते ॥ आपद्धमी यथैवान्ये मुख्यासंभवहेतुकाः । तथैव प्राणपीडायां कीतराजकभोजनम् ॥ हन्तैवसप्रमाणत्वमुक्तमन्यप्रकारकम् । जग्ववानापदि ह्याती विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ॥

#### उच्यते---

एकं विनाऽप्यनुज्ञानात् क्रियते गत्यसंभवात् । क्रियतेऽनुज्ञया त्वन्यद्विशेषश्च तयोर्महान् ॥ सामान्येनाम्यनुज्ञानाद्विशेषश्च विशिष्यते ।
विशेषोऽत्यन्तिनिर्दोषः स्तेकदोषेतरिजया ॥
तथा च मनुनाऽप्युक्तमापद्धर्मगतं प्रति ।
तत्रत्यपापशेषाणामन्ते शोचं भविष्यति ॥
कर्मणा येन केनेह सदुना दारुणेन वा ।
उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् ॥ इति ।
धर्मश्च प्रथमं तावत्प्रायश्चित्तात्मको भवेत् ।
ततस्तेन विशुद्धस्य फलार्थोऽन्यो भविष्यति ॥

यत्तु क्रीतराजकभोज्यान्नत्ववचनं तद्गत्यन्तरासंभवे निर्देशित्वज्ञापनार्थमेव क्रास्ति । तत्रापि तु ।

> प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । स नाऽऽप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ।।

इति निन्दितत्वान्न संभवद्भोज्यान्तरेणापि छोकयात्रादिवशेन भोक्तव्यम् ।

यदि वा कालवेषम्याद्सत्समिविकल्पयोः । अर्थभेद्व्यवस्थानाद्विरोधोऽवधार्यते ॥ द्याक्षितान्नमभोज्यं स्याद्क्रीते राजिन ध्रुवम् । क्रीते त्वभोजनं नाम मनः कर्म नियम्यते ॥ स्थेवाश्राद्धभोजित्वं यथा वाऽमांसभक्षणम् । श्रेयभे विहितं धर्म्यं न सर्वत्र निषिध्यते ॥ श्राद्धमन्तर्द्शाहं हि नियोगेन निषिध्यते । एकोद्दिष्टं सदेवेषां न तु पित्र्यं कदाचन ॥

तत्राश्राद्धमोजित्वनियमः स्वर्गार्थिति विज्ञायते । तथा पष्ठचप्टमीचतुर्दशीपञ्चदशीषु मांसभक्षणमैथुनादिकियाप्रतिपेधादृहस्थस्यान्यत्र कामचारे प्राप्ते तदकरणनियमः श्रेयसे विहितः । यथाऽऽह ।

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिग्तु महाफला ॥ इति

ननु च वाक्यद्वयदर्शनात्तत्र संयोगपृथक्तवं युक्तमिह त्वेक्सेष दीक्षिताक्सभोजनप्रति-षेघवाक्यं कथं प्राक्त्रयात्प्रतिषेपति तदुक्तरकालं च प्रागन्नीषोमीयसमाप्तेर्निःश्रेयसेन निय-च्छतीति ।

तदुच्यने---

स्याद्वाक्यद्वयमेवेतद्विधद्वयकारिपतम् । यः पूर्वः प्रतिषेघोऽत्र संस्थितः क्रीतराजके ॥ परोऽवधिः पुनस्तस्य नैकत्वाद्वकरुपते । द्वितीयात्रादनानुज्ञादर्शनात्तेन गम्यते ॥ अभोजनाविधिर्नुनमस्त्यन्योऽप्यान्तरालिकः । न हि पूर्वमनुज्ञाते स्यादनुज्ञान्तरं पुनः ॥ वरणादम्यनुज्ञाते निर्वापे किमनुज्ञया ॥

यथाऽध्वर्योर्वरणवेलायामेव सर्वं यजमानेन यज्ञोपयोगि स्वयमनुज्ञातमेवेति निर्वापमन्त्रे प्रसंबद्दान तदानींतनयजमानानुज्ञाप्रकाशनं न क्रियते तथेह क्रीतराजकावस्थानुज्ञा-तभोजनानुज्ञावचनमञ्जीषोमीयसमासी पुनरुक्तिमित्यवद्यं नियमेन प्रतिषेधान्तरेण वा वारितस्यानुज्ञानार्थमित्यवगम्यते ।

प्रतिषिद्धाभ्यनुज्ञा च विकल्पेनैव दृष्यते । पर्युदस्ताम्यनुज्ञानं तस्माविष्टं व्यवस्थया ॥

दीक्षितान्नविशिष्टामोजनियमो हि श्रेयोधिम्यो विधीयते ।

पश्चात्यभोजनानुज्ञा नान्यथा स्नुपपद्यते । अदृष्टार्थप्रसङ्गित्वात्र विधिश्चायमिष्यते ॥ एवं विषयनानात्वाद्विरोधाद्वाधनम् ।

अष्टाचत्वारिराद्वर्भे वेदब्रह्मचर्याचरणस्यापि स्मृतावेव पक्षान्तर्गिकरूपोपनिबन्धनादा-श्रमान्तरविषयत्वसंभवाद्वा विरोधाभावः । तथा हि ---

> वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाऋमम् । सामर्थ्याश्रमयोग्यत्वमङ्गीकृत्यैतदुच्यते ।

गौतमेनापि द्वादशवर्षाण्येकवेदब्रह्मचर्यं चरेदिति प्रथमकरुपमाशु गार्हस्थ्यप्रतिपत्त्य-र्थमुक्त्वा द्वितीयकल्पे द्वादश प्रतिवेदं वा सर्वेष्वित्यष्टाचत्वारिंशत्परिमहः कृतः।

तत्रैवं शक्यते वक्तुं थेऽन्धपङ्ग्वादयो नराः । गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति कर्तु तेषामयं विधिः ॥ नैष्ठिकब्रह्मचर्ये वा परित्राजकताऽपि वा । तैरवश्यं प्रहीतन्या तेनाऽऽदावेतदुच्यते ॥ उपकुर्वाणकेनैव याप्यः कालो बहुम्ततः । संशाप्य ज्ञानभृयस्त्वं पवित्रैः क्षीणकरुमषैः ॥ सर्वाश्रमातिरिक्तेन स्वाध्यायनैव शोधितः । स्तोकेरप्याश्रमाचारैगीतिमिष्टां गमिप्यति ॥

### द्वैपायनाद्यश्चाऽऽहुः---

परि।निष्ठितकार्यस्तु स्वाध्यायेनैव हि द्विनः । कुर्योदन्यत्र वा कुर्यान्मैत्री ब्राह्मण उच्यते ॥

यानि च प्रतिदिनप्रयुज्यमानऋतसामयजुर्बोद्धाणकल्पन्याख्यानादिब्रह्मयज्ञानिमित्तानि फलानि ऋत्विधृकृतपुरुषेभ्योऽन्यानर्थक्यप्रसङ्गाद्धचावृत्तानि जपध्यानमात्राधिकृतब्रह्मचारि-परिवाजकिविपयत्वेनाविष्ठवने तान्यपि स्वाध्यायिक्ञानभृयस्त्वेन भृयिष्ठानि भविष्यन्तीति प्रतिवेदब्रह्मचर्योपदेशः । यो वा कश्चिन्मेधावितया शिघ्रमेव वेदचतुष्ट्यमप्यधीत्य यथो-पपत्तिकालं तद्र्यज्ञानाभियोगमपरित्यजन्प्रहणान्तं वेत्येतत्पक्षाश्रयणेन गृहस्थो भवेत्तं प्रति द्वादशाष्ट्राचत्वारिशद्वष्ठपक्षावनेनैव स्मर्णेन पूर्वपक्षीकृताविति नातीव श्रुतिविरुद्ध-त्वेनोदाहर्त्वया ।

तेन नैव श्रुतिस्मृत्योविरोघोऽतीव दृश्यते । श्रुत्योरेव ह्यसी दृष्टः क चिद्वा नैव विद्यते ॥ तेनात्र यदि वा कर्भप्रयोगोऽयं निरूप्यते । यदि वा बाध्यमानत्वमुक्तं बाह्यं स्मृतीः प्रति ॥

एतद्धि जमिनिनाऽत्यन्तं हितोपदेशिना निज्ञासुभ्यः प्रतिपाद्यते ।

यावदेकं श्रुती कर्म स्मृती वाऽन्यत्प्रतीयते । तावत्तयोर्विरुद्धत्वे श्रीतानुष्ठानामिष्यते ॥

त्रीहियवाद्विष्यपि तावत्प्रत्यक्षश्चातिविहितेषु यदि कश्चिद्यावज्ञीवमप्येकमेव पक्षमाश्चित्य व्यवहरेल्न स कदाचिद्रप्युपालम्भास्पदं गच्छेत् ।

> ततश्च तुरुयकक्षाऽपि यदि नाम स्मृतिर्भवेत् । तथाऽनि नैव दोषोऽस्ति श्रुत्यर्थमनुतिष्ठताम् ॥

यानि रम्हतिवन्तनान्यर्थमात्रमेव प्रतिपाद्य मूल्रम्ताः श्रुतीरनुदाहृत्य निवृत्तव्यान् पाराणि तेषु श्रुत्यनुमानव्यानसापेक्षप्रामाण्येषु सत्सु वेदवन्तमनपेक्षत्वात्प्रमाणतरत्वेन सत्रां विश्वस्यापिसिति श्रद्धाविशेषेण ग्राह्मतरार्थं विज्ञायते । सूत्रार्थोऽप्येवं योज्ञियन्तव्यः । श्रीतरमार्धविज्ञानविरोषे यदनपेक्षमपक्षाविर्जितं यस्य वाऽपेक्षणीयमन्यन्नाम्तीत्येवं पाठह्रयेऽ.पे पूर्वसृत्रात्प्रमाणशब्दमनुपङ्गेण संबन्ध्य यदनपेक्षं तत्तावत्प्रमाणं स्यादिति तदानीतनव्यव्यारमात्रप्रातिपत्त्यर्थमेवोच्यते ।

तत्रश्च न तावच्छाखान्तरीयविद्यमानश्चितिमृलत्वाशङ्कायां सत्यामेवात्यन्त्रनिराकरः। णपक्षः परिज्ञशिष्यते । न च प्रत्यक्षश्चत्यर्थानुष्ठानहानिः । यदा तु कविच्छाखान्तरे स्मरणमूळं श्रुतिरपि प्रत्यक्षी भविष्यति तदोभयोस्तुरुयबळत्वाद्विकरुपो भविष्यत्येव । नन्वनेनैव न्यायेन स्वशास्त्राविहितविरुद्धं शास्त्रान्तरगतमप्यम्राह्यं स्यात् । सत्यम् ।

> वार्तामात्रेण तद्यावत्तावन्नव ग्रहीप्यते । यदा तु श्रवणं प्राप्तं तदाऽस्मान्न विशिष्यते ॥ अतश्चैवं श्रातिम्मृत्योविंशेषोऽनेन दृइयेते । नात्यन्तमेव बाध्यत्वं न चाप्यत्यन्तत्वल्यता ॥ ( बाह्यग्रन्थानामप्रामाण्यनिरूपणम् । )

यद्वा यान्येतानि त्रयीविद्धिर्न परिगृहीतानि किंचित्तन्मिश्रधर्मकञ्चुकच्छायापतिः तानि होकोपसंग्रहहाभप्जारूयातिप्रयोजनपराणि त्रयीतिपरीतासंबद्धदृष्टशोभादिप्रत्यक्षा-नुमानोपमानार्थोपत्तिप्राययुक्तिमृहोपनिबद्धानि सांख्ययोगपाञ्चरात्रपाञ्चपतशाक्यप्रन्थपरि-गृहीतधर्माधर्मनिबन्धनानि विपचिकित्सावशीकरणोच्चाटनोन्मादनादिसमर्थकतिपयमन्त्रीष-धिकादाचित्कसिद्धिनिदर्शनबलेनाहिंसासत्यवचनद्मदानद्यादिश्रुतिस्मृतिसंवादिस्तोकार्थ-गन्धवासित्जीविकाप्रायार्थान्तरोपदेशीनि यानि चबाह्यत्राणि म्लेच्छाचारमिश्रकभोजना-चरणनिबन्धनानि तेपामेवैतच्छितिविरोधंहतुद्र्शनाभ्यामनपेक्षणीयत्वं प्रतिपाद्यते । न चैतत्कचिद्धिकरणान्तरे निरूपितं न चावक्तव्यमेव गाव्यादिशब्दवाचकत्वबुद्धिवदः तिप्रसिद्धत्वात् ।

> यदि ह्यनादरेणैषां न करूप्यताप्रमाणता । अशक्येवेति मत्वाडन्ये भवेयुः समदृष्टयः ॥ शोभामीक्यहेत्किकालकालवशेन वा । यज्ञोक्तपशुहिंसादित्यागभ्रान्तिमवाप्नुयु: ॥

बाह्मणक्षत्रियप्रणीतस्वाविशेषेण वा मानवादिवदेव श्रुतिमूलस्वमाश्रित्य सचेतस्त्रेऽपि श्रुतिबिहितैः सह विकल्पमेव प्रतिपद्येरन् ।

तेन यद्यपि लभ्येत स्मृतिः काचिद्धिरोधिनी । मन्वाद्युक्ता तथाऽप्यस्मिन्नेतदेवोपयुज्यते ॥ त्रयीमार्गस्य सिद्धस्य ये ह्यत्यन्तविसोधिनः । अनिराकृत्य तान्सर्वान्धर्भशुद्धिन लम्यते ॥ महाजनगृहीतत्वं पित्राद्यनुगमादि च । ते अपि द्वीपान्तरापेक्षं वदन्त्येव स्वदर्शने ॥

तत्र श्रद्धामात्रमेवैकं व्यवस्थानिमित्तं सर्वेषां स्विपतृषितामहादिचरितानुयायिस्वात् । चैश्च मानवादिरस्तीनामप्युत्सन्नवेदशाखामूङ्वमभ्युपगतं तान्प्रति सुतरां शाक्यादिभि-रिंप रावयं तन्मूछत्वमेव वक्तुम् । को हि इ.वनुयादुत्सन्नानां वाक्यविषयेयक्तानियमं कर्तुम् । ततश्च यावर्त्किचित्कियन्तमिष कालं कैश्चिदाद्वियमाणं प्रसिद्धिं गतं तत्प्रत्यक्ष-शाखाविसंवादेऽप्युत्सन्नशाखाम् लत्वावस्थानमनुभवतुल्यकक्षतया प्रतिभायात् । अत आह— विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादिति । पारतन्त्र्यं तावदेषां स्मर्थमाणपुरुषविशेषप्रणीतत्वा-त्तेरेव प्रतिपन्नं शब्दकृतकत्वादिप्रतिपादनादराच पार्श्वस्थैरि ज्ञायते ।

वेदम्हातं पुनन्ते तुल्यकक्षम् लत्वाक्षमयैव लज्जया च मातापिनृद्वेषिदृष्टपुत्रवल्लाम्युप-गच्छन्ति । अन्यच स्मृतिवाक्यमेकमेकेन श्रुतिवचनेन विरुध्येत । शाक्यादिवचनःनि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्ज सर्वाण्येव समस्तचतुर्दशाविद्याम्थानविरुद्धानि त्रयीमार्गल्युः त्थितविरुद्धाचरणेश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि । त्रयीबाह्येभ्यश्चतुर्थवर्णानिस्वसितप्रायेभ्यो न्या-मूढेभ्यः समार्पतानीति न वेदमूलत्वेन संभान्यन्ते । स्वधर्मातिक्रमेण च येन क्षत्रियेण सता प्रवक्तत्वप्रतिप्रही प्रतिपत्नी स धर्ममविष्लुतमुपदेक्ष्यतीति कः समाश्चासः । उक्तं च ।

परलेकिविरुद्धानि कुर्वाणं द्रतस्त्यजेत् । आत्मानं योऽतिसंघत्ते सोऽन्यस्मै स्यात्कथं हित इति ॥ बुद्धादेः पुनरयमेव न्यतिक्रमोऽलंकारबुद्धौ स्थितः । येनैवमाह । कल्किलुषकृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विमुच्यतां तु लोकः, इति ।

स किल लोकहितार्थं क्षत्रियधर्ममितिकम्य ब्राह्मणवृत्तं प्रवक्तृत्वं प्रतिषद्य प्रतिषेषाति-कमासमर्थेर्बाह्मणैरननुशिष्टं धर्मे बाह्मजनाननुशासद्धर्मपीडामप्यात्मनोऽङ्कीकृत्य परानुग्रहं कृतवानित्येवंविधरेव गुणै: स्तूयते तदनुशिष्टानुसारिणश्च सर्व एव श्रुतिस्मृतिविहितधर्माः तिक्रमेण व्यवहरन्तो विरुद्धाचारत्वेन ज्ञायन्ते।

तेन प्रत्यक्षया श्रुत्या विरोधे ग्रन्थकारिणाम् । ग्रहीत्राचारितॄणां च ग्रन्थप्रामाण्यवाधनम् ॥

न होषां पूर्वोक्तेन न्यायेन श्रुतिप्रतिबद्धानां स्वमूलश्रुत्यनुमानसामर्थ्यमस्ति । न च शाखान्तरोच्छेदः कदाचिदपि विद्यते ।

प्रागुक्ताद्वेदनित्यत्वात्र वैषां दृष्टमृलता ॥

न हि यथोपनयनादिस्मृतीनां शाखान्तरदृष्टश्चितिसंवादः । एवं चैत्यकरणतद्वन्दन-शुद्धसंप्रदानकदानादीनां संवादः संभवति मृलान्तरकल्पनं च प्रागेव प्रत्याख्यातम् ।

> लोभादिकारणं चात्र बह्वेत्रान्यत्प्रतीयते । यस्मिन्संनिहिते दृष्टे नास्ति मूलान्तरानुमा ॥ शाक्यादयश्च सर्वत्र कुर्वाणा धर्मदेशनाम् । हेतुनालविनिर्मुक्तां न कदाचन कुर्वते ॥

वैदिकवैचनकल्पनात् ॥ ४ ॥

[ ३ ] शिष्टाकोपेऽविरुद्धिमिति चेत् ॥ ५ ॥ सि० आचान्तेन कर्त्तव्यं यज्ञोपवीतिना कर्त्तव्यं दक्षिणाचारेण कर्त्त-व्यिक्षिणान्युदाहरणानि । किमेतानि श्रुतिविरुद्धानि न कर्ते व्यानि जताविरुद्धानि कार्याणीति चेत्पश्यासि तैरप्यनुष्टीयमानै-

न च तैर्वेदम्हरत्वमुच्यते गौतमादिवत् । हेतवश्चाभिधीयन्ते ये धर्मा दूरतः स्थिताः ॥ एत एव च ते येपां वाङ्मात्रेणापि नार्चनम् । पाखण्डिनो विकर्मस्था हैतुकाश्चेत एव हि ॥ एतदीया प्रन्था एव च मन्वादिभिः परिहार्यत्वेनोक्ताः ।

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्चित्कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः म्मृताः ॥

तस्माद्धर्म प्राते त्रयीबाह्यमेवंजातीयकं प्रामाण्येनानपेक्ष्यं स्यादिति सिद्धम् ॥ ४ ॥ शिष्ठाकोप-एवं तावत्पुरुपार्थम्मृतीनामविरोधं विरोधं च प्रमाणत्वापमाणत्वे निरूपिते संप्रति तु कत्वर्थानां यज्ञोपवीतोदकाचमनदक्षिणहम्ताचरणम्मृतीनां बहुशुत्यर्थमध्यपाति-नीनां विरोधाविरोधमात्रमेव विचार्यते । तन्त्रिणये तु कृते पृवीधिकरणाम्यां प्रमाणत्वा-प्रमाणत्वासिद्धिः ।

कथं पुनर्विरुद्धत्वं कथं वा न विरुद्धता । श्रुत्यर्थविगुणस्वेन तद्भावेन चेप्यते ।।

यदि यज्ञोपवीतादीनि ऋतुमनुप्रवेदयमानानि चोद्कप्रयोगवचनाभ्यां न परिमृह्यन्ते निराक्रियन्ते वा ततो विरोधः । यदि पुनरानुगुण्यात्प्रकरणादिपठितवत्म्मृत्यनुमितवाक्य-संयोगेन ऋतुमनुप्रविद्यान्ति न च पृर्वमृहीतं किंचिद्वाधन्ते ततो न विरुद्धानीति । अन्यत्तु दर्शनं सत्यपि विरोधे प्रमाणप्रमेयकलाकलविसंवादातसंदेहः । तथा हि ।

श्रुतिस्मृत्योर्विरुद्धत्वे ज्ञातमेव बलाबलम् । धर्मधर्मिविरोधे च धर्मिणो बलवत्तराः ॥

वक्ष्यति हि "अङ्गगुणिवरोधे च ताद्रथ्यीदिति" । न चेह स्मार्तः कस्यचिद्षि श्रीतस्य पदार्थस्य बाघ आशङ्कचते कमकालपित्माणानि तु समस्तपदार्थधर्मस्वेन निश्चि-तानि । तत्र यदि प्रमाणबलाबलं बलीयस्ततो बलवच्लुतिप्रमेयत्वाद्दुर्बलस्वभावरिष कमादिभिराचमनादीनां बाधः प्रमेयबलाबलबलीयस्त्वे तु पदार्थधर्मेस्यः कमादिस्यः पदार्थस्वेनाऽऽचमनादयो बलीयांस इति सत्यपि स्मृत्यारूयप्रमाणे दुर्बललं बलवदाश्रया-

१ इदं भाष्य १८७ पृष्टे, उपपन्नतरं चैतिहत्यस्यामे ज्ञेयम् ।

वैदिकं किंचित्र कुप्यति । तस्माद्विरुद्धानीति ॥ ५ ॥ न शास्त्रपरिमाणत्वात् ॥ ६ ॥ पू०

नैतद्वम् । शास्त्रपरिच्छित्रं हि क्रमं वाधेरन् । कथम् । वेदं कृत्वा वेदिं कुर्वितितीमां श्रुतिमुपरुन्ध्यादन्तरा वेदं वेदिं चानुष्टीयमानमाचम-नादि । दक्षिणेन चैकहस्तेनानुष्टीयमानेषु पदार्थेषु कदाचित्रधानं

निष स्वकेषण दुर्बलान्क्रमादीनेव बाधिष्यन्ते ।

विं युक्तमविरुद्धत्वं ऋत्वर्थाङ्गस्मृतेरपि ।

न तद्र्थिकियायां हि श्रुतं किंचन हीयते ॥

यथैव विज्ञातबलाबलैरिप श्रुत्यादिभिः समाख्यापर्यन्तैर्योवन्तः शेषाः प्रमीयन्ते ते सर्वे शेषिकथंमावेन प्रार्थिता इत्थंमावेन सहानारम्यवादाधीतैर्गृह्यन्ते ।

स्मृत्या तथैव संतुष्ट्या शिष्टाचारेण चाार्पेताः । गृह्यन्ते भावनाभाव्यैरपूर्वैः साधनांशवत् ॥

कथंभावापेक्षितापृर्वीपकारस्याज्ञातपरिमाणाङ्गसाध्यत्वाद् यावर्तिकचि**छेन केनचिद्षि** प्रमाणेन प्राप्तोर्ति तत्सर्वमङ्गं भवति । तस्मादाचमनादीन्यपि यज्ञप्रयोगाङ्गानीत्युप-न्यस्तेऽभिश्रीयते ॥ ९ ॥

न शास्त्रपरिमाणत्वात्पदार्थीऽभ्यधिको भवेत् । शास्त्रितं परिमाणं हि कोऽतिकामितुमहेति ॥ शास्त्रिण हि पदार्थानां परिमाणं त्रिधा गतम् । क्रमेयत्ताशुनिर्माणरूपं तदिह बाध्यते ॥ द्वाभ्यां श्रुत्यादिषद्काभ्यां कालेयत्ताक्रमात्स्थितान् । पदार्थाः प्रविश्वन्तो हि बाधेरन्समार्तलोकिकाः ॥

सर्वे हि पदार्थाः प्रधानकालान्न विप्रक्रष्टव्या इति प्रयोगवचनेन प्रतिपादितं तत्र स्मार्तिशिष्टलोकाचारप्रमाणकपदार्थानुष्ठानविक्षेपाद्दिणैकहस्ताधीनविल्लिकानुष्ठानाच प्रभानप्रत्यासित्तवाधप्रसङ्गः।

समस्तप्रयोगकालाश्च पूर्वोह्नमध्यंदिनादयोऽतिक्रम्यरन् । क्रमश्च यः श्चुत्यर्थपाठ-स्थानमुख्यप्रवृत्तिवत्क्रमेरवगतः स च वैदिकपदार्थोरूढतया विज्ञाताश्रयप्रमाणपरिमाणः सक्रन्यथात्वं क्षुतादिनिमित्ताचमनव्यवधानात्प्रतिपाद्येत । एवमायासस्रस्तोपवीतपुनःकर्-णव्यवधानेऽपि योजनीयम् ।

योह्यसावन्तः स्मार्तः पदार्थः क्रियते तदा । तस्य क्रमप्रमाणं हि न श्रुत्याद्यवगम्यते ॥

स्वकालमतिकामेत् । उभाभ्यां हस्ताभ्यामनुतिष्ठन्पधानकालं संभाव-यिष्यति ॥ ६ ॥

अपिवा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीरयेन् ॥ ७ ॥ सि० अपिवेति पक्षव्याद्यत्तिः । अगृह्यमाणकारणा एवंजातीयकाः प्रमा-णम् । ननु क्रमकालौ विरुम्धन्ति । विरुम्धन्तु । नैप दोषः । आचमनं

उक्तपरिमाणस्य क्रमस्य नान्यद्पि किंचित्प्रमाणमवकलपते । तथा श्रुत्याद्यवगतप्रच परिष्ठिष्यदार्थपरिमाणमवक्ष्यमध्वर्धादिभिरविस्मृतसमस्तपदार्थनिर्माणायावधारणीयम् । तस्थ्य प्रथमापरिकल्पितपश्चादागतस्मातेपदार्थानुष्ठाने पूर्वावधारणभ्रंशात्समस्तकृताकृता-निरूपणादिनवृत्तवेगुण्यशिक्कस्य सम्यक्कृतत्वदादचीनिमित्तसंस्कारपाटवाभावादपूर्वदीर्बल्येन स्कृतसञ्ज्ञाभप्रसङ्कः ।

तच्चातिश्चयवत्सर्वे सार्थवादाद्विधेर्मतम् । न्यूनत्वाक्षमयाऽवश्यं विरुद्धां बाधते स्मृतिम् ॥

पारेमितश्चर्याचुपदेशातिदेशात्मकाङ्गशास्त्रपरिमाणत्वाद्वा न तद्वचितिरिक्ताङ्गशास्त्राव-काशः । सहकर्तव्यापगतेषु च पदार्थेषु सर्वात्मना त्वरमाणस्य यावानेवात्यन्ताशकत्या काल-विप्रकर्षो भवति तावन्मात्रमेव प्रयोगवचनोऽनुमन्यते । शक्तम् छ लणमात्रमपि यदि विक्षेपं कुर्योत्तदस्य प्रयोगवचनविधिने सहेत । तस्मात्रिविधस्यापि शास्त्रपरिमाणस्यान्यथाकर-णानाऽऽचमनाद्यविरुद्धमिति । उच्यते ॥ ६ ॥

तेष्वद्शीनाद्विरोधस्योति वा समाप्तिः । अनन्तरसृत्रे विप्रतिपत्त्युपात्तविरोधाभावोक्ते-रनुपयुज्यमानत्वादिह च प्रकान्तविरोधाभावस्यावश्यवचनीयत्वात् । उपयोगसद्भावेऽपि च काकाक्षिवदनुषङ्गेण तन्त्रेण चोभयसंबन्धात् ।

अपिवा कारणं दृष्टं यस्मादेषु न गृह्यते । तस्मान्नाऽऽचमनादीनां ऋतुश्रुतिविरुद्धता ॥

विरोधत्याजितश्रुतिविरुद्धता । विरोधत्याजितश्रुतिमूलम्य ।हि स्मरणस्य यस्य मूला-स्मरिमिदं नामेत्येवं संभवदुत्प्रेक्षामात्रेणोपष्ठवते तत्रारुपेनैव प्रयासेन निराशङ्कमप्रमाणत्वं मिश्चीयते ।

> यत्र तृत्वेक्षयाऽष्यन्यत्कारणं नावलम्ब्यते । अत्यन्तानन्यमूलत्वाच्छ्रतितस्तत्प्रमाणता ॥

न वाऽऽचमनादिस्सतेः कामकोधलोमहेषमानलज्जादिकारणं किंचित्संभाव्यते यनमूल-स्वैन श्रुतिमूलत्वमपश्न्तूयेत ।

अनन्यम्। हिकायां च श्रुती मूलेऽवधारिते । विरोधेऽपि प्रमाणत्वं म्मृतेः श्रुत्या न वार्यते ॥ पदार्थः पदार्थानां च गुणः क्रमः । न च गुणानुरोधन पदार्थो न कर्तव्यो भवति । अपिच प्राप्तानां पदार्थानाम्च चरकालं क्रम आपति । यदा पदार्थः प्राप्तोति तदा क्रम एव नास्ति, केन सह विरोधो भविष्य-तीति तथा यदि दक्षिणेन नाऽऽचर्यते, कालो मा विरोधीदिति तत्र

इयत्ताऋमकालाश्च श्रीतत्वाद्वलवत्तराः। पदार्थघर्मभावातु दुर्बलत्वाद्बाधकाः॥

ननु पूर्वभावित्वात्प्रमाणबलाबलमेव प्रमेयबलाबलाज्ज्यायस्त्वेन प्रतिभाति । उच्यते—

नैव तावच्छ्तिस्पृत्योः स्वरूपेण विरुद्धता । बलाबलपरीसा वा प्रमेयद्वारिका हि सा ॥ प्रमेयगतं हि विरोधमालोच्य प्रमाणविरोधबुद्धिर्भवति । तद्यम्यामेव वेलायां विरोधो दश्यते तयोः। प्रमेखयो: स्वरूपस्थं तस्मादेव बलाबलम् ॥ येषां पदार्थधर्मत्वाद्दीर्बल्यं पूर्वानिश्चितम् । न तेषां श्रुत्यवष्टम्भात्तत्पश्चाद्पगच्छाते ॥ पदार्थत्वेन येषां च बलीयस्त्वं निरूपितम् । न स्मृतेर्द्बिङ्ख्वेन पुनस्तद्पनीयते ॥ नित्यमेवाप्रमाणं यत्तदेवं बाधमहीते । अपिक्षिकाप्रमाणं त स्यात्प्रमाणमपेक्षया ॥ न च प्रमेयदोर्बल्यब शियस्त्वनिबन्धनम् । प्राप्तं स्मृतिप्रमाणत्वं प्रमाणस्थेन बाध्यते ॥ न च प्रमेयदौर्वरुये सत्यपि श्रुतिबाधनम् । तावता मन्दतेजस्त्वात्स्मृतिस्तां नैव बाधते ॥ एतदेव श्रुतेः पार्श्वाह्यहु यत्र स्पृतिर्वृया । महास्मृत्याऽपि या काचिन्न शक्या बाधितुं श्रुतिः ॥ युगपत्प्राप्तिहेतुश्च विरोधस्तुरुयकार्थयोः । इह तु द्वयमप्येतन्नास्ति तेनाविरुद्धता ॥ कालेयत्ताक्रमाणां हि सर्वान्ते प्राप्तिरिप्यते । सुजवन्यप्रमाणोऽपि पदार्थः पूर्वमक्षुते ॥ प्राप्तेषु हि पदार्थेषु ऋमः पश्चादपेक्षते । यदा प्राप्तेष्वसौ क्छतः केन पश्चाद्विरुध्यते ॥

कालानुरोधेन पदार्थो नाऽऽन्यथात्वमभ्युपगच्छेत् । प्रयोगाङ्गं हि कालः पदार्थानामुपकारकः । अतो न कालानुरोधेन व्यथायितव्यः पदार्थः । अपि च शौचं दक्षिणाचारता यज्ञोपवीतित्वं चैवंजातीयका अर्था व्यवधातारो न भवन्ति । सर्वपदार्थानां शेषभूतत्वात् । तस्मा-दाचमनादीनां प्रामाण्यम् ॥ ७ ॥

परिमाणमपि त्वार्थमाविस्मरणासिद्धये । स्वयमालोच्यते प्राज्ञैः स्मार्तैः सह तदिप्यते ॥

न केनचित्प्रमाणेन पदार्थेयता परिच्छिद्यते । तत्र यदि तेन विनाऽन्ये समस्त-पदार्थस्मृतिहेतवो न स्युम्तत एतद्प्येकं कारणमिति परिमाणभिष स्थाप्येत । तस्यामि त्ववस्थायां यथा श्रीतमात्रपरिमाणमसमाप्य समास्यापर्यन्तप्रापितपदार्थगतपरिमाणावधा-रणमाश्रीयते तथा स्मृत्याचारपर्यन्तावगतपरिमाणमाश्रयिष्यत इति निर्दोषम् ।

> कालोऽपि च प्रयोगाङ्गं सर्वान्ते सोऽपि गृह्यते । स्मार्तेः सह ससाहित्यमाशुत्वं वा प्रपत्स्यते ॥ कालो ह्ययं प्रधानस्य सर्वाङ्गसाहितस्य यः । अङ्गैरविप्रकृष्टत्वमीदशस्यैव चोद्यते ॥

तस्माद्यात्किचनप्रमाणकसर्वपदार्थप्राप्तयुत्तरकालापेक्षितसंबन्धः कालोऽपि नैव सर्वो-प**क्षहारविरोधीति तेषु** कमकालपरिमाणेष्वदर्शनाद्विरोधस्येत्युच्यते । यद्वा तेष्वाचम-नादिषु कियमाणेष्वदर्शनाद्विरोधस्येति सूत्रार्थयोजना । अपि च—

शौचयज्ञोपवीतादेर्न म्वतन्त्रपदार्थता ।
सर्व हाङ्गप्रधानार्थ तेन न न्यवधायकम् ॥
अतदङ्गिन हि तुल्यकक्षेण न्यवधानं भवति न सर्वपदार्थेन ।
वेदं कृत्वा यदा वेदिमकृत्वाऽऽचामित क्षुते ।
वेदिमेव करोतीति स वक्तुं शक्यते तदा ॥
वेदिरेव हानाचम्य कुर्वतो विगुणी भवेत् ।
तामेव सगुणां कर्तुं श्रुद्ध्या न व्यवधाम्यते ॥

इममेवार्थमभिप्रेत्य भाष्यकारेणोक्तं न चैवंजातीयका अर्थाः पदार्थानां व्यवधा-तारो भवन्तीति । इतरथा ह्यङ्गप्रधानार्थत्वेऽनाश्रीयमाणे शुन्यहृद्यवचनमेवेतः रस्यात्।

> तम्मादाचमनादीनां ऋतुभिः संप्रहे मित । पश्चात्प्राप्तऋमेयत्ताकालशास्त्राविगोधिना ॥

### ( भाष्यकारोक्तोदाहरणाक्षेप: |)

निन्दं यज्ञोपवीतमुदाहर्तन्यम् । दर्शपूर्णमासादिषु उपन्ययते देवल्रक्ष्ममेव तत्कुंक्ते' इति कत्वङ्गप्रत्यक्षविधानात् । तथा काठके चानारम्यवादविधिना सर्वयज्ञगत-यज्ञनयाजनसंबन्धोऽध्यापनाध्ययनसंबन्धश्च श्रूयते । 'प्रसृतेन वै यज्ञेन देवा स्वर्गे लोकमायञ्चपसृतेनासुरान्पराभावयन् । प्रसृतो ह वै यज्ञोपवीतिनो यज्ञोऽप्र-सृतोऽनुपवीतिनो यद्दै किं च ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्यधीते यजत एव तत्तस्माद्य-ज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत वा यज्ञस्य प्रसृत्यो इति'। तथाऽऽचमनविधिरिष 'दक्षिणत उपवीयोपविद्य हस्ताववनिज्य त्रिराचम्य द्विः परिमृज्य दर्भाणां महदुपस्ती-योपस्यं कृत्वा प्राङ्मुख उपविद्य स्वाध्यायमधीयीत' इति यद्यपि ब्रह्मयज्ञप्रकरणे श्रूयते तथाऽपि वेदोच्चारणसंबन्धात्तदङ्गत्वेनापि तावज्ज्ञायमानं सर्वयज्ञानां मन्त्रवत्प्रयोगित्वा-त्तदङ्गं भवति । तथा च "न सोमेनोच्छिष्टा भवन्ति" इति प्राप्ताचमनप्रतिवेधार्थमे-वावधार्यते । दक्षिणाचारत्वं तु—

> यत्राऽऽहत्य विधानेन स्यात्सन्याञ्जलिचोदना । तस्मादेव निवर्तेत नान्यत्राऽऽशङ्कचतेऽपि तत् ॥

"यथा वै दक्षिणः पाणिरेवं देवयजनम् " इति प्रागुदकप्रवणविधिपरे वाक्ये देवयजनवद्यज्ञाङ्कत्वौचित्यादुपमानमवकल्पते । तेन नात्रैकमि विरोधवाधशङ्कायोग्यः मित्यनुदाहरणानि । तस्मान्नैवैतदिधिकरणान्तरम् ।

वेदाविरुद्धशाक्यादिवचसामप्रामाण्यनिरूपणम् ।

सूत्राणि तु पूर्वीविकरणाक्षेपपरिहारसूत्रत्वेनैव व्याख्यातव्यानि । यत्ताई वेदविहितं न बाधते शिष्टान्वा वेदविदो न कोपयति । विहाराराममण्डलकरणवैराग्यध्यानाम्यासा- हिंसासत्यवचनदमदानदयादि, तद्बुद्धादिभाषितं प्रमाणेनाविरुद्धमिति चेत् । न । शास्त्रपरिमाणत्वात् ।

परिमतान्येव हि चर्तुद्शाष्टादश वा विद्यास्थानानि धर्मप्रमाणत्वेनःशिष्टैः परिगृही-तानि वेदोपवेदाङ्कोपाङ्काष्टादशधर्मसंहितापुराणशास्त्रशिक्षादण्डनीतिसंज्ञकानि, न च तेषां मध्ये बौद्धार्हताादेग्रन्थाः स्मृता गृहीता वा ।

प्रतिकञ्चकरूपेण पूर्वशास्त्रार्थगोचरम् । यदन्यत्कियते तस्य धर्म प्रत्यप्रमाणता ॥

१ तै० सं० (२-५-११)। २ तै० आ० (२-२)।

१ उपवेदाः-आयुर्वेदधनुर्वेदगर्भवेवदाः । अङ्गानि-शिक्षादीनि । उपाङ्गं-पूर्वोत्तरमीमांसाद्वयम् । दण्डनीतिः--अर्थशास्त्रमित्यर्थः ।

तथा च प्रायश्चित्तादिदानकाले यो वाक्यमात्मीयमन्यकविकृतं वा श्लोकं सूत्रं वोचार्य मानवादिप्रायश्चित्तं दद्यान्न कश्चिद्पि धर्मार्थे प्रतिपद्येत ।

> वेदेनेवाम्यनुज्ञाता येषामेव प्रवक्तृता । नित्यानामभिधेयानां मन्वन्तरयुगादिषु ॥ तेषां विपरिवर्तेषु कुर्वतां धर्मसंहिताः । वचनानि प्रमाणानि नान्येषामिति निश्चयः ॥

तथा च ''मनोर्ऋचः सामिधेन्यो भवन्ति'' इत्यस्य विधेवीक्यशेषे श्रूयते ''मनुर्वै' यार्त्किचिदवदत्तद्भेपनं भेपजताये '' इति प्रायश्चित्ताद्युपदेशवचनं पापन्याधे-भेषजम् ।

> न वैतच्छूतिसामान्यमात्रं नित्येऽपि संभवात् । यज्ञेऽध्वर्युरिव ह्याम्ति मनुर्मन्वन्तरं सदा ॥ प्रतिमन्वन्तरं चैवं म्मृतिरन्या विधियते । स्थिताश्च मनवो नित्यं करूपे करूपे चतुर्दश ॥ तेन तद्वाक्यचेष्टानां सर्वदैवास्ति मंभवः । तदुक्तिज्ञापनाद्वेदो नानित्योऽतो भविष्यति ॥ प्रतियज्ञं भवन्त्यन्ये सर्वदा पोडशर्तिवजः । आदिमत्त्वं च वेदस्य न तच्चरितवन्धनात् ॥

#### उक्तं च---

यथर्तावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भाति युगादिषु ॥ इति । इतिहासपुराणं च कृत्रिमत्वेन निश्चिते । तथाऽप्यकृत्रिमे वेदे तिहृद्यान्वेन संमतम् ॥

एवं ह्युपनिषत्सूक्तम् । 'ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्ववेदं चतुर्थः मितिहासं पुराणं पश्चमम् ' इति । तेन प्रतिकल्पमन्वन्तरयुगनियतनित्यऋषिनामाभिधेयः ऋत्रिमिविद्यास्थानकारा य वेदेऽपि मन्त्रार्थवादेषु श्रूयन्ते तत्प्रणीतान्येव विद्यास्थानानि धर्मज्ञानाङ्कत्वेन संमतानि । तथा च ऋग्वेदादिविहितयज्ञाङ्कभ्रेषप्रायश्चिक्तविद्योपानिभिधाय 'यद्यविज्ञात इति ' प्रायश्चित्तान्तरं विद्यत् त्रैविद्यवृद्धस्प्रतिविहितविनष्टोहेशेनैव विद्यातीति गम्यते । अन्यथा हि प्रत्यक्षवेदिविहितं सर्व विज्ञातमूल्यविद्यापतिविह्यान्तरं मूल्यत्वेनानिभिधेयमेव स्यात् । यदि च स्मर्यमाणवेदमूल्यन्थिनबन्धनानामविज्ञातृवेदिविहैते-

वपूर्वकरवेमापि स्थितानां प्रःमाण्यं नाऽऽश्रीयेत तथा सति नैवाविज्ञातमूलं किंचिछज्ञे किंचत इति सहिमद्यपायश्चित्तविधिनैवोपपद्येत ।

तस्माधान्येव शास्त्राणि वेदम्लानितक्रमात् । अवस्थितानि तैरेव ज्ञातो धर्मः फलप्रदः ॥ यथैवान्यायविज्ञाताद्वेदालेख्यादिपूर्वकात् । शूद्रेणाधिगताद्वापि धर्मज्ञानं न संमतम् ॥ तथाऽतिकान्तवेदोक्तमर्यादाव्यहारिणाम् । संवादिष्वपि वाक्येषु नेष्यते धर्महेतुता ॥ स्मर्थन्ते च पुराणेषु धर्मविष्लुतिहेतवः । कलौ शाक्याद्यस्तेषां को वाक्यं श्रोतुमर्हति ॥ यथा कृतककपूरसुवर्णादिषु दीयते । यद्वीनं तदपि व्यक्तमग्राह्यत्वात्प्रलीयते ॥

तेन कर्मानुरूप्यसामान्यतो दृष्टार्थापत्तिबलात्तद्भिप्रायकल्पितधर्मामासमध्यपतितं सन्मृ-लमप्यहिंसादि श्रद्धति निक्षिप्तक्षीरवदनुपयोग्यविश्रम्भणीयं च तन्मात्रोपलव्धं भवतीत्यवद्यं यावत्परिगणितधर्मद्यास्त्रेम्यो नोपलम्यते तावदग्राह्यं भवति ।

> यदा शास्त्रान्तरेणैव सोऽर्थः स्पष्टोऽवधार्यते । तदा तेनैव सिद्धत्वादितरत्स्यादनर्थकम् ॥

तम्माद्यावत्परिगणितवेदादिशास्त्रव्यतिरिक्तानिबन्धनं तद्धमेप्रमाणत्वेन नापेक्षितव्यमिति।
(सदाचारप्रामाण्यनिक्ष्पणम् ।)

यस्वेतत् । अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि मतीयेरन् , इति मूत्रम् । अत्र सदाचारानुदाहृत्य त्रिवर्गसिद्धचर्य विचार्यते । तद्विपरीतसंकीणेव्यवहारिषु शिष्टेष्वपथ्यकारिवैद्यातुरवद्विक्षम्भणीयचिरतत्वात्संमाव्यमानवेदमृलत्वाच धर्मसंश्ययं दर्शियत्वा "धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्ष्यम् " इति पूर्वः पक्षः क विच " विरोधे त्वनपेक्ष्यम् " इत्येतन्त्यायानुसारेण । सदाचारेषु हि दृष्टो धर्मव्यितिकमः साहसं च महतां प्रजापतीन्द्रवासिष्ठविश्वामित्रयुषिष्ठिरकृष्णद्वेपायनभीष्म- धृतराष्ट्रवासुदेवार्जुनप्रभृतीनां बहूनामद्यतनानां च । प्रजापतेस्तावत्प्रजापतिरुपसमम्यैत्स्वां दुहितरम् । इत्यगम्यागमनरूपादधर्माचरणाद्धर्मव्यतिक्रमः । इन्द्रस्यौपि । तत्पदस्थस्य च नहुषस्य परदारामियोगाद्धर्मव्यतिकमः । तथा वासिष्ठस्य पुत्रशोकार्तस्य जलप्रवेशा- त्रियामस्य म् विश्वामित्रस्य चाण्डालयाजनम् । वासिष्ठवत्पुरूरवसः प्रयोगः । कृष्ण- द्वैपायनस्य गृहीतनैष्ठिकब्रह्मचर्यस्य विचित्रवीर्यदारेप्वपत्योन्पादनप्रसङ्कः । मीष्मस्य च

१ गीतमधमेपरम्यहिल्यागमनरूपो धर्मव्यतिकमो बोध्यः ।

सर्वाश्रमधर्मव्यतिरेकेण।वस्थ।नम् । अपत्नीकस्य च रामवत्ऋतुप्रयोगः। तथाऽन्धस्य धृतराष्ट्र-स्येज्या पाण्डुर्जितैर्धनैरित्यनिषक्कतिक्रया। तथा युचिष्ठिरस्य कनीयोर्जितस्रातृजायापरि-णयनमाचार्यब्राह्मणवधार्थमनृतभाषणं च । वासुदेवार्जुनयोः प्रतिषिद्धमातुलदुहितृरुविभणी सुभद्रापरिणयनम् , उभी भैध्वासवक्षीबाविति सुरापानाचरणम् । अद्यत्वेऽप्यहिच्छत्रमथुरा-निवासिबाह्मणीनों मुरापानम् । केसर्यश्वाश्वतरखरोष्ट्रोभयतोदद्दानप्रतिग्रहविकयव्यवहार-भार्यापत्यमित्रसहभोजनाद्युदीच्यानाम् । मातुलदुहित्रुद्वाहासन्दीस्थभोजनादीनि दाक्षिणाः त्यानाम् । मित्रस्वजनोच्छिष्टम्पृष्टभोजनं सर्ववर्णप्रस्परस्पृष्टताम्बृलाद्नतद्वसानानाचमन-निणेजकधौतगर्दमारूदवस्त्रपरिधानब्रह्महत्यातिरिक्तमहापातककार्यपरिहरणादीन्युमयेषाम्। अतिस्थृलानि प्रतिपुरुषजातिकु शवस्थितसृक्ष्मस्वधर्मव्यतिक्रमणानि त्वनन्तभेदानि सर्वत्र विगानहेतुदर्शनानि च प्रायेणैव संभवन्तीति नैवंजातीयकमिश्रसदाचारधर्मत्वाध्यवसान-संभवः । किं च ।

> के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराश्च तत्कृताः । इतीतरेतराधीननिर्णयत्वाद्निर्णयः ॥

ननु ।

सदाचारप्रमाणत्वं मन्वादिभिर्षि स्मृतम् । आत्मतुष्टिः स्मृताऽन्या तैर्धर्मे सा चानवस्थिता ॥

यथाम्यासं ह्याज्ञयवैचित्रयेण ज्ञुभाज्ञुभोभयहीनिक्रियानुष्ठायिनामात्मतुष्टिरपि विचि-त्रैव भवति । तथा हि ।

> कस्यचिज्जायते तुष्टिरशुभेऽपि हि कर्माणि । शाक्यस्येव कुहेतुंक्तिवेदबाह्मणदृषणे ॥

तथा हि ।

पशुहिंसादिसंबन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विजाः। तेम्य एव हि यज्ञेभ्यः शाक्याः कुध्यन्ति पीडिताः॥

तथा ।

शृदान्त्रभोजनेनापि तुप्यन्त्यन्ये द्विजातयः । स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुप्यति ॥ अन्ये तु सन्यलीकेन मनमा तन्न कुर्वते ।

ततश्चानवस्थितत्वाद्यथैवाऽऽत्मनस्तुष्टिरेव चेत्येतन्मनुवचनं कथमप्यन्यथा नेतन्यम् । एवमाचारश्चीव साधूनामित्येतद्पीति ।

१ उभी मध्वासवक्षीबी दृष्टी में केशवार्जुनी।

स्वयमज्ञातमूलाश्च शिष्टाचारप्रमाणताम् । वदन्तोऽपि न शोभन्ते स्मृतिकारास्ततोऽधिकाः ॥

स्मृतिकारवचनार्थो हि शिष्टैराचरितव्यः शिष्टत्वाय । अन्यथा हि तदनपेक्षाः स्वात-न्त्र्येण व्यवहरमाणा दुष्टा भवेयुर्न शिष्टाः ।

न च तेषां श्रुतिर्मूलं व्यवहारस्य दृश्यते । यदि च स्यात्परोक्षाऽपि स्मर्थेतेव ह्यसी श्रुवम् ॥ तस्मानिर्मूलत्वादनपेक्षाणि शिष्टाचरणानीति प्राप्तेऽभिधीयते ।

" अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्"

हष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साधुमिः ।

प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्धर्मत्वेनेह तान्यपि ।।

शरीरस्थितये यानि सुखार्थ वा प्रयुक्तते ।

अर्थार्थ वा न तेष्वास्ति शिष्टानामेव धर्मधीः ॥

धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टेंगानि तु कानिचित् ।

वैदिकैः कर्तृसामान्यात्तेषां धर्मत्वमिष्यते ॥

प्रदानानि जपो होमो मातृयज्ञाद्यस्तथा ।

शक्यकानां च सर्वासां चतुश्यीद्युपवासकाः ।

प्रदीपप्रतिपद्दानमोदकापूपपायसाः ॥

अनिप्रक्रमाघससमीपौर्णमासीफाल्गुनीप्रतिपद्धसन्तेत्सवादीनां नियमिक्रयाप्रमाणं न शास्त्राहते किंचिदिन्त । स्मृतिकाराश्चाऽऽचारश्चेव साधूनां देशजातिकुळधमीश्चाऽऽम्ना-यैराविकद्धाः प्रभाणिमिति ' वेदाविकद्धानामाचाराणां सामान्यतः प्रामाण्यमनुमन्यन्ते । तथाऽनध्यायाधिकार उर्ध्वं भोजनादुत्सव इति देशनगरोत्सवप्रामाण्याश्रयणम् । वदेऽपि च महान्नते प्रेष्क्वं मारुह्य होता शंसतीत्येतद्दाक्यशेषे श्रूयते, यदा वैभजा मह आवि-श्चित प्रेष्क्वं तह्यारोहन्तीति । महःशब्दवाच्योत्सवप्रसिद्धिरनूदिता । यत्तु पारीमितशा-स्त्रप्रमेयत्वाद्धर्माधर्मयोरिह च तदसंभवादित्युक्तम् तद्वेदमूलत्वानुमानात्पूर्ववदेव प्रत्या-स्त्रयेयम् । न च स्मृतिर्निर्मूला । विस्तरवचनानामिप प्रपाठकमात्रेणोपसंहारात्किमुत संक्षेप-वचनस्य । शक्यं च स्मृत्यनुरूपमेव वेदवचनमनुमानुम् । तथा हि ।

शिष्टेराचर्यमाणानां सतां गोदोहनादिवत् । फलसंबन्धमप्राप्तं बोधयच्छास्त्रमर्थवत् ॥ न हि तदेवैकं शास्त्रप्रमाणकं यस्य स्वरूपमपि तत एवावगन्तन्यम् । अनेकाकारस्य हि प्रमेयस्य कश्चिदेवाऽऽकारः केनचित्प्रमाणेन प्रमीयते । तत्र प्रत्यक्षाद्यवगतेऽप्याचा-रस्वरूपे द्धिगोदोहनादिवस्फलसंबन्धः शास्त्रणावगम्यते । यागादिष्विप च नैव स्वरू-पंजानिन शास्त्रमपेक्षितम् । फलमंबन्धमात्रस्यैवातीन्द्रियत्वेन तद्पेक्षितत्वात् । अतो न नामीपलक्षणान्तरेण शास्त्रं प्रवृत्तमुपलम्य शिष्टाः प्रवृत्ताः सर्वकालं तु शिष्टव्यवहारशा-स्रयोरवियोगाद्व्यवहारादेवापोद्भत्य केचित्स्वर्गादिसाधनत्वेन नियम्यमानाः कादाचित्क-त्वपारित्यागेन नित्यप्रयोज्या विज्ञायन्ते । तेषां चाऽऽर्यावर्तनिवासिशिष्टप्रयोज्यत्वमेवोपल-क्षणं वेदेनापि सरस्वतीविनशनप्रक्षप्रखवणादिवदुपात्तामिति शक्यमनुमातुम् ।

> ननु शास्त्रार्थकारित्वाच्छिष्टत्वं गम्यते यदा । शिष्टत्वेन च शास्त्रोक्तिरित्यन्योन्याश्रयं भवेत् ॥ नैव तेषां सदाचारानिमित्ता शिष्टता मता । साक्षाद्विहितकाारित्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वच: ॥

प्रत्यक्षवेदाविहितधर्मिकियया हि लब्धशिष्टत्वन्यपदेशा यत्परम्पराप्राप्तमन्यद्पि धर्म-क्या कुर्वन्ति तदिष स्वर्ग्यत्वाद्धर्मरूपमेव ।

> तद्यथा शुश्रुवान्विद्वानन्चानश्च वैदिकः । पुनस्तल्लक्षितो वेदे तेनैवाध्ययनादिषु ॥

तेनाहोरात्रपौर्वापर्यवद्नादित्वाद्वेदतद्थीनामितरेतराश्रयत्वात्रसङ्गः । म्मृतिरप्याचारं **बैद्दवचनं वोपलम्याम्यनुज्ञानायैव प्रवृत्तेत्यदोषः ।** 

> यत्तु हेत्वन्तरं दृष्टा वेदमृङानेवारणम् । प्रत्यक्षवेदमुलेऽपि तदृष्ट्येस्तद्कार्णम् ॥

बेदेडाप हि बहुन्येव दृष्टार्थगन्धस्यष्टानि विधीयन्त इति न तावता वेदमूलत्वाभावः।

याि दु म्लेच्छ।दिसमानािन नियतािनयतािकयान्तराण्यर्थसुखसाधनकृषिसेवावााणि **मृष्टाजपाम**मृदुशयनासनरमणीयगृहोद्यानालेस्यगीतनृत्यगन्धपुष्पादिकर्माणि असिद्धानि तेषु नैव कस्यचिद्धर्मत्वाशङ्काऽस्तीति न तत्सामान्यतो दृष्टेनेतर्गिराकियो-परात्तः केषांचिद्वा धर्मत्वाम्युपगमान्त सर्वेषामेव तत्प्रसङ्गः । किं तु---

> देवबाह्मणपूजादि यत्तेषामपि किंचन । तत्रेष्टमेव धर्मस्वं चिष्टाचारमतं ।हि तत् ॥ लीके हि काश्चिदाचारः शिष्टत्वेन विशिष्यते। कश्चित्त प्राणिसामान्यप्राप्तस्तैरपि संगतः ॥ तत्र यः कार्यरूपेण शिष्टानेवानुवर्तते । स एव केवलो धर्मो नेतरः प्राणिमात्रगः॥

एतेन वैदिकानन्तधर्मधीसंस्कृतात्मनाम् । आत्मतुष्टेः प्रमाणत्वं प्रसिद्धं धर्मशुद्धये ॥

तथैव बहुकालाम्यस्तवेदतदर्थज्ञानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिमार्मा नोन्मार्गेण प्रतिभानं संभवतीत्याश्चित्योच्यते । " यदेव किंचनानुचानोऽम्यूहत्यार्च तद्भवतीति " । वैदिकवासनाजनितत्वाद्वेद एव स भवति ।

तथा हि---

यथा रुमायां लवणाकरेषु मेरी यथा वोज्जवलरुवमभूमी। यज्ञायते तन्मयमेव तत्स्यात्तथा भवेद्वेद्विदात्मतुष्टिः॥ एवं च विद्वद्वचनाद्विनिर्गतं प्रसिद्धरूपं कविभिनिस्किपितम्। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥ इति।

बहुदिनाम्यस्तधर्मन्याप्तात्मनो हि न कथंचिद्धर्मकरणस्त्रपात्मतुष्टिरम्यन संभवतीति धर्मत्वेनाभ्यनुज्ञायते ।

यद्वा शिष्टात्मतुष्टीनां वचनादेव धर्मता ।
पुण्यक्कद्धचानवत्तस्मादाचारेष्विप सा तथा ॥
यथा वा वरदानादौ देवताराधनोद्भवे ।
यद्वक्ष्यासि स मन्त्रस्ते विषद्म इति मन्त्रिते ॥
लोकः स्मरित तं मन्त्रं विषापहरणादिषु ।
यथा वा सर्पसिद्धान्ते नकुलो यां किलीषिम् ॥
दन्तैर्गृह्णाति तामाहुः समस्तिविषहारिणीम् ।
यथा वा यां भुवं कश्चिद्ध्यावसति पुण्यकृत् ॥
तत्संपर्कपवित्रत्वात्सेष्यते पुण्यकारणम् ।
तथाऽऽचारात्मतुष्टचादिधस्य प्राह्यं धर्मम्यात्मनाम् ॥
वेदोक्तामित निश्चित्य प्राह्यं धर्मनुभुत्सुिमः ॥ इति ।

यतु प्रजापतिरुषसमभ्यत्स्वां दुहितरमहल्यायां मैत्रेच्यामिन्द्रो जार आसीदित्येव-मादिद्शीनादितिहासद्शीनाच शिष्टाचारेषु धर्मातिक्रमं पश्यद्भिः शिष्टाचारप्रामाण्यं दुर-ध्यवसानमिति । तत्रोच्यते—

> श्रुतिसामान्यमात्राद्वा न दोषोऽत्र भविष्यति । मनुष्यप्रतिषेषाद्वा तेजोबलवशेन वा ॥ यथा वा न विरुद्धस्वं तथा तद्गमयिष्यति ॥

प्रजापितस्तावत्प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणोदयवेलायामुषसमुधक्षम्येत् , सा तदागमनादेवोपजायत इति तहुहितृत्वेन व्यपिद्दयते तस्यां चारुणिकिरणाख्यवीजनिक्षेपात्स्त्रीपुरुषयोगवदुपचारः । एवं समस्ततेजाः परमैश्वर्यनिमित्तेनद्वराब्दः
बाच्यः सिवतेवाहिने लीयमानतया रात्रेरहल्याश्चद्वाच्यायाः क्षयात्मकजरणहेलुत्वाजीर्यत्यस्मादनेनेवोदितेनेत्यादित्य एवाहल्याजार इत्युच्यते न तु परस्त्रीव्यभिचारात् ।
नहुषेण पुनः परस्त्रीप्रार्थनिमित्तानन्तरकालाजगरत्वप्राप्त्येवाऽऽत्मनो दुराचारत्वं प्रख्यापितम् । शच्याश्च पतिभक्तिनिमित्तपुण्यातिशयजनिततित्रराकरणावासप्रभावलामः
ख्यात एव ।

विसष्टस्यापि यत्पुत्रज्ञोकव्यामोहचेष्टितम् । तस्याप्यन्यनिमित्तत्वान्नैव धर्मत्वसंशयः ॥

यो हि सदाचारः पुण्यबुद्धचा कियते स धर्मादर्शत्वं प्रतिपद्येत यस्तु कामकोधलोममोहशोकादिहेतुत्वेनोपलम्यते स यथाविधिप्रतिषेधं वर्तिष्यते । तेन विश्वामित्रस्यापि
यद्गाग्रेषपूर्वकमपि तपोबलारूढस्य चरितं सत्सर्वे बलवतः पथ्यमित्यनेन न्यायेन महान्ति
च तपांसि कृत्वा तानि क्षयं नयत उत्तरकालं वा पापविशुद्धि प्रायश्चित्तेः प्रतिकुर्वाणस्य जीर्यत्यपि । मन्दतपसां गजेरिव महावटकाष्ठादिभक्षणमात्मविनाशायेव स्यात् ।
हैपायनस्यापि, " गुरुनियोगादपातिरपत्यलिष्सुर्देवराद्वुक्मोरिताद्दुमतीयात् "
इत्येवमागमान्मातृसंबन्धभ्रातृनायापुत्रजननं प्राक्कृतपश्चात्करिष्यमाणतपोबलेन नातिदुकरम् । अन्योऽपि यस्तादक्तपोबलो निर्वहेत्स कुर्यादेव । रामभीष्मयोस्तु स्नेहिपितृभक्तिवशात्। विद्यमानधर्ममात्रार्थदारयोरेवं साक्षाव्यवहितापत्यकृतिपत्रानृण्ययोर्थामिद्धिः
हिरण्मयसीताकरणं च लोकापवादिभया त्यक्तसीतागतानृशंस्याभावाशक्कानिवृत्त्यर्थम् ।
मीष्मश्च ।

भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वे तेनैव पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥

इत्येवं विचित्रवीर्यक्षेत्रजपुत्रलब्धिपत्रनृणत्वः केवलयज्ञार्थपत्नीसंबन्ध आसीदित्य-र्थापत्त्याऽनुक्तमपि गम्यते ।

> यो वा पिण्डं पितुः पाणौ विज्ञातेऽपि न दत्तवान् । शास्त्रार्थातिकमाद्भीतो यजेतैकाक्यमी कथम् ॥

भृतराष्ट्रोऽपि व्यासानुमहादाश्चर्यपर्वाणि पुत्रदर्शनवत्ऋतुकालेऽपि दृष्टवानेव । शापा-नुम्रहसमर्था महर्षयः श्रूयन्ते । तद्ययेव तद्वचनादसावन्धो जातो विज्ञायते तथा यज्ञा-नुष्ठानवचनात्तावति काले दृष्टवानित्यर्थापत्त्या सुज्ञानम् । यद्वा, '' यजदेवपूनासंगति करणदानेषु " इति दानार्थ एवायं यजिर्भविष्यति ऋतुफलसमानि च दानतपश्चरणादी-न्यपि श्रूयन्ते तत्कारणात्ऋतुऋियोपचारः ।

> या चोक्ता पाण्डुपुत्राणामेकपत्नीविरुद्धता । साऽपि द्वैपायनेनेव न्युत्पाद्य प्रतिपादिता ॥ योवनस्थैव कृष्णा हि वेदिमध्यात्समुत्थिता । सा च श्रीः श्रीश्च भूयोभिर्भुज्यमाना न दुष्यति ॥

## अत एव चोक्तम्---

इदं च तत्राद्धतरूपमुत्तमं जगाद विशर्षिरतीतमानुषः । महानुभावा किल सा सुमध्यमा बभूव कन्यैव गते गतेऽहिन ॥ इति ।

न हि मानविष्वेवमुपपद्यते । तेनातीतमानुषिमत्युक्तम् । अत एव वासुदेवेन कर्ण उक्तः "षष्ठे च त्वामहानि द्रौपदी पर्युपस्थास्यति " इति । इतस्था हि कथं प्रमाणभूतः सन्नेवं वदेत् । अथ वा बह्व्य एव ताः सददारूपा द्रौपद्य एकत्वेनोपचिरता इति व्यवहारार्थापत्त्या गम्यते ।

यद्वा नार्यर्जुनस्यैव केवलस्य भविष्यति। साधारणा प्रसिद्धिस्तु निश्लिद्दत्वाय दर्शिता ॥

यथा युधिष्ठिरोपदेशात्सभामध्यमानीयमाना सहसैव रजस्वलावेषं सपुत्रकस्य घृतरा-ष्ट्रस्यायश उत्पाद्यितुमात्मानं प्रख्यापायितुं द्रोपदी कृतवती तथेव केवलार्जुनभार्याया एव सत्याः श्रीत्वं च जनेनाविदितं परस्परं संघाताविशयं च भेदप्रयोगानवका-शांथ दशियतुं साधारण्यप्रख्यापनिमत्येवमादिविकल्पैः सुपरिहरत्वाद्रागलोभकृतव्यवहा-रस्य च शिष्टैरेव धर्मत्वेनापारिग्रहस्योक्तत्वादनुपालम्भः।

तथा च द्रोणवधाङ्गभूतानृतवादे ' प्रायिश्चत्तं कामकृतेऽप्येके ' इत्येवमन्तेऽप्यश्चमेधः प्रायिश्चित्तत्वेन कृत एवेति न तस्य सदाचारत्वाभ्युपगमः । यत्तु वासुदेवार्जुनयोर्भद्यपान-मातुलदुहितृपरिणयनं स्मृतिविरुद्धमुपन्यस्तं तत्रात्रविकारसुरामात्रस्य त्रैवर्णिकानां प्रतिषेधः ।

सुर। वै मलमन्नानां पाष्मा च मलमुच्यते । तस्माद्भाद्मणराजन्यौ वैदयश्च न सुरां पिनेत् ॥ इति । मधुसीध्वोस्तु क्षत्रियवैदययोर्नेव प्रतिषेधः केवलबाह्मणविषयत्वात् '' मद्यं ब्राह्मणस्य "

इति वचनात् ।

# यद्प्येतत्-

गौडी पैष्टी च मार्घ्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यंथेवैका तथा सर्वा न पेया ब्रह्मवादिभिः ॥ इति ।

बह्मवादिशब्दस्य तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारित्वनिमित्तत्वात्प्रवचनाश्रयणेन मूज्वद्त्योरेकार्थत्वात्प्रम्याद्रहाणस्त्वेषामिति नियमाद्यस्यैव प्रवचनं स एव तच्छीलस्तद्धर्म-स्तत्साधुकारी वा भवति तस्माद्भाक्षणा एव ब्रह्मवादिनः । तथा च मद्यसामान्यप्रतिषे-धाङ्गिनिन्दार्थवादेऽभिहितम् ।

अकार्यमन्यत्कुर्योद्धि ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ इति ।

तस्मादेतदुक्तं भवति यथैवैकान्नमुरा त्रयाणामप्यपेया तथा सर्वा ब्रह्मवादिभिरपेयेति। इतरथा यथेवैकेति च ब्रह्मवादिभिरिति चोभयमप्यनर्थकमेव स्यात् । श्लोकान्तरानिर्देशेनैव वर्णत्रयसंबन्धलामात् । तेनोभौ मध्वासवशीबावित्यविरुद्धम् । तथा चान्यार्थदर्शनमभ्य-नुज्ञानवचनम्। "यन्मारुयमासीत्तत्पश्चात्पर्यीहत सुरा वै मारुयं ततो राजन्यमसजत तरमाज्ज्यायांश्र स्नुषा च श्रशुरश्र सुरांपीत्वा विलयन्तश्चाऽऽसते पाप्पा वै माल्यं तस्माद्वाह्मणः सुरां न पिवेत्पाप्मना न संग्रुज्या इति तदेतदेतत्क्षञ्चियो ब्राह्मणं ब्र्याक्रैनं सुरा पीता हिनस्ति य एवं विद्वान्सुरां पिवति" इति । मधुसीधुविवक्ष-यैतत् । यत्तु मातुलदुहितृपरिणयनं तयोस्तन्मातृष्वस्रीयादिसंबन्धव्यवधानेऽपि स्रात्रादि-व्यवहारादविरुद्धम् । यद्यपि वासुदेवस्वमेति सुभद्रा रूयाता तथाऽप्युत्पत्ती बलदेववासु-देवयोरेकानंशायाश्च निजत्वान्वास्यानान्मातृष्वस्त्रीया सुभद्रा तस्य मातृपितृष्वस्त्रीया दुहिता वेति परिणयनाभ्यनुज्ञानाद्विज्ञायते ।

> वसुदेवाङ्गजाता च कौन्तेयस्य विरुव्यते । न तु व्यवेतसंबन्धप्रभव तृद्धिरुद्धता ॥

येन ह्यन्यत्रेवमुक्तम्---

मम वत्मीनुवर्तेरन्मनुष्याः पार्थं सर्वशः । यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनु वर्तते ॥ इति ।

स कथं सर्वलोकाद्र्शभृतः सन् विरुद्धाचारं प्रवर्तियिष्यति । एतेन रुक्मिणीपरिणयनं घ्यारुयातम् । यत्त्वद्यतनानामाहिच्छत्रकमाशुरब्राह्मणीनां सुरापानादि दाक्षिणात्यानां मातुलदुहितृविवाहादि स्मृतिविरुद्धमुपन्यस्तम् । तत्र केचित्तावदाहुः । स्मृत्याचारयो-रितरेतरनिरपेक्षवेदमुल्तवेन उल्यवलत्वाद्विहितप्रतिषिद्धविकल्पानुष्ठानाश्रयणाददोष इति । तत्तु वक्ष्यमाणबलाबलविभागाद्युक्तम् । अन्ये त्वेवमाहुः—

सर्वेषांमेवमादीनां प्रतिदेशं न्यवस्थया । आपस्तम्बेन संहत्य दृष्टादुष्टत्वमाश्रितम् ॥ येषां परम्पराप्राप्ताः पूर्वजैरप्यनुष्टिताः । त एव तैर्न दुष्येयुराचारैर्नेतरे जनाः ॥

### तथा मनुनाऽप्युक्तम्--

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥

येषां तु यः पित्रादिभिरेवार्थो नाऽऽचरितः स्मृत्यन्तरप्रतिषिद्धश्च ते तं परिहरन्त्येव । अपरिहरन्तो वा स्वजनादिभिः परिहियन्ते । ननु गौतमेनाऽऽम्नायविरुद्धानामाचाराणाम-प्रामाण्यमुक्तम् । आह—

यदि वेद्विरोधः स्यादिप्येतैवाप्रमाणता । स्मृतिराम्नायशब्देन न तु वेदवदुच्यते ॥

न त्वेतदिष युक्तं स्मृतिग्रन्थेऽप्याम्नायशब्दप्रयोगात् । स्मार्तधर्माधिकारे हि शङ्क्ष-लिखिताभ्यामुक्तम् 'आम्नायंः स्मृतिधारकः' इति । ग्रन्थकारगतायाः स्मृतेस्तत्कृतग्रन्था-म्नायः स्मृतिग्रन्थाध्यायिनां स्मृतिधारणार्थत्वेनोक्तः । ततश्च मन्वादिवाक्यप्रतिषिद्धाचाराणां प्रामाण्यमशक्यमभ्युपगन्तुम् । आपस्तम्बवचनं तु बौधायनेन स्मृतिविरुद्धदुष्टाचारोदा-हरणान्येव प्रयच्छता निराकृतम् । स्पष्टकामादिहेत्त्वन्तरदर्शनान्न विरुद्धाचाराणामाप-स्तम्बवचनस्य वा श्रुतिमृलत्वोपपत्तिः । आह । केन वा ब्राह्मणीनां सुरापानं प्रतिषिद्धम् ।

### उच्यते—

तस्माद्भाह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिनेत् ॥ इत्यनेन । ननु पुंलिङ्गनिर्देशात्स्त्रीणां न प्रतिषिध्यते । सुरापानमतो नात्र म्मृत्याचारविरुद्धता ॥

### उच्यते—

हननप्रतिषेधेऽपि भवेत्पुंस्त्वं विवक्षितम् । तथा पुंस्त्ववदेकत्वविवक्षाऽपि प्रसज्यते ॥ अहत्वा कंचिदेवैकं ततश्च स्थात्कृतार्थता । एकेन च सुरापानेऽवार्जिते पूर्ववद्भवेत् ॥ आह यत्तावदेकत्वविवक्षागतमुच्यते । प्रत्येकव्यक्तिसंबन्धाज्ञातेर्वा तन्न दुप्यति ॥ एकैकस्या एव हि ब्राह्मणव्यक्तिर्यथाप्रसक्तवधपानयोः प्रतिषेधात् । विवक्ष्यमाणमपि तावदनूद्यमानत्वादक्षित्रयाविद्रोषणं वा संभवति किमृत यदा जातिगतैकत्वानुवाद एवायं विज्ञायते । आह । हननप्रतिषेधे कर्मभूतस्य ब्राह्मणस्योद्दिश्यमानत्वात्सुरापाने च कर्तृत्वेनोपादीयमानत्वात्स्वर्भकामौदुम्बरीसंमानार्थयजमानवत्तुरुयविवक्षाविवक्षयोरप्रसङ्गादु-दाहरणवैषम्यम् । तथा हि—

यो ब्राह्मण इति ह्युक्ते हननप्रतिषेषतः । ब्राह्मणे प्रतिषेषे वा लिङ्गं नाष्यद्विषीयते ॥

प्रतिषेधविधिपरो हि विधायकः शुद्धवधप्रतिपेधासंभवाद्वाह्मणजातिमात्रविशिष्टवधप्रतिषेधं विधाय निवृत्तव्यापारो यदि लिङ्गमपरं ब्राह्मणे वधे प्रतिषेधं वा विद्ध्यात्ततः
प्रत्ययावृत्तिलक्षणवाक्यभेद्प्रसङ्गः । येषां तु विधिप्रतिषेधौ नामात्यन्ताभिन्नौ वेदवाक्यार्थौ
तेषां प्रत्ययसंबन्धानुगृहीतशक्तिरभावमात्राभिधानादभ्यधिकलब्धव्यापारो नञ्विध्यर्थमपि
द्रेषाद्यर्थप्राप्तं पूर्वोक्तन्यायविविश्वत्तवाह्मणविशिष्टहननाविशिष्टं चानृदितं प्रतिषिध्य चिरतार्थौ
न लिङ्गमपरं ब्राह्मणवधविधिषु शक्तोत्यनावर्तमानः प्रतिषेद्धुमिति श्रूयमाणमि लिङ्गप्रतिषेधं प्रत्यनुपयुज्यमानत्वादिविविश्वतं भवति । एषा ह्यत्र वचनव्यक्तिर्यत्, क्रोधादिवशेन ब्राह्मणं हन्याद्ब्राह्मणो वा हन्तव्यस्तन्नेति । विध्येकत्वपक्षे पुनरीदशी वाक्ययोजना यद् ब्राह्मणहननं तन्न कुर्यादिति यो वा ब्राह्मणम्तं न हन्यादिति ब्राह्मणविशिष्टहननप्रतिषेधविधिः शुद्धोदिष्टबाह्मणविषयवधप्रतिषेधविधिवैति ।

सर्वथा बाह्मणोद्देशान्नेह मुच्यामहे वयम् । न चोद्दिष्टस्य शक्येते लिङ्गसंख्ये विवासितुम् ॥

ब्राह्मणः सुरां न पिबेत्, न पेया ब्रह्मवादिभिरिति निमित्तदेशकालफलसंस्कार्यानुपा-देयपञ्चकन्यतिरेकादेकत्राऽऽख्यातप्रत्ययोपात्तगुणीभृतोपादीयमानसंख्यापरिच्छेद्यत्वयोग्य-साधनांश्विशेषणत्वेनोपादानादितस्त्र च तृतीयाविभक्तिश्रुतिवचनं विवक्षितिलक्कस्यैव प्रतिषेषकमिति दर्शयितन्यम् ।

> अतश्चाप्रतिषिद्धस्वान्नैव स्त्रीणां विरुध्यते । सुरापानमहिच्छत्रब्राह्मण्यस्तेन कुर्वते ॥ नैतदेविमहाप्येतत्युंस्त्वं नैव विवश्यते । ब्राह्मणस्यानुवाद्यत्वात्तद्वधप्रतिषेधवत् ॥ नोपादेयत्वमेवैकं कारणत्वेन संमतम् । विशेषणविवक्षायाः कारणं हि महाद्विधिः ॥

अनुद्यमानः सर्वे हि यथाप्राप्तमनृद्यते । तत्रानाकाङ्क्षितं नान्यद्विधेयेम्यो विधीयते ॥

यदि हि ब्राह्मणः सुरां पिनेदित्ययमवान्तरवाक्यार्थः प्राक्प्रतिषेधसंबन्धाद्विधिनुद्धिः मवस्थापयेत्ततो गुणत्वोपादेयत्वविधिसमवायान्न ब्राह्मणपदे किंचिद्विविक्षतं नाम स्यात्।

यतस्तु रागमोहादेः सुरापानं प्रसज्यते । ब्राह्मणादेरतस्तस्मिन्न कश्चिद्विधिसंभवः ॥ प्रतिषेत्रोपसंहारिमहावाक्यातिरस्कृता । नावान्तरविधेः शक्तिः प्रादुरस्ति कथंचन ॥

तेनेहापि यत्सुरां ब्राह्मणः पिनेत्तन्नेति वा वचनं व्यज्यते यो ब्राह्मणः स न सुरां पिनेदिति वा सुराविशिष्टपानप्रतिषेधेन प्रतिषेधविधिना वा प्रत्यवायव्यावृत्त्या ब्राह्मणोऽ-नुगृह्मत इति नाम्य पानं प्रतिषेधं वा प्रतिविधेयत्वोपपत्तिः ।

> लोके चैतद्यथाप्राप्तं पानं स्त्रीपुंसकर्तृकम् । प्रतिपेघपरे वाक्ये तदवस्थमनूखते ॥

न च यो ब्राह्मणः पिबोदित्यनूदितं स च पुमानिति विधिन्यापाराद्विना लिङ्कवि-वक्षाऽवकल्पते ।

> न चाम्य लिङ्गसंबन्धः केवलः सन्विधीयते । न पानप्रतिषेधाद्धि विधिरन्यत्र गच्छति ॥

ततश्चोमयत्राप्यविवाक्षतालिङ्गसंख्यत्वं सिद्धम् । नन्वेवं सित ब्राह्मणस्त्रीवधेऽपि पुंबाह्मणवधवद्वह्महत्याऽस्तीति यदात्रेय्यामेव केवलायां भ्रूणहत्याप्रायश्चित्तविधानं तन्नो-पपद्यते ।

उच्यते---

ब्राह्मणस्त्रीवधे को वा ब्रह्महत्यां निषेधति । प्रायश्चित्तान्तरे तस्याः स्त्रीत्वमात्रनिबन्धनम् ।।

न च प्रायिधित्ताल्पत्वेन निमित्तस्य ब्रह्महत्यात्वमपनीयते पुंवधेऽपि लघुतरप्रायिधित्ताविधिदर्शनेन ब्रह्महत्यादोषामावप्रसङ्गात्तस्मान्न वाचिनिकप्रायिधित्ताल्पत्वेन ब्राह्मणीवध-प्रातिषेध एव नास्तीत्याशङ्कितव्यम् । सुरापाने पुनः प्रायिधित्तविशेषोऽपि न किथिदा-म्नात इति दूरादपाकृतत्वादस्त्येवास्य स्मृत्या सह विरोधः । याऽपि चाऽऽपस्तम्बस्य-तिवचनात्तुल्यबल्दवाशङ्का मवेत्साऽपि " तस्माद्वाह्मणः सुरां न पिबति " इत्येतेन प्रत्यक्षश्रुतिविधिना निराकृतेति नैवंविधाचारप्रामाण्यमाशङ्कितव्यम् ।

अथवा सदाचारप्रमाणत्वप्रतिपादनार्थं सूत्रद्वयेनाप्येतदेकमधिकरणं व्याख्यातव्यम् । इह यावन्ति कृष्णमृगसंचरणोपलक्षितायीर्वर्तनिवासिचातुर्वर्ण्याचरणानि तान्युदाहृत्य चिम्न्यते—

> धर्मुबुद्धचा यदार्याणां चरित्रमुपलम्यते । किं तथैव प्रमाणं तद्थ वा निष्प्रमाणकम् ॥ इति ।

**कु**तः संशयः । उच्यते—

> स्मृतिवत्कर्तृसामान्यात्प्रमाणत्वेन गम्यते । अनिबन्धनतायास्तु भवेदप्यप्रमाणकम् ॥

नतु च स्मृतिकारैरेवैतत्प्रामाण्यमभ्युपगतं " तद्विदां च ग्मृतिक्वाले " "आचारश्चेव साधूनां " "यस्मिन्देशे य आचारः संसदाचार उच्यते"। अतश्च तत्प्रामाण्यादेव सिद्ध-म् । म । मूलामावाहेतुदर्शनातिरेकात् । शाखान्तरगतवेदवाक्यदर्शनमृलानि हि स्मरणोप-निवन्धनानि प्रमाणत्वेनाधिगतानि । नतु सदाचारदर्शनात्तन्मृलमात्रप्रवृत्तस्मरणानां मूलानतरानुमानसंभवः ।

यथैव च वयं तेषां द्रष्टारः केवलं तथा । स्मृतिकारास्ततो नैपां गम्यते मृलदर्शनम् ॥

यदि हि तैर्मृ्ह्णान्यश्रोप्यन्त ततो यथैवान्यानि स्मर्गानि निबद्धानि तथैवैतान्यपि निबद्धानि तथैवैतान्यपि निबद्धानि तथैवैतान्यपि निबद्धानि तथैवैतान्यपि निबद्धान्यन्यतस्तु स्वयमुपल्र्ड्यानुरूपमिनबध्य परप्रत्ययेनैव सदाचाराः प्रमा-गिनित्याहुः । अतो न दृष्टमृल्रत्वेनाध्यवसातुं शक्यिमिति विचार्यते । तत्र पूर्वाधिकरण् द्वयंबलेन प्रामाण्यं प्रतिज्ञायते कर्तृसामान्याद्विधिस्मृतिविरोधराहितत्वाच ।

न हि केचित्सदाचाराः श्रीतस्मार्तविरोधिनः । अतस्तत्तुल्यकारित्वात्श्रामाण्येनावधारिताः ॥ स्मृतिकाराभ्यनुज्ञानं महदन्यच कारणम् । तेषामज्ञातमृळानां न ह्यनुज्ञोपपद्यते ॥ इति ।

तद्पाकुर्वन्नाह---

न शास्त्रपरिमाणत्वाद्धर्माधर्मस्थितेरमी । शिष्टाचाराः प्रमाणत्वं लभनते शब्दवर्जिताः ॥

शास्त्रपरिमेयत्वं तावत्परिमाणशब्दवाच्यं धर्माधर्मयोरवस्थितं परिमितानि च शाः स्वाणि वेदोपवेदादीनि न च तेषां मध्ये सदाचारशास्त्रं किंचिदिस्त । न च सदाचारः स्वपमेव शास्त्रं नापि तद्दर्शनमनुष्ठानं वाऽत्यन्तपरायत्तत्वात्प्रमेयत्वाच्च । स्मृतेस्त्वेतिद्वि-पयाया निर्मृत्रस्त्वेम्

किं च मृहं भवेदेकमनेकिमिति चिन्तिते । नैव द्विविधमित्येतदनुमातुं हि शक्यते ॥

न ताबद्देशजातिकुलभेदाद्भिन्नानामपरिमितस्वरूपाणामेकश्रुतिमूलत्वम् ।

न हीदशी श्रुतिर्थेतान् सर्वाचारान् प्रहीप्यति । शब्दाभिधययोस्तेषां व्यक्तचाकृत्योरसंभवात् ॥

यावदाचारं हि वेदवाक्यानि कल्पयतां वेद एवैकः कल्पयितव्यः । एकस्य तु वाक्यस्य नैव कस्यचिदपरिमिताचारविधायित्वमवकल्पते यत आचाराः प्रवर्तेरन् । न च धर्मसूत्र-कारेस्तदेव हष्ट्राऽऽचारप्रामाण्यमुपनिबद्धम् । शेषधर्मस्मृतिवाक्यतुल्यनिबन्धनप्रसङ्खात् । न चाऽऽचारदर्शनोत्तरकालप्रवृत्ता स्मृतिस्तेषां मूलं भवति । मूलमूलिबलावलिक्यय-प्रसङ्कात् ।

अतः परिमितं शास्त्रमनुमातुं यतोऽर्हति । नाऽऽचाराणां च तन्मूलं बहुनामित्यमूलता ॥ न च स्मृतिसरूपाऽपि श्रुतिरत्रानुमीयते । आचाराणामतत्पूर्वप्रसङ्गात्सविपर्ययात् ॥

शिष्टाचारः प्रमाणामिति हि श्रुतावनुमीयमानायामाचारः प्रथमं सिद्धो भवेत्तत्पू-र्विका श्रुतिः ।

न त्वाचारस्य सा मृलमिति निर्मूलता पुनः।

शास्त्रपरिमाणत्वादिति वा परिमिते हार्थे शास्त्रं प्रवर्तेत । अपरिमितत्वादाचाराणा-मुच्छास्त्रत्वमिति । परिमितार्थविषयत्वाद्वा शास्त्रस्य, 'अमाप्ते शास्त्रमर्थवैत् ' इति ।

> दृश्यमानान्यहेतुत्वानात्र शास्त्रध्रमाणता । तम्माद्र्यमुखाङ्गत्वानाऽऽचारेष्वस्ति धर्मता ॥ वश्यानां सेवकानां वा वैद्यानां नगरेषु वा । चरित्राणां यथा चार्थमुखाङ्गत्वं तथाऽस्त्विह ॥ तस्माच्छ्र्तिस्मृती एव प्रमाणे धर्मगोचरे । शीलाचारात्मदुष्टीनां गोष्ठीहास्यादितुल्यता ॥

यद्व। मुत्रत्रयेणाप्येतदेवाधिकरणं व्याख्यातव्यम् । इहाऽऽयीवर्तनिवासिशिष्टाचारा-नेवोदाहृत्य पूर्ववत्प्रामाण्याप्रामाण्यसंदेहे शिष्टाकोपेऽविरुद्धमिति सिद्धान्तस्तावदुपक्रम्यते । तथा हि—

# [४] तेष्वदर्शनाद्विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात्॥ ८ ॥ पू

'यवमयश्रकः, वाराही उपानहीं, वैतसे कटे प्राजापत्यान् संचिनो-ति' इति यववराहवेतसशब्दान् समामनन्ति । तत्र कोचिदीर्घश्रकेषु यव-शब्दं प्रयुक्षते केचित् प्रियङ्कण्षु । वराहशब्दं केचित्सूकरे केचित्क-ष्णशकुनी । वेतसशब्दं केचिद्रञ्जलके केचिक्जम्ब्वाम् । तत्रोभयथा पदा-र्भावगमाद्विकल्पः ।। ८ ॥

> शिष्टं यावच्छ्र्तिस्मृत्योस्तेन यन्न विरुध्यते । तच्छिष्टाचरणं धर्मे प्रमाणत्वेन गम्यते ॥ यदि शिष्टस्य कोपः स्याद्विरुध्येत प्रमाणता । तदकोपात्तु नाऽऽचारप्रमाणत्वं विरुध्यते ॥ ( इति शिष्टाकोपाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

तेष्वदर्शनाद्विरोधस्येत्येव पुत्रमं वा सूत्रम् । शब्दार्थविषयप्रयोगशिष्टाचारविप्रतिपत्ती संदेहः ।

> एकशब्दमनेकार्थं शिष्टैराचर्यते यदा । विगानेन तदा तत्र कोऽर्थः स्यात्पारमार्थिकः ॥

यववराहवेतसशब्दाः भियङ्गवायसजम्बृष्विप किल कापि देशान्तरे प्रयुंज्यनते ।

तेन तद्वचनत्वे हि संदेह उपजायते ।
अनिरूपिततत्त्वानां यावद्दृष्टानुसारिणाम् ॥
तन्नाऽऽह नैव संदेहः कर्तव्योऽत्र मनागपि ।
प्रयोगं प्रति तुल्यत्वात्सर्वलोकप्रयोगिणाम् ॥
यत्र देशे हि यः शब्दो यस्मिन्नर्थे प्रयुज्यते ।
शक्तिस्तद्रोचरा तस्य वाचिकाख्या प्रमीयते ॥
तस्याश्च सर्वगामित्वं तन्न्यायत्वात्प्रमीयते ॥
तस्याश्च सर्वगामित्वं त्वात्मिदेऽवकल्पते ॥
तरमाधैरपि न ज्ञाता यच्छब्दार्थस्य वाच्यता ॥
तैरप्यम्युपगन्तव्या स्वप्रसिद्धिसमा हि सा ॥
न चाल्पत्वबहुत्वाम्यां प्रयोक्तृणां विशिष्यते ।
वाच्यवाचकमावोऽयमक्षपादादिशब्दवत् ॥

# शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् ॥ ९ ॥ सि०

वाश्वन्दः पश्चं व्यावर्तयति । यवज्ञन्दो यदि दीर्घज्ञूकेषु, साद्याद् प्रवेषु । किं स्याद् प्रियंगुषु भविष्यति । यदि प्रियंगुषु, साद्ययाद् यवेषु । किं साद्ययम् । पूर्वसस्ये क्षीणे भवन्ति दीर्घज्ञूकाः वियंगवश्चैतत्तयोः साद्ययम् । कः पुनरत्र निश्चयः । यः शास्त्रस्थानां स शब्दार्थः । के शास्त्रस्थाः । शिष्टाः । तेषामविच्छित्रा स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च ।

> बिभीतकेऽक्षशब्दो हि यद्यप्यस्यैः प्रयुज्यते । तथाऽपि वाचकस्तस्य ज्ञायते शकटाक्षवत् ॥

तथा चोक्तं शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेप्वेव दृष्टो विकारापन्नमार्थाः प्रयुक्तते शवमिति सृतशरीराभिधानादित्यादि । बहव एव हि धातवो नामश्रब्दाश्च प्रतिदेशमर्थभेदेषु व्यवस्थिता दृश्यन्ते तस्मात्समेयमभिधाने विप्रातिपात्तिः स्यात् । एवं च विकृतिषु केषां चिद्रथीनां साधारणशब्दवाच्यन्वात्प्रकृताविवाविकृतप्रयोगादार्षे चोदकोऽनुग्रहीप्यते । 'तेष्वदर्शनादिरोधस्य' इत्यत्रेव चैतद्व्याख्येयम् । इतस्त्र विप्रतिपत्त्रयविरोधयोरघटमान-त्वात् । तस्मादाचारविप्रतिपत्तेः समत्वाद्विकस्य इति प्राप्तेऽभिधीयते ।। ८ ।।

शास्त्रस्था तिन्निमित्तत्वात्प्रतिपत्तिर्वसीयसी ।
लोकिकी प्रतिपत्तिर्हि गौणत्वेनापि नीयते ॥
नानाविप्रतिपत्ती हि न लोकस्येह मत्यता ।
या शास्त्रानुगुणा सेव प्रामाण्येनावधार्यते ॥
लोकिकत्वे समानेऽपि शास्त्रेणाभ्यधिका हि सा ।
शास्त्रस्थाः पुरुषा ये वा प्रतिपत्तिस्तदाश्रया ॥
प्रमाणत्वेन मन्तव्या सप्रत्ययत् हि ते ।
शास्त्रार्थेष्विभयुक्तानां पुरुषाणां हि सर्वदा ॥
स्तोकेनाप्यन्यथात्वेन शास्त्रार्थो निष्फलो भवेत् ।
लोकिकस्त्वन्यथात्वेऽपि नार्थोऽतीव विरुव्यते ॥
स्तवीर्यविपाकानां भेदाद्वैदीर्यवादयः ।
निर्धार्थाः स्वार्थेतत्त्वेन धर्मसिद्धचीव याज्ञिकैः ॥
तस्माद्ये याज्ञिकैर्येषां वैदीर्वाऽर्था निर्फापताः ।
तेपां त एव शब्दानामर्था मुख्या हि नेतरे ॥
अनवस्थितशब्दार्थमंबन्धः सित संभवे ।

तथा हि ।

तेन शिष्टा निमित्तं श्रुतिस्मृत्यवथारणे । ते ह्येवं समामनन्ति यवमयेषु करम्भपात्रेषु विहितेषु वाक्यशेषं यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते अथैते मोदमाना इवोत्तिष्टन्तीति दीर्घश्चकान् यवान् दर्शयति वेदः। वेदे दर्श-नाविच्छित्रपारम्पर्यो दीर्घशुकेषु यवशब्द इति गम्यते । तस्मात् प्रियं-गुषु गौणः । तस्माद् दीर्घशुकानां प्ररोहाशः कर्तव्यः । तस्माद्वराहं गावोऽनुधावन्तीति सुकरे वराहशब्दं दर्शयति, अप्सुजो वेतस इति वञ्जुले वेतसश्चदम् । सूकरं हि गावोऽनुधावन्ति । वञ्जुलोऽप्सु जायते । जम्बूह्सः स्थले गिरिनदीषु वा ॥ ९ ॥

> विकल्पश्चाष्टदोषत्वान कथंचन युज्यते ॥ अविष्टुतश्च शब्दार्थो यो वेदेषुपरुम्यते । तत्रत्यनिर्णयात्तस्मालोके भवति निर्णयः ॥

यवमर्ताभिराद्धिरौदुम्बर्याः प्रोक्षणे विधीयमाने वाक्यक्षेषोऽयं 'यत्रान्या ओषधयो म्लायन्तेऽथैते मोदमानास्तिष्टन्तिं इति बह्वीपु शालासु श्रूयते माष्यकारेण वारु-णप्राचासिकयवमयकरम्भपात्रवाक्यशेपत्वेनोपलब्यो यः स मन्द्रप्रयोजनत्वात्तथा नामास्तु ।

फाल्गुनेऽन्यौषधीनां तु जायते पत्रशातनम् । मोदमानाम्तु तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः ॥ प्रियंगवः शरत्पकास्तावद्गच्छन्ति हि क्षयम् । यदा वर्षासु मोदन्ते सम्यग्नाताः व्रियंगवः ॥ तदा नान्यौषधिम्लानिः सर्वासामेव मोदनात् । एवं वराहवेतसशब्दा अपि शास्त्रस्थप्रयोगादेव निश्चीयन्ते । ( भाष्यकारोक्तोदाहरणाद्याक्षेप: )

नत्वेतान्युदाहरणानि लोकप्रमिद्धेरेव व्यवस्थितत्वाद्यक्तानि ।

नैवोच्यन्ते कचिद्देशे यवश्चत्या प्रियंगवः। जम्बं न वेतसं प्राहुर्वराहं नापि वायसम् ॥ अध्यारोप्य विचारेण कि मुधा खिद्यते मनः । संदिग्धेषु च सर्वेषु वाक्यशेषेण निर्णयम् ॥ वक्ष्यत्येव न तेनापि पृथकार्या विचारणा।

यद्यपि तत्राभिधेयसंदेहमनुदाहत्योपादानसंदेहनिर्णयोपायन्यान्यानं कारिष्यति । याव-

द्वाक्यशेषमेव स निर्णयो नान्यत्र । अयं त्विभिधेयनिर्णय एकत्र च कृतः सर्वत्र च कृत एव मविष्यतीत्येवमपुनरुक्तत्वमापद्यते ।

> तथाऽपि न्यायतुल्यत्वाद्यथा घृतपरिप्रहः। वाक्यशेषात्त्रथेव स्याद्यवाद्यभविनिर्णयः।।

तिसिद्धिसुत्रे च सारूप्यादीनां गौणवृत्तिनिमित्तानामनुक्रमणाद्वेतससदशनम्बूप्रत्य-यसिद्धिरशब्दार्थत्वेऽपि विज्ञायत एवेति नेहोदाह्वोन कार्यम् ।

( आर्यम्लेच्छप्रयोगविप्रतिपत्तिबळाबलचिन्तनम् । )

तम्माद्नयदुदाहृत्य विचार्यमिद्मीष्ट्राम् ।
यत्र विप्रतिपत्तिः स्यादार्यम्लेच्लप्रयोगना ॥
तत्र किं तुस्यता युक्ता किमेकैव बलीयसी ।
समा विप्रतिपत्तिः स्याद्दष्टार्थन्यवहारिणाम् ॥
आर्यास्तावद्विशिष्येरत्रदृष्टार्थन्य कर्ममु ।
दृष्टार्थेषु तु तुस्यत्वमार्थम्लेच्लप्रयोगिणाम् ॥

सर्वो हि शब्दोऽर्थप्रत्यायनार्थं प्रयुज्यते । अर्थश्च संन्यवहारप्रसिद्धचर्थमभिधीयते ।

तत्र यस्य विशिष्टस्य म्लेच्छेप्वर्थान्तराभिधा ।
तत्रापि तस्य सामर्थ्यमनाद्येव प्रतीयते ॥
यथैव द्वार्यगम्येऽर्थे संबन्धानादिता मितः ।
म्लेच्छगम्ये तथैव स्याद्विशिष्टं हि कारणम् ॥
न प्रयोगाविधम्तस्य म्लेच्छेप्विप हि दश्यते ।
अनाद्योरर्थशक्तत्योश्च विशेषो गम्यतां कथम् ॥
यथा च म्लेच्छदेशेऽपि धूमोऽश्नेरवबोधकः ।
एवं स्वार्थे प्रयोगात्तिरिष्टः शब्दोऽपि वाचकः ॥
तस्मात्पील्वादिशब्दानां वृक्षहस्त्यादिबोधने ।
समा विश्वतिपत्तिः स्यादार्थम्लेच्छप्रयोगतः ॥

इति प्राप्तेऽभिधीयते । शास्त्रस्था वेति पूर्ववदेव सकलस्त्रवयाख्या योजनीया । किंच ।

> यथा साध्वनुरूपत्वात्प्रमादाशक्तिजेप्विप । जायते वाचकभ्रान्तिस्तथैव म्लेच्छभाषिते ॥

शब्दापश्रंशवदेव गौणभ्रान्त्यादिप्रयोगनिमित्ता अर्थापश्रंशा भवन्ति ते शास्त्रस्थेरेवा-

विष्ठुतार्थक्रियानिमित्तपुण्यार्थिभिः शक्यन्ते साध्वसाधुक्तार्षापणमध्यादिवतत्परीक्षिभिर्विः वेक्तम् । अभियुक्तानभियुक्तज्ञानयोश्चाभियुक्तज्ञानं बलवदितरस्य सुरुभाषवादत्यात् ।

> अतः शास्त्राभियुक्तत्वादार्यावर्तनिवासिनाम् । या मति: सैव धर्माङ्गशब्दार्थत्वप्रमा मता ॥

## एतेनाऽऽर्पावर्तनिवासिमध्येऽपि-

अभियुक्ततरा ये ये बहुशास्त्रार्थवेदिनः। ते ते यत्र प्रयुक्तीरन् स सोऽर्थस्तत्त्वतो भवेत् ॥

( स्मृत्याचारविरोधे बलाबलविचिन्तनम् । )

स्मृत्याचाराविरोधे वा साम्यवैपम्यसंशये । समा विप्रतिपत्तिः स्यान्मुलसाम्याद्द्वयोरपि ॥ यथैव श्रुतिम्लत्वात्स्मरणानां प्रमाणता । आचाराणां तथैवेति न विशेषो बलाबले ॥ यद्वाऽऽचारबळीयस्त्वं फलस्थस्वास्प्रतीयते । फलाद्वियुज्यमानं हि प्रमाणं दुर्वली भवेत् ॥ श्रुतिराचारम्लं या फलस्था सोपलम्यते । यावद्धि म्मरणं दृष्ट्वा श्रुंतिरन्याऽनुमास्यते॥ तावछब्धात्मकः पूर्वमाचारः प्रतितिष्ठति । प्रतिष्ठितस्य बाधश्च की ह्याः परिकल्प्यताम् ॥ तेनाऽऽचारबलीयस्त्वं समत्वं वेह युज्यते । स्मृतीनां वा बलीयस्त्वं शास्त्रस्था वेति वर्ण्यते ॥ उभयोः श्रुतिमुलत्वं न स्मृत्याचारयोः समम् । सप्रत्ययप्रणीता हि स्मृतिः सोपनिबन्धना ॥ तथा श्रुत्यनुमानं हि निर्विध्नमुपनायते । आचारातु स्मृति ज्ञात्वा श्रुतिर्विज्ञायते ततः ॥ तेन द्वचन्तरितं तस्थ प्रामाण्यं विप्रकृष्यते । न होकेव श्रुतिः काचिदाचाराणां प्रवर्तिका ॥ भिन्नाभिर्विप्रकीर्णत्वानासमृताभिः प्रवर्तनम् । नैकप्रपाठकेनैव ह्याचाराणां विधिस्थितिः ॥ क्रचित्प्रकरणे कश्चित् कथं चिदुपलम्यते ।

तथ्याऽग्निप्रकरणे ' यत्समद्शवतीमुपद्धात्यसमेवोभयतो द्धाति तस्मादुभाभ्यां इस्ताभ्यां परिगृत्व पुरुषोऽसमिति' इति । सत्यिष हेतुवित्रगद्देवे प्रसिद्धिरिद्धिते
हेत्वसंभवात् । विधायिष्यते तु वेदे वचनेनेत्यनेन न्यायेन विध्यनुमानम् । व वैवित्रिक्षेन्यते। प्रति येन 'तस्मात्प्रजा दश मांसान्गर्भ धृत्वा एकादशमनु प्रजायन्ते तस्माद्धन्तर्थः प्रजा' इतिवत् स्वमावप्राप्तत्वेनार्थप्राप्तत्वेन वा 'तस्मादुत्तरे वयासे पुत्रान्पत्तेषकितिं। इतिवद्नूद्येतेत्यतो न्यायात्पुरुषधमिविधिः । एवम् 'अस्मेव तद्दक्षिणतो द्धाति सस्माप्ति। सिणेन इस्तेन पुरुषोऽसमित्ते ' इति । तथा दीक्षितो नयनं दक्षिणं मथममङ्के सद्यं हि मनुष्याः पूर्वमस्रते विधृत्ये' इति । तथा यूपैकादिशन्यां 'द्वे द्वे रशने यूपमुच्छतः तस्मात्स्त्रियः पुंसोऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको बद्धीर्जाया विन्दते नैका बद्दून् पतीन् ' इति । तथा द्रिक्षयः पुंसोऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको बद्धीर्जाया विन्दते नैका बद्दून् पतीन् ' इति । तथा दर्शपूर्णमासप्रकरणेऽग्नीषोमीयविधिसंबन्धछङ्घनेन त्वाष्ट्रवधनिमित्तेन्द्रगतबन्धहत्यातुरीयविभागप्रतिग्रहप्रस्तावागतरमस्वछात्रतानां भूमिश्चयनास्नानामसंसभक्षणानम्यक्षानञ्जनाविछेखनाकर्तनादन्तधावनानखच्छेदनारज्जुसंसर्जनादीनां त्रिरात्रविषयाणां प्रकर्णातिरिक्तस्त्वाधर्मत्वावधारणम् ।

एवं च विप्रकीणीनामशक्येकत्र संह्वतिः ।
स्मृतिमेव दृढां मुक्त्वा तस्मादस्त्यन्तरा स्मृतिः ॥
तेनाऽऽचारः स्मृतिं यावदनुमातुं प्रवर्तते ।
स्मृतिर्रुष्टिष्ठाविद्यावद्भमेवावधारयेत् ॥

तस्मादाचारेम्यः स्पृतिर्वलीयसी सन्निबन्धनेति ।

( टोकवाक्यरोषयोर्विरोधे बलाबलचिन्तवम्।)

त्रिवृचर्वश्ववालादेलोंकेऽन्योऽर्थः प्रतीयते । वेदे तद्भियुक्तश्च तस्माद्न्यो विलक्षणः ॥ तत्र किं तुल्यकल्पत्वात्पदार्थे लोकवेद्योः । समा विप्रतिपत्तिः स्याद्थ वैका बलीयसी ॥ लोके तावत्त्रिवृच्छव्दक्षिगुणत्वस्य वाचकः । त्रिवृद्रज्जुक्षिवृद्रन्थिवेदे तु नवके स्थितः ॥

त्रिवृह्णहिष्पवमानामित्युक्तवा तृचत्रयमनुकान्तमिति स्तोत्रीर्यक्नवकवचन एव त्रिवृ. च्छक्दो विज्ञायते ।

तथाऽयं चरुशब्दोऽपि लोके स्थालीनिबन्धनः । याज्ञिकानां च वेदे च प्रसिद्धस्त्वोदनं प्रति ॥ जनवस्तावितानतरूप्मपक्तीदनवस्रनो हि याज्ञिकानां सहराव्यः प्रसिद्धस्तया वेदेऽपि 'आदिस्यः प्रायणीयः पयि सहः' इति विहिते पश्चादुक्तमदितिमोदनेनेतिवस्तास्त्रीदनः वस्तस्यं ज्ञातम् । एवमाश्ववालः प्रस्तर इत्यश्चनातीयवालमयः प्रस्तरो लोकप्रसिद्धचा विज्ञायते। वैदिकवाक्यशेषात्तु काशेष्वश्चवालप्रसिद्धिः। एवं हि श्रूयते ''यज्ञो वै देवेभ्योऽश्वो भूत्वाऽपाक्रामत्सोऽपः प्राविज्ञत् । स वालभौ गृहीतः स वालान्मुक्त्वा विवेश ह। ते वालाः काश्चतां प्राप्ताः '' कार्योऽतः प्रस्तरस्तु तैः ।

ऐसन्यौ विघृती ये च ते इक्ष्तवयवात्मिके । लोके सिद्धे तथा वेदे काशानामेव मूलके ॥ एवमादिषु सर्वेषु प्रतिपत्तिविपर्यये । प्रतिपत्तेः समानत्वाद्विकल्पो हि प्रसज्ज्यते ॥

ननु च लोकप्रसिद्धेर्धमे प्रत्यनक्कत्वाद्धेदप्रसिद्धिरेव ज्यायसी ॥

नैतदेवं पदार्थेषु न हि वेदो विशिष्यते । अदृष्टहेतुवाक्यार्थे छोकात्स ह्यातिरिच्यते ॥ तस्मादुमय्यपि त्वेषा प्रतिपत्तिः समा भवेत् । यदि वा पूर्वभावित्वाङ्कोकिक्येव बळीयसी ॥

वैदिनरपेक्षा हि लोकप्रसिद्धिरात्मानं लभते वैदिकी पुनर्लोकप्रसिद्धपदान्तरसामा-नाधिकरण्येन सिध्येत् ।

> तत्र लोकाविरुद्धा या वैदिकी सैव मृह्यते । लोकासिद्धिं न्यतिकम्य साऽऽत्मानं नेव विन्द्ति ॥

'तेप्वदर्शनाद्विरोधस्य' इति च तेषु कौकिकेषु पदार्थेप्वदर्शनाद्विरोधस्यार्थवादानां चान्यप्रस्तिम गुणवादप्रायत्वात् । आदित्ययूपयजमानप्रस्तरस्वर्गाह्वनीयादिवचनवत्कथमपि प्ररो-चनार्शेषत्वात् संज्ञासंज्ञिसंबन्धकरणव्युत्पादनव्यापाररहितत्वाच न पदार्थप्रतिपत्त्यङ्गत्वम-ध्वस्तियते तदाश्रयणे च विधिविरोधप्रसङ्गासेप्वेव वा दर्शनाद्विरोधस्येत्यभिप्रायः । तथा शास्त्रस्थमन्वादिप्रसिद्धिरप्यस्मत्पक्षानुमुणैव । यथाऽऽह—

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वेवृतं त्रिवृैत् । त्रिवृता प्रन्थिनैकेनेति ॥

१ ' शणसूत्रमयं राह्मो वैश्यस्याऽऽविकमेव च ' इत्युत्तरार्धम् । मनु० २ अ० श्लॉ० ४४ । २ मुझालामे तु कर्तव्याः कुशाश्मन्तकबस्त्रज्ञेः । त्रिवृता प्रनिथनैकेन ्त्रिमिः पन्निभिरेव वा मनु० अ० २ श्लो० ४३ ।

तस्मात्समाऽपि तावद्भवत्विति प्राप्तेऽभिधीयते—

शास्त्रस्था प्रतिपत्तिर्या सैवात्र ज्यायसी भवेत्।

धर्मस्य तित्रामित्तत्वात्ससाधनफलात्मनः॥

अर्थवादकृताऽप्यर्थप्रतिपत्तिर्वलीयसी।

तद्भाद्यत्वादते नान्यत्तस्या द्यस्ति प्रयोजनम् ॥

गौणो वा यदि वा मुख्यो वेदेनाऽऽश्रीयते हि यः।

स धर्मसाधनत्वेन पदार्थोऽध्यवसीयते॥

तित्रृच्छब्दः प्रयुक्तो यस्तोत्रीयानवकं प्रति।

कस्तं शक्तस्तोऽन्यत्र नेतुं जन्मश्रातैरिष।।

तेन यत्र त्रिवृद्क्षिष्टोम इति श्रूयते तत्र तेनैवार्थेन भिवतव्यम् । एवं स्तोमशब्दो यद्यपि ब्राह्मणस्तोम इत्यादिषु समुदायमात्रवचनत्वेनप्रसिद्धस्तथाऽपि 'त्रिवृदेव स्तोमो भवति पञ्चद्शास्त्र इति वेदे श्रवणात् स्तुतेश्च मानं स्तोम इति याज्ञिकस्मरणान्त्रथा ग्तोमे डिविधिः पञ्चद्शाद्यर्थ इति व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धरवस्यमेव त्रिवृद्धादिषु लोक-प्रसिद्धिरातिक्रमणीया । यत्तु मनुवचनं तदुभयाश्रयत्वात् समस्वेनापि युज्यते । यद्वा तत्रापि ववतन्तुक्रमेव त्रिवृद्धव्यदेवते तथा रशनात्रिवृत्त्वमपीति । यद्वा यथैवायं नवके दृष्टस्तथाऽयं स्तोत्रीयागतेऽपीति चत्रैव तत्संभवस्त्रतेव तत्प्रसिद्धचनुपाती भवति । यत्र त्र संस्वयेयान्तरिविषयत्वं तत्र विदिक्षोऽथीं गौणो गृह्यतां लोकिको वा मुख्य इति तादशे विषये मुख्यार्थत्वालौकिकप्रसिद्धिरेव ग्रहीतव्येत्युत्तरसूत्रे वश्यामः। "चोदितं तु प्रतीयेताविर्देभात्" इति तथा चरुशव्दोऽप्यन्याय्यानेकार्थीभिधानप्रतिबद्धशक्तित्वदेवत्र नियम्यमानो याज्ञिकवेदप्रसिद्धिस्यमोद्दाविषय एव भवति । आध्ववालेक्षविश्ववदेकत्र नियम्यमानो याज्ञिकवेदप्रसिद्धिस्यमोद्दाविषय एव भवति । आध्ववालेक्षविश्ववदेकत्र तिद्धमेव शास्त्रस्थन्रतिष्टिक्ष्ययेनसिद्धिः नहीतस्ततः सिद्धमेव शास्त्रस्थन्नतिष्टिः समानामितरच्छच्येनन इत्यादिष्विवाऽऽश्रीयते । तथाऽपि शास्त्रकल्पितत्वाद्धर्भ प्रति वर्लीयस्त्वम् ।

अथापि शब्दगीणत्वं तथाऽपि बश्वसरम् । स्वतन्त्रस्य हि वेदस्य दृष्टं चेत्र निवार्यते ॥ गीणं लाक्षणिकं वाऽपि वाक्यभेदेन वा स्वयम् । वेदो यमाश्रयत्यर्थं को नु तं प्रतिकृष्टयेत् ॥

न चात्र 'संदिश्वेर्षुं वाक्यशेषात् ' इत्येतेन तुरुयार्थस्वं प्रतिपत्तिद्वयस्याप्यसंदिग्धत्वात् ।

# [ ५ ] चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात् प्रमाणेन ॥ १० ॥ सि०

अथ याञ्छब्दान् आर्या न किस्मिश्चिद्धे आचरन्ति म्लेच्छास्तु किस्मिश्चित् मयुद्धते यथा पिक—नेम—सत—तामरसादिशब्दास्तेषु संदेहः। किं निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितव्य उत यत्र म्लेच्छा आचरन्ति स शब्दार्थ इति । शिष्टाचारस्य प्रामाण्यमुक्तं

> लीकिकी प्रतिपत्तिहिं स्वार्थे निःसंशया स्थिता । बैदिक्यपि तथा स्वार्थे बाधतेऽतो विपर्ययात् ॥ तस्माच्छास्त्रस्थितैवैका प्रतिपत्तिर्बलीयसी । न समा मुक्तकाचारैर्विप्रकृष्टिः ससंकरैः ॥ इति ॥ ९ ॥) ( इति यववराहाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

ये शब्दा न प्रसिद्धाः स्युरार्यावर्तनिवासिनाम् । तेषां म्लेच्छप्रामिद्धोऽर्थो प्राह्यो नेति विचिन्त्यते ॥

तथा---

निरुक्तव्याक्रियाद्वारा प्रसिद्धिः किं बलीयसी। समुदायप्रसिद्धिर्वा म्लेच्छस्यैवाथ वा भवेत्॥

म्हेच्छप्रसिद्धिन्यवहर्तृदीर्बेन्येऽपि समुदायरूहिबलेन म्वरूपगतेन उयायसी प्रतिभाति । तत्र प्रयोक्तृदीर्बेन्यस्वरूपबलवत्तयोः । किं तु न्याय्यतरं युक्तं ज्ञातुमित्यत्र चिन्त्यते ॥

तथा-

निरुक्तन्याकियाद्वारा कि शास्त्रस्था बलीयसी।
किं वाऽवयविक्षेपजननात्सैव दुर्बला ॥
एवं नानोपपित्तत्वात्संदेहे तावदुच्यते।
निरुक्तन्याकियाद्वारा प्रतिपत्तिर्बलीयसी॥
शास्त्रस्था वेत्यनेनासी कल्प्याऽपि हि बलीयसी।
सन्मूलस्य प्रभाणत्वं साध्यस्यापि वरं श्रितम्॥
न सिद्धमप्यसन्मूलमाश्रयेण हि दूषितम्।
कथं वेदगतैः शब्दैम्लेंच्लस्थोऽर्थः प्रतीयते॥
येषां दर्श्वनमान्नेऽपि वेद एव न पठ्यते।
संभाषाऽपि च न म्लेच्लैः सहाऽऽर्यावर्तवामिनाम्॥

नाक्षिष्टस्मृतेः । तस्माक्षिगमादिवशेनार्थकल्पना । निगमादीनां चैवमर्थन् वत्ता भविष्यति । अनिभयोगश्च शब्दार्थेष्वशिष्टानामभियोगश्चेतरेषाम् । तस्माद्धातुतोऽर्थः कल्पयितव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । चोदितमशिष्टैरपि

> तत्र तेषु प्रसिद्धोऽर्थः कथमार्थैः प्रतीयताम् । एवं च सति यस्यापि प्रसिद्धिनीपलभ्यते ॥ तस्यापि म्लेच्छदेशेषु सर्वेष्वन्वेष्यतां त्रभेत् । ततश्च निगमादीनां न कश्चिद्धिषयो भवेत् ॥ अनन्तम्लेच्छदेशांश्च कः सर्वे।ऽनुपलप्स्यते । य एव स्यादनन्विष्टस्तत्र शङ्का प्रसञ्यते ॥ अनन्तेषु हि देशेषु कः सिद्धः केति गम्यताम् । निगमादिवशाचाद्य घातुतोऽर्थः प्रकाल्पितः ॥ द्वित्रेप्वहःसु बाध्येत प्रयोगान्म्लेच्छचोदितात् । म्लेच्छाचाराप्रमाणत्वमथ त्वध्यवसीयते ॥ आर्यावर्ते ततः शक्या प्रासिद्ध्यन्वेषणिकया । तस्याश्चाल्पेन कालेन सदसद्भावनिर्णयः॥ ततश्च निगमादीनां सुज्ञातः स्वार्थगोचरः । तस्मात्तदर्थवत्त्वाय म्लेच्छाचाराप्रमाणता ॥ धर्मे चानादरात्तेषां अक्येतार्थोऽपि शब्दवत् । न चास्ति संस्कृतः शब्दः कश्चिन्म्लेच्छापभाषणे ॥ संस्कृतप्रतिरूपा हि तद्भाषार्थान्तरे स्थिता । न चावाचकरूपाणां वाचकत्वं कथंचन ॥ आर्याश्च म्लेच्छभाषाभ्यः करुपयन्तः स्वकं पद्म् । पदान्तराक्षरोपेतं कल्पयन्ति कदाचन ॥ न्युनाक्षरं कदाचिच प्रक्षिपन्त्यधिकाक्षरम् ।

तद्यथा द्रौविडादिभाषायामेव तावद्वचञ्जनान्तभाषापदेषु स्वरान्तविभक्तिस्त्रीप्रत्यया-दिकरूपनाभिः स्वभाषानुरूपानर्थान्प्रतिपद्यमाना दृश्यन्ते । तद्यथौदनं चोरित्युक्ते चोरपद-वाच्यं करूपयन्ति पन्थानमतरित्युक्तेऽतर इति करूपयित्वाऽऽहुः । सत्यं दुस्तरत्वादतर

१ चोर्—अतर्—पाप्—माल्—मैर्--इत्येतेषां शब्दानां क्रमेण ओदन--मार्ग--सर्प--सल्ल-उदरहरोष्ट्रयेषु द्राविज्ञानामक्तवेऽपि प्रयोगी वर्तते ।

शिष्टानवगतं प्रतियेत यत् प्रमाणेनाविरुद्धं तद्वगम्यमानं न न्याय्यं न्यक्तुम् । यत्तु शिष्टाचारः प्रमाणमिति, तत् प्रत्यक्षानवगतेऽर्थे । यस्व-भियुक्ताः शब्दार्थेषु शिष्टा इति । तत्रोच्यते अभियुक्ततराः पिक्षणां पोषणे वन्धने च म्लेच्छाः ।

एव पन्था इति । तथा पाप्राब्दं पकारान्तं सर्पवचनमकारान्तं कल्पयित्वा सत्यं पाप एवासाविति वदन्ति । एवं मालशब्दं स्त्रीवचनं मालेति कल्पयित्वा सत्यमित्याष्टुः । वैरशब्दं च रेफान्तमुद्रवचनं वैरिशब्देन प्रत्याम्नायं वदन्ति । सत्यं सर्वस्य क्षुधित-स्याकार्ये प्रवर्तनादुद्रं वैरिकार्थे प्रवर्तत इति । तद्यदा द्रविडादिभाषायामीदृशी स्वच्छ-न्द्रकरुगना तदा पारसीवर्वरयवनरामकादिभाषासु कि विकल्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विद्मः ।

तस्मान्म्लेच्छप्रासिद्धं यत्पद्मार्थेविकरूप्यते ।
न कश्चित्तत्र विश्वासो युक्तः पद्पदार्थयोः ॥
निरुक्तव्याकियाद्वारा यस्त्वर्थः परिगम्यते ।
पिकनेमादिशब्दानां स एवार्थो भविष्यति ॥ इति प्राप्तम् ।
एवं प्राप्ते वद्मोऽत्र पदं निपुणदृष्टिभिः ।
विज्ञायेताविनष्टं यत्तत्तद्धं भविष्यति ॥

देशभाषापश्रंशपदानि हि विष्लुतिमृथिष्ठानि न शक्यन्ते विवेक्तम् ।

यत्तु वेदतद्क्षेषु पदं दृष्टमिविष्टुतम्।
म्लेच्छभापासु तद्र्पमर्थे कचन चोदितम् ॥
तत्त्र्थेव प्रतीयेत प्रमाणेनाविरोधतः।
पिकनेमादि तद्ध्य्यं निपुणैरवधारितम् ॥
चोदितं ह्यपदिष्टं वा प्रयुक्तं वा क्रियागतम्।
म्लेच्छैरवधृतं पश्चादां पेट्टेंभाषिकैः कचित्।।
तादृशं तु प्रतीयेत प्रामाण्येनेति निश्चितम्।
न तद्धम्प्रमाणेन वेदास्त्र्येन विरुध्यते।।

#### अपि च--

पदार्थपदसंबन्धज्ञानापेक्षप्रवर्तनात् । प्रसिद्धिर्यत्र तत्रम्था वाक्यार्थायानुगम्यते ॥ । पिकादिश्वन्दवाच्यं वा म्लेच्छैर्यद्वधारितम् ॥ अविरोधारप्रमाणेन तद्विद्यावेदनोदितम् ॥ यतुः निगमनिरुक्तव्याकरणानामर्थवत्तेति । तत्रैषामर्थवत्ता भविष्यति, न यत्र म्स्रेच्छेरप्यवगतः शब्दार्थः । अपि च निगमादिभिर्थे कल्प्य-

> चोदितं वा प्रमाणेन वेदेनेत्यस्य संगतिः । आर्थैः सहाविरुद्धत्वात् तस्य तैरप्यपेक्षणात् ॥

यथैव होमादयः पश्चवयवा वेदे चोदिताः सन्तोऽध्वर्यादिभिः स्वयमज्ञायमानार्थ-त्वाद्ये नित्यं प्राणिवधाभियुक्तास्तेम्य एवावधार्य विनियुज्यन्ते । यथा च निषादेष्ट्यां कृटं दक्षिणोति विहिते य एवंतेन व्यवहरन्ति तेम्य एवार्थतत्त्वं ज्ञात्वा द्यिते । तथेह पिकनेमतामरसादिचोदितं सद्धेदादार्यावर्तिनिवासिम्यश्चाप्रतीयमानं म्लेच्छेम्योऽपि प्रतीयेत लोकावगम्यनित्यशब्दार्थाम्युपगमाविरोधात् स्वेनैव प्रमाणेन प्रतीयेतेति । यत्तु शास्त्र-बलीयस्त्वादेतद्महणामिति । तत्र । अविरोधे दुर्बलस्यापि माह्यत्वाद्यदेवात्यन्तं प्रमाणामासमेव मृगतृष्णाज्ञानवद्भवति तत्सर्वदैव परिहर्तव्यं, यत्पुनर्बलवद्विरोधापेक्षमप्रमाणं भवति तद्विरोधाभावात्प्रमाणमेवेत्यवधारणीयम् । न चैवमादि विरुध्यते । विपरीतार्थ-प्रसिद्धचन्तराभावात् । अत एव वैदिकवात्यार्थस्वविषयप्रयुक्तपदार्थमात्राभियुक्ततरार्थप्रमिद्धचल्लीयस्त्वाश्रयणम् ।

प्रसिद्धौ विद्यमानायां तद्वलीयस्त्वामिष्यते । असत्यां तु बलीयस्त्वं वस्त्यासुतबलोपमम् ॥

अष्टकादिषु ह्यदृष्टार्थेषु सम्लक्षेषु समर्यमाणेषु गवादिपद्स्वस्पतद्र्यज्ञानेषु च सत्य-मार्याणामाप्ततरत्वाभियुक्ततरत्वे विद्येते । पिकादिषु त्वार्यबलेनैवावगतस्वरूपमात्रवाचक-त्वेषु वाच्यविशेषज्ञानरहितत्वेनाऽऽर्येषु निर्व्यापारीभृतेषु पद्वद्दृष्टार्थप्रतिपत्त्यर्थानादिशब्द-प्रयोगलब्धसंबन्धप्रसिद्धिम्लेच्छप्रयोगेम्योऽर्थनिर्णये गति न किंचिद्धिरुद्धमाकाङ्क्षितपदा-र्थज्ञानं च सेत्स्यति । निगमनिरुक्तव्याकरणैरपि न चैवमादीनामर्थान्तरं किंचिदुदाहतं, यत्प्राप्य कृतार्थाः सन्त इतरेषां प्रसिद्धि परित्यनेम ।

काल्पनिक्याः प्रसिद्धेश्च या क्लासा सा बलीयसी । तम्यां सत्यं हि नाऽऽत्मानमित्रा लब्धुमईति ॥ आश्रयाणां च दौर्बल्यं धर्मे प्रति निरूपितम् । दृष्टार्थव्यवहारेषु कृष्यादाविव तुल्यताम् ॥ तस्माद्ययेव सेवादौ गृहादिषु च कौशलम् । म्लेच्छानामाधिकं तद्वद्मिधयार्थनिणये ॥

शब्दस्बरूपं तावत्तेनाभियुक्तत्वाचिरविनष्टाविनष्टत्वेन न विविश्चीरन् । यम्तु कथ-

मानेऽन्यवस्थितः शब्दार्थी भवेत्। तत्रानिश्रयः स्यात्। तस्मात् पिक इति कोिकलो प्राह्यः, नेमोऽर्धे, तामरसं पद्मं, सत इति दारुमयं पात्रं, परिमण्डलं शतान्छद्रम्॥ १०॥

[६] प्रयोगशास्त्रमितिचेत् ॥ ११ ॥ पू०

इइ कल्पसूत्राण्युदाइणम् । माश्रकं, हास्तिकं, कौण्डिन्यकमित्येवं-

मच्यविनष्ट एव शब्दस्तेषामपि प्रयोगविषयमापन्नस्तस्य चाऽऽर्यवदेवानादिवृद्धव्यवहारपर-स्परयाऽर्थं जानन्ति तिकं तेषां निराकर्तुं शक्यते ।

> पंत्रीणिवारँबाणादि यच तदेशसंभवम् । तैरेवाकथितं नाम तच को वेदितुं क्षमः ॥

तस्मान्न तेषां ज्यवहारप्रसिद्धौ दौर्वस्यम् ।

निरुक्तादेश्च सिद्धेऽर्थे तन्निमित्तादिमात्रके । व्यापारो न च पूर्वोर्धप्रतिपत्ती स्वरूपतः ॥

निरुक्ते न तावल्लोकन्यवहारप्रसिद्धान्येव पदानि तद्गतिकयानिमित्तशब्द्रथयोगमा-क्तवेन निरुच्यते। न्याकरणेनापि प्रसिद्धार्थानामेवाविनष्टस्वरूपान्वारूयानमात्रं क्रियते तत्र प्रासिक्किमेव कियद्प्यर्थनिरूपणम् । तानि स्वविषयादन्यत्र दुर्बलानामपि न नाधकानि ।

थस्य चान्विष्यमाणाऽपि प्रसिद्धिनं भविष्यति । कामं प्रदर्शितद्वारा तत्र करूप्याऽऽश्रियिष्यते ॥ विक्षिप्ता बहुरूपा च या संदेहप्रदायिनी । अनन्योपायतामात्रे कचिदेव ग्रहीप्यते ॥ न चार्थप्रत्ययानङ्गनिरुक्ताद्यप्यनर्थकम् । षडङ्गवेदविज्ञानपूर्वकर्मिकयाफलात् ॥ यथा महाभारतनिर्वचनान्वास्थाने द्वैपायनेनोक्तम् ।

महत्त्वाद्भारतत्वाच महाभारतमुच्यते । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

इत्येवं निरुक्तव्याकरणाद्यङ्गानुगृहीतवेदाध्ययनजनितकर्मावबोधपूर्वकानुष्ठानायत्तत्वात् स्वर्गीदिसिध्द्यर्थापूर्वसिद्धेरच्युत्पन्नरूपे च ज्ञातेऽपि निरुक्तावगतधात्वर्थपूर्वकनामार्थज्ञान-

<sup>(</sup>१) पत्रोणे घीतकौशयं बहुमूल्यं महाधनमित्यमरः ।

<sup>(</sup>२) कन्चुको वारवाणोऽस्रीत्यमरः।

### स्र कास्त्रं प्रमाणमप्रमाणं वाति संदिग्धानि । किं प्राप्तम् । प्रयो-गस्य शास्त्रं प्रमाणमेवंजातीयकामिति स्नूगः ।

द्वारवाक्यार्थप्रतिपत्तिपूर्वकानुष्ठानादेवादृष्टिसिद्धिरिति म्लेच्छिसिद्धिपिकाद्यर्थप्रहणेऽपि निरु-कादीनामर्थवत्ता सिद्धेति ॥ १० ॥

( इति पिकनेमाधिकरणम् ॥ ५ ॥ )

कल्पसूत्राण्युदाहृत्य संप्रत्येतद्विचार्यते ।

किमेतेषां स्वतन्त्राणां प्रामाण्यं वेदवद्भवेत् ॥

किं वा वेदत्वमेवेषां मन्त्रब्राह्मणवन्मतम् ।
वैदिकार्थप्रवन्धाद्धि नैतेषां स्मृतितृल्यता ॥

आह् । के पुनः कल्पाः कानि सूत्राणीति । उच्यते ।

सिद्धरूपः प्रयोगो यैः कर्मणामनुगन्यते ॥

ते कल्पा छक्षणार्थानि सूत्राणीति प्रचक्षते ।

कल्पनाद्धि प्रयोगाणां कल्पोऽनुष्ठानसाधनम् ॥

सूत्रं तु सूचनात्तेषां स्वयं कल्प्यप्रयोगकम् ।

कल्पाः पितिसिद्धा हि प्रयोगाणां प्रतिकतु ॥

बौधायनीयवाराह्माशकादिप्रवन्धवत् ।

स्वसंज्ञापिरमाषाभिर्यदुत्सर्गापवादनम् ॥

हेतुदृष्टान्तवत्सृत्रं त्छक्ष्यव्यापि छक्षणम् ।

आश्वलायनकं सूत्रं वैजावापिकृतं तथा ॥

द्राह्मायणीयलादीयकात्यायनकृतानि च ।

तत्र सकलप्रत्यक्षवद्प्रतिपाद्यक्रतुप्रयोगोपनिबन्धनाद्-तर्हितविप्रकीर्णानुमेयप्रायश्चृति-मूलस्मृतिबन्धनेम्यो महानेव कल्पमूत्राणां विशेषोऽस्तीति न तत्तद्भतन्यायं व्यवस्थाप्य प्रामाण्यानि विज्ञायन्ते ।

> अप्रामाण्यं स्मृतीनां च यदशब्दतयोदितम् । पूर्वपक्षे न तद्वक्तुं करूपमूत्रेषु शक्यते ॥ प्रत्यक्षवेदशब्दत्वात्तदुक्ता नापशब्दता । न ह्यत्यन्तानृतं वक्तुं शक्यते पूर्वपक्षिणा ।

स्मृत्यधिकरणे चाप्रमाणत्वं मूलानुपपत्त्या पूर्वपक्षेऽभिधाय सिद्धान्तेऽनुमितश्चातिमूल-त्वेन प्रामाण्यं स्थापितम् । एतानि च न तत्रोदाह्यतानि पूर्वपक्षहेत्वसंभवात् । न चैषा-

```
मिह प्रामाण्यप्रतिपादनम् । अतिरिक्तप्रामाण्यापवादप्रतिपादनाईत्वाद्धिकरणस्य ।
                यहा मवतु नामैषां तस्मित्रपि विचारणा ।
                तेषां चात्रापि सर्वेषामिति प्रामाण्यवारणा ॥
    यदि धर्म प्रति स्मृतीनां प्रामाण्यमम्युपगम्यते । तथा सति ।
                तासामि हि वेदत्वे तैर्वा तुल्यप्रमाणता ।
                स्वातन्त्र्याच्छक्यते वक्तुं न तु मूलानुमानतः ॥
                यद्वा प्रयोगशास्त्रत्वमङ्गानामाभिधीयते ।
                वेदत्वं वा षडङ्केऽपि वेदत्वस्मृतिरस्ति हि ॥
  'मत्त्रबाह्मणयोर्वेद इति नामधेयं षडक्कमेके' इत्यङ्गान्यपि वेद्राब्द्वाच्यानि स्मर्थन्ते ।
                तस्मात्तान्यपि वेदा वा प्रमाणानि स्वतोऽथ वा।
                 प्रतिभान्तीति कर्तव्यमन्यथा प्रतिपाद्नम् ॥
                यद्वा शाक्यादिशास्त्राणां रमृतिशास्त्रत्ववारणात् ।
                 वेदशाखासमानत्वमाशङ्कचेह निवार्यते ॥
     शाक्याद्योऽपि होवं वद्नत्येव । यथा ' उत्पादाहा तथागतानामनुत्पादाहा स्थितैवेयं
 धर्मिनिस्यता ' इति ।
                 ततश्च वेदवानित्याम्तेऽपि चेदागमा मताः ।
                 चोद्नालक्षणो धर्मस्तदुक्तोऽपि प्रसज्यते ॥
                 कामं न प्रविशेदग्रामं वारितो दण्डपाणिभिः।
                 स्पष्टं महापर्थेनैव संप्रति प्रविविक्षति ॥
     एवमेतानि चत्वार्यपि विचारस्थानान्येकमार्गपतितानि कल्पसूत्रविचारणैव गतशा-
 याणि भविष्यन्तीति मन्वानेन तदुपन्यासमात्रमेव क्रियते ।
                 का गतिः करूपमृत्राणामित्यस्मिन् संशये सति ।
                 प्रयोगशास्त्रतां तावत् प्राह सम त्यक्तसंशयम् ॥
                 वेदत्वं करूपसूत्राणां न मोक्तव्यं मनागपि ।
                 यदि वा वेद्तुरुयत्वं स्वतन्त्राणां प्रतीयताम् ॥
                 वेदेनैवाम्यनुज्ञाता धर्मे तेषां प्रमाणता ।
                 वेदत्वमेव वा सिद्धं संवादादिप्रमाणकम्।।
         ननु च पौरुषेयत्वादेषामेतदुभयमप्यनुपपन्नम् ।
                 नैतेषां पौरुषेयत्वं भविष्यति हि वेदवत् ।
                 माराकादिसमाख्या हि प्रोक्तत्वात्काठका देवत् ॥
```

यथैव कठादिप्रोक्ताः शाखाः काठकादिसमाख्ययाऽभिधीयन्त इत्यक्किष्रमाः स्थापि-तास्तथैव वेदसमाम्नातमशकादिसमाख्यातमन्थनियताऽपि प्रत्येतन्या । यथा सामसू-क्तानामिदमस्याऽऽपीमिदमस्योति सत्यामपि तन्निमित्तायां समाख्यायां न नित्यत्वप्रतिषातः। एवं प्रख्यातिषिप्रकल्पसूत्रमन्थानामपि । तथा हि——

> न तावदनृषिः कश्चित्स्मर्यते कल्पसूत्रकृत् । कर्तृत्वं यद्दषीणां तु तत्सर्वे मन्त्रकृत्समम् ॥

यथा श्रेशवं भवति शिशुर्वा अङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीदित्यत्र मन्त्र-कृच्छब्दः प्रयोक्तिर प्रयुक्त एवं तस्य तस्य कल्पस्य सूत्रस्य वा प्रयोक्तारस्तरकारि-त्वेन व्यपदेश्यन्ते । ब्रह्मयज्ञविधाने च 'एवं विद्वान् स्वाध्यायमधीयीत ' इत्युक्त्वा तत्प्रपश्चे 'यदचोऽधीते यद्यज्ञंषि यत्सामानि यद्वाह्मणानि यदितिहासपुराणानि यत्कल्पान् ' इति तज्जप्यमानत्वेन विधानादार्षत्वमेव विज्ञायते । पुरुपकृतानां जपनिमित्तधमेहेतुत्वेन नित्यविधिविषयत्वासंभवात् । अरुणपराश्चारशाखाबाह्मणस्य च कल्परूपत्वात्सर्वयाज्ञिन किश्च स्वशाखाधीतव्यतिरिक्तकल्पमृत्रकारोपन्यस्तपक्षतुल्यबस्त्वाध्यवसानात्कल्पन्त्रन्त्रान्णां चेत्रसमाम्नायाधीतवत्कतुविनियोगाश्चयणात् तुल्यत्वम् ।

आर्षेयवचनं नित्यवर्यायत्वेन गम्यते । आर्षेयत्वप्रसिद्धिश्च कल्पसूत्रेप्ववस्थिता ॥

लाटद्राह्यायणसूत्रकाराभ्यामि च दृदकल्पप्रामाण्यापेक्षयेदं माशकमपेक्ष्य 'तत्प्रत्यक्ष-विहितं चाऽऽषेकल्पेन तत्रानुमानं न विद्यते' इति ब्राह्मणाविहिताद्प्यापेकलाविहितः गरीयम्त्वमङ्गीकृत्योक्तम् । कात्यायनेन च कृतःक्षणमूञ्जणयनप्रक्रमेऽभिहितं यज्ञाविषय-ब्राह्मणगतस्तोत्राविधिवाक्यशेपे यथा माशकं तत्प्रामाण्यात्करिष्यते न ताक्षरपेक्षशुद्ध-ब्राह्मणप्रामाण्यादिति । तथा च प्रायणीयाग्निष्टोमसाम्नि चज्ञायज्ञीयेन सह वैकल्पिकं नरायबोधियमग्निष्टोमसाम कार्यमिति पञ्चविश्वाह्मणोऽभिहितमपि माशकानुवृत्त्या कात्यायनेनाऽऽभवीयगायत्रत्तीयत्वेनजरासादिति ल्राक्षितम् । आर्भवीयगायत्रीगतगायत्रान्तरसाम्नो हि तेन समिति संज्ञा कृता । तस्माच परत्वेन पद्देकदेशप्रयोगेण नराबोधियमुक्तं देशब्देन च ज्यौतिष्टोमिकाग्निष्टोमसामसंज्ञाभूतेन चज्ञायज्ञीयमेवाग्निष्टोमसामत्वेन नियतम् । यदि च कल्पाद्वाह्मणमितिरिक्तं कात्यायनोऽमस्यत ततः प्रत्यक्षबाह्मण्यत्वे विकल्पमेवावक्ष्यत् ।

बहुवेदगतन्यायिववेकको यदबबीत् । कात्यायनो न तद्वाच्यमन्याण्यामिति माद्दरीः ॥ सत्यवाचामेतानि वचनानि । कथमवगम्यते । वैदिकैरेषां संवादो भवाति । य एव हि वेदे ग्रहास्त एवेह, या एव वेदे इष्टकास्ता एवेह। तस्मात्सत्यवाच आचार्याः।

> आचार्यवचनानां च प्रामाण्यं श्रूयते श्रुती । अङ्गानां च प्रणेतार आचार्या ऋषयो मताः ॥ यथा च सर्वशाखानां संवादात्तुल्यकल्पता । तथैव कल्पसूत्राणामिति प्रामाण्यतुल्यता ॥

यान्यप्यप्रत्ययितपुरुषवचनानि प्रमाणान्तरसंगतार्थानि भवन्ति तान्यपि सत्यत्वेना-वधार्यन्ते किमङ्ग पुनः सत्यवाचां वचनानि ।

> सत्यवाचां च वाक्यानि वैदिकैः संगतानि च । ज्ञातसत्यानि तान्येवं कोऽन्यथा करुपयिप्यति ॥

अपि च--

वेदाहतेऽपि कुर्वन्ति कल्पैः कर्माणि याज्ञिकाः । न तु कल्पैर्विना केचिन्मन्त्रबाह्मणमात्रकात् ।।

कुरुयं च सांप्रदायिकं स्वाध्यायाध्ययनविधिवचनं प्राग्दर्शितं कल्पप्रहणात् ।

अथ वा संप्रदातृणामध्येतृणां च यादशः।
मन्त्रबाह्मणयोर्यतः कल्पसूत्रेषु तादशः॥
अनुयोगेषु वेदानां घटिकामार्गवृत्तिषु।
न कल्पसूत्रहीनानां लभ्यते कृत्स्रवेदता॥
तस्मात्कर्मप्रयोगाणां शास्त्रमेतद्तिस्फुटम्।
वेदो वा वेदतुल्यं वा कल्पस्त्राद्यसंशयम्॥
एतेन धर्मस्राणामङ्गानां नापि वेदता।
तत्तुल्यताऽपि वा वाच्या सर्वेषां सर्वहेतुभिः॥
धर्मशास्त्रपदं येषु सर्वकालं प्रयुज्यते।
प्रयोगशास्त्रतां तेषां वेद्इः को हरिष्यति॥
अपि चाङ्गानि वेदाध्य धर्मशास्त्रं च तुल्यवत्।
विद्याःस्थानानि गण्यन्ते सर्वदा वेदवादिभिः॥

१ नेदकौधलिक्कासार्थं तसद्वेदभागिचह्नलेख्यानि घटिकायां क्रम्भाख्यायां निक्षिप्य तसद्वेद भागपरीक्षाकाले तान्याकृष्य आकृष्टलेख्यचिह्नितं पठन्खण्येतारो न युञ्जत इति घटिकामाः वर्तिनोऽ-त्रयोगाः इति ।

आचार्यवचः प्रमाणिमिति च श्रुतिः । पत्यक्षतः प्रामाण्यमनवगतिमिति यद्युच्येत, प्रमाणान्तरेण वचनेनावगतिमिति न दोषः । वेदवाक्येश्वेषां तुल्य आदरः । तस्मात् प्रमाणम् ॥ ११ ॥

#### किंच---

कर्मणां बाह्मणोक्तानां यथा मन्त्राः प्रकाशकाः । अष्टकापार्वणादीनां दृश्यन्ते ते तथेव हि ॥ तथाऽवकीर्णियागादि कृच्छचान्द्रायणादि वा । वेदमन्त्रप्रकारयं सत्स्वयं कथमवैदिकम् ॥ सिद्धवहानिशिखत्वादि यच मन्त्रेरन्द्यते । चौलोपनयनप्राप्तं तत्स्यात्कथमवैदिकम् ॥ एवं च वेदमलत्वं किमेषामनुमीयते । संभवत्येव वेटत्वे नित्यत्वे चापि तत्समे ॥ वेदं हि करूपयित्वेभ्यः पुनम्तम्यापि नित्यता । वक्तव्यैव बरं तेन सा तेष्वेवावधारिता ।। सिद्धानां नित्यतैवैका मुत्रोधा वेदताऽपि वा । असंशायितवेटार्थाविषयत्वात्प्रकल्प्यते ॥ तस्माद्वर्षसहस्रेऽपि यस्य न ज्ञायतेऽवधिः । न तत्कृतकतां लब्ध्वा लभते नित्यम्लताम् ॥ यान्येव धर्मशास्त्राणां मृलवाक्यानि मन्यसे । तान्येवैतानि पठ्यन्त इत्येतत्काल्पितं वरम् ॥ मन्वादिभिरवइयं च म्वग्रन्थप्रतिपादने । तान्यपन्यसनीयानि शिष्याणां वेदवादिनाम् ॥ तेन तान्येव तैरेभ्यः संध्रतानीति गम्यते । के हि तेष्परुठ्येषु गृह्धीयुः प्रतिकञ्चुकान् ै।। यथा च भर्मज्ञास्त्राणां नाद्यत्वे प्रतिकञ्चकाः। माह्यास्तथा पुराऽप्यासन्न वेदप्रतिकञ्चकाः ॥ संप्रदायाविनाशाचेद्वीतम्तद्समर्पणम् । मन्वादिष्वनुमीयेत म्वय्रन्थाकरणं तथा ॥

वेदवाक्यार्पणं येषां खण्डशो नामिसंमतम् । स्वम्रन्थकरणं तेषां वेदस्थाने कथं भवेत् ॥ वेदादेव च विज्ञातो वेदार्थः साधयेत्फलम् । नान्यस्मात्पुरुषग्रन्थान्मन्त्राभासात्स्मृतो यथा ॥ कृता मन्वादिभिर्यद्वल मन्त्रप्रतिकञ्चकाः । न ह्येतेन स्मृतं कर्म सिध्यतीत्यवधारणात् ॥ तथैव तैर्न कर्तव्या बाह्मणप्रातिकञ्चकाः। नावद्विहितं कर्म फलतीति हि निश्चितम् ॥ न चैभिभिन्नदेशस्थवदवाक्यसमुचयः। कृत इत्यवगन्तव्यभीहक् प्रन्थावधार्णात् ॥ ईहगेवं क्रमश्चायं वेद्यन्थ इतीहशी । युज्यते हि मतिः कर्तुं न मृलान्तरकल्यना ॥ तेन प्रयोगशास्त्रत्वं तर्देवाऽऽपतितं बलात् । धर्म प्रत्यप्रमाणत्वं यद्वेवेषां न संमतम् ॥ चोदनालक्षणं धर्मे पूर्वमेवावधारिते । अवेदस्य प्रमाणत्वं ब्राह्मणस्यापि नेप्यते ॥ तेनैषां धर्भशास्त्राणां न वा धर्मोपयोगिता । वेदता वाऽभ्युपेतच्या गतिनीस्त्यान्तरालिकी ॥ वदन्ति धर्ममतानि चोदनां गमयन्ति च। अशक्यमीदशं वक्तुं यावदुक्तप्रमाणकै: ॥ उक्तमर्थं परित्यज्य यदनुक्तं प्रतीयते । अनुक्तेन च सांडप्यर्थ इति किं नोपपद्यते ॥ तम्माद्धर्मप्रयोगम्य साक्षादुक्तस्य तत्स्वयम् । प्रमाणं धर्मशास्त्रं स्यान्त वेद्व्यवधानवतः (१)॥ शाक्यादिनिर्मिते धर्मशास्त्राभासे निराकृते । धर्मप्रयोगशास्त्रत्वं तस्य वेदामिहोच्यते ॥ येनेताक्रतकत्वं हि वेदस्य प्रतिपाद्यते । स्यायेन तेन शात्यादिग्रन्थस्यापि भविष्यति ॥

#### नासन्नियमात्॥ १२ ॥ सि०

नैतदेवम् । असन्नियमात् । नैतत्सम्यङ्निवन्धनम् । स्वराभा-वात् ॥ १२ ॥

> बोधकत्वात्प्रमाणत्वं स्वतस्तस्यापि लम्यते । न च संदिद्यते बुद्धिर्न विपर्ययते कचित् ॥ अकर्तृकतया नापि कर्तृदोषेण दुष्यति । वेदवद्बुद्धवावयादिकर्तृस्मरणवर्जनात् ॥ बुद्धवाक्यसमाख्याऽपि प्रवक्तृत्वनिबन्धना । तद्दष्टृत्वनिमित्ता वा काठकाङ्किरसादिवत् ॥ यावदेवोदितं किंचिद्वेदप्रामाण्यसिद्धये । तत्सर्वे बुद्धवाक्यनामतिदेशेन गम्यते ॥ तेन प्रयोगशास्त्रत्वं यथा वेदम्य संमतम् । तथैव बुद्धशाम्त्रादेवेंक्तुं मीमांसकोऽर्हाति ॥ इति ॥ ११ ॥ एवं प्राप्ते वदामोऽत्र तत्रासिन्नयमादिति । असानिबन्धनं ह्येतत्पृवीक्तं सर्वमीक्ष्यते ॥ इहैका परमार्थेन बुद्धिर्थेषु जायते । अन्या भ्रान्तिरजाताऽपि त्वन्या जाताऽपि दुष्यति ॥ परेण सह केपांचिद्वा को वाक्यानि जल्पताम् । उक्तयः प्रातिभाभिक्यो जायन्ते प्रवाक्यतः ॥ स्वसंवेद्यं च सिद्धान्तमात्मीयमपि जानताम् । छायां तथाऽपि रक्षन्तो जलपन्ति प्रतिशब्दकैः ॥ यथा मीमांसकत्रस्ताः शान्यवैशेषिकादयः । नित्य एवाऽऽगमोऽस्माकमित्याहुः शुन्यचेतनम् ॥ प्रद्वेषाद्वेदपूर्वत्वमनिच्छन्तः कथंचन । तन्मात्रेऽपि च भूयिष्ठामिच्छन्तः सत्यवादिताम् ॥ भृयसां वेद्बाह्यत्वाद्बुद्धादिवचसाममी । अहिंसाद्यप्यतत्पूर्वमित्याहुस्तर्कमानिनः ॥ ततश्च पौरुषेयत्वा इप्रामाण्यमतीन्द्रिये । प्रागुक्तैवेद्नित्यत्ववागाभासैविभोह्यते ॥

यादशतादशमीमां सकैरप्यतीन्द्रियविषयपुरुषवचनप्रामाण्यनिराकरणाद्गौरुषेयत्वाध्यव-सायनिराकृतकारणदोषाशङ्कनिरपवादप्रामाण्यसिद्धि प्रतिहन्तुमशक्यां मन्यमाना निरुत्त-रीभूता बालानुकरणवान्यसद्देः स्ववानयैव्यवलिख्यमानहृद्याः सन्तोऽपि प्रक्षीणकुहे-तुवचनजालाः कन्यावरणार्थागतम्र्ववरगोत्रप्रश्लोत्तरवत् ।

यदेव भवतां गोत्रं तदस्माकमपीतिवत् । आहुः स्वागमनित्यत्वं परवाक्यानुकारिणः ॥ अम्मदीयमिदं वाक्यं भवतामिति चोदिताः । जल्पन्त्यस्माकमेवैतच्छ्त्वा मीमांसकैईतम् ॥ त्यक्तलजं ब्रुवाणो हि वाचोयुक्तिमनर्थिकाम् । कुर्वन् परातिसंघानमश्रान्तः कोऽवसीदाति ॥ तत्र शाक्यैः प्रसिद्धाऽपि सर्वक्षणिकवादिता । त्यज्यते वेदसिद्धान्ताज्ञरुपद्धिर्नित्यमागमम् ॥ धर्मस्तेनोपदिष्टोऽयमनित्यं सर्वसंस्कृतम् । क्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कृतः किया ॥ बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृते क्षणिकं च तत्।

तथा शब्देऽपि बुद्धेर्नियमालाभिव्यक्तिर्द्धेचाऽपि दोषादित्येवमादिभिः सर्वदा पदार्थ-संबन्धानित्यत्वप्रतिपाद्नात्ताद्विपरीतमागमनित्यत्वमभ्यपगम्यमानं लोकोपहासास्पद्मात्र-मेव भवेत्।

तथा हि-

यम्तन्तृननुपादाय तुरीमात्रपारिग्रहात् । पटं कर्तुं समीहेत स हन्याव्योम मुशिभिः ॥ यावदागमनित्यत्ववेदमदास्त्पकल्पिते । हेत्वाभासाग्निनिर्देग्धे तस्मिस्तद्वेदम दुष्करम् ॥

व्यवहारनित्यताशब्दश्च क्रियानित्यत्वपर्यायः तद्यस्य शब्दार्थसंबन्धानामानित्यत्वं तस्य तदाश्रयव्यवहारनित्यत्वं किमाघारं भविष्यतीत्यतिदुःसंपादम् ।

> न च राब्दार्थसंबन्धकृटम्थत्वमानिच्छताम् । नित्यता व्यवहारस्य निराधाराऽवकरुपते ॥ शब्दादिषु विनश्यत्सु व्यवहारः क वर्तताम् । स्थितैषा धर्मतेत्येतदर्थज्ञून्यमतो वचः ॥ एषेत्यि न निर्देष्टुं शक्या क्षणिवनाशिनी । किमुत स्थितया साकं एषेत्यस्यकवाक्यता ॥

तेनानित्यशब्दवादिनामागमनित्यत्वानुपपत्तेरतीन्द्रियविषयस्य च वाक्यस्य प्रयोग-शास्त्रत्वाभावान्नासन्नियमादित्युच्यते ।

> असाधुराब्दभूयिष्ठाः शाक्यजैनागमादयः। असन्निबन्धनत्वाच शास्त्रत्वं न प्रतीयते॥

मागधदाक्षिणात्यतद्पश्चंशायासाधुशब्दिनबन्धना हि ते । भैम विहि भिक्खवे कम्मवच इसी सवे । तथा उकाखित्ते छोडिम्म उव्वे अत्थि कारणम् । पडणे णात्थि कारणम् । अणुभवे कारणं इमे संकडाधम्मी संभविन्त सकारणा अकारणा विणसन्ति । अणुप्यत्तिकारणमित्येवमाद्यः ।

> ततश्चासत्यशब्देषु कुतम्तेष्वर्थसत्यता । दृष्टापभ्रष्टरूपेषु कथं वा स्यादनादिता ॥

वेदेषु हि तावदेव पदवाक्यसंघातात्मकत्वादिहेत्वामासैः कृतकत्वभ्रान्तिर्भवति ।

या तह्नीहरवस्थानाद्वेदरूपं न दृश्यते । ऋवसामादिस्वरूपे त दृष्टे म्रान्तिर्निवर्तते ॥ आदिमात्रमपि श्रुत्वा वेदानां पौरुषेयता । न शक्याऽध्यवसात् हि मनागिप सचेतनैः॥ दृष्टार्थव्यवहारेषु वाक्यैर्लोकानुसारिभिः । पदेश्च तद्विधेरेव नराः काव्यानि कुर्वते ॥ प्रपाठकचतःषष्टिनियतस्वरकैः पदैः । लोकेप्वप्यश्रुतप्रायैर्ऋग्वेदं कः करिष्यति ॥ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातममित्येतन्नवचः कथम् ॥ ाकिमालोच्य क वा दृष्टा वाक्प्रतिच्छन्द्मिदृशम्। रचयेत्पुरुषो वाक्यं किं चोाद्दिश्य प्रयोजनम् ॥ अझे: प्रोहित्वं च क दृष्टं येन कीर्त्यते। ईळेशब्दप्रयोगश्च क दष्टस्तोत्रगोचरः ॥ देवत्वं चास्य यज्ञस्य विहितं कोपलक्षितम् । विधिनैव हि देवत्वं प्रतिकर्मावधार्यते ॥ न जात्या देवतात्वं हि काचिदास्त व्यवस्थितम् ।

९ ममापि भिक्षवः कर्म वर्तत एवाऽऽशरीरपातात् । २ तथा, उरिक्षप्ते छोष्टे उरक्षेपेऽस्ति कारणं पतने नास्ति कारणम् । ३ अस्त्युद्भवे कारणामिमे संस्कृता धर्माः संभवन्ति सकारणा अकारणा विनश्यन्ति । उरपत्तिमनुकारणमपेक्षन्ते ।

होतृत्वमिष यत्तस्य देवताह्वानहेतुकम् ॥
रत्नधायितमत्वं च तन्नरैर्ज्ञायते कथम् ।
अविज्ञातगुणानां च कल्पते स्तवनं न तु ॥
स्वतन्त्रो वेद एवैतत्केवलो वक्तुमहिति ।
इषे त्वेत्ययमप्यर्थः पुरुषेणोच्यनां कथम् ॥
शाखाच्लेदोपयोगश्च पुंभिरुत्येक्ष्यतां कुतः ।
एवमूर्जेत्ययं मन्त्रः केन शाखानुमार्जने ॥
वक्तुं शक्यो नियोक्तुं वा बुद्धिपूर्वककारिणाम् ।
वायवः स्थेत्ययं मन्त्रो वत्सापाकरणं प्रति ॥
एकशो विनियोक्तव्य इति कः कथयिष्यति ।

वायुराब्देन बहुवचनान्तेन मातुर्वियोज्यमान एकैको वत्मोऽभिर्धायत इति नैतद्बु-दिपूर्वकारिणा चिन्तितुं राक्यम् ।

> सामवेदे यदोग्नाईप्रभृतीनां प्रयुज्यते । रूपं तत्रापि पौंस्नत्वं नाभिषायोऽस्ति कश्चन ॥

को नाम बुद्धिपूर्वकारी पुरुषोऽर्थाभिधानपराणासगक्षराणां लोकन्याकरणादिप्वनवगत पूर्वमग्न इत्यस्य पदस्याकारमोकारेण प्लुतेन विकुर्यात् ।

तथा वीतय इत्यम्मिन्नीकारम्यापि विकियाम् ।
तश्वदम्य च तोशब्दं येशब्दम्यापि रूपताम् ॥
को मृदो बुद्धिपूर्वो वा नियमात्कलपयिष्यति ।
तेन वेदस्वतन्त्रत्वं रूपादेवावगम्यते ॥
किंचिदेव च तद्वावयं सदृशं छौकिकेन यत् ।
तत्रापि च्छान्दसी मुद्रा दृश्यते सूक्ष्मदृर्शिभिः ॥

एवं च यदाध्येतारोऽध्यापियतारः पार्श्वम्था वा वेदपद्वाक्यतद्र्थरूपाण्यालोचयान्ति तदा स्वसंवेद्यमेवापीरुषेयत्वमध्यवस्यन्ति।

तावता तु बाह्यतार्किकाणां प्रतीतिभावना नोत्पद्यत इति तत्तत्प्रतिपादनक्षमवेदोत्था-पितन्यायोपनिबन्धनान्मीमांसकैः केव छ यश एव पीतम् ।

शाक्यादिग्रन्थेषु पुनर्यदिप किंचित्साधुशब्दाभिप्रायेणाविनष्टनुद्धचा प्रयुक्तं तत्रापि प्रज्ञासिविज्ञप्तिपश्यतातिष्ठतादिप्रायप्रयोगात्किचिदेवाविष्टुतं लम्यते । किमृत यानि प्रसिद्धापश्रष्टदेशभाषाम्योऽप्यपश्रष्टतराणि मिक्सवे इत्येवमादीनि द्वितीयाबहुवचनस्थाने ह्येकारान्तं प्राकृतं पदं दृष्टं न प्रथमाबहुवचने संबोधनेऽपि। संस्कृतस्व व्दस्थाने च ककारद्वयसंयोगोऽनुस्वारलोपः, ऋवणीकारापित्तमात्रमेव प्राकृतापश्रंशेषु दृष्टं न डकारापित्तरिपे । सोऽयं संस्कृता वर्मा इत्यस्य सर्वकालं स्वयमेव प्रतिषिद्धोऽपि विनाशः कृत इत्यसाधुशब्दानिबन्धनत्वादित्यन्तेन हेतुना वेदत्वाकृतकशास्त्रान्तरशङ्कानिवृत्तिः । यावांश्चाकृतको विनष्टः शब्दरगाशस्त्रस्य व्याकरणमेवैकमुपलक्षणं तदुपलक्षितस्व पाणि च ।

वेदे यथोपलभ्यन्ते नैवं शाक्यादिभाषिते । प्रयोगनियमाभावादतोऽप्यस्य न शास्त्रता ॥

असान्नियमादिति च ज्याकरणोक्तनियमाभावादित्यर्थः ।

क्षणिकत्वनिराक्ततनित्यसिद्धानित्यत्वात्यन्ताविद्यमानग्रन्थनियमाम्युपगमामिप्रायेण वाऽसन्नियमादित्युक्तम् ।

असतां वा क्षणभङ्गशृन्यवादानात्मकत्वादीनामसद्धेतुभिर्वो प्रतिपादननियमात्तदेकः कर्तृकधर्मवचनानामप्यप्रामाण्यम् ।

कर्तृम्मरणदाढ्यांच नैषामकृतता मता ।
तेनाकृतकगम्थे ऽर्थे म्वातन्त्र्यात्र प्रमाणता ॥
एवं समस्तवेदाङ्कधभैशास्त्रेष्वपीदशात् ।
कर्तृम्मृतिद्दिन्नः स्यात्र स्वातन्त्र्येण शास्त्रता ॥
अनेन करूपसूत्राणां प्रत्याच्याता स्वतन्त्रता ।
कर्तृस्मृत्या दृढं ज्ञाता तेषामप्यसतां क्रिया ॥
येन न्यायेन वेदानां साधिताऽनादिता पुरा ।
दृढकर्तृम्मृतेस्तम्य करूपसूत्रेषु बाधनम् ॥

यथैव हि कल्पस्त्रग्रन्थानितराङ्गम्मृतिनिबन्धनानि चाध्येत्रध्यापयितारः स्मरान्ति तथाऽऽश्वलायनबौधायनापस्तम्बकात्यायप्रभृतीन् ग्रन्थकारत्वेन ।

ततश्च प्रागवस्थायामसतामेव बन्धनात् । कुतः प्रयोगशास्त्रत्वं वेदवद्वेदतैव वा ॥

न चैषां समारूयामात्रबलादेव कर्तृत्वमुच्यते । येनाऽऽरूया प्रवचनादित्युत्तरमुच्यते पुरुषपरम्परयैव हि म्मृतेषु कर्तृषु समारूयाऽम्युचयहेतुत्वेन ज्ञायते यथा च कठादिषरशिरनादिभिः प्रोच्यमानानामनादिवेदशाखानामनादिममारूयासंभवो नैवं नित्यावास्थितमा-

## अवाक्यशेषाच ॥ १३॥

ऋत्विजो हणीते, वृता यजन्ति, देवयजनमध्यवस्यन्तीति । नात्र विधि-र्गम्यते वर्तमानकालप्रत्ययनिर्देशात । न चात्र वाक्यशेषः स्तावकोऽस्ति ।

शकादिगोत्रचरणप्रवचननिमित्तसमारूयोपपत्तिः । माशकवैधायनापस्तम्बादिशब्दा ह्यादि-मदेकद्रक्योपदेशिन इति न तेम्यः प्रकृतिभृतेभ्योऽनादिग्रन्थविषयसमाख्याव्युत्पादनसंभवः । अतश्च माशकादिसमारूयाऽप्यविद्यमानग्रन्थनियमनादेव प्रवृत्तेत्यपि हेत्वर्थयोजना । वेदः रूपनियमाविद्यमानत्वादिति वाऽत्र हेतुव्याख्या । कामं तु वेदाङ्गानीत्यनध्यायनि-यमामावादिति वा योज्यम् । यतु भाष्यकारेण स्वराभावादित्यनियमार्थे न्याख्यानं कृतम् ।

> तन्मन्त्रेष्वप्यवेदत्वं करुपाधीतेषु साधयेत्। तथा मृद्योपदिष्टेषु च्छान्दोग्यबाह्मणेषु च ॥ बाह्मणानि हि यान्यष्टी सरहस्यान्यधीयते । छन्दोगास्तेषु सर्वेषु न कश्चिन्नियतस्वरः ॥ तेन तेष्वप्यवेदत्वं स्वराभावात्प्रसज्यते । तस्मादुक्तस्वसंवेद्यरूपाभावोऽत्रकारणम् ॥ स्वरोऽपि त्वस्ति रूपांशे नत्वसावेव केवलः ॥ १२ ॥

अतश्च वाक्यरोषोऽपि तस्मिन्नवोपयुज्यते । बहवो वाक्यरोषा हि येषां लोकेप्वसंभवः ॥ अबुद्धिपूर्वतासिद्धिस्तेन वेदस्य तैरपि ।

बृहस्पतिर्वे देवानामुद्गायदिन्द्रो वृत्रमहनत्त्रजापतिर्वपामात्मन उद्ग्विदत् । गावो वा एतत्सत्रमासत तासां दशमु माम्मु शृङ्गाण्यजायन्तेत्यादयः कथमिव बुद्धिपूर्वकारिणाऽः र्थवादाः प्रणीयेरन् ।

> नित्यत्वे सति येषां हि हेशेन विधियोजना । तान् कृत्वाऽध्यापयन् कर्ता सुसमत्वं व्यजेजाडै: ॥

न च तादृश्वान्यशेषमृदाऽपि कल्पस्त्रादिग्रन्थेषु काचिद्स्ति यद्वलेनाकृतकत्वमे-ंषामवसीयेत ।

> विधिशान्यतया चैषां विहिताऽऽख्यातऋपता । गम्यते न त्वपूर्वार्थप्रतिपादनशक्तता ॥

वर्तमानापदेशोऽपि त्वर्धवाद्वशोचितः ।
विधित्वं लभतेऽन्यत्र करूपसूत्रेषु नास्ति सः ॥
पञ्चमेन लकारेण विधियंश्क्वन्दसि स्मृतः ।
मन्त्रबाह्मणभिन्नत्वात्सोऽप्येतेषु न युज्यते ॥
यद्यपि षडङ्गमेक इत्यनेन करूपसृत्राणां वेदत्वं भवेत् ।
तथाऽपि तर्कवत्तेषां ल्वन्द्स्त्वं नोपपद्यते ।
मन्त्रबाह्मणयोरेव च्लान्दसा विधयः स्थिताः ॥

यथैव 'विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेद ' इत्येतस्मिन्दर्शने सित समस्तवैदिकतर्कीपसंहारा-त्मिका मीमांसाऽपि वेदशब्दवाच्या भवति , नत्वमन्त्रबाह्मणरूपत्वाच्छन्दोनिबन्धनानि कार्याणि छभते तथा कल्पसूत्राण्यपीति विधिपर्यायप्रयोगशास्त्रत्वाभावः ।

> इतिहासपुराणाभ्यां सा त्वनैकान्तिकी स्मृता । या त्वेषां ब्रह्मयज्ञेऽपि विधानान्नित्यतोदिता ॥ इतिहासपुराणानि कल्पानिति हि सा श्रुतिः । तस्मात्कृत्रिममप्यत्र विद्यास्थानं ग्रहीप्यते ॥

वेदार्थोपसंहारस्य कल्पसूत्रानपेकै: कर्तुमशक्यत्वाद्वश्यं च यावद्वेदं यावत्कर्भप्रयोगं च क्रियमाणैरपि विद्यास्थानाशुन्यतार्थं कैरपि कल्पस्त्रभिवितन्यम् ।

वेदार्थक रूपनात्करूपो नित्ययेवाऽऽ रूपयोच्यते ।
जपे च नित्यकर्तव्ये नित्यमेव विधीयते ॥
कर्माम्यासामिसंघानं विध्यर्थश्चात्र गम्यते ।
स चार्थो नित्य एवेति नाऽऽपतेद्ग्रन्थनित्यता ॥
यः पुन्वेदसंवादः स तत्पूर्वतयेष्यते ।
तद्र्यानुगमाचेषां न स्वतन्त्रप्रमाणता ॥
वेद्राब्दाभिधेयत्वं नैपामध्येतृषु स्थितम् ।
षडक्कमेक इत्येतच्च च सिद्धान्तभापितम् ॥
संवाद्त्वानुवाद्त्वमेकस्थैकान्तनिश्चितम् ।
ऐकान्तिकविधित्वाच बाह्मणे तत्र युज्यते ॥
कर्पादावनुवाद्त्वमापन्नं परिशेषतः ।
न च शाखान्तरन्यायस्तुल्याध्येतृकंतावशात् ॥

१ विधि:--ब्राह्मणम् । विधेयो--मन्त्रः । तर्को--मीमांसेति द्शैनार्थः ।

तस्मादप्रमाणम् । यश्राऽऽदर् उक्तः स नान्तरीयकत्वाद्वेदवाक्यमिश्रस-माम्नानात् । यत्तु श्रुतिशिति नैतत् । अर्थवादत्वात् । कथमर्थवादः । विध्यन्तरं ह्यस्ति, आग्नेयोऽष्टाकपाल इति । अत्राऽऽचार्यी वेदोऽभिषेतः । आचिनोत्यस्य बुद्धिमिति । यद्दाऽऽचायवचनं प्रमाणं तद्येक्षम् । कत-रत्तत् । यत् श्रमाणगम्यम् ॥ १३ ॥

ं यञ्चोक्तं सत्यवाचामेतानि वचनानीति । तम्न '

सर्वत्र च प्रयोगात्संनिधानशास्त्राच ॥ १४॥ आचार्यवचनं हि भवति "पूर्वपक्षे सर्वासु तिथिष्वमाबास्या" इति ।

> सर्वशाखाविधित्वं हि सिद्धमध्येतुमेदतः । प्रतिशाखं तु ये कल्पास्तद्र्धप्रतिपाद्काः ॥ समानाध्येतृकत्वात्ते न कदाचिद्विधिक्षमाः । विवृण्वन्तश्च दृश्यन्ते हेतुभिर्बाह्मणोत्थितैः ॥ कल्पकारास्ततोऽप्येषां नैव बाह्मणतुल्यता । अन्यार्थैर्क्राह्मणैश्चान्याञ्ज्ञापयन्त्यर्थानेर्णयान् ॥ तम्मादपि स्वतन्त्रत्वं करूपानां नोपपद्यते । अर्थैकत्वेन केषांचिदक्षराणां च साम्यतः ॥ माद्दयाद्वाह्मणभ्रान्तिर्जातैवमपनीयते । आचार्यवचसा यच प्रमाणत्वं श्रुतं। श्रुतम् ॥ श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्तस्याप्यन्यार्थतोदिता । व्याचक्षाणस्य वेदार्थान्वेदांश्च वदतः स्वयम् ॥ शिष्यान्त्रत्यासभावात्स्यादाचार्योक्तिप्रमाणता ।

आचार्यशब्दस्यार्थी मन्त्रादिभिरेतं व्याख्यातः ।

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदृद्धिजः । माक्कं च सरहस्यं च तमाचार्थं प्रचक्षते ॥ इति ।

वेद्संप्रदानकाले च शिष्यास्तद्वचःसु कथं नाम श्रद्दधीरन्नित्येवमर्थमाचार्यवचनं प्रमाणामित्युक्तं न कल्पसूत्रकारवचनविषदम् ।

न च पुंवचनं सर्व सत्यत्वेनागम्यते :

वागिह श्रुयते यम्मात्प्रायादनृतवादिनी ॥

तथाऽन्यत्राप्युक्तम् । ' तस्मादृद्वयं वाचा वदति सत्यं चानृतं च पाप्पना ह्येषा विद्धेति '॥ १३॥

> वेदादेवानृतत्वं च तद्वाचामवगम्यते । विमंतादों हि भूयिष्ठम्तन्न्यायेन च दृश्यते ॥

सैनिहितं च शास्तं 'पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत, अमानास्यायाम-मावस्यया यजेत' इति । तेन श्रुतिविरुद्धवचनात्र सत्यवाचः । तस्मा-दममाणम् ॥ १४ ॥

[७] अनुमानव्यवस्थानात्तत्तंयुक्तं प्रमाणं स्यात् ॥ १५ ॥ पू०

अनुमानात् स्मृतेराचाराणां च प्रामाण्यमिष्यते । येनैव हेतुना ते प्रमाणं तेनैव व्यवस्थिताः प्रामाण्यमद्दीन्त ।

> सर्वत्र च प्रयुक्तत्वादित्यनेन निदर्श्यते । संनिधानाच शास्त्रस्य विसंवादः स्फुटः स्फुटः ॥

तत्र यद्वृत्तिकारेणोदाहरणं पार्वणस्थालीपाकविषयगृद्धकारवत्रनश्रवणाददर्शपूर्णमास-चरककल्पसूत्रकारवत्रनाध्यारोपेण दत्तं तदत्यन्ताध्यारोपाभिभवाभिप्रायप्रयुक्तमित्यना-दतम् । गृद्धकारवत्रनं द्धेतदक्षतहोमे तावदासायमाहुतेः प्रातराहुतिर्नात्येति । आपातराहुतेः सायमाहुतिरित्यतश्च यथैवेतद्ग्निहोत्रविषयत्वेन न कल्प्यते तथैवै-तदिष आपोर्णमास्या अमावास्या नात्येति । आऽमावास्यायाः पौर्णमासीत्ये-तदिष दर्शपूर्णमासाविषयं न कल्पनीयमिति । तस्मादन्यदुदाहार्यम् ॥ १४ ॥

( इति कल्पसूत्राधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

देशधर्मानुदाहत्य संप्रत्येतद्विचार्यते ॥
किं व्यवस्थितमृह्यस्ते किं वैषां सर्वधर्मता ।
विध्यर्थप्रतिषेधार्थाः कियावर्जनाचिह्निताः ॥
इह सर्व उदाहार्या विचार्याश्च विभागशः ।
प्राच्या याननुतिष्ठन्ति वर्जयन्ति च साधवः ॥
तेषामेवोपदिष्टास्ते सर्वेषां वेति चिन्त्यते ।
एवं ये दाक्षिणात्यानां प्रतीच्यानां च केचन ॥
उदीच्यानां तथाऽऽचारा विचार्याः सर्व एव ते ।
आद्यं सूत्रद्वयं यावदिदमप्यत्र चिन्त्यताम् ॥
गृह्यगौतमसूत्रादिव्यवस्थासर्वगामिते ॥

पुराणमानवेतिहासव्यतिरिक्तगौतमवसिष्ठशङ्कलिखितहारीतापस्तम्बबौधायनादिप्रणीत-

१ यद्वेति-यह्नोकेऽध्यापयितृवचनं सिद्धप्रमाणं, तद्पेक्षं श्रुतिवाक्यं तदनुवादकमित्यर्थः ।

तस्माद होलाकादः प्राच्येरेव कर्तव्याः, आह्वीनेबुकादयो दाक्षि-णात्येरेव, उद्वृषभयज्ञादय उदीच्येरेव । यथा शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते केचित् त्रिशिखाः केचित् पश्चशिखा इति ॥ १५ ॥

धर्मशास्त्राणां गृह्यग्रन्थानां च प्रातिशाख्यलक्षणवत्प्रतिचरणं पाठन्यवस्थोपलम्यते । तद्यथा गौतमीयगोभिलीये छन्दोगैरेव च परिगृहीते । वासिष्ठं बह्वृचैरेव शङ्कलिखितोक्तं च वाजसनीयभिः । आपस्तम्बीयबौधायनीये तैतिरीयरेव प्रतिपन्ने इत्येवं तत्र तत्र गृह्य- न्यवस्थाम्युपगमादि दर्शियत्वा विचारियतन्यम् । किं तानि तेषामेव प्रमाणान्युत सर्वाणि सर्वेषामिति ।

किं तावरप्रतिपत्तन्यं न्यवस्थैवेति पाठतः । न ह्यन्यत्र स्थितालिङ्गालिङ्ग्यन्यत्रानुमीयते ॥ अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं लिङ्गमेवोच्यते ।

> तच व्यवस्थितं दृष्ट्वा लिङ्गी तत्रैव गम्यताम् । विधिर्वा प्रतिषेधो वा न हि मोऽन्यत्र लिङ्गचते ॥

तत्र प्रन्थात्मकादाचारात्मकाद्वा लिङ्गाल्लिङ्गनौ विधिप्रतिषेधावनुमीयमानौ तिद्विष-यावेबानुमातुं शक्येते नान्यगतौ । कुतः—

अन्यवेश्मिस्थिताद्भमान्न वेश्मान्तरमान्निमत्।
प्रमीयते न चादृष्ट्यूमैरिति हि निश्चितम् ॥
यथोपनयनं येषामाधानं च विधीयते ।
तेषामेवान्निहोत्रादिविधिरप्यवगम्यते ॥
यथा च जातितद्भेदकुल्धर्मा व्यवस्थिताः ।
तथैव देशधर्मादिव्यवस्थाऽपि माविष्यति ॥
यदि स्यात्सर्वगामित्वं विधानप्रातिषेषयोः ।
आचारोऽपि तथैव म्याव्यवस्थाहेत्वसंभवात् ॥

सर्वविषयशास्त्रप्रणीतो ह्याचारः सर्वदेशगतशक्तिमन्दुरुपैरिमिहोत्रवदेवानुष्ठीयेत ।

यम्तु तं विनियोगेन कुरुते तव्यवस्थितम् । तेन नूनं श्रुतिः काऽपि तेषामेवं विधायिका ॥ अन्यथानुषपत्त्या च श्रुतिरत्र प्रतीयते । तन्मात्रानुषपत्त्या च सा तत्रैवावधार्यते ॥

यस्माद्यं देशाचारोऽयं वा गृह्यादिग्रन्थोऽन्यथा नोपपद्यते यदि श्रुतिमूलकत्वं नास्तीत्यनयोपपत्त्या मूलकल्पना तस्माव्यवस्थितविषयेव साऽध्यवसातव्या । तथा चोक्तम् । यदि च हेतुरविष्ठित निर्देशादिति ।

# अपि वा सर्वधर्मः स्यात् तन्न्यायत्वाद्विधानस्य॥१६॥सि०

अपि वेति पक्षव्याद्यात्तः । एवंजातीयकः सर्वधर्मः स्यात् । कुतः । तन्त्र्यायत्वाद् विधानस्य । विधीयतेऽनेनेति विधानं शब्दः । सोऽनु-

यद्यन्नकरणं हेतुः शूर्षहोमे विधीयते ।
तन्मात्रगतमेवासौ दृष्टान्तमिष कल्पयेत् ।।
यदन्नकरणं शूर्षे तेन तेनैव ह्यते ।
ततश्चातिप्रसङ्गः स्यान्न दर्विषिठरादिषु ।।
एवं व्यवस्थितान् दृष्ट्या देशाचारान् समंततः ।
तन्मात्रविषया युक्ता तन्मूल्श्रुतिकरूपना ।।
अनुमानव्यस्थानादेशादिनियमादतः ।
तत्संयुक्तं प्रमाणं स्याद्यद्वाक्यमनुमीयते ।। १९ ॥
अपि वा सर्वधर्मः स्यादित्यत्रोत्तरमुच्यते ।
तन्न्यायत्वाद्विधानस्य शक्तमात्राधिकारिणः ।।

इह समृतीराचारांश्चोपलभ्य मृल्श्चातिष्वनुमीयमानामु कारणानुविधायिकार्यन्यायेनाः वद्यमुपलभ्यमानकार्यानुरूपकारणानुमानैभिवितन्यमिति भावनानामिविशेषन्यवच्छिन्नयाग्नदानहोमोपवासादिधात्वर्थविशेषस्वर्गादिफलकारकेतिकर्तन्यताविधयस्तावदनुमातन्याः । एवं वर्जनीयेष्वपि देहेन्द्रियमनोद्धारन्यवहारेषु प्रतिषेध्यिक्तयाकारकं नरकाद्यनिष्टफलप्रति-षेधकशब्दानुमानमवद्यभावि तावता च योभ्यत्वमात्रविषयत्वान्न दिग्देशपरिच्छिन्नकर्तृवि-शेपाधिकारनियतप्रतिपत्तिलाभः । कृतः —

> त्रिधैव ज्ञायते कर्ता विशेषेण प्रतिकियम् । योग्यत्वाप्रतिविद्धत्वविशेषोपपदान्वयैः ॥

तदिह विहितानुष्ठानयोग्यता तावत्समन्तार्यावर्तनिवासिवणीश्रमाणामन्धवाधिरजडम्-कादिवर्जमविशिष्टा । वर्जनीययोग्यत्वमपि यथोपलम्यमानं द्वित्रिचतुर्वणीश्रममात्रसंबद्धं वा तदम्यधिकदर्शनानुमितसमन्तम्लेच्छादिविषयं वा विज्ञायते ।

> न त्वत्रोपपदं किंचिद्यथाचारानुसारि यत् । अनुमीयेत देशस्थदृष्टकर्तृविशेषणम् ॥ येऽपि च प्रतिषिध्येरन्देशान्तरनिवासिनः । तद्वाच्यपि पदं किंचिदनुमांद्वं न शक्यते ॥

योग्यत्वेनाविशेषप्रवृत्तोऽप्यधिकारः केनचित्कर्तृविशेषणपदेन राजा राजसूरेन

मीयते समृत्या । न च तस्याऽऽकृतिवचनता न्याय्या, न च व्यक्तिव-चनता । न सर्वेषामनुष्ठातृणां यदेकं सामान्यं, तस्य वाचकः कश्चिच्छ-ब्दोऽस्ति, योऽनुभीयत । तस्मात् सर्वधर्मता विधेन्याय्या । कृतः । पदार्थाः कर्तव्या इति प्रमाणमास्ति, व्यवस्थायां तु न किंचित् प्रमाण-मस्ति ॥ १६ ॥

वैश्यो वैश्यस्तोमेनेत्यादिवद्विशेष्येत न चात्र दृश्यमानाचारितृवाचि किंचिदेकमेनेकं संभावायितुं शक्यम् । कुतः—

> सर्वे नामपदं तावद्वचक्त्याकृतिनिबन्धनम् । यद्यदेवानुमीयेत नैकार्थमपि तद्भवेत् ॥

न ताबत्प्राच्यत्वदाक्षिणात्यत्वादिजातिः प्रतीच्योदीच्यादिव्यक्तिव्यावृत्ता सर्वप्राच्या-दिव्यक्तिप्वनुगता काचिदुपपद्यते । यहचनमुपपदं होलाकाद्यधिकारं विशिष्यात् । यास्तु मनुप्यत्वबाह्मणत्वादिजातयस्तेषु विद्यन्ते ताः सर्वदेशवासिव्यक्तिप्वविशिष्टा इति नाऽऽचारानुरूपविशेषणसमर्थत्वेन ज्ञायन्ते ।

व्यक्तिवाचि तु यन्नाम तदेकत्रैव वर्तते । देवदनादिवत्तेन न सिध्येत् कर्त्रनेकता ॥

न ह्यनन्तभेदानां प्राच्यादिपुरुपन्यक्तीनां न्यस्तसमस्तानां संबन्धानुभवासंभवादेकम-भिधानमवकरूपते । एतेन गुणाकियाजातिविशिष्टपुरुषन्यक्तिवचनत्वं प्रत्युक्तम् । न हि काश्चिदपि गुणाकियाजातिन्यक्तयः प्रतिदेशन्यवस्थितपुरुषन्यवत्युपलक्षणयोग्याः संभान्यन्ते । सर्वत्र तत्रापि न्यावृत्त्याविशेषात् ।

> व्यवत्याकृतिविनिर्मुक्तः पदार्थो न च विद्यते । यमाश्रित्य प्रवृत्तं स्याद्धिकाारीविशेषणम् ॥

एतदेव प्रतिपादयन् भाष्यकार आह । राक्तमात्रपुरुषाधिकारप्रवृत्ताविधानाविशेषणं येनोपपदेनानुमीयमानेन क्रियते न तस्याऽऽकृतिवचनता न्याय्या न व्यक्तिवचनतिति । न ह्यते होलाद्याकाराः कांचिदाकृतिमनुविधीयन्ते न व्यक्तिं न हि यावत्सु पुरुषेष्वेतेऽवस्थितास्तावतामेकेनापि व्यपदेशेनोपसंग्रहः संभवति । केषांचित्तस्याऽऽकृति वचनता न्याय्या न व्यक्तिवचनतेति ग्रन्थमतेषामभिप्रायः । यथैव 'जौति तु बादराय-णोऽविशेषात्' इति सूत्रकारः स्वर्गकामपदं यौगिकमप्यादिश्यमानपुरुत्वविशेषणासंभवात्फलार्थमात्रमनुष्यजातिविषयोपपत्तेश्च सामर्थ्याक्षित्रज्ञातिमात्राधिकारं वक्ष्यति ।

तथेहापि फलार्थित्वकर्तृशक्त्यावबोधनात् । देशधर्मेषु सर्वेषु नरजातेरिधिकिया ॥

कश्चित्पुनरारुयातशब्दार्थमुपवर्णयिनमं प्रन्थपाठं दूषियत्वाऽपूर्वमेव समर्थयमानः सूत्र-गतयावच्छुतविधानशब्दजनितम्रान्तिविधिभावनयोश्च भेदमपश्यन्नुभयस्वरूपनिरूपणपर्थ-नुयोगत्रासाद्भावार्थाधिकरणसिद्धान्तं विनाशयन्नेवमाह भाव इति वाऽनारुयेयः स्वधर्मे-णान्यदतः शब्दज्ञानात्कारकविदिति ।

तेन यः कश्चिद्।स्यातप्रत्ययार्थतस्वं जिज्ञासमानः एच्छति कः पुनरयं भावो भावना चेति तं प्रत्यनन्यशब्दास्व्येयत्वात् केवलप्रत्ययप्रयोगदर्शनाभावाच सर्वधात्वर्थसामान्य-वचनकरोतिपरिलिङ।युच्चारणमात्रेणवोत्तरं दास्यते कुर्याच्छब्द इत्यर्थः, सर्वश्चाऽऽस्व्याय-मानोऽर्थ आकृतिरूपेण वाऽऽस्व्यायेत व्यक्त्याकृतिगोचरातिक्रान्तिश्च किलाऽऽस्व्यात-शब्देनोपायरितत्वाद्नास्ययेयोऽम्यार्थ इति । तदेव किलानेनापि प्रन्येनोक्तं भाष्यकारेण । न तस्याऽऽकृतिवचनता न्याय्या न व्यक्तिवचनतिति । विधानशब्दो हि सूत्रे पूर्व प्रकृतस्तमेव तच्छब्देन निर्दिश्य व्यक्त्याकृतिवचनत्वाद्वनयित ।

कुर्यादित्युच्यमानो हि करोमीति प्रपद्यते । न विधेर्भावना या वा सामान्यव्यक्तिरूपताम् ॥

तदिद्मसंबद्धमेवानुपपत्तिकं च श्रुतिसामान्यमात्रेणान्यार्थमेव स**चतुःशृङ्कादिमन्त्रवद्धा** प्यकाराभिन्नेतार्थत्यागेन स्वन्नाविलासितं प्रकाशयताऽन्यस्मिन्नेवार्थे योजितम्।

देशाचारसर्वधमेरिपात्तिविचारणार्थोऽयं ग्रन्थः स यदि पूर्वकृतया व्याख्ययोपपद्निराक्तरणाविषयत्वेन वर्ण्यते तत एतत्सूत्रव्याख्यानेन संबध्यते यथोक्तन्याय मार्गेण । यदि तु तत्पिरत्यागेनाऽऽख्यातप्रत्ययार्थानामनाख्येयत्वापत्तिमेव व्यक्त्याकृतिराहितार्थत्वेन वर्णयेन्त्ततोऽत्यन्तासंबन्धानुपयुज्यमान्निरुपपत्तिकार्थत्वेन हेय एव स्यात् ।

तथा हि-

यस्मादारुयातशब्दस्य न व्यक्त्याकृतिवाचिता । तस्मात्ताद्वीहितं कर्म सर्वार्थामिति विस्मयः ॥

यदि नाम लिङ।दिप्रत्ययो भावनाया विधेवी न्यक्तिमाञ्चति वा वदेत्ततो होलाका-दयः प्रतिनियतदेशधर्माणो भवेयुर्यतस्तु न्यक्त्याञ्चतिविनिर्मुक्तोऽन्यपदेश्योऽर्थस्तस्मात्त-द्विहितधात्वर्थविषयः सर्वपुरुषधर्म इत्येवं नीयमानमसंबद्धोदाहरणे ज्येष्ठमेव स्यात्।

> अनाक्येयत्वमुक्तवा च पर्यायैः स्विवकारिपतैः । अन्वाक्यानं कृतं तच पृत्तेक्तिन विरुध्यते ॥

अथ यदुक्तं यथा शिखाकरूपो व्यवतिष्ठत इति ॥
दर्शनाद्विनियोगः स्यात् ॥ १० ॥
गोत्रव्यवस्थया शिखाकरूपव्यवस्थायां दर्शनं स्पष्टम् ॥ १० ॥
लिङ्गाभावाच नित्यस्य ॥ १८ ॥

इदं पदेभ्यः केभ्यश्चिदुत्तरं सूत्रम्। कानि तानि पदानि। अथ किमर्थे न लिङ्गाद् व्यवस्था। यथा शुको होता हाति। नास्ति तन्नि-

विध्युपदेशकर्तव्यताभावनाशब्दानां ह्यत्यन्ताभृतमेव बहुभाषित्वप्रख्यापनापरपर्यायत्वमध्यारोप्याऽऽचक्षाणेन स्वयमनाख्येयत्वमतीव स्थापितम् । यद्यपि तावदाख्यातप्रत्ययः कर्तृशक्तितदाधारद्रव्यमात्रं वा वदेत्तथाऽपि ब्राह्मणो यनमान इति वदुपपदाधानविशेषावस्थानत्वात्तद्धीनजात्यादिवृत्तित्वमनुरुध्यमानो न स्वगतव्यक्त्याकृतिवचनत्वविचाराधीनाधिकारित्वनिर्णयः स्यात्किमृत यदा कर्त्रभिधाननिरपेक्षविधिर्भावनादिमात्रवाचित्वमेवावस्थास्यते । यदि चेतावन्मात्रमेव सर्वधर्मत्वकारणं भवेत्ततो राजस्याश्चमेधवैश्यस्तोमादीनामप्येवमात्मकाख्यातप्रत्ययविधेयत्वाविशेषात्मर्वधर्मत्वप्रसङ्गः । अथ तेषामनिदेश्यार्थप्रत्ययविहितानामपि राजाद्युपपद्वशादसर्वधर्मत्वम् । एवं तत्राप्यसर्वधर्मत्वव्यक्तिन्वस्थाकृतिवचनत्वासंमवात्सामर्थ्यस्यमनुष्याकृतिमात्राधिकारप्रतिपत्तेर्वा निराकृतमेव ।
तद्यथा चोत्तरस्त्राणि लिङ्गाभावाच नित्यस्यौऽऽख्या हि देशसंयोगादित्येवमादीन्युपपदोपन्यासप्रत्याख्यानार्थानि संगस्यन्ते । तस्मात्सर्वधिकारन्यायत्वाद्विधानस्य व्यवदियतदेशाचारगृह्यधर्मसूत्रनिबद्धधर्माणामपि सर्वधर्मत्वम् ॥ १६ ॥

यस्तु जातिकुलगोत्रधर्मवद्वचवस्थितविध्यनुमानमिति । तत्रैकराब्दवाच्यानां जात्यादीनां व्यवस्थया । दर्शनाद्विनियोगः स्यात्पञ्चावत्तादिधर्मवत् ॥

यथैव पञ्चावत्तं तु भृगूणां विश्वष्ठशुत्तकात्रिवष्टयश्वकाण्वसंकृतिराजन्यानां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजस्तन् नपादन्येषामित्यन्वयतो व्यतिरेकतश्चोपलक्षणसंभवाद्वच्यवस्थितीवध्यवस्थानं तथैव प्रतिजातिगोत्रनियतिशिक्षेकशिखादिकल्पव्यवस्थितीविधिविशेषानुमानोपपत्ति- रस्तीति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकवैषम्यम् ॥ १७ ॥

व्यक्त्याकृत्याभिधेयेऽथे प्रत्याख्याते विशेषणे । लोहिताक्षादिचिह्नानामधुनाऽन्या निराक्रिया ॥ त्यमेषां लिङ्गं, यद्यथादर्शनमनुवर्तते । येऽपि स्यामा वृहन्तो लोहि-ताक्षास्तेऽपि न सर्व आह्वीनैबुकादीन् कुर्वते । अनेवंलिङ्गा अपिचानु-तिष्ठन्ति । तस्मास न्यवस्था । शुक्को होतेति प्रत्यक्षा श्रुति: ॥ १८ ॥

जातिव्यक्तिवाच्युपपदा मावेऽपि कर्तृगतसंस्थानवणीदिगुणविशेषोपलक्षणेन ऋष्णकेशा-धानवद्धिकारनियमः सेत्स्यतीत्याशङ्कच निराक्तियते——

> लिङ्गाभावाच नित्यस्य नास्ति कर्तुविशेषणम् । नियतेन हि लिङ्गोन नित्यः कर्तापलक्ष्यते ॥ यचिह्नं दाक्षिणात्यानां लोहिताक्षादि कल्प्यते । अन्येषामपि तद्दष्टं तद्नाचरतामपि ॥ दृष्टमाचरणं चैतत्तचिह्नरहितेष्वपि । तस्माद्वचवस्थितैश्चिह्नैन्।धिकारो विशेष्यते ॥

यस्तु लिङ्गाविशेषणं नित्यशब्दं मन्यते तस्योपसर्जनीभूतलिङ्गसापेक्षत्वादसमर्थसमा-सत्रसङ्गः । ननु लिङ्गशब्दस्य नित्यसापेक्षत्वातस्वार्थाक्षिप्तसंबन्ध्यन्तरत्वेन सामर्थ्यवि-घाताभावाद्भवितव्यमेवेह समासेन देवदसस्य गुरुकुलमिति यथा ।

नैतत्तुल्यमनेनेष्टमपेक्षान्तरसंगतेः। नित्यं नापेक्षते लिङ्गं देवदत्तं यथा गुरुः॥

गुरुशब्दस्य हि शिष्यापेक्ष एवाऽऽत्मलाभ इति देवदत्तशब्दोपात्ताशिष्यसंबन्धानिति-रेकान्तर्णीतस्वार्थत्वान्ताभ्यधिकापेक्षाकृतसामर्थ्यप्रातिबन्धप्रसङ्गः।

इह लिङ्गस्य लिङ्गत्वं गम्यते लिङ्ग्यपेक्षया । न च लिङ्गचभिषाय्येतान्नित्यस्येति पदं मतम् ॥

यद्यपि चैष गम्यगमकसंबन्धे सति छिङ्गशब्दः प्रवर्तते तथाऽपि गुरुशिप्यपितापुत्रा-दिसंबन्धवन्नास्य तदपेक्षप्रवृत्तिनिामित्तसंबान्धिशब्दत्वप्रासिद्धिः ।

> छिङ्की योगिकशब्दत्वात्सदा छिङ्कमपेक्षते । छिङ्कशब्दम्सु धात्वर्थं मुक्तवा नान्यद्षेक्षते ॥

लिङ्गचतेऽनेनेति हि कियायोगिनिमत्तो यद्यपि लिङ्गशब्द इति न संबन्धिशब्द-त्वेनोच्यते तथाऽपि तु कियागतकारकान्तरापेक्षां न मुख्यतीति कामं 'लिङ्गिनो लिङ्गदर्श-नम् ' इत्यादी भवेदप्यसामर्थ्यपरिहारः । नित्यत्वं पुनर्लब्धस्वार्थालिङ्गापोक्षितं तद्धमितया षष्ठचोपनीयत इति तत्संबन्धापेक्षायामपरिहार्योऽसामर्थ्यप्रसङ्गः । तस्मान्नित्यस्यति निय-तिच्हनोपलक्ष्यकतृविशेषणमेवाधिकाराविशेषणं वा नियतस्य कर्तुनित्यस्याधिकारस्य वा न प्रतिपादकं किंचिच्चह्नमम्नीति न तद्भिधाययुपपद्विशेषितव्यवस्थितहोलाकादिविधा-नोपपत्तिः ॥ १८॥

### आरुवा हि देशसंयोगात् ॥ १९ ॥

अध कस्मान्न समाख्यया नियमः। ये दाक्षिणात्या इति समाख्यातास्त तास्त आह्वीनेबुकादीन् करिष्यन्ति य उदीच्या इति समाख्यातास्त उद्वृषभयज्ञादीन्, ये प्राच्या इति ते होलाकादीन्। यथा राजा राजसूयनेति । नैतदेवम् । देशसंयोगादाख्या भवाति । दक्षिणदेशान्निर्मतः
प्राक्षु वोद्षु वाऽवस्थित आह्वीनेबुकादीन् करोत्येव । उदीच्याश्च
देशान्तर उद्वृषभयज्ञादीन्, प्राच्याश्च होलाकादीन् । अन्यदेशश्च देशान्तरगतो न नियोगतः परपदार्थान् करोति । तस्मान्न व्यवस्था । राजा
राजसूयेनेति तु नियता जातिः ॥ १९ ॥

न स्यादेशान्तरेष्विति चेत्॥ २०॥

इति चेत् पश्यासि यदि देशसंयोगादाख्या भवेद्, देशान्तरस्थस्य

इदानीं तु यदाचारमत्यन्तमनुवर्तते । तत्प्राच्यादिसमाख्याख्यमुपन्यम्तं विशेषणम् ॥

सर्वे हि देशाचाराः प्राच्यदाक्षिणात्यादिसमाख्यातैः पुरुषैः क्रियन्ते समाख्यावर्जि-तेषु च नोपलभ्यन्ते । तस्मात्समाख्याविशिष्टविध्यनुमानात्तत्संयुक्तप्रमाणपक्ष एव ज्याया-निति । तत्र समाधिः ।

> आख्या हि देशसंयोगाद्यस्मात्कर्तृषु वर्तते । आचाराणामतः प्राप्तो विधिर्देशविशेषणः ॥ देशश्च दिग्विशिष्टः स्याद्दिशृषं चानवस्थितम् । न च तदेशसंबन्धादनाचारोऽनुवर्तते ॥ निर्मतेष्विष दष्टत्वात्तद्गतेष्वष्यदर्शनात् ।

समारूयायाम्तावन देशादन्यान्नीमित्तनाम्ति तद्विशिष्टाविधिविहिताश्चाऽऽचाराः केवलन् मेव तद्देशसंबन्धमनुवर्तेरन् । उभयथाऽपि तु व्याभिचारान्न देशनिमित्तसमारूयाविशिष्ट-विधानकल्पना घटते ॥ १९॥

अपरस्त्वनयैवोपपत्त्या लब्धात्मारापक्षोपपात्तिः प्रत्यवितष्ठमान आह—' न स्याहे-शान्तेराध्विति चेत् ' इति ।

यदि देशनिमित्तत्वात्समाख्या दृषिता त्वया । श्वन्यमन्यानिमित्तत्वं वक्तुमन्या मया पुनः ॥ सति देशनिमित्तन्वे न न्यादेशान्तरेष्वियम् ।

न भवेत् । भवति च देशान्तरस्थस्य, माथुर इत्यसंबद्धस्यापि मथु रया । तस्मास देशसंयोगादाख्या ॥ २०॥

स्यायोगारूया हि माथुरवत् ॥ २१ ॥

देशसंयोगनिमित्तायामप्याख्यायां देशाशिर्गतस्य तदाख्या न वि-रुद्धार्रे। यत एषा योगाख्या योगमात्रापेक्षा, न भूतवर्तमानभविष्यत्सं-बन्धापेक्षा । यतो दृश्यते मथुरामभित्रास्थितो माथुर इति, मथुरायां वसन् मथुराया निर्गतश्च । यस्य त्वतोऽन्यतमः संवन्धो नास्ति न स माथुरः । तस्माञ्च समाख्यया व्यवस्था ॥ २१ ॥

कर्मधर्मो वा प्रवणवत् ॥ २२ ॥

अथ कस्मान्न कर्माङ्गं देशः । यः कृष्णमृत्तिकाप्रायः स आह्वीनैयु-कादीनाम् । यथा 'प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत' इति ॥ २२ ॥

> तस्मात्किमपि जात्यादि घ्रुवमस्या निबन्धनम् ॥ अस्तु वा निर्निमित्तैव विशेक्ष्यित तथाऽपि तु । स्रक्षाचारनिमित्तानां किं निमित्तान्तरेण नः ॥

तस्मादनिमित्तया समारूययैवाधिकारविशेषसिद्धेर्न व्यभिचारिदेशनिमित्तत्वमस्याः करुपयितव्यमित्युक्तेऽभिधीयते ॥ २० ॥

> संबन्धेर्बहुभिर्देशसमाख्या हि प्रवर्तते । निवासभवजातत्वतदागमनहेतुभिः ॥

'सोऽस्यं निवासः ' तत्रं भवस्तत्रं जातस्तर्तं आगत इत्येवमादिनिमित्तपरित्यागेन न कदाचित्प्राच्यादिसमाख्या वर्तते । न चैपा देशसंयोगं व्यभिचरति । न चैनामाचारोऽनुव-तिते तिन्नवासिनामपि केषांचिदनाचरणाचिरनिर्गतपुत्रपात्रादीनां च देशान्तरेप्वप्या-चरणादिति न समाख्यया नियताविधिसिद्धिः । यत्तु मथुरामभिप्रस्थितो माथुर इति माध्यकारेणोक्तं 'तत्तद्भच्छिति पाथ दूतयोशिति वा दूतविषयं कलपयितव्यमप्रत्ययितोक्तन्त्वाद्वोपेक्षितव्यम् । सर्वस्मिन्नपि प्रस्थिते तद्धितस्मरणाभावात् ॥ २१ ॥

इदानीं कर्तृविशेषणविशिष्टविध्यनुमानात्प्रतिहतः कर्माङ्गभूतप्राग्देशादिविध्यनुमान-संभवं मन्यमान आह—'कर्मधर्मो वा प्रवणवत् ' इति ।

> प्रागुद्कप्रवणो यद्वत्प्राचीनप्रवणोऽपि वा । देशो भवति कमीङ्गं प्राग्देशादिस्तथा भवेत् ॥ इति ॥ २२ ॥

१ पा० सू० (४-३-८९)। २ पा० सू० (४-३-५३)। ३ पा० सू० (४-३ २५)। ४ पा० सू० (४-३-७४)। ५ पा० स्०४-३-५५।

## तुल्यं तु कर्तृधर्मेण ॥ २३ ॥

यथा कर्तर्यव्यवस्थितं लिङ्गं स्यामादि न पदार्थैः संवादमुपैति तद्दर् देशलिङ्गमव्यवस्थितम् । कृष्णमृत्तिकापायेऽप्यत्ये न कुर्वन्ति तथाऽन्य-लिङ्गेऽपि कुर्वन्ति । तस्मान्न देशतो व्यवस्था । प्राचीनप्रवणं तु श्रुत्या नियतं वैश्वदेवस्य ॥ २३ ॥

[८] प्रयोगीत्परयशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात् ॥ २४ ॥पू० गीर्गाची गोणी गोपोत्तिका इत्येवमादयः शब्दा उदाहरणम् । गोशब्दो यथा सास्नादिमाति प्रमाणं, किं तथा गाव्यादयोऽप्युत नेति संदेहः। किमत्रैकः शब्दोऽविच्छिन्नपारम्पर्योऽर्थाभिधायी, इतरेऽपभ्रंशाः,

'तुल्यं तु कर्तृधर्मेण' तिच्चह्नमनवस्थितम् ।
दिक्कृष्णमृत्तिकाप्रायप्रभृतिक्यभिचारतः ॥
प्राग्देशो यो हि केषांचित्सोऽन्येषां दक्षिणापथः ।
तथोदकप्रत्यगित्येवं निकरूप्येण गम्यते ॥
मृत्तिकाद्यपि यचिह्नं तज्ञान्यज्ञ च तत्समम् ।
होलाकादिविधिस्तम्मान्न तेनापि विशेष्यते ॥
पुरुषापेक्षयाऽऽचारस्तिसिन्नपि न दश्यते ।
जन्यस्मिन्नपि दृष्टश्च तम्मादेशोऽप्यकारणामिति ॥ २३ ॥
(इति होलाकाधिकरणम् ॥ ७॥)

एकस्मात्पदात्प्रयोगनानात्वद्र्शनाद्नेकार्थप्रतिभाने सति विकल्पदोषभयाद्नेकादृष्टश-क्तिकल्पनाप्रसङ्गाच गौणमुख्यविभागमाश्रित्य व्यवस्थितशास्त्रप्रयोगान्छेनाव्यवस्थिते छौकिकप्रयोगनाधाद्व्यवहारादिशब्दानामर्थनिर्णयः प्रतिपादितः । एवं पुनरेकस्मिन् गवा-दावर्थे गोगाव्याद्यो नहवः शब्दाः प्रयुज्यन्ते तत्र वृद्धव्यवहारावगतप्रतिशब्दसमवा-यिवाचकशक्तिभेदोपपत्तेः शास्त्रस्थमवेशब्दप्रयोगाणां च छौकिकशब्दैरिवरोधात्पदपूर्व-कत्वाच वाक्यात्मकशास्त्रव्यापारिसद्धेर्न पद्गतसाध्वसाधुत्वप्रतिपादने व्यापारो भवति, इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात् । तथा हि—

लोकप्रसिद्धशब्दार्थवशं शास्त्रं प्रवर्तते । अतो न लोकिकेप्वस्मात्साध्वसाधुत्वनिर्णयः ॥

वाक्यार्थेषु हि श्रुतिस्मृत्याचारविरोधदर्शनाद्वलाबलमानुपूर्वेणावधृतमिह तु न विपरीतऋमत्वात्।

१ भौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता. गोपोतिलिकेत्येवमादयोऽपश्रंशा महाभाष्ये परपशाहनिके निर्दिष्टाः १—१—१।

उत सर्वेऽनादयः। सर्व इति ब्रूमः। कुतः। प्रत्ययात्। प्रतीयते हि
गान्यादिभ्यः सास्त्रादिमानर्थः। तस्मादितो वर्षश्चतेऽप्यस्यार्थस्य
संबन्ध आसीदेव, ततः परेण, ततश्च परतरेणेत्यनादिता। कर्ता चास्य संबन्धस्य नास्तीति न्यवस्थितमेव। तस्मात्सर्वे साधवः सर्वेभीषितन्यम्।
सर्वे हि साधयन्त्यर्थम्। यथा हस्तः करः पाणिरिति। अर्थाय होत
उद्यार्थन्ते नाहष्टाय न होषामुद्यारणे शास्त्रमस्ति। तस्मान्न न्यवातिहेत कश्चिदेक एव साधुरितरेऽसाधव इति॥ २४॥

लोकादेवाधिगन्तव्या शब्दानां साध्वसाधुता । वाचकावाचकत्वेन सा च नित्यं व्यवस्थिता ॥ ध्वनिमात्राण्यसाधृनि वर्णा वा केवलात्मनाम् । संघातोऽर्थानपेक्षो वा मातृकाद्युपदेशवत् ॥

तेन भेरीशङ्कादिशब्दा गकारककारादयः प्रत्येकं तद्वर्गा वाडनर्थकत्वादपश्चद्दा इति लोकव्यवहारादेवार्थं न साधयन्तीत्यसाधवो गन्यन्ते । गाव्यादयः पुनर्गवादिवदेव साधयन्त्यर्थं तेभ्योऽपि वा शीझतरं प्रसिद्धतरत्वादर्थप्रतीतिमुत्पादयन्तीति सत्यप्येक-विषयानेकशब्दत्वे हस्तकरपाण्यादिशब्दवद्द्यसाधनत्वात्साधुत्वेनावधार्यन्ते ।

ततश्चावाचकत्वेन यद्यसाधुत्वमुच्यते । तस्य लोकविरुद्धत्वान प्राह्मत्वं प्रतीयते ॥ अदृष्टविषया चेत्स्यादेतेषां साध्वसाधृता । वेद्वाक्यैरानिर्दिष्टा न साऽस्त्यन्यप्रमाणिका ॥

प्रत्यक्षेण तावदुभयत्राप्यविशेषेण वर्णाः शुद्धाः प्रतीयन्ते । न तद्गते तत्समुदाय-गते वा साधुत्वासाधुत्वे । न वाऽननुभृतसंबन्धादनुमीयेते । तिनराकरणाच तत्पूर्वकपु-रुपवचनिराक्तियाऽपि सिद्धा । वेदवचनं पुनर्वस्तुम्बरूपतद्गतगुणदोपान्वाख्यानपरं विधि-प्रतिषेधानपेक्षं नैव किंचित्प्रमाणत्वेन संभवति । साधुत्वासाधुत्वयोरननृष्ठानात्मकत्वा-द्विधिप्रतिषेधविषयत्वम् । अभिधाभावनाकरणभृतयोविधेयत्वप्रतिषेध्यत्वसंभव इति चेन्न । प्रतिशब्दमनन्तविधिप्रतिषेधवाकयानुमानकल्पनानुपपत्तेः ।

> यो हि प्रतिपदं पाठं साधूनां नाध्यवस्यति । विधिवाक्यानि तावन्ति स कथं प्रतिपत्स्यते ॥ अपराब्दाश्च राब्देम्यो मृयस्त्वेन व्यवस्थिताः । न कल्रञ्जादिवत्तेषां प्रतिषेध्यत्वसंभवः ॥

बीह्यादीनि हि कलञ्जादीनि च नियतजातिगुणादिरूपेण परिज्ञायमानपरिमाणत्वा-

द्विधिप्रतिषेधगोचरीभैवन्ति न तु गवादिगाव्यादीनां जातिरूपेण व्यक्तिरूपेण वा विधि-प्रतिषेधानुपपद्येते । न तावत्साध्वसाधुत्वे जातिगुणाद्यात्मकसामान्यरूपेण सर्वेन्यक्तच-नुगते विज्ञायते यदालम्बनौ द्वावेव विधिप्रतिषेधावनुमीयेयातां साधामिर्भाषेत नासाधु-भिरिति ।

अविभक्ता हि शब्दत्वजातिः शब्दापशब्दयोः। न त्ववान्तरसामान्ये केचिद्वर्गद्वयस्थिते ॥

तेन यद्येकैका व्यक्तिविधीयेत प्रतिषेध्येत वा ततो यावत्पदं वाक्यान्यनुमिमान-स्रेलोक्यपूरणादप्याधिकानि स्मृतिमूलभूतानि वेदवाक्यान्यनुमिमीते । न च तावतां कोटि-श्वतमागोऽप्यामातुं शक्यते । न चानाम्नातस्य स्मृतिमृहत्वम् । नित्यानुमेयश्रुति-मुलप्रतिषेधात् । न च वाचकत्वावाचकत्वनिबन्धनी विधिप्रतिषेधी संभवतः । सर्वेषां वाचकत्वात् ।

वाचकैर्भाषितव्यं हि प्राप्तत्वान्न विधीयते । अवाचकनिषेधश्च नाप्राप्तरवकल्पते ॥

न ह्यदंकं पिनेद्शिं न पिनेदिति च विधिप्रतिपेधी संभवतः । अवश्यं च व्याकरण-स्मृतिमूलभूतसाधुविधिश्चातिरसाधुप्रतिषेधश्चतिरुभयं वा संयोगपृथवत्वात् कल्पनीयम् । त्रिप्विप च पक्षेषु साध्वनुशासनमात्रमेव सौकर्यादाश्रितम् । यदि ह्यपशब्दप्रतिषेधम् छ व्याकरणं ततस्तेषां बहुत्वाद्व्यवास्थितरूपत्वाच न स्वरूपमवगन्तुं शक्यत इति 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ' इति स्पृतिन्यायेनानुगत्विपरीतभाषणप्रतिषेघोऽर्थापितिसिद्धः स्मर्यते । साध्विधिपक्षे तु त एव स्मर्तव्याः । उभयपक्षे तु तदनुगमादेवेतरसिद्धेः प्रतिपेधविषयः <mark>ःज्ञानोपपात्तिः । स एष व्याकरणस्य पक्षत्रयेऽ</mark>प्येकानुगमनिबन्धनत्वात्कथंचित्संक्षेपोऽवक-क्षते । ननु प्रतिशब्दं विधिप्रतिषेधावक्तिष्ठिः । अनन्तवाक्यपाटासंभवादिष्टासंभवदर्शः नार्थमेव होलाकाधिकरणेऽभिहितम् । न तस्याऽऽकृतिवचनता न्याय्या न व्यक्तिय-चनतेति । तस्मादसंभवनम् छत्वादपस्मृतिः ।

अथ प्राप्तश्च योऽर्थः स्यान स शास्त्रस्य गोचरः ।

सिद्धः शब्दप्रयोगश्च लोकादेवार्थलक्षणः ॥

अथार्थछक्षणत्वेऽपि शास्त्रण धर्माय प्रयोगानियमात्प्रयोगोत्पात्तिशास्त्रत्वं स्यादिति । तद्नुपपन्नम् । नियमविषयासंभवात् ।

> यस्य ह्यानियता प्राप्तिस्तच्छास्रेण नियम्यते । नित्यप्राप्तप्रयोगस्तु न शब्दो नियमास्पद्म् ॥

९ पश्च पश्चनस्वा भक्ष्या ब्रह्मश्वरत्रेण राघव । शत्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पद्ममः । बा॰ रा॰ कि॰ का॰ सर्ग १७। श्हो॰ ३७।

यस्याप्यत्यन्तमप्राप्तिस्ततोऽन्यो न नियम्यते । तन चात्यन्तमप्राप्तिर्गान्यादेः प्राप्तता मम ॥

तेन पक्षद्वयेऽपि नियमानुपपत्तिः । कीदृशश्चात्र नियमः कल्प्येत । किं साधुभिरेव भाषितन्यमुत साधुभिभीषितन्यमेवेति ।

> यदि साधुभिरेवेति नासाधोरप्रसङ्कतः । नियतं मापितव्यं चेन्मीने दोषः प्रसज्यते ॥

यदि होकार्थाः साध्वसाधवो विकल्पेन प्राप्नुयुस्ततः साधुनियमावकाराः स्यात् । त्वन्मते तु पुनः---

अत्यन्तावाचकत्वातु नैवासाधुः प्रसज्यते । यन्निवृत्तिफलः साधोर्नियमोऽत्रार्थवान्भवेत् ॥

अथ प्रमादाशक्तिकृतप्रसङ्गानिवृत्तिर्नियमं प्रयुक्तीत । तदसत् ।

न हि शास्त्रशतेनापि प्रमादाशक्तिकारितात् ।

निवर्त्यन्ते प्रयोक्तारः प्रयोगादिति दृश्यते ॥

दृष्टोऽपश्चावद्रानामर्थाभिधाने प्रयोग इति चेत् । उच्यते---

अन्योऽप्यक्षिनिकोचादेः प्रयोगोऽर्थेषु दश्यते ।

तनिवृत्तिफलः कश्चिनियमो न च दृश्यते ॥

न च नियमानां प्रतिपक्षानिवृत्तिः प्रयोजनम् । परिसंख्याप्रयोजनत्वात् । न चायं परिसंख्याविषयो युज्यते । युगपत्प्राप्त्यभावात् ।

न वा दृष्टार्थतैवास्य प्रयोगस्योपपद्यते ।

न हि दष्टिनराकाङ्क्षाद्दष्टमिप गम्यते ॥

न हि ताद्दशेष्वदृष्टकल्पनायामर्थापत्तिः प्रभवति । परार्थत्वाच फछश्रुतेरर्थवाद्त्वम् । न चासति फले शक्यमपुर्व कल्पायेतुम् ।

> न चेदं नियमापूर्वमाश्रितं केति गम्यते । शब्दार्थश्रोतृतद्बुद्धिवक्तुचारणगोचरे ॥

राब्दस्य ताबदत्यन्तपरार्थदृष्टार्थत्वान्ना पूर्वेण काश्चदुपकारः । सत्यिप चामिधानकर्मन्त्वेनार्थस्य प्राधान्ये दृष्टार्थेषु लोकव्यवहारेषु विनाऽप्यपूर्वेणाङ्गभावादपूर्वोपकारानुपयोगः । श्रोतुः पुनर्नियमविधिसंस्पर्शानन्तर्गतत्वादेवासंस्कार्यत्वम् । बुद्धयोश्च काणिकत्वान कालान्तरावस्थाय्यपूर्वोधारत्वोपपत्तिः ।

वक्ता तु भाषणे सर्वे गुणभूतो विधीयते । न तस्य नियमापूर्वसंस्कार्थत्वानिरूपणम् ॥ न प्रधानपदं चात्र विद्यते स्वर्गकामवत् ।

न च षष्ठञ्चक्तसंबन्धातस्वामित्वेन प्रधानतः ॥ यत्तु दिङ्नियमापृर्वे भोजनादिषु काल्पितम् । पुरुषार्थिकियाद्वारं तद्धं तत्प्रतीयते ॥

न चेहोचारणमुचारयित्रर्थं येन भोजनादिसमत्वं प्रतिपद्येत । स्वरूपेण पुनर्भिङ्गत्वा-द्बुद्धिवदेवासंस्काराईम् ।

> एवं चावेदमृलत्वान धर्भनियमार्थता । युक्ता शब्दस्मृतेर्वक्तं न चास्याः शास्त्रता स्वयम् ॥

तदुक्तं 'प्रयोगशास्त्रामिति चेत्रासित्रयमात् ' इति ।

नहि ज्याकरणादीनां वेदत्वेन स्वतन्त्रता । पुरुषाधीनवृत्तेश्च सापेक्षस्याप्रमाणता ॥

सर्वत्र हि पौरुषेयाद्वचनादेवमयं पुरुषो वेदोति प्रत्ययस्तेन कर्त्रभिप्रायप्रकाशनमात्रो-पयुक्तत्वाद्वचाकरणानेव दाब्दगतसाध्वसाधुविभागः प्रतीयते ।

न च स्मृत्यन्तरं किं चिद्दष्टं तत्कार्थगोचरम्। दृढं श्रुत्यनुमानं स्याद्येनोपनयनादिवत् ॥

प्रायेण मनुगौतमवसिष्ठादिप्रणीताः समानेप्वर्थेषु धर्मसंहिता वर्तन्ते । तेनाविगा-नात्ताम्य एव श्रुतयः स्वनुमानाः । न च व्याकरणस्य ताभिः समानार्थत्वम् ।

परस्परेण चाऽऽचार्या विगीतवचनाः स्थिताः। सूत्रवार्तिकभाष्येषु किं तत्राध्यवसीयताम् ॥ न तावत्सूत्रकारेण किंचिदुक्तं प्रयोजनम् । कथं चैतावति अन्थे स्यात्प्रयोजनाविस्मृतिः ॥

सेष्वपि तद्भन्थेषु विस्पष्टान्यादित एवाऽऽरम्य प्रयोजनानि ज्ञायन्ते न चैषां श्रवण-महणधारणेषु महान्खेद्स्तेप्विप जिज्ञासूत्साहार्थ पूर्व प्रयोजनान्येव निबध्यन्ते, 'धर्म व्याख्यास्यामो,' यैतं व्याख्यास्यामः ' इत्येवमादिभिः । इह पुनरत्यन्तकष्टं व्याकरणं प्रणयता सूत्रकारेण धर्मार्थकाममोक्षाणां न कस्यचित्प्रयोजनत्वमाश्रितम् । न च सर्व-ं प्रधाने वस्तुन्यनादरो युक्तः । सुज्ञातत्वं पुनरीदृशं येनाद्यापि विवदन्ते ।

धर्मश्च फलसंबद्धं कर्म यागादि वर्ण्यते । न च ब्याकरणे किंचित्तादकर्मीपदिश्यते ॥ धर्मत्वं यच विज्ञानशास्त्रपूर्वप्रयोगयोः । यथेष्टं वर्णितं तच न शास्त्रसदशं मतम् ॥

शास्त्रार्थो हि निरूपितरूपो भवति । इह च ज्ञानधर्मत्वमुपन्यस्याधर्मप्रसङ्गमीतेन

शास्त्रपूर्वप्रयोगेऽम्युद्य इति वार्तिककारेणोक्तम् । माध्यकार आह-अय वा पुनरस्तु ज्ञाने धर्म इति । न चैवमानियमेन धर्मत्वावधारणं युक्तम् ।

संबद्धश्रोध धर्मत्वं यदैकस्यावधार्यते । तदेतरत्तदर्थत्वाच धर्मत्वेन गम्यते ॥

तिह्ह यदि तावज्ज्ञानमेष धर्मत्वेनाषधारितं ततो लोकप्रसिद्धस्यैव प्रयोगस्य ज्ञानात्तु निष्पादितत्वेन सत्यामप्युपकारनिर्वृत्तौ वाजिनादिवत्प्रयोजकत्वामावः । आख्रपूर्वकप्रयोगपक्षे तु ज्ञानस्य तद्भत्वेन निराकाङ्क्षभूतत्वात् । असत्यां प्रयोजनान्तराकाङ्क्षायां यद्यपि काचित्फले श्रुतिर्भवेत्साऽपि 'द्रव्यसंस्कौरकर्म' इत्यनेन न्यायेनार्थवादत्तया ज्ञायते । न हि समानाध्वनोः परस्मिन्फलवित ज्ञाते पूर्वस्थापि फलवत्ता ज्ञायत इति वर्णितमेतत् । ''योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद '' इति । किं च—

आदिमत्त्वाच धर्मत्वं नैव ज्ञातप्रयोगयोः ।

न हि व्याकरणापेक्षा वर्तते वैदिकी श्रुतिः ॥

यन्नाम ज्ञानं नित्येन वेदेनैव क्रियते तत्र तत्पूर्वकप्रयोगविधानं फलायोपपद्यते । व्याकरणज्ञानं तु पौरुषेयं प्रन्थाधीनत्वान्मन्त्रार्थवाद्गतानित्यसंयोगपरिहारन्यायेनाना-दिवेदविषयत्वेन नावधार्यते ।

न च व्याकरणं नित्यं कथंचिद्वगम्यते । कर्तृस्मृतिद्राढिम्ना हि नित्यपक्षनिराक्रिया ॥

अथापि व्यवहारिनत्यतान्यायेन पौरुषेयव्याकरणपरम्पराऽनादिः कल्प्येत तथाऽपि उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम् इत्यस्य न्यायस्य स्थितत्वात् । अनेकपुरुषकृतमपि सद्वचाकरणं वेदालम्बनत्वं न प्रतिपद्यते ।

न च व्याकरणत्वारूया जातिः काचिद्वचवास्थिता। अनित्ये वाक्यसंघाते सा जातिः कावतिष्ठताम् ॥

अथ ं लक्ष्यंलक्षणे न्याकरणम् ' इति सत्यपि लक्षणांशकृत्रिमत्वे लक्ष्यांशेन । नित्येन नित्यो विधिरुपपत्स्यत इति । तदनुपपत्रम् । कृतः—

> अत्यन्ताभिन्नरूपत्वाह्यक्ष्याणां स्रक्षणादिना । नैकमास्रम्बनं किंचिद्विधेरस्तीत्युदाहृतम् ॥

ननु वेद एव व्याकरणनित्यत्वं दृश्यते । यथाऽऽह-तस्मादेषा व्याकृता वागुद्यत इति । नैतद्स्ति ।

१ जै० स्० (४---३---१)। २ जै० स्० (१---१--८) ३ स० सा० पस्पशाहनिके। ४ तै० सं० (६---४)।

व्याकृता संप्रदायेन वाणी नित्येव वैदिकी । अनुदितोच्यमानेयं कर्मस्वाध्यायकालयोः ॥

अन्याकृताया हि लौकितया वाचः शिष्याचार्यसंबन्धेन स्वरवर्णमात्राक्रमैराविष्लुत-रूपैर्निरूपिताकारेरेव वैदिकी व्याकृतेत्युच्यते । तस्याश्च मन्त्रबाह्मणात्मिकायाः कर्मसु ज्ञाने प्रयोगे च धर्मोऽस्त्येव । यदापि चैकः शब्दः सम्यर्ग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्ता-न्वितः स्वर्गे छोके कामधुरभवतीति तद्पि स्वाध्यायप्रशंसादोषमूतमेव । 'अह-रहः स्वाध्यायमधीयीत" इत्यत्र 'अप्येकामृचं यज्ञः साम वा' इत्येतदवश्यकर्त-व्यतानियमार्थमुक्तम् ।

> योऽपि मन्त्रं समस्तं हि नाधीयीताप्यशक्तितः । तस्य शास्त्रान्वितः शब्द एकोऽपि स्वर्गकामधुक् ।।

शास्त्रान्वित इति च यथास्वाध्यायमनुगत इत्यर्थः । सम्यक्पयुक्त इति चोप-नयनोपसदनगुरुशुश्रुपादभेपवित्रपाणित्वादीतिकर्तव्यतोपपन्नत्वाश्रयणेनोक्तम् । यदपि च " तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवे म्लेच्छो ह वा एष यद्पशब्दः" इति, तत्संप्रदायागतवैदिकशब्दाविनाशप्रतिषेधार्थमेव । वैदिकाचापेतत्वाह्यांकिकस्यापश-ब्दत्वं संभवति । सुज्ञानं च । न च लौंकिकाद्रप्यपेतोऽपशब्दो नाम कश्चिद्स्ति । गान्य।दीनामपि शब्दानां श्रोत्रग्राह्यत्वेन शब्दशब्दवाच्यत्वशब्दबुद्धिप्राह्यत्वशब्दत्वा-नुगमद्शीनात् । अथाप्यवस्यं लौकिकाद्प्यपेतोऽपश्चद् आश्रयणीयः । तथाऽपि " न म्लेच्छभाषां शिक्षेत " इत्येवमादिस्मृत्यनुसरणेन हिमवद्विन्ध्यान्तरालकृष्णमृ. गसंचरणाद्यपरुक्षितधर्माधिकृतार्थावर्तनिवासिव्यतिरिक्तवर्वरादिभाषागतस्य म्लेच्छितत्वस-मानाधिकरणापराब्द्त्वज्ञानात्तेन भाषणं प्रतिषिध्यते । युक्तं च तस्याशेषतदीयाचरण-वत्परिहरणीयत्वं नत्वार्यावर्तनिवासिप्रयुक्तेषु गाव्यादिषु म्लेच्छतिघात्वर्थानुगमः काश्चित् । येन तदनाचारितत्वेनापवृत्तवद्पशब्दत्वं निरूप्यते । यद्पि च ' आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारम्वतीमिष्टिं निर्वेपेत् " इति । तदप्यनृतवाद्वैदिकशब्द्विना-शम्लेच्छभापाप्रयोगाश्रयमेव वेदितच्यं न वु व्याकरणानुगतव्यतिरिक्तशब्दप्रयोगविष-यम् । तथाहि-

> कथं नामेहशास्कार्यात्सर्व एवाऽऽहिताश्चयः । प्रवर्तेरन्कथं चान्यैनं निन्धेरन्नाशिष्टवत् ॥

प्रायेण हि शिष्टानां धर्माचारप्रणिहितचेतसां कश्चिदेव प्रमादाद्रूपोऽनाचारो भवति । गाज्यादिशब्दप्रयोगेषु पुनर्न केषांचिद्प्यनाचारबुद्धिः । न च कलञ्जादिभक्षणवद्धि- चिकित्सा गर्हा वा दृश्यते । न चाऽऽहिताग्निसहस्रेऽप्येकस्त्वद्भिमतसाधुशब्दैरेव व्यव-हरमाणो दृश्यते ।

कल्पसूत्रस्मृतिग्रन्थमीमांसागृह्यकारिणः ।

शिष्टा दृष्टाः प्रयुक्ताना अपराच्दाननेकशः॥

' समानमितरच्छचेनेन 'इत्यादितकारान्तप्रथमान्तनपुंसकप्रयोगेषु मशकेन तत्र तत्र प्रयुक्तं, " समानमितरं ज्योतिष्टोमेन " " समानमितरं गवा ऐकाहिकेन" इति सूत्रकारेणाप्यभिहितम् । " अहीने बहिष्पवमानैः सदसि स्तुवीरन् " इति कर्त्रभिप्रा-यिकयाफलवर्जिते ऽप्यृत्विकतृके स्तवने " यजन्ति याजका" इतिवत्परस्मैपदे प्रयो-क्तब्ये ब्याकरणमनपेक्ष्याऽऽत्मनेपदं प्रयुक्तम् । तथाऽऽश्वलायनेन '' प्रत्यासित्वा प्राय-श्चित्तं जुह्युः " इति समासेऽपि ल्यम्न प्रयुक्तः । आज्येनाक्षिणी आज्य इत्यसमासेऽपि प्रयुक्तः । तथा शिक्षायां नारदेन '' प्रत्यूपे ब्रह्म चिन्तयेत् " इति गाव्यादिशब्दतुल्य एव प्रयुक्तः । तथा मनुनाऽपि " ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्त्वा " इत्यत्र सन्ति म इत्यु-क्त्वेति वक्तव्ये व्याकरणमनपेक्ष्यैव संहिता कृता । तथा मीमांसायामपि गैव्यस्य च तदादिपु' इति गोर्विकारावयवविषयसाधुप्रयोगयोग्यः शब्दोऽन्यत्रैव गवामयने प्रयुक्तः। तथा 'द्याबोस्तैथेति चेत्' इति द्यावाष्टिथिन्योरिति वक्तन्ये लक्षणहीनमेव बहु प्रयुक्तम्। तथा गृह्यकारेण मूर्धन्यभिद्राणिमाति वक्तन्ये मूर्धन्यभिजिद्याणामित्यविषये जिद्यादेशः प्रयुक्तः । कारस्न्येंऽपि व्याकरणस्य निरुक्ते हीनलक्षणाः प्रयोगा बहवो यद्बद्धाह्मणो बवणादिति । संवत्सरं शाशयाना इत्येतन्मन्त्रगतमण्डुकविषयबाह्मणशब्द्निवेचने क्रियः माणे वचनशील्रत्वनिमित्ततां दर्शयता ब्रुवो वचिरिति बच्यादेशमकृत्वैव बवणादिति प्रयुक्तम् ।

> अन्तो नास्त्यपदाब्दानामितिहासपुराणयोः । तथोभाभ्यादिऋषाणां हस्तिविक्षादिकारिणाम् ॥

युगपदुमाम्यां दन्ताम्यां यः प्रहारः स उमाम्य इति सर्वैः पालकार्यराजपुत्रादिः भिन्यीकरणानपेक्षमेव प्रयुक्तम् ।

वेदेष्विष प्रयोगास्ते भृयांसोऽध्येतृसंमताः । सामान्यं छान्दसं वाऽपि येषां नास्त्येव लक्षणम् ॥

न हि ते सुप्तिङ्कपग्रहादिन्यत्ययेन नापि कतिपयाधिकारदृष्टेन 'बहुलं छन्दिसि' इत्यनेन सिध्यन्ति । तद्यथा मध्यं आपस्य तिष्ठति । नीचीनवारं वरुणः कर्वन्धामिति ।

१ छान्दोग्यसूत्रकारेणेत्यर्थः । २ अ०८ पा०२ सू०१८। ३ जै० सू० (९-५)। ४ ऋ॰ सं० (४-४-३०)।

न ह्यपामित्यस्य नित्यस्त्रीलिङ्गबहुवचमविषयन्यञ्जनान्तप्रातिषदिकपरपष्ठचाऽन्यारुपानान्दापस्येतद्वृपं लक्षणानुगतं दृश्यते । नापि द्वारशब्दस्य स्थाने लाटपाषातोऽन्यञ्ज वारशब्दः संभवति । तेनानारम्य एवायं विषयन्याप्त्यसंभवात् ।

शब्दानुगमरूपोऽथीं यत्र व्याकरणं कृतम् । यैऽपि व्याकरणस्यैव परे पारे प्रतिष्ठिताः ॥ मुतरां तेऽपि गाव्यादितुल्यानेव प्रयुक्तते । सूत्रवार्तिकमाष्येषु दृश्यते चापशब्दनम् ॥ अश्वारूढाः कथं चाश्वान्विस्मरेयुः सचेतनाः ।

सूत्रे तावत् 'जिनकर्तुः प्रैकृतिः' इत्यत्र हि द्वावपशब्दो जिनशब्देन हि इकिक्तपौ धातुनिर्देश इत्यनेन लक्षणेनान्वितो धातुन्व निर्दिश्यते । न च तस्य कर्तुः प्रकृतेरपादानसंद्रोक्यते । नायमानस्य पुनरर्थस्य जिनशब्दो वाचकतया नैव लक्षणेनानुगतः । तेनायं
दिदि इवाश्वशब्दो जिनमात्रवाचित्वात्तदर्थं प्रत्यसाधुरेव विद्यायते । तथा । 'तृजक्राँ भ्यां
कर्तिर ' इति प्रतिषिद्धषष्ठिः समासप्रयोगाव्याकरणफलपरित्यागः । एवं तत्थयोजैक
इति प्रतिषिद्ध एव समासः । तथा वार्तिकेऽपि दम्भेईल्प्रहणस्य जातिवाचकत्वात्सद्विति । तथा 'आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात्' इति । अत्र हेशेन समासं कल्पवित्वा ततः समाससंज्ञया गुणवचनसंज्ञायां बाधितायां 'गुणवचनमार्ह्मणादिम्यः' इति
लक्षणेनासंस्ष्ट एव ष्यव्यत्रक्षः । भाष्येऽप्यविरविकन्यायेनेति द्वंद्वमर्भे तत्पुरुषे पूर्वसमासपूर्वपदस्थायाः सुपः ' सुपो धातुमातिपदिकयोः' इति प्रत्यक्षोपदिष्टाऽपि लुक्न
कृतः । तथाऽन्यथा कृत्वा चोदितमन्यथा कृत्वा परिहार इति । 'अन्यथैवं कथम्' इत्यव्याल्यातसाधुद्वोऽपि णमुल् न प्रयुक्तः । न चैषां निपातनैः साधुत्वसिद्धिः । कृतः—

येपामनुगमो नास्ति ते सिध्येयुर्निपातनैः। अन्यथानुगतानां तु प्रयोगं बाधते स्पृतिः॥ स्मृत्याचारविरोधे हि स्मृतिरेव बळीयसी। प्रत्यक्षप्रतिवेधाच जनिकशीद्यसाधृता॥

प्रत्यक्षस्मृतिविरोधे तु लक्षणरहितस्यापि प्रयोगादेव शिष्टाचारभूतादवयवानुगमस्मृति-मनुमाय निपातनात्साधुत्वसिद्धिः । न च लक्षणशब्दानां स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मा-र्थत्वामावाद्वा लक्षणानुगतिरनादरणीया ।

> प्रदेशान्तरसिद्धेन लक्षणेनानुगम्यते । देशान्तरस्थितः शब्दो लक्ष्यभूतोऽन्यशब्दवत् ॥

१ पा० सू० (१-४-३०)। २ पा० स्० (२-२-१४)। ३ पा० सू० १-७-५५)। ४ पा० सू० (५-१-१-२४)। ५ पा० स्० (२-४-३१)। ६ पा० सू० (१-४-२७)।

तथा च 'कुत्वं कस्मान भवति वृद्धिः' इति।कोऽयं शब्द इत्यादिषु खक्षणानुगमादरः सर्वत्राऽऽश्रितः । यदि च लक्षणशब्देषु लक्षणं न प्रवर्तेत, ततः सर्वे व्याकरणमपश-ब्दैरेव निबद्धं स्यात् । अर्धवैशासदर्शनातु प्रमाणत्वहानिः । अथोच्येत यज्ञप्रयोग-विषय एव साधुभाषणानियमो न सूत्रकारव्यारुयानादिकियास्विति । तदसत् । स्वर्गे लोके कामधुगिति फलवन्वोपन्यासात्। सारस्वतीविधावाहितामिग्रहणार्थवन्वात्। इतरथा ह्याहिताझिरेव यज्ञेष्विधिक्रियत इति तद्गे।चरेऽपशब्दप्रयोगे निष्प्रयोजनमेवाऽऽ-हिताग्निम्रहणं भवेत् । योऽपि च ज्योतिष्टोमप्रकरणे वाजसनेथिनां '' तस्भाद्वासमणो न म्लेच्छेत " इति प्रतिषेषः कर्माङ्गत्वेन ज्ञायते सोऽपि गुरुसंप्रदायक्रमागतमन्त्रप्र-योगविनाशविषय एव म्लेच्छमाषाप्रतिषेधार्थी वेति पूर्ववदेव नेतन्यः । यदिष च 'केवां शब्दौनााम्' इति प्रश्नानन्तरं 'लौकिकानां वैदिकानां चरें इति विवेककथनं तद्पि बहुनां ताव त्प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानाङ्कोकवेद्योरभेदे सति स्तोकप्रविभागापेक्षं नैवेद्मत्यन्तभेदाश्रयसदः शमभिधीयमानं शोभते न च छौिकिकमध्ये गौरश्वः पुरुषो हस्तीत्येवमाद्यः सर्वे वेद-साधारणा वेदादेव वोद्धृत्य लोकेन प्रयुक्ता उदाहर्तुं न्याय्याः । य एव हि भाषायामि-त्येव समर्थन्ते, न च कचिद्पि वेदे दृष्टपूर्वा इत्येवं संभावियतुं श्वक्यन्ते त एवोदाह-र्तन्याः । वैदिकोदाहरणेप्विप च लोकप्रसिद्धा एव शमाद्य उदाहृताः । न च वाक्योः दाहरणेन लौकिकेम्यो भिद्यन्ते । वाक्यानां व्याकरणेनानन्वाख्यानात् । अतञ्छान्दसान्येव कानि चित् '' गृभ्णाभि '' ' दत्वायाथ '' इत्येवमादीन्युदाहर्तुं योग्यानि न " शंनो देवी: '' इत्येवमादीनि । छान्दसोदाहरणं च कृत: 'सिद्धे' 'छोकत' इत्यनेन प्रत्यासन्नेनैव व्याहन्येत । यदि च लौकिकानामन्वाख्यानं क्रियेत, ततः मुतरां गाव्याद्य एवान्व। ख्येयास्तेषां व्यवस्थितं होकिकत्वं वेदेष्वप्रगोगात् । पुनर्ध्ये-तृभिर्वेदादेवोद्धृत्योद्धृत्य प्रयुक्ता इति शक्यं वक्तुम् । तथा च मनुनाऽप्युक्तम् । वेदशब्देम्य एवाऽऽदी पृथक् संस्था विनिर्मम इति । दृश्यन्ते चाद्यत्वेऽपि श्रोत्रिया स्रोकिकेऽप्यर्थे विवक्षिते तद्भाषासमानार्थान्सकलमन्त्रानप्युवाहरम्तः किम**क** पुनः पादा-न्पदानि वा । न चाऽऽश्रितप्रतिपदपाठानां वैदिकानां लक्षणेन कार्यम् । त चैषां गुरुमु-खात्साधीयो लक्षणमास्ति 'दृष्टानुविधित्वाच्छन्द्स' इति स्वयमेव लक्षणस्याऽऽस्नानाधीन-त्वेन मन्द्रप्रयोजनत्वमुक्तम्।

यथैव लोकसिद्धत्वात्कृष्यादेलेक्षणं वृथा ।
तथैव वेदासिद्धानां शब्दानां लक्ष्मणं वृथा ॥
रक्षाद्यपि यदत्रोक्तमन्वारूयानप्रयोजनम् ।
न तदप्यन्यतः सिद्धेरलपसिद्धेस्ततोऽपि वा ॥

१ म॰ भा॰ (१--१--१ आ॰ ३)। २ म॰ भा॰ पस्प॰। ३ तिद्धे शब्दार्थतंबन्धे, लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मीनयमा यथा लौकिकवैदिकेषु इति महावार्तिके।

शिष्याचार्यसंबन्धो हि महान्वेद्रसाहेतुव्याकरणानधीनस्यापि वेदक्रमस्याध्ययनेनैव रक्ष्यमाणत्वात् । तद्विनादोऽपि च विशिष्टतरदोषप्रसङ्गात् । उक्तं च---

> निराकाङ्क्षी भवेछक्ष्यं येन तन्नाम स्रक्षणम्। शतांशमात्रसिद्धौ तु तेन मन्दं प्रयोजनम् ॥ समाम्नायप्रसिद्धेऽपि सामवेदेऽस्ति लक्षणम् । तद्युक्तं कृतस्त्रिसिद्धित्वात्कर्तव्यार्थेन चार्थवत् ॥

औ।च्छिक्ये हि सर्वाणि सामपर्वाणि यथाकमं लक्षणेनानुगतानि ततश्च समस्तसाम-रूपिसद्धेर्निराकाङ्करतं भवति । ब्राह्मणविधिवशेन च, ऋगन्तरसंचारणायां प्रस्तावादिप-**ब**धाविमागेन लक्षणोपयोगः । पदानुगममात्रनिवृत्तव्यापारेण तु व्याकरणेन विशिष्टपद-रचनात्मकवाक्यसंघातरूपाणामसंभवत्कर्तव्यपद्वाक्यानां मन्द्रिमव रक्षितव्यं दृश्यते ।

> लक्षयेद्यः समाम्नायात्पद्वाक्यक्रमान् बहन् । स लक्षयेत्तरामल्पं प्रकृतिप्रत्ययक्रमम् ॥

#### किं च-

यदि व्याकरणाद्रक्षां मन्वीरन्वेदवादिनः । वैयाकरणगेहेषु छिन्द्यस्ते वेदसंशयान् ॥ कक्षावलम्बनं नित्यं को नाम करकं वहन्। तमनादृत्य शीचार्थमन्यतः कर्तुमहिति ॥ लोके यस्य यदर्थत्वमाप्ता वा यत्र ये मताः। तेन तेम्यश्च तद्वस्तु यथावद्वगम्यते ॥ आयुर्वेदं चिकित्सासु प्रायेण विनियुज्यते । व्याधितत्त्वीषधज्ञानं वैद्येभ्यश्चोपलभ्यते ॥

न तु वेदाध्यायिनां कदाचिद्प्यभियुक्ततरसहाध्यायिव्यतिरेकेण वेदवर्णपद्वाक्या-ज्ञानसंदेहविपर्ययव्यावृत्ती व्याकरणं वैयाकरणा वोपयुज्यन्ते ।

सहाध्यायिभिरेवातो वेदः कात्स्न्येन रक्ष्यते । स्वराक्षरविनष्टोऽपि द्वेषादन्यैर्न मृष्यते ॥ तस्मात्त्रीतैरुपाध्यायैद्धिष्टैः कारुणिकादिभिः। न बिनाशियतुं वेदो लम्यते तेन रक्ष्यते ॥

तस्माद्वेदरक्षार्थं तावन्नाध्येयं व्याकरणम् । लोके तु सर्वभाषाभिरथी व्याकरणाहते । सिध्यन्ति न्यवहारेण कान्यादिप्वप्यसंशयम् ॥ यदि तु संन्यवहारवाक्येष्वनुपयुज्यमानम् कान्यनाटकलक्षणप्राकृतन्याकरणद्विपदी-रासकादिलक्षणन्यायेन संस्कृतकान्योपयोगार्थे न्याकरणमाश्रीयेत, तथाऽपि कान्यप्रयोग-नियमोत्पत्त्यशास्त्रत्वाद्ययेष्टमाषाभिः प्रवन्यकरणसंभवाच्छन्देषु न न्यवस्था स्यादि-त्युच्यते।

काञ्यशोभास्त्रि त्वेतन्नेवातीवोषयुज्यते । वैयाकरणदोषाद्धि कष्टाञ्छब्दान्प्रयुञ्जते ॥ न च लक्षणमस्ताति प्रयोक्तन्यमलौकिकम् । लोकासिद्धप्रयोगे तु लक्षणं स्यादनर्धकम् ॥ तेन लोकेऽपि न कदाचिद्वचाकरणेन शब्दरक्षा । जहार्थमपि शब्दानां न न्याकरणमर्थवत् । जहस्याप्यन्यतः सिद्धेरुद्धानुद्धाविभागवत् ॥

तथा च-

मुख्यदृष्टार्थतास्वार्थसमवेतार्थतादिभिः ।
प्रयुक्ताः प्रकृतो मन्त्रा गताः कार्यातिदेशतः ॥
विकारेऽथ निषिद्धोहाः कार्यापन्नेषु पश्चधा ।
अर्थान्तरेऽप्वपूर्वार्थद्वारेणोहं व्रजन्ति नः ॥
एतावत्यन्यतो यस्य विना न्याकरणान्मितिः ।
जायेत स कथं तत्र पदं योग्यं न रूपस्यते ॥
वेद एव हि सर्वेषामादर्शः सर्वदा स्थितः ।
शब्दानां तत उद्धृत्य प्रयोगः संभविष्यति ॥
अथ वा योऽपि गान्यादिर्लोकेनार्थे प्रयुज्यते ।
सोऽप्यर्थद्वारतः प्राप्तप्रयोगः केन वार्यते ॥

देवतापदानि तावत् । 'विधिश्चब्दस्य मन्त्रत्वे भावः रैयात्' इत्येतेन न्यायेन सर्वानेव साध्वसाधुत्वसंमतान्पर्यायान्परित्यच्य विधिगतप्रयोगानुसरणेनेव तद्वावयशेषवाक्यान्तराधिगतार्थामिधानरूपेण प्रयुच्यन्ते तेषु ह्यस्त्येव कर्माभिधानार्थमेव प्रयोगोत्पत्तिन्शास्त्रत्वम् । यानि द्व द्रव्यतद्वुणादिपदानि संनिहितार्थपर्युपस्थापितसमस्तरूपाणि प्रयोग्यचनगोचरमागच्छिन्ति तेष्वसंनिहितार्थपदानिवृत्तिन्यूनसाकाङ्क्षमन्त्रवाक्यनिराकाङ्किनिकरणाय स्मृतेऽप्यर्थे प्रयुच्यमानेषु प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वात्र व्यवस्था स्यादित्युच्यते । प्रकृतौ हि मन्त्राणां प्रयोगोत्पत्तिः शास्त्रवती विकृतौ, पुनर्थवशाद्भवन्ती न व्याकरणान्युगतेष्वेवाविष्ठिते । व्याकरणस्याप्यसंभाव्यमानमूलशास्त्रस्य कृतकाविधायकेष्ट्युपसंख्या•

नाद्यावापसूत्रप्रत्याख्यानानवास्थितप्रमाणत्वस्य यथारुचिविकास्पतप्रकृतिप्रत्ययपरिमाणाः दिदोषप्रस्तस्य निश्चितस्मर्यमाणपाणिन्यादिमतसापेक्षस्य नैवानादियज्ञगतश्चद्रप्रयोगनि-यमोत्पत्तिशास्त्रत्वमवकल्पते ।

> तेनोहे कर्मकमङ्किवाक्यार्थज्ञानकौरालैः। लोकवेदप्रयोगाच ।सिद्धे व्याकरणेन किम् ॥

अपि च व्याकरणेनोहकरणमशक्यमेनेति मन्वानेष्टीकाकारैरप्युक्तम्-

अङ्गानि ज्ञातिनामान्युपमा चेन्द्रियाणि च । एतानि नोहं गच्छान्ति अधिगौ विषमं हि तत् ॥ आगमो यस्तु निर्दिष्टः प्रयोजनविवक्षया । कर्मणां नोच्यते तत्र किं वेदाध्ययनं फलम् ॥

सर्वस्य हि ह्यनुष्ठातन्यस्याऽऽगमो मूलत्वेनाऽऽरूयायते न प्रयोजनत्वेन ।

अथैतेनैव युक्तं स्यादागमोक्तं प्रयोजनम् । तदप्यसदनाम्नानान्निष्कारणतयाऽपि च ॥

निष्कारणषडङ्गवेदाध्ययने।पन्यासेन हि सुतरां न्याकरणस्य निष्प्रयोजनत्वमुक्तम् ।

आगमो वेंद्वाक्याच नान्यः कश्चन विद्यते । कथं चाऽऽदिमतां सिध्येद्वेदेनानादिना विधिः ॥

तस्मात् 'स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' इत्येतत्केवलवेदाध्ययनविधानं शतपथादिषु दृष्टमुपपन्नं च मित्याथीलम्बनत्वात् । न्याकरणाद्यङ्गाध्ययनविधानं पुनर्ने कस्यांचिच्छाखायां श्रयते । न चाऽऽदिमद्रथीवेषयं सदनादित्वाधीनं वेदत्वं प्रमाणत्वं वा लमते ।

> न च वेदाङ्गभावोऽपि कश्चिद्वचाकरणं प्रति । ताद्रध्यीवयवाभावाबुद्धादिवचनेप्विव ॥ श्रुतिलिङ्कादि।भिस्तावत्तादर्थ्यं नास्य गम्यते । अकृत्रिमस्य वा कश्चित्कृत्रिमोऽवयवः कथम्॥

तस्माद्वयवविषयमेवैतदेवं वर्णयितव्यम् ।

पडङ्गो वेद इत्युक्तं श्रुतिलिङ्गाद्यपेक्षया । तैः पड्भिः प्रविभक्तः सन्स हि कर्मविबोधनः ॥

ननु बाह्याक्कानवेक्षत्वे वेदस्वरूपान्तर्गतश्चत्याद्यपेक्षया विदेशवणमनर्थकं प्रसज्यते । तंथा हि-

संभवस्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणसंभवः । श्रुत्याद्यध्यभिचारातु तैरङ्गैः कि विशेष्यते ॥

१ दैन्याः शमितार आरभष्वमित्यादिः पशुविशत्तर्मप्रपमन्त्रोऽधिगुशन्दवस्त्रेनाधिगुरित्युच्यते ।

#### उच्यते-

यस्तानि प्रविभक्तानि हेतुरूपफलैः पृथक् । ज्ञात्वाऽधीते स एवास्य विधेरर्थं करोति नः ॥ अधिगन्तन्य इत्येतदध्येय इति चोच्यते । तेन श्रुत्यादिमान्वेदो वेदितब्यो विधेरतः ॥ ध्यायतेरेव वा रूपं ध्येय इत्येतदाश्रितम् । श्रत्याद्यार्पितसर्वार्थः स ध्यातन्यः सद्। द्विनैः ॥

ततश्च मीमांसाद्वारा वेदार्थानुचिन्तनविधिरेवायामिति ज्ञायते न व्याकरणाध्यय-नविधिः ।

> वेदे व्याकरणादीनि सन्त्येवाभ्यन्तराणि नः । भवेद्वा तद्मिप्राया पडङ्गाध्ययनस्मृतिः॥

'तद्दधनो द्राधित्वम्'' इत्येवमादीनि हि वैदिकार्थवादान्तर्गतान्येव हि निरुक्तव्या-करणादीनि तै: सह विधायको वेदोऽध्येतव्य इति म्मृत्यथीं भवेत् ।

> प्रातिशाख्यानि वा यानि म्वाध्यायवदधीयते । गृह्यमाणतद्रथेत्वादङ्गत्वं तेषु वा स्थितम् ॥

यानि हि वेद्व्यापारपराण्येव तेषु लिङ्गेन शक्यमङ्गत्वमध्यवसातुम् । ननु कति-पयस्प्रष्टेवेदवाक्योदाहरणच्छदामात्रेषु पाणिनिप्रभृतिप्रणीतेषु प्रातिशाख्यानीव शास्त्राणीति चेत् । न । तेषां पदम्बरूपेप्वव न्यापारात् । पाणिनीयादिषु हि वेदस्बरूप-वर्जितानि पदान्येव संस्कृत्य संस्कृत्योतसञ्यन्ते । प्रातिशास्यः पुनर्वेदसंहिताध्ययनानुगन तस्वरसंघिप्रयतिविवृतिपुर्वाङ्मपराङ्गाद्यनुसरणाद्वेदाङ्गत्वमाविष्कृतम् ।

पूर्वीक्तेनानुसंधानमागमस्य च नास्ति ते । आगमोऽध्ययनप्रायः प्राक्च शब्दानुशासनम् ॥

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पडङ्गो वेदोऽध्येयँ इति विहिते ज्ञाने धर्मः शास्त्र-पुर्वप्रयोगेऽभ्युद्य इति च व्याहता।भिधानम् । यद्पि च राब्दापराब्द्ज्ञानल।घवं प्रयो-जनत्वेनोपादिष्टं तन्निराकृतप्रयोजनान्तरस्य लाघवमात्रमेवावशिष्यत इति सत्यमेवोक्तम्।

यदि वा गौरवस्यैव समुख्यमुपचर्यते । विपर्ययापदेशेन शुरे कातरशब्दवत् ॥

लोकप्रसिद्धानामेव दाब्दानामत्यन्तविषमधातुगणोणादिसूत्रादिभिरलौकिकसंज्ञापरि-भाषानिबद्धप्रित्रेयरनवस्थितस्थापनाक्षेपसिद्धान्तविचारैः हेशेनान्तं गत्वा यथावस्थिता-

नुवादमात्रमेव क्रियते, तत्रापि चोदाहरणव्यतिरिक्तेषु कस्यचिदेव लक्षणये।जनसामर्थ्य दृश्यते । तेनात्यन्तगुरुः सन्नयमुपायम्तुत्यर्थमेव लघुरित्युपचरितः । यदिष केन चिदुक्तम्—

तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति ब्याकरणाहते ॥ इति ।
तद्भूपरसगन्धस्पर्शेष्विपि वक्तव्यमासीत् ।
को हि प्रत्यक्षगम्येऽर्थे शास्त्राक्तत्त्वावधारणम् ।
शास्त्रष्टोकस्वभावज्ञ ईदृशं वक्तुमहीते ॥
अत एव स्होकस्योत्तरार्धे वक्तव्यम् ।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति श्लोत्रेन्द्रियाहते ॥ इति ।
न ह्यत्र कश्चिद्विप्रतिपद्यते बिधरेप्वेवमदृष्टत्वात् ।

असंदेहश्च वेदार्थे यद्प्युक्तं प्रयोजनम् । तद्प्यसद्यते नास्मात्पदवाक्यार्थनिर्णयौ ॥

यतः पदार्थसंदेहास्तावद्धह्वो वृद्धन्यवहारादेव निवर्तन्ते । शेषाश्च निगमनिरुक्तक-रूपसूत्रतर्काभियुक्तेभ्यः सर्वेषामर्थप्रतिपादनपरत्वात् । न्याकरणेन पुनरतन्त्रीकृत्यार्थे पदस्वरूपमात्रेऽन्वारूयायमाने ट्रादपेतमेवार्थज्ञानम् । तथा हि—

> धातुभ्यः कल्पिते नाम्नि कियायोगोऽनुगम्यते । न चाभिधानवेलायां तत्प्रतीतिर्भनागपि ॥

'गमेडों:' इत्येतद्वचुत्पत्त्यनुसारी हि गन्तृमात्रमेव गोशब्दवाच्यमध्यवस्येत् । जाति-शब्दश्चायं वृद्धव्यवहारेऽवास्थितो यत्र प्रसिद्धस्तत्रान्वाख्यातव्यः । तथा च---

कुशलोदारशब्दादेयीवत्यनुगमस्थितः ।
न तावत्येव शब्दार्थप्रसिद्धिर्व्यवतिष्ठते ॥
अश्वकणीजकणीदी समासानुगमे सिति ।
अपेतावयवाथीं ऽथीं दृश्यते वृत्तशब्दवत् ॥
एवं राजन्यशब्दादेरयतत्वाद्यनादरः ।
स्याकियाविपरीतोऽपि स्थितो लोकप्रसिद्धितः ॥
तथा वेदविरुद्धेऽथें दृष्टं शब्दानुशासनम् ।
तत्तथा यदि गृह्येत वेदाङ्गत्वं विरुध्यते ॥

'कैंछेर्टक्' वामदेवाँड्डचड्डचौ' इति कलिवामदेवदृष्टसामाभिधानप्रतिपत्तिवैँयाकरणस्य

१ उणादिसू० २३ : । २ पा. सृ. (४-२-८) ३ पा. सू. (४-२-९)

भवति । वेदे द्ध " ततो वसु वामं समभवत् तस्माद्वामदेव्यम् " " यदकालयत्तरकालेयस्य कालेयत्वम् " इत्याद्यर्थव्युत्पत्तिदर्शनं व्याकरणानुसारिणीं प्रतिपत्तिं वाधते । तथा करूपसूत्रकारैः कृष्णकां वासः कृष्णवलक्षे आजिने इत्येवमादिषु कृष्णदशादिविवरणाश्रयणाद्धचाकरणशतेनाप्यनवगता अर्था वेदार्थवितपरम्पराप्राप्ता वेद्वाक्यपौर्वापर्यावगत्यपूपदिश्वव्दार्थाश्च व्याक्यायन्ते । यथा चैवमादिषु व्याकरणान-पेक्षाणामेव निःसंशयार्थप्रतिपत्तिस्तथा स्थृलप्यपत्यादिशव्दार्थेष्वपि व्याक्यातृपरम्परैव निर्णयक्षमेति न व्याकरणमपोक्षितव्यम् । किं च—

वाक्यार्थेषु च संदेहा जायन्ते ये सहस्रशः । नैषां व्याकरणात्कश्चित्पूर्वपक्षोऽपि गम्यते ॥

यदि वेदार्थासंदेहप्रयोजनं न्याकरणं भवेत्ततः किमर्थवादाः स्वतन्त्राः कंचिद्र्थे प्रतिपादयन्त्यथ विधिशेषभृताः । तथा किमूर्गवरोधनमोदुम्बरत्वस्य फलमुत प्रशंसार्थ-मुपात्तमिति । तथा हेतुविधिहेन्वर्थवादमन्त्रप्रयोगदृष्टादृष्टार्थत्वादिषु ग्रहैकत्वविवक्षादिषु च संदेहानपनयेत् । अथैवमादिषु मीमांसासिद्धत्वाद्वचाकरणेऽनुपन्यासस्ततः कल्पसूत्र-कारवचनसिद्धकतिपयस्थूलपृषद्याद्यर्थनिर्णयप्रयोजनता सुतरां नाऽऽश्रयणीया । अपि च—

लक्षणोत्थेऽपि संदेहे न्याख्यानादेव निर्णयः । वेदशब्देष्वपि न्याख्या नैव दृण्डेर्निवार्यते ॥

' व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः ' इत्यनयेव परिभाषया न हि संदेहाद-लक्षणमितिवन्न हि संदेहादवेद इत्यपि शक्यं वक्तुम् ।

> न चागृहीतराब्दार्थैः कैश्चिद्व्याकरणाश्रयात् । व्याख्यातुं राक्यते वेदो यतः स्यात्तेन निश्चयः ॥ यथैवावस्थितो वेदस्तथा व्याख्याऽपि सर्वदा । अतः स्थूलपृषस्यादिव्याख्या व्याकरणाहते ॥ न च लोके प्रयुक्तानां पदानां दृश्यते स्वरः । व्यवहाराद्वहिभृतातस्वरान्नातोऽर्थनिश्चयः ॥

वृद्धन्यवहाराधीनं शब्दार्थावधारणं तत्र च समामान्तोदात्तत्वपूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्वा-दिप्रयोगविमागाभावान्न तत्कृताऽर्थविशेपन्यवस्था ।

> यत्र त्वस्ति स्वरज्ञानं वेद्वाक्येप्वाविश्वतम् । तत्र नैव पदार्थानामवधारणसंभवः ॥

१ म० मा० ( प्रत्याद्वाराहिनके लण्सूत्रे )

तन्त्रापि निर्णयो यः स्यादर्थप्रकरणादिभिः । तत्र तैरेव सिद्धत्वान स्वरम्याभिधां गता ॥ तेनादृष्टार्थ एवायं स्वरपाठोऽवगम्यते । सर्वदा ब्रह्मयज्ञाङ्गद्रव्ययज्ञजपेषु च ॥

व्याकरणानुगमोऽपि चास्य यदि नाम कथंचित्तदपयोगार्थ एव भवेन्नतु होकि-कप्रयोगार्थः । अत्यन्ताप्रयुक्तत्वात् ।

> न च स्याकरणोक्तेन स्वरेणार्थस्य निर्णय: । शब्दानुशासनं ह्येतद्दष्टं नार्थानुशासनम् ॥

तस्मादसंदेहार्थमपि नाध्येयं व्याकरणम् । न ह्येतद्र्थनिश्चयाङ्गभृतस्वरविशेषप्रयोगौ-त्पात्तिशास्त्रम् । यान्यपि च 'इमानि भयः शब्दानुशामनस्य प्रयोजनानि ' इत्येवमुपन्य-स्तानि तेषामिष कानिचित्प्रयोजनत्वयोग्यान्येव न संभवन्ति, कानिचित्प्रयोजनाभा-सानि, कानिचिद्रप्रमाणकानि । अपि च--

> अर्थवस्त्रं न चेजातं मुख्यैर्यम्य प्रयोजनैः । तस्यानुषाङ्किकेप्वाशा कृशकाशावलम्बिनी ॥

तत्र यस्तावत्तेऽसुरा उत्याद्यसुरपुराकल्पार्थवादप्रक्रमेऽपराब्दप्रातिषेवः प्रयोजनत्वेनो-पन्यम्तः स यथावस्थितम्तथोक्तं प्राक् । दृष्टः शब्दः इत्यत्रापि बहुजनप्रसिद्धशिकाः रपठितमन्त्रपदोद्धारेण शब्दपदं प्रक्षिपता स्वपक्षानुरागो दर्शितः । दुष्टमन्त्रप्रयोगे त्विष्यत एव यजमानस्य प्रत्यवायः। 'यद्धोताः जहाति वाग्यि तद्यजमानं जहाति" इत्येवमादिभिः सर्विर्त्विक्षयोज्यमन्त्रविनाशेषु यजमानगामिदोषदर्शनात् । तथा च ' इन्द्र-शत्रुविर्धस्व ' इति मन्त्रप्रयोगविनाशदोप एवोदाहृतः । यत्तु निरुक्ते ' यद्धीतंमवि-ज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते' इत्युक्तं, तदम्माभिः प्रथमसूत्र एवार्थशब्दं व्याचक्षाणैः स्नान-स्मृत्यतिक्रमकारणत्वेनोपवर्णितम् । 'अनितिक्रामन्तो चेदमर्थवन्तं सन्तमनर्थकमव-करुपयेम, दृष्टो हि तम्यार्थः कर्मावबोधनम्' इति । ततश्चान्यारुयातेन वेदेनार्थप्रका-शनाकरणात् ' न नज्ज्वल्लानि कर्हि चित् <sup>१</sup> इति । सत्यमेवैतत् । न तु व्याकरणस्य तत्रोपयोगः । कर्मभयोगोत्पत्तिं भत्यशास्त्र-वात् । शब्दशास्त्रमेतदिति चेत्तेष्वप्यपूर्वी-क्तेन निर्मूछत्वेन न व्यवस्था स्यात् तस्मात्करुपसूत्रनिरुक्तभीमांसानामेवाधीतमन्त्रब्राह्मणा-र्थविज्ञानोपयोगक्षमत्वादेतत्प्रयोजनं युक्तं, न तु व्याकरणस्य । यम्तु प्रयुक्तिः इत्ये-

९ अनमाविव शुक्तिधो न तज्ज्वलति कर्हि।चेदिति शेषः ।

२ यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावन्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्रोति नयं परत्र बाग्योगिविद्दुष्याति चापशब्दैः । म. भा. ।

तद्पि मन्त्रब्राह्मणश्बद्ध्य सम्यक्प्रयोगप्रयोजनमेव विज्ञायते । यथासमाम्नाताद्व्यथाकर-णाश्च "दुष्याते चापशब्दैः" इति । स्वाध्यायाध्ययनाध्यापनयजनयाजनगतवेदशब्द्विनाः शेऽपि 'यहक्तो यज्ञ आर्तिमियात्' इति । एतद्वचनाद्वगतदोषानुवादोऽपीत्यवगम्यते । वाग्योगविदिति च बहुलोकन्यवहारदर्शनाद्विदितपद्पदार्थसंबन्धः पुमान् , बाह्मण-चोद्दिश्यमानोपादीयमानगुणप्रधानादिनिरूपणावधृतवचनन्यक्तिविशेषो मन्त्रेषु चावगतचोदिताचोदितस्वार्थपरार्थप्रकाशनाईत्वानईत्वाविदेव च वाग्योगविदित्यच्यते न वैयाकरणः वैयाकरणस्यैवंविधप्रयोगात्पत्त्यशास्त्रत्वात्। यद्ष्यावद्वांस इति, प्रत्यमिवादे नामान्त्यस्वरच्छुतानभिज्ञानिन्द्।वचनं, तत्प्छुतस्य त्रिमात्रस्य लोकप्रसिद्धत्वान्मन्वाधुपदि-ष्टनामान्त्यप्रयोगसिद्धी लब्धायां तत्प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वम् । न च तावता मन्वादिभिरनेन चोदाहतेन श्होकेन प्रकृतिप्रत्ययादिविभागद्वारेण शब्दापशब्द्विवेकज्ञानं तद्पयोगो वाऽऽ-श्रीयते । यच ' प्रयाजाः सविभक्तिकाः कर्तव्याः 'इति तद्याज्ञिकोपदेशसिद्धत्वाद् बाह्मणे च पडहविभक्तयः "अग्निर्वत्राणि जङ्घनत् " " अग्नि वो वृत्रहन्तमम् " ' अग्निनाऽग्निः समिध्यते ' इत्येवमादिविभक्तविभाक्तिप्रयोगद्शीनाद्नतरेणापि व्याकरणं वैभक्तिकमात्रालोचनेनापि वा सविभक्तिकप्रयाजप्रयोगासिद्धेरशास्त्रं व्याकरणम् । " यो वा इमां पदशः स्वरशो वाचं विदयाति स आर्त्विजीनो भवति " इति सम्य-ग्वेदाध्याय्येवमाभिधीयते । तथा "चत्वारि वाक्परिमिता पदानि " इति यानि ताव-दोंकारमहाव्याहृत्यादिचतुष्ट्यबाहुल्यप्रयोजनानुमरणेन नैरुक्तेरप्यक्षरवर्णसाम्यानिर्व्यया-दितिवत्प्रपश्चितानि, न तत्र व्याकरणस्य कश्चिद्धिकारः । यत्तु नामाख्यातोपसर्गनि-पातचतुष्टयानुगतं वैयाकरणमतमाश्चितं तद्पि चतुष्टयम्य लोकसिद्धत्वादेव नातीव व्या-करणापेक्षम् । एतद्विषयत्वे च वर्ण्यमाने "त्रीयं वाचो मनुष्या वदन्ति" इत्यसंबद्धमेव स्यात् । चतुर्णामपि पद्जातानां मनुष्यैरुच्यमानत्वात् । तस्माद्यमस्य मन्त्रस्यार्थः पौर्वापर्यसंगतो वर्ण्यते । " चत्वारि वाक्पारीमिता पदानि " इति यैर्विक्पद्यते गम्यते तानि चत्वारि प्रत्यक्षानुमानोपमानार्थापत्त्यारूयानि प्रमाणान्यभिधीयन्ते । तत्र यानि प्रतीकविधिप्राकृतवैकृतवावयसारूष्यदृष्टान् पपद्यमानादिप्रभवैरनुमानोपमानार्थापत्त्यारूयै-ाश्चिभिर्गम्यन्ते, तानि तत्सिद्धत्वादेव नेङ्गयन्ति नोच्चारयन्ति । यम्तु भागम्तैरशक्यः प्रतिपाद्यितुं तं तुरीयं प्रत्यक्षसमधिगम्यमध्येतारो मनुष्या वदन्ति समामनन्तीत्यर्थः । षटप्रमाणीमध्याच्च प्रमाणद्वयं वाक्पट्त्वाट्पोद्धतम् । अभावस्तावद्मावविषयत्वादेव वाक्पदं न भवति । आगमस्य पुनर्वागात्मकत्वात्पद्यमानवागाश्रितस्य पद्त्वाश्रयणमनुष-

<sup>•</sup> अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्छिति विदुः।कामं तेषु तु विप्रोष्य स्विष्ववायमहं वदेत्। इति महाभाष्ये व्याकरणस्य स्त्रीसाम्यपरिहारप्रयोजनत्वकथनार्थमुपन्यस्तः श्लोकः । २ ऋ • सं • ( २-३-२२ )।

पन्नम् । प्रत्यक्षपक्षनिक्षिप्तत्वात्पृथक्त्वेनानिर्देशः । चत्वौरि शृङ्गेत्यस्य तु विषुवति होतु-राज्ये प्रयुक्तस्य योऽर्थः स मन्त्राधिकरणे व्याख्यातः । न चात्र काचिद्व्याकरणा-पेक्षा । यतु चत्वारि पद्जातानि ज्ञङ्गाणीत्येवमादिसंख्यासामान्यमात्रेण कर्मावीनियोगा-नपेक्षमर्थान्तरं वर्ण्यते, तद्वचाकरणकृतवाकौशलमात्रम् । तादशं च वैशेषिकादिष्विप तदभियुक्तैः शक्यं योजयिद्धमित्यनादरणीयम् । " जैतत्वः पश्यन् " इत्यपि लोकः निरुक्तकल्पसृत्रमीमांसाश्रयोत्पन्नपदार्थवाक्यार्थज्ञानश्रशंसार्थ एव मन्त्रो विज्ञायमानो न व्याकरणमाद्रियते । एवं " सक्कामिव तित्रजना " इत्येषोऽप्यविष्ठतस्वाध्यायाध्ययननि-र्मछवेदाक्षरार्थज्ञानप्रशंसार्थं पूर्ववदेव वर्णनीयः । " आहिताग्निरंपशब्दं प्रयुज्य " इति, व्यास्यातमेवैतत् । यद्पि नामकरणे, घोषवदाद्यन्तरन्तेस्थं द्विचतुरादिवर्णकृदन्तपारिग्रह-तद्भितवर्जनवचनं, तत्कृत्ताद्भितसंज्ञयोर्व्याकरणेऽपि पूर्वप्रसिद्धयोरेवोपादानाद्वर्णपारेमाणस्य च प्रत्यक्षपूर्वकरमृत्यधीनत्वाद् घोषवत्त्वादीनां च शिक्षाप्रातिशाख्येप्वनुक्रमणात्सर्वेश्च श्रोत्रियरहेरोन नामकरणात्र व्याकरणं नाम प्रयोगोत्पत्तिशास्त्रत्वेनापेक्षणीयम् । "सदे-बोअसि बरुणैं इत्यत्र यद्यपि तावत्सप्त विभक्तय एव सप्त सिन्धव इति व्याख्यायन्ते तथाऽपि तासां विभाक्तिसंज्ञामात्रं व्याकरणेन क्रियते प्रसिद्धमेव वा गृद्धते । यानि तु प्रयोगरूपाणि तानि लोके वेदे च विभागशः प्रत्यक्षाण्येवति न व्याकरणापेक्षयैवमाभिधी-यन्ते । यदा पुनः सप्त सिन्धवो नद्य एव यज्ञर्तिवन्यजमानप्रशंसापक्षे वा सप्त होत्रागता वाचः सप्त सामस्वरगतास्तद्भक्तिगता वा पारिगृह्यन्ते, तदैतिहासिकयाज्ञिकगोचरापत्र-त्वादविषय एव व्याकरणस्य ।

> संस्कृतानां च शब्दानां साधुत्वे परिकल्पिते । वक्तव्यः कस्य संस्कारः कथं वा क्रियते पुनः ॥

न्याकरणेन शब्देषु संस्कियमाणेषु न ज्ञायते किं वस्तु संस्कियते को वा संस्कार

उत्पत्तिप्राप्तिविकारापूर्वसाधनसामर्थ्याधानानां क्रियत इति ।

न तावद्स्ति शब्दत्ववर्णत्वव्यक्तिसंस्क्रिया । सर्वत्रातिप्रसङ्गेन न व्यवस्था हि सिध्यति ॥ शब्दत्वे संस्कृते स्याद्धि ध्वनीनामपि साधुता । वर्णत्वेऽप्येकवर्णानां गाव्यादीनां च छुल्यता ॥

एतेन वर्णव्यक्तिसंस्कारः प्रत्युक्तः ।

१ ऋ ॰ सं ॰ (३।८।१०)।२ ऋ ॰ सं ॰ (८।२२३)।३ ऋ ० सं ॰ (८।२।२२)। ४ म ॰ भा ॰ पस्पराहनिके।५अ हुद्धं त्रिपुरुषानूकमनिरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रातिष्ठिततमं भवति इति शेषः म ॰ भा ॰ पस्प ॰ ।६ ऋ ॰ सं ॰ (६।५।७)।

गवादिषु गकारादिर्यः सक्तत्संस्कृतः काचित् । गाव्यादिषु स एवेति साधुरेव प्रसज्यते ॥ एवं प्रत्येकसंस्कारे न कस्यचिदसाधुता । समुदायस्तु नैवास्ति तेषामयुगपच्छ्तेः ॥

येषां ताबद्धर्णन्यक्तयः प्रध्वंसिन्य एव तेषां विनष्टानुत्पन्नानां संस्कारायोग्यत्वमेव ।

वर्तमानाऽपि संस्कारक्षणं नैवावतिष्ठते । तावदेव विनद्दयेत्सा यावत्संस्कर्तुमिष्यते ॥ न च तां संस्कृतां भृयः कश्चन द्रक्ष्यति कचित् । सक्तृनामिव संस्कारो होमेनैष प्रसज्यते ॥

यथेव होमसंस्कृतानां भस्मसाद्भावात्सक्त्नां पुनर्द्शनिविनियोगासंभवाद्द्वितीयाप्रतिपा-दितसंस्कार्यत्वपरिग्रहे सक्तवो होमस्तद्भावनाविधिरिति सर्वेषामनर्थकत्वं प्रसच्यत इति संस्कारानाश्रयणं, तथेव क्षणिकशब्द्व्यक्तिसंस्कारपक्षे सर्वानर्थकत्वप्रसङ्कः । ततश्च योऽप्ययमनियमोऽभिहितो यद्येवं नित्यः शब्दोऽथापि कार्य उभयथाऽपि लक्षणं प्रवर्त्य-मिति स एवमेव न्यायनिरूपणभयमात्राविष्करणार्थः शिष्यव्यामोहनार्थो वेति न युक्तः पारिमहीत्वम् ।

> अदूरविश्वकृष्टे च वस्तुन्यनियमो भवेत् । शीतोष्णानियमं ब्र्यात्को नु वहैः सचेतनः ॥ उत्पादश्चैव संस्कारः कार्यपक्षे भवेदयम् । ततश्च सुतरां प्राप्ता प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रता ॥

व्याकरणप्रित्रयानुगृहीतेन वैयाकरणेनोत्पाद्यमानेषु साधुशब्देषु नित्यवेदमूलत्ववेदा-क्कत्विनराकरणं स्वयमेवाऽऽपादितम्।

> अथ व्याकरणोतपत्नै: शब्देवेंदोऽपि निर्मितः । ततो व्याकरणस्येव वेदस्याप्यप्रमाणता ॥ शब्दश्चोत्पाद्यमानत्वे क्षणात्न स्यात्क्षणान्तरे । तादृशस्य च संस्कारो न शक्यो नोपयुज्यते ॥ तस्माद्नियमं मुक्तवा नित्यः संक्रियते यदि । विक्रियाख्योऽपि संस्कारस्ततो नैवास्य संभवेत् ॥ विना व्याकरणादाप्तिः सिद्धा श्रोत्रसमाश्रया । अदृष्टार्थस्यु संस्कारो विध्यभावान्न गम्यते ॥

दृष्टार्थेषु च शब्देषु नाद्येन प्रयोजनम् । न हीष्टं भोजनाथीनां ब्रीहीणां घोक्षणात्फलम् ॥ कर्मप्रकरणाम्नाता न च व्याकरणाकिया। येनापूर्वप्रयुक्तानां शब्दानां संस्कृतिर्भवेत् ॥ हन्त्यादिविधिवन्नापि संभवी व्याक्रियाविधिः । पौरुषेयं कथं वस्तु विद्ध्याच्छाश्वतो विधि: ॥ तेनानारभ्यवादेऽपि विधिनैवास्ति तादृशः । अनारभ्य विधित्वे च न कर्मार्थत्वसंभवः ॥ ऐकान्तिकं हि संस्कार्थं यत्क्रतौ स्यात्स्रवादिवत् । तद्द्वारेण ऋतुप्राप्तिने लोकव्याभेचारिणः ॥ लोकवेद्गतत्वाच शब्दानां व्यभिचारिता । अतो न व्याक्रिया गच्छेत्तदुपस्थापितं कतम् ॥ आकारोऽवस्थितः राब्दः संस्कर्तुं शक्यते कथम्। नित्यत्वानमृत्यभावाच व्योमाश्रितविभुत्ववत् ॥ वर्णसंस्कारमात्रं च यदि व्याकरणाद्भवेत् । प्रत्याहारेण तिसिद्धेनीत्तरेण प्रयोजनम् ॥ समुदायस्त्ववस्तुत्वान्नैव मंस्कारमहीति । प्रत्येकं च भवेद्यद्वद्विधर्मः प्रतीष्टकम् । न च स्थलवदारम्भो वर्णेः शब्दस्य कम्य चित । येन तत्संम्कृतिः सिध्येत्स हि पूर्वं निराकृतः ॥ स्फोटगोराब्दताङ्गत्वश्रभृती पद्करूपना । रकारादिपद्व्याख्याद्वारेणैव निराकृता ॥ सर्ववर्णसम्होऽपि न संस्कार्यः कथंचन । न तस्यार्थप्रयुक्तत्वमस्ति ह्यनभिधानतः ॥ अथ त्रिचतुरा वर्णाः संस्क्रियन्ते पदे पदे । संख्यामात्रस्य साधुत्वं तच्च स्यादितरेष्वपि ॥ संस्क्रियेतानुपूर्वी चेच्छब्दधर्मी न सेप्यते । प्रहणोचारणस्थत्वाद्गाव्यादिषु च संभवात् ॥ ग्रहणोचारणे एव संस्कार्ये यदि मन्यमे । कर्मणः कर्ममाध्यत्वमुपरिष्टाचिषेत्स्यते ॥

वक्ष्यति हि—-

कर्तुगुणे तु कर्मासमवायाद्वाक्यभेदः स्योदिति। ताल्वादिश्रोत्रसंस्कारो न च व्याकरणाद्भवेत् । वैद्योपदिष्टसंस्कारसंस्कार्यत्वावधारणात् ॥ मनो वा पुरुषो वाऽथ संस्कारास्पद्मिप्यते । शब्दानुशासनं शास्त्रामिति व्यर्थे तदा भवेत्।। शिष्यानुशासनत्वं हि शास्त्राणामुपपद्यते । शब्दस्याननुशास्यत्वाद्वचर्थे तद्नुशासनम् ॥ स्फोटशब्दे च संस्कारः सुतरां नोपपद्यते । असन्तौ तत्र हि स्यातां प्रकृतिप्रत्ययावि ॥ वाक्यस्फोटश्च यैरिष्टः सर्वावयववर्जितः । नामारूयातौदि संस्कार्थ तेषां राराविषाणवत् ॥ अगेद्धारेण संस्कारो यद्यत्राम्युपगम्यते । शृङ्गं शशादपोद्धृत्य किं न संस्क्रियते मनाक् ॥ अन्यावयवसारूप्यादपोद्धारो यदीष्यते । खरशुङ्गेण सारूप्याच्छशशुङ्गस्य किं न सः ॥ गवयादिषु नाङ्गानां सादर्यं यन्निदार्शितम् । सत्यावयवसामान्यात्तादिहापीप्यते तथा ॥ वाक्याधिकरणे चैतद्विस्तरेण निराकृतम् । तेनापोद्धारसंस्कारकल्पनाऽपि न युज्यते ॥ अन्वाचक्षीत शास्त्रं चेच्छब्दानसद्योद्धतान् । एतेनैवाप्रमाणत्वमस्य माहेन्द्रजालवत् ॥ अंशिष्यत्वादशास्त्रत्वमेवं तावत्पदं प्रति । वाक्यानुशासनं नैव कृतं व्याकरणेन च ॥ अर्थेन च प्रयुक्तानां शब्दानां संस्क्रियोदिता । वाक्यमेवंविघं चेष्टं न पदान्यर्थवर्जनात् ॥ बाह्मणार्थी यथा नास्ति कश्चिद्धाह्मणकम्बले । देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनर्थकाः ॥

इति बहुप्रपश्चमुक्त्वा केवलस्य चाप्रयोगादर्थप्रयुक्तत्वं निराकृत्य वाक्यान्वाख्याना-र्थमेव व्याकरणमपि व्याख्यानं युक्तमासीत्तदनाश्रयणात्तु सूत्रवार्तिकभाष्यकारवदेव

१ जै॰ सू॰ (३-१-१०)। २ आदिशब्देन निपातोपसर्गयोः परित्रहः। ३५

पूर्वापरिवरुद्धमभिद्धानिष्टीकाकारैरपि सुतरां व्याकरणस्याप्रत्ययितपुरुषप्रणीतत्वं दर्शि-तम् ।

> अतो विगानभृयिष्ठाद्विरुद्धान्मृलवर्जितात् । निष्फलाञ्च व्यवस्थानं शब्दानां नानुशासनात् ॥

ततश्च--

स्वाध्यायाध्ययनं मुक्तवा तत्त्रयोगश्च कर्मस् । दोषशब्दप्रयोगेष न व्यवस्थोपयज्यते ॥

तेन सर्वैर्भाषितव्यं सर्वे साधव इति । अत्रानुमानप्रयोगाः-

गावीगोण्यादयः शब्दाः सर्वे गोत्वस्य वाचकाः । वृद्धैस्तत्र प्रयुक्तत्वाद्गीरुस्नेत्येवमादिवत ॥ एवं साधुत्वमेतेषां सर्वेषामर्थसाधनात् । श्रीत्रत्वान्नापशब्दस्वं पूर्वदृष्टान्तद्शीनात् ॥ अनादित्वं च सर्वेषामवध्यनवधारणात्। वक्तुर्वक्तुः पुरो वृत्तेः शक्यं वक्तुं गवादिवत् ॥ साधुमिर्भाषमाणानां नादष्टफलसंभवः। दृष्टार्थत्वाद्यथा घुमाद्भि देशेऽवगच्छताम् ॥ अशास्त्रविहित्वाच बुद्धशब्दाभिधानवत् । शास्त्रं नावेद्रूपत्वात्प्राकृतव्याक्रियाद्वित् ॥ वेदम्लतयाऽप्यम्यं प्रमाणत्वं न कल्पते । अवेद्विषयार्थत्वान्नाटकादिनिबन्धवत् ॥ शास्त्राङ्गमपि नैवैतद्ताद्ध्यीत्कथादिवत् । अताद्ध्ये विनाऽप्यम्माद्वेदेनार्थावबोधनात् ॥ न च शब्दप्रयोगाङ्गं भिद्धे तस्मिन्प्रवर्तनात् । यदीहरामनङ्गं तद्दष्टं नेत्रानुमानवत्।।

यथा हि चक्षुरादिम्रहणानपेक्षरूपादिविज्ञानिसद्धं। तज्जानितार्थोपात्तप्रभवं चक्षुराद्य-पुर्वज्ञानस्याङ्गमेवं लोकवेदसिद्धशब्द्रशयोगोत्तरकालप्रणीततया नुमानमुपनातमपि न व्याकरणमध्यनङ्गम् ।

> तम्मात्पर्यायशब्दत्वाद्वाज्यादेनतस्वक्षवत् । अ(अभिण प्रयोज्यन्वं न शास्त्रस्थैर्निवारितम् ॥ २४ ॥

शब्दे प्रयत्निनिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम् ॥ २५ ॥ सि०

महता प्रयत्नेन शब्दमुचरन्ति-वायुर्नाभेरुत्थितः, उरिस विस्तीर्णः,
कण्ठे विवर्तितः, मूर्द्धानमाहत्य पराष्ट्रतः, वक्त्रे विचरन् विविधाः श्रम्

## एवं प्राप्तेऽभिधीयते---

अनैकान्तिकता तावदर्थापत्तेरिहोच्यते । अन्यथाऽप्युपपन्नत्वात्प्रयोगार्थावबोधयोः ॥ वाचकत्वादते यम्तु न कथंचित्प्रयुज्यते । प्रयोगप्रत्ययायत्ता तत्र वाचकता ध्रुवम् ॥ संशयप्रातिबद्धे च पूर्वपक्षार्थनिर्णये । इष्टार्थनिश्चयः शक्यः सुखं सिद्धान्तहेतुना ॥

दृढविपर्ययज्ञानानन्तरं सहसैव च सम्यम्ज्ञानीत्पादातिभाराद्धरिकदेशावतारणार्थे संशयोत्थापनामात्रमेव तावद्यक्तम् । अथ वा----

> संसिद्धन्यवहारत्वादनादित्वं यदाश्रितम् । अपराधप्रसङ्गेन तत्रैपा संशयक्रिया ॥

यदि ह्येकान्तेन याद्दशः परमुखाच्छव्दः श्रूयते ताद्दगेव सर्वेण सर्वदोच्चार्यत ततो वृद्धव्यवहारपरम्परायां सत्यां गवादिभिरिव न गाव्यादिभिः कश्चिद्दिष कालः शून्य आसी-दित्यध्यवसायादनादित्वमङ्कीकियेत । अपराध्रमस्य शव्दस्य संभवातु तदाशङ्कायां सत्यां नैकान्ततः सर्वेषामनादित्वम् । प्रयत्ननिष्पत्तेरित पूर्वोक्तन्यायावधारितप्रयत्ना-भिव्यक्तिरेव हेतुत्वेनोपदिश्यते । अपर आह । अप्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागितेति । यो ह्यस्बल्लितप्रयत्नः शब्दमभिव्यनक्ति तस्य परम्परागतशब्दोच्चारणमात्रात्सर्वे समानविधाना भवेयुः । यदा त्वप्रयत्ननिष्पत्तिरिष शब्दे संभाव्यते तदा तत्रापराधनस्यान्तरापत्तिप्रसङ्कान नियोगतः सर्वशब्दानां समानविधानत्वम् । अथ वा शब्दविषयस्य प्रयत्नस्यैव या निष्पत्तिस्तस्यामपराधः सुनिदुणानामण्यविकलकरणानां दृश्यते किमृतानिष्णविग्रणकरणानाम्—

यश्च प्रयत्निनिष्पत्तावपराघः कृतास्पदः । शब्दे स तद्भिव्यङ्ग्ये प्रसजन्केन वार्यते ॥ अतश्चानपराघेन व्यवस्थानेषु साधुता । सापराघेष्वसाधुत्वं व्यवस्थैतं च तत्कृता ॥ तत्रापराध्येताप्युचारयिता । यथा शुष्के पतिष्यामीति कर्दमे पत्ति, सकृदुपस्त्रक्ष्यामीति द्विरूपस्पृशति । ततोऽपराधात्प्रद्वता गाव्यादयो

## छोकेऽपि च---

अविनष्टे विनष्टे च दृश्येते साध्वसाधुते ।
तथा सित च तद्द्वारा सिद्धिः शब्दापशब्दयोः ॥
यद्वा सत्यत्वमेवेदं साधुत्वमाभिधीयते ।
असत्यत्वमसाधुत्वं धर्माधर्मोपयोगवत् ॥
धर्माधर्मव्यवस्था हि सत्यानृतिनवन्धना ।
विहितप्रतिषिद्धत्वात्तयोश्रेष्टा सशास्त्रता ॥
अर्थसत्यं यथा वाच्यं शब्दसत्यं तथैव हि ।
शब्दानृतं च हातव्यमर्थानृतवदेव नः ॥
एवं सित व्यवस्थाने भक्ष्याभक्ष्यविभागवत् ।
प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वादिति हेतोरसिद्धता ॥

### अथ वा यदुक्तम् ।

साधोर्नित्यप्रसक्तत्वादसाधोरप्रसङ्गतः । न धर्मनियमोऽस्तीति तत्रेदमभिषीयते ॥ अपराधस्य भागित्वादुभयं सावकाशकम् । साधोरनियता प्राप्तिरसाधोध्य प्रयोज्यता ॥

यदि हि साधुः प्रयुज्यमानो न कश्चित्कदाचिदपि विनश्येत्ततस्तस्य नित्यप्राप्तत्वा-त्रिवत्यीपशब्दाप्राप्तेश्च नियमशास्त्रमनर्थकः भवेत् । यदा त्वपराधभागित्वे सित द्वयोर-प्यनियता प्राप्तिस्तदा साधुनियमकारिणः शास्त्रस्य न विषयव्याघातः । एक एवायं शब्दः पुरुषाशक्तिप्रमादकारणादिभेदात्तां तां वर्णन्यूनातिरेककमान्यत्वाद्यवस्थामनुपतं-स्तेन तेनापश्चेशरूपेण गृह्यमाणस्तमेवार्थं प्रतिपाद्यतीति न पर्यायकल्पनया वाचकशब्दा-नत्तरत्वेकानतिसिद्धिः । किं च ।

> देवदत्तादिनामानि निःसंदिग्धानि यानि च । बालैस्तत्तादिरूपेण नाइयन्ते तैश्च संशयः ॥

तत्तादिशब्दादिष हि बालप्रयुक्तात्तद्नुकारिकठोरबुद्धिप्रयुक्ताद्वा देवदत्ताद्यर्थप्रत्यय-मुपलभमानः कथमिव प्रयोगप्रत्ययदर्शकाम्यामेव वाचकत्वमध्यवस्येत् ।

अपभ्रंशाश्च ये केचिद्रुढा गान्यादयो जने । तेऽपि गान्यादिरूपेण नाइयन्ते न्यभिचारिताः ॥ भवेयुर्न नियोगतोऽविच्छिन्नपारम्पर्या एवोते ॥ २५ ॥ अन्यायश्वानेकशब्दत्वम् ॥ २६ ॥

न चैष न्यायो यत्सदृशाः श्रब्दा एकपर्थमभिनिविशमानाः, सर्वेऽ-विच्छिश्वपारम्पर्या एवेति । प्रत्ययमात्रदर्शनादभ्युपगम्यते, सादृश्यात्सा-धुश्चब्देऽप्यवगते प्रत्ययोऽविकल्प्यते । तस्मादमीषामेकोऽनादिरन्येऽ-

कतिषुचिदेव गाव्यादिषु चिरापभ्रष्टत्वाद्द्रचाशङ्कया साधुत्वभ्रान्तिर्भवेत् । ये तु संप्रत्येव जडप्रायज्ञानकरणैरभिनवगाव्यादिरूपेण विनाश्यशब्दाः प्रयुज्यमानाः प्रकृत्यनुसरणद्वारेण वाऽर्थे प्रत्यापयन्त उपलम्यन्ते तेष्विप प्रयोगप्रत्ययद्शेनमस्तित्यनैकानिकता ।

ततस्य त्वत्प्रयुक्तोऽयं हेतुरप्यपराधमाक् ।
अनैकान्तिकतादोषाच ह्यसै। साधनक्षमः ॥
अन्यथोच्चार्यमाणश्च शब्दोऽपभ्रश्यते यथा ।
तथा हेतुरनैकान्ताद्धेत्वामासत्वमृच्छिति ॥
तस्माद्दष्टप्रयोगेऽपि पुनरस्ति विचारणा ।
वाचकोऽयं न वेत्येवं सति वाऽन्येन निर्णयः ॥ २९ ॥

संशयापादनात्परपक्षे जितेऽपि स्वपक्षासिद्धिर्दुर्छभैवेत्येवमर्थमुत्तरसूत्रम्—अन्यायश्चा-नेक शब्दस्विमाति । कथं पुनिरिद्मन्याय्यम् । तदुच्यते—

वाच्यवाचकसामर्थ्यनियमो योऽभिधागतः । संबन्धस्तद्नेकत्वे स्वरूपात्सोऽपि हीयते ॥

एकात्मकयोरेव हि वाच्यवाचकयोरन्योन्याक्षेपात्परस्परानियमः संभवत्यन्यतरस्यापि त्वनेकत्वे सति व्यभिचारात्रियमहानिः । किं च--

> सामर्थ्यं सर्वभावानामधीपत्त्याऽवगम्यते । एकसामर्थ्यासिद्धेऽर्थे नानेकं तच लम्यते ॥

अत्यन्तादृष्टा हि वाच्यप्रत्ययान्यथानुपपिनमात्रप्रमाणिका वाचकराक्तिरेकत्रैव कल्पिता तदनुसार्यपश्चेशेष्विप चेदनुगम्यते को नाम तन्निरपेक्षवाचकराक्त्यन्तरकल्पनां छमेत ।

> नाम च व्यवहारार्थमर्थस्याम्युपगम्यते । तेनैकेनैव सिद्धेऽर्थे द्वितीयादि च निष्फलम् ॥

किं च---

विकल्पस्याष्टदोषत्वं पुरस्तादेव वर्णितम् । स चेहानेकज्ञाब्दत्वे निश्चयेन प्रसज्यते ॥ पभ्रंशाः । हस्तः करः पाणिरित्येवमादिषु त्वभियुक्तोपदेशाद्न।दिरमी-षामर्थेन संबन्ध इति ॥ २६ ॥

तत्र तत्त्वमिभयोगविशेषात्स्यात्॥ २७ ॥

कथं पुनस्तत्र तत्त्वं शक्यं विज्ञातुम् । शक्यमित्याह । अर्थिनो

नामान्तरे श्रुते चार्थस्ताद्धिन्नोऽन्यः प्रतीयते । संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगादित्यत्रैतद्वदिप्यते ॥ या तु हस्तः करः पाणिरित्यत्रानेकराञ्दता । अनन्यगतिकत्वेन सा दृदम्मरणेन च ॥ एकराक्त्यनुसारेण यावत्त्वस्ति गतिः काचित् । उपमानानुमानाम्यां तावत्सैवानुगम्यते ॥ तस्मात्स्वरूपसंबन्धराञ्दार्थत्वानिरूपणे । एकैकनियमादेव गतिः स्यान्नान्यगोचरा ॥

यथा च प्रकृतिसारूप्यद्वारेणापभ्रंशाः प्राकृतीमेव शक्तिमाविभीवयन्तोऽर्थप्रतिपत्तावुः पयोगं गच्छन्ति तथा तदशक्तिश्चौनुरूपत्वादित्यत्र वर्णयिष्यते ।

तेनानेकप्रयोगेऽपि कश्चिदेवार्थसंगतः।

तदुपस्थापनेनान्ये बोधकाम्तद्शक्तिजाः ॥ २६ ॥

तुरुयप्रयोगप्रतिपत्तीनामन्यतरावधारणमशक्यमिति चेदत आह—तत्र तत्त्वमिथो-गविशेषात्स्यादिति । कः पुनरिभयोगः को वा तिद्विशेषः कथं वा तेन वाचकत्विनि-रूपणिति । तदुच्यते——

> लक्षणश्रवणाभ्यासादभियोगः प्रवर्तते । तेन लक्ष्यान्तरज्ञानं तिद्विशेषोऽभिधीयते ॥

प्रतिपदपाठो ह्यानन्त्यादत्यन्ताशक्यस्तद्भावे च लक्षणानुसरणमेवैकमशेषलक्ष्यानिह्य-पणक्षमत्वेनावधार्यते ।

> तस्मान्न लोकवेदाम्यां कश्चिद्व्याकरणाहते । वाचकाननपश्चष्टान्यथावज्ज्ञातुमर्हति ॥ तत्सामस्त्यापरिज्ञाने पारिशेष्यानिरूपणात् । अर्थापस्याऽपशब्दानां निश्चयो नोपपद्यते ॥ लक्षणानुगमाद्यांस्तु बहिरेव प्रयुक्षते । नियतप्रतिपक्षत्वाचेष्वर्थापात्तसंभवः ॥

१ जै० सू० (२-२-८)। २ जे० सू० (१-३-८)।

ह्यभियुक्ता भवन्ति । दृश्यते चाभियुक्तानां गुणयतामविस्मरणमुपपन्नम् । प्रत्यक्षं चैतद् गुण्यमानं न भ्रश्यत इति । तस्माद् यमभियुक्ता उपदि-शन्त्येष एव साधुरिति, साधुरित्यवगन्तव्यः ॥ २७॥

तेनोभयज्ञानस्यापि व्याकरणमेवोपाय इति तद्गताभियोगविशेषाश्रयणम् । यतु प्रयोगोतपात्तिशास्त्रत्वादिति रुक्षणे तन्मृरु।संभवादितरेतराश्रयत्वमुक्तं तर्ह्छोकव्यवहारप्रसिद्ध-प्रतिपाद्कत्वमात्रेणानिणीतपारमार्थिकवाचकत्वैरिष व्याकरणावयवम्तैः पदैः केषांचित्सा-धुत्वमन्वार्व्याय पुनस्तैरप्यन्वार्व्यापकशाव्दसाधुत्वनिर्णयात्परिहरिष्यते ।

यदि वाचकतैवाऽऽदौ न स्याद्वचाकरणाद्दते । न विज्ञायेत वा तत्र भवेदन्योन्यसंश्रयम् ॥ निर्ज्ञाते वाचकत्वेऽपि तद्पश्रंशसंकरात् । विवेकप्रतिपत्त्यर्थिमिष्टा च व्याक्रिया स्मृतिः ॥

तेन संकीर्णासंकीर्णवाचकज्ञानोपायत्वालोकव्याकरणयोभिन्नविषयत्वेनापुनरुक्तता, वेदे साधुशब्दमात्रदर्शनादनर्थकं व्याकरणमिति चेत् । न । अकृत्स्नविषयत्वात् ।

> केचिद्वचवस्थिता एव साधवो लोकवेदयोः । सर्वशाखागतान्विद्यात्को वा साधारणानपि ॥

यथैंव लौकिकप्रतिपद्पाहस्याशक्यत्वमेवं वेदेऽपि सर्वशाखागतान्सकृद्पि श्रोतुमः शक्तिः किमुताध्येतुम् ।

> प्रकृतिप्रत्ययानन्त्याद्यावन्तः पदराशयः । लक्षणेनानुगम्यन्ते कस्तानध्येतुमर्हति ॥

एतेन पुरुषार्थकत्वर्थाद्यष्टसाधुराब्द्प्रयोगज्ञानसाध्यसाधनभावविधिवाक्यगतपद्व्याकिया तस्याश्च पूर्वप्रासिद्धतन्मूलत्वकल्पनागतेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गः प्रत्युक्तः । यदि ह्येकानतेन 'तस्मान्न बाह्मणेन भ्लेच्छितवें" ''एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रानिवतः स्वर्गे लोके कामधुग्भविते' ''तस्मादेषा व्याकृता वागुद्यते'' इति चैवमादिकृतुपुरुषगतिन्यमविधिद्रश्चनोत्तरकालमेव व्याकरणेन प्रवर्तितव्यमिति पार्वापर्यव्यवस्था भवेतत एवं पर्यनुयोगः प्रसज्येतापि व्याकृतत्वाश्रयो वेद्विधिवेद्विध्याश्चयं च व्याकरणं
कथमवकल्पिप्यत इति । यदा तु किंचिद्धन्थोपनिबद्धप्रश्चतिप्रत्ययादिविभागद्वारप्रक्रियातमकव्याकरणस्मृतिवर्जितकालाभावादन्वार्ख्यानान्वारुयेयान्वारुयातविधिप्रयोगानन्वारुयातप्रतिषेधवर्जनष्ठकस्याप्यवगम्यमानवद्विधिम्लत्वाद्नादित्वे सति सर्वेषां वेदवेदियुपाहवनीयाध्वर्युगोदोहनादिस्वक्रपतत्कार्थतत्साधनविधीनामिव सर्वदाऽनवगतपूर्वीपरविभागसंब-

न्धेऽत्यन्तादृष्टार्थत्वमेव केवलं शास्त्रप्रत्ययाधीनं, तदा सर्वकालन्याक्रियमाणविद्यमान-शन्द्रनियमविधेनं किंचिद्नुपपन्नम् । यतु वाचकत्वावाचकत्वन्यतिरिक्तसाध्वसाधुता-मावाद्वाचकावाचकत्वयोश्य लोकिकप्रयोगप्रतिपत्तितद्विपर्ययमात्रशरणत्वाद्वान्यादिशन्दा-नामवाचकत्वप्रतिज्ञाने लोकविरोधान्न भेयोदिशन्दमातृकाक्षरपाठप्रसिद्धन्युनातिरिक्तविप-र्यस्तवर्णपद्न्यतिरिक्तप्रसिद्धमध्ये कश्चिद्पशन्दो नामास्तीति । तत्राभिधीयते—

> सं**मु**ग्धवाचके छोके छक्षणाद्वाचकः स्फुटः । गम्यते स्मरणं चोक्तमाचाराद्वछवत्तरम् ॥

छोकव्याकरणाम्यां हि मिश्राम्यामविष्छुतवाचकसिद्धिरिति तावदेव छोकव्यवहारा-द्वाचकत्वज्ञानं जायते यावद्वचाकरणानुगतत्वं नाम्युपगम्यते ।

यदा तु तयोर्मार्गभेदेन प्रतिपत्तिस्तदा 'तेष्वदर्शनाद्विरोधस्य समौ विप्रतिपत्तिः स्यात् ' इत्युपन्यस्य ' शास्त्रस्था वा तन्निभित्तत्वात् ' इत्यनेनैवोत्तरेण व्याकरणाख्यशास्त्रगत-प्रतिपत्तिबस्रीयस्त्वं तदभियुक्तपुरुषबस्रीयस्त्वं वा पूर्वभेव स्थापितम् ।

तर्नेणावाचकत्वं च वद्हाँकेन बाध्यते । स्मर्यमाणविरोधस्तु ब्राह्मणाबाह्मणादिवत् ॥

यथैन तुरुयादीरःपाण्याद्याकारेष्वपि संकीर्णलोकदृष्टिमाह्येषु ब्राह्मणादिषु मातापितृ-स्पैन्धस्मरणादेव वर्णविवेकावधारणं भवति तथा साधुदाब्दावधारणमपीति लोकविरो-धाभावः।

यथा च तुरुयपाण्यादिरूपत्वाद्वर्णसंकरम् । वदतः स्मृतिबाधः स्यात्तथा वाचकसंकरम् ॥ आदितश्च स्मृतेः सिद्धः प्रत्यक्षेणापि गम्यते । साध्वसाधुविभागोऽयं कुश्चरैर्वर्णभेदवत् ॥

यो नाम स्मृतिप्रतिपादितोऽर्थः कर्मफलसंबन्धवदिनयतकालत्वान्न ज्ञायते कदा भिव-ण्यतीति सोऽत्यन्तं प्रत्यक्षाद्यविषयत्वात्केवलशास्त्रमूलत्वेन स्थाप्यते । यस्य त्वादौ स्मरणजनितविवेके कृते तदनन्तरमेव प्रत्यक्षमिप विचाराभ्यासजनितसंस्कारस्य रागा-भ्यासजनितषङ्जादिविभागविषयमिव साध्वसाधुशब्दरूपगोचरमुपजायते ।

तस्मै तर्केण यो नाम साधयेच्छब्दसंकरम् । तस्य प्रत्यक्षबाधोऽपि वर्णसंकरबाधवत् ॥

तेनापराब्द्गतवाचकत्व।पादनस्यैव समस्तप्रमाणविरोधः शक्यो वक्तुं न स्मर्यमाण-शब्दसाधुत्वपक्षस्योति निरवद्यता । तेनादृष्टार्थप्रत्यायननियमप्रतिषेधद्वारं धर्माधर्मसाध- नत्वकृतमपि साध्वसाधुत्वज्ञानमुपपत्स्यते । यस्त्वाह साधुत्वं नेन्द्रियप्राह्यमित्यादिश्हो-कम् । तं प्रत्येवं वक्तन्यम् ।

> साधुत्विमिन्द्रियप्राह्मं लिङ्गमस्य च विद्यते । शास्त्रस्य विषयोऽप्येष प्रयोगोऽप्यस्त्यसंकरः ॥ इति ।

प्रस्तिनरस्ताम्बुकृतादिदोषवर्जितनियतहस्वादिकालाभिन्यङ्ग्ययथालक्षितक्रमप्राह्य-वर्णीनां स्मर्यमाणाविनष्टवाचकरूपविषयश्रोत्रज्ञानेनोदात्ताद्विदिन्द्रयग्राह्यत्वम् । तदत्तर-कालप्रवृत्तव्यवहारगतार्थप्रतिपत्तिसहितलक्षणगतप्रकृतिप्रत्ययलोपागमाविकारादेशादिलिङ्ग-मप्यव्यमिचारि विद्यते । शास्त्रस्य च द्विविधस्यापि श्रुतिस्मृतिरूपस्य स्वर्गछोकयः ज्ञोपकारसिद्धिसाधनमावप्रतिपादनार्थस्यार्थानर्थकार्थस्वरूपज्ञानार्थस्य चायमेवविध एवा विषयः । अविनष्टेः शब्दैर्भाषमाणस्य स्वर्गयज्ञोपकारौ याज्ञे च कर्मण्यपदाञ्दैर्भाषमाणस्यानुतामिव वदतः प्रतिपिद्धाचरणनिमित्तऋतु-वैगुण्यप्रसङ्गः । यथोक्तं " वाग्योगाविद्दुष्यति चापशब्दैः" इति । एतौ द्वावप्यर्थी न शास्त्राहतेऽन्येन प्रतिपाद्यितुं शक्येते इत्यतीव शास्त्रविषयः । द्वाभ्यामेव च विधिप्रतिषे-भ्यामविनष्टैः शब्दैः स्वर्गयज्ञोपकारकामो भाषेत न विनष्टेरिति न प्रतिशब्दापञ्चद्रमन-न्तविधिप्रतिषेधकरूपनप्रसङ्घः । न च विधिप्रतिषेधविषयेणैव शास्त्रेण भवितव्यं न प्रमे-यस्वरूपज्ञापनार्थेनेत्येतदीश्वराज्ञासिद्धम् । न हि "अविनाज्ञी वा अरे अयमात्माऽनुच्छिः सिंघर्मा' इत्यादि, 'चतुस्त्रिंशदाधीनानि सरस्वत्या विनशनप्राक्षप्रश्रवणे ' इत्येवमादिवा-क्यशेषाणां च शास्त्रगतानानर्थतत्त्वप्रतिपादनपरत्वं न लभ्यते । नापि तत्प्रतिपादने शास्त्रशब्दवाच्यत्ववाधः । अथापि विधिप्रतिषेधात्मकेनैव शास्त्रेण भवितव्यमिति का चित्परिभाषा तथाऽप्येवंविधाः साधुशब्दाः प्रत्येतव्या इतीदृशो विधिः संभवत्येव। यो वा-क्यान्तरावगतादृष्टफलार्था यद्यविन्धः शब्देर्भाषितुमिच्छेत् स चैतानेवंस्रपानेतत्क्रममां-त्रांश्च वर्णानुपाददीत नाधिकाल न्य्नांश्चेति यावद्वृपं विधिप्रतिषेघौ शक्यौ द्र्शियतुमिति शास्त्रविषयत्वसिद्धिः । निःसंदिग्धवृद्धवालप्रयुक्तदेवद्त्ततत्तादिशब्दोपमयाऽपि च सर्व-शञ्दानां विनष्टाविनष्टरूपैरवर्श्य भवितव्यमिति शक्यं विज्ञातुम् । एवं व्याकरणानुगत-वैदिकशब्दाविनाशसादृश्याद्पि तद्विधर्छोकिकाविनष्टत्वोपमानं दर्शयितव्यम् । तथा लाँकिकार्थप्रत्ययोत्थापितवाचकत्वार्थापत्तिलम्यस्तावदेकः साधुत्वनिश्चयः । ततः संभवत्प्र-मादालस्यकरणवैगुण्यनिमित्तापभ्रष्टरूपवार्भितकेवलसाध्वन्वारूपानस्यान्यथानुपपद्यमानत्वा-द्परचाऽप्यर्थापत्त्या सिद्धमेव साधुत्वज्ञानम् ।

> अपभ्रंशेषु साधुत्वं तुरुयार्थत्वाद्यद्वेच्यते । रुक्षणाभावमार्गेण तम्याभावोऽपि निश्चितः ॥ इति ॥

पण्णामपि प्रमाणानां साध्वसाधुत्वनिर्णये। व्यापारोऽस्तीति को जल्पेत्साधुत्वं निष्प्रमाणकम् ॥ यद्यप्यनभियुक्तानां प्रयोगोऽस्ति ससंकरः । अभियक्ता विवेक्ष्यन्ते तथाऽपि ब्राह्मणादिवत् ॥ यथा च पद्मरागादीन्काचस्फटिकमिश्रितान् । परीक्षका विजानन्ति साधुत्वमपरे तथा॥ यथा रत्नपरीक्षायां साध्वसाधुत्वलक्षणम् । तथा व्याकरणात्मिद्धं साधुशब्दनिरूपणम् ॥

पौरुषेयव्याकरणागमपरम्परायामपि च तद्नुगतसाधुत्वानन्तरद्शनात्पूर्वदृष्टविवेकज्ञा-नमात्रपरत्वाद्वा नान्धपरम्परावचनन्यायप्रसङ्गः। यावानिह दृष्टार्थीशः स वैदिकाविधिप्रति-षेषद्वयादेवोपपनः । तत्मिद्धचर्याविनष्टशब्द्रूपाज्ञानं वेद्शिष्टप्रयोगसंवादिव्याक्ररणान्वा-ख्यानपारम्पर्येण सद्यः फलत्वात्मुलभामिति न पुरुषकृतत्वानिमित्तदोषशसङ्गः। यतु दृष्टार्थ-त्वात्स्वसामर्थ्यप्राप्तत्वादेव 'अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत् ' इति वाचकभाषणविधानमनुषपन्नामिति तत्राधिकरणेनैवोत्तरं दास्यते 'नियमार्था वा श्रुतिरुच्यते' इति । यत्त्ववाचकत्वेनापराज्दा-नामप्रसङ्गाद्वचावर्त्याभावे नियमानुपपत्तिरिति । तत्रोच्यते---

> नियम: परिसंख्या वा न ज्यावर्त्याद्विनप्यते । नित्यतामात्रकारी छ नियमः किं न लम्यते ॥

सति भाषितव्ये कदाचिद्विनष्टेन भाषेत कदाचित्प्रमादाशक्तिजापभ्रशेनाप्यशि-निकोचनादिना वा शब्दरहितेनैव प्रत्यापयेत् ।

> अत्र श्रेयोऽर्थिनोऽवश्यं साधभाषा नियम्यते । नियोगेन हि तां कुर्वन्नपूर्व साधियप्यति ॥

यद्यपि च नियमेऽन्यतिवृत्तिरवर्यं केल्पनीया तथाऽपि साध्राब्दस्पृतिव्यवहितानां कालँकढरूपश्चान्तिवाचकत्वगृहीतानां चापराव्दानां संभवति प्रयोगप्रसङ्के साधुनियमेन व्यावृत्ति: ।

नैवापराब्दानामपृथक्ते केचिदेकिकयाविषयानेकद्रव्यगुणादिवद्भिधायां प्राप्नुवन्ति ये साधुनियमेन ब्यावत्येरन् । किं तु ।

१ कें ० सृ० (६-२-४)। २ कें ० सू० (४-२-९) । ३ विप्रकर्षाभिधायिकालकाब्दो-क्तानामपशब्दानां, रूडपदपरामृष्टो योऽस्मयंमाणावधिदीर्घकालप्रयोगो यक्ष रूपशब्दोक्तम्लेच्छभाषण-विलक्षणसाधु सब्द्वादश्यात्मकोऽर्थः, तदुभयात्मककारणजन्यया आन्त्याऽऽधुनिकैर्वाचकत्वेन गृही-तानामित्यर्थः ।

साधूनेव प्रयुक्षाना नाशयेयुरयत्नतः । मा विनीनशदित्येवं नियमस्तान्नियच्छति ॥

तद्यथा । 'यो विद्रधः स नैर्ऋतः ' इत्येवमादिदोषानिन्दापूर्वकम् ' अविद्रहता श्रपियतव्यः ' इति नियम्यते । तथा ' दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा ' इत्यादिना निन्दितत्वात्, ' तस्माद्भाराणेन न म्लेच्छितवे नापभाषिनवे म्लेच्छो ह वा एष यदः पश्चदः ' इति प्रमादादिनि।मत्ताविनाशेन शब्दकार्याद्थेसाधनाद्षेतोऽयं म्लेच्छः, ' म्लेच्छे अव्यक्तायां वाचि ' इति स्मरणात्स न प्रयोक्तव्य इति प्रतिषेधः । ' तस्मादेषा व्याक्तता वागुद्यते ' इति च विधिरविनष्टप्रयोगानियमार्थः ।

ननु चाशक्तिजा दोषाः प्रमादजनिताश्च ये । परिहर्तुमशक्यत्वानिषेत्रस्याप्यगोचराः ॥

उच्यते-

प्रमादमेव मा कार्षीः सामर्थ्याय यतस्व च ।
एवमर्थो निषेघोऽयं नाऽऽद्वियेतान्यथा ह्यसौ ॥
अन्ये सुखमुखारूढा न हेरोन विवक्षवः ।
शक्तास्त्रीवाप्रमत्ताश्च वदेयुरानिवारिताः ॥
अशक्तीर्नाशिताश्चान्ये दाक्षिण्याद्यनुवर्तनात् ।
जानन्तोऽपि प्रयुक्तीरन् यदि शास्त्रं न वारयेत् ॥
अन्येऽपि प्राकृतालपैरशक्तीर्न्यवहर्तृभिः ।
सह व्यवहरन्तस्तानुपेत्यापि प्रयुक्तते ॥
तत्कथं नाम यदिकचित्स्यादपभ्रंशकारणम् ।
दूरात्परिहरेयुस्तदिति यत्नो नियम्यते ॥

्यतु दृष्टार्थप्रत्यायनिराकाङ्क्षत्वादृदृष्टार्थप्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वामिति । तत्रोच्यते— दृष्टे सत्यपि सर्वत्र नियमादृष्टमिष्यते ।

कत्वर्थ पुरुषार्थ च तत्संयोगपृथक्त्वतः ॥

' एकँस्य तूभयत्वे संयोगपृथत्क्वं ' तच्चेह प्रकरणानारभ्यवादाभ्यामवगतं, तत्र— ऋत्वर्थाशे परार्थत्वादर्थवादः फल्रश्नुतिः ।

पुरुषार्थे तु निदेंशात्फलमात्रेयदर्शनात् ॥

कत्वर्थं **ग्रानि**क्कीतोपायत्वात्सर्वादृष्टोपसंग्रहक्षमामिति नियमापूर्वमात्मसात्कुर्वतपुरुषा-याद्भो फलक्षुतिमर्थवादी, करोति । पुरुषार्थस्य नियमस्य त्ववदयकल्पनीयप्रयोजनत्वाद-र्थप्रतिपत्तेश्चापभ्रंदोऽप्यक्षिनिकोचादिम्यो वा सुतरां सिद्धत्वादनाकाङ्क्षितिनियमापूर्वीपजीः

१ पा॰ धा॰ ( २०५)। २ जै॰ सू॰ (४-३-३)। ३ जै॰ सू॰ (४-३-६)। ु

वनसामर्थ्यं नास्तीत्यवश्यमर्थवादोपात्तमेव स्वर्गलोके कामधुगाद्येव फलत्वेनाऽऽश्रयणीयम् । यत्तु न ज्ञायते केदं नियमापूर्वमाश्रितमिति, तत्राभिधीयते—

ऋत्वर्थं तावदङ्कोषु तदर्थेष्वेव संश्रितम् । अनङ्गत्वाभिधानार्थं स्यात्ऋत्वर्थं नराश्रितम् ॥

' प्रकरणैविशेषाद्वा तद्युक्तस्य तत्संस्कारो द्रव्यवत् ' इति हि ज्योतिष्टोमप्रकरणगत-ब्राह्मणशब्दलक्षिततदपूर्वसाधनयज्ञमानसंस्कारत्वात्साधुभाषणिनयमापूर्वस्य । ' याजै-मानास्तु तत्प्रधानत्वात्कर्मवत् ' इत्यनेन न्यायेन फलप्रतिग्रहणयोग्यत्वाधानार्थे तदाश्चितमेव विज्ञायते । पुरुषार्थवाक्येऽपि सम्यग्ज्ञातसुप्रयुक्तत्वाक्षिप्रज्ञातृप्रयोक्तृपर्युपस्थापनात्क्रिया-फलयोश्च तद्गामित्वात्प्रधानयागाद्यपूर्ववदेव ज्ञातृप्रयोक्त्राश्चितं निष्पद्यते ।

> तृतीयोक्तिकियागम्यगुणभावेऽपि वक्तरि । संस्कार्यत्वात्प्रधानत्वं स्यात्प्रयाजाज्यशेषवत् ॥

यथैव ' प्रयाजशेषेण हवीं प्यभिघारयति ' इति सत्यपि शेषस्य तृतीयानिर्देशे कार्योपयोगित्वात्संस्कार्यत्वावधारणमेवं बाह्मणस्यापीत्यदोषः ।

यदि वा ब्राह्मणेनेति तृतीया यागकारिणि । कामधुक्छब्द्योगाच्च बहिः प्राधान्यकल्पना।। नैव म्लेच्छनकारित्वात्तृतीयेयं प्रतीयते । कुर्वता यागमित्येवं ब्राह्मणेनेति योज्यते ॥ यागे यो गुणभावश्च संस्कारे सा प्रधानता। न ह्यारादुपकारित्वं संयुक्तस्योपयोगिता॥

तच्चोपयोगित्वं प्रकरणतृतीयाविभक्तिश्रवणाभ्यामवगतं शेषस्वीकरणसमर्थं भवति । बाह्यपुरुषार्थत्वेऽपि कामशुक्छब्दस्य पुरुषोपभोग्यकाम्यमानार्थसाधनवचनत्वात्पुरुषप्राध्यान्यप्रातिपत्तिः । यद्यपि च साधुशब्दोच्चारणमुच्चारियत्रथे कत्वर्थे च न भवति तथाऽपि तद्गतिनयमप्रतिषेधयोरेव कत्वर्थपुरुषार्थत्वे भविष्यतः । न हि यद्थें कर्मणि यो नियमप्रतिषेधौ तावेव केवलौ तद्भी भवतः । तथा हि—

स्रचुपायमांसभक्षादिपुरुषार्थमपि श्रितः । प्रतिषेधः ऋते।रङ्गमिष्टः प्रकरणाश्रयात् ॥ ऋत्वर्थात्सादिराचेष्टा वीर्यसिद्धिार्वेधानतः । भोजन।च्चाप्यतिथ्यर्थादपूर्वे दातृसंश्रितम् ॥

अतश्च परार्थोच्चारणाश्चिताविष नियमप्रतिषेधौ स्वप्रयोजनाकाङ्कावेलायां संनिहिः तपुरुषप्रधानौ विज्ञायेते ।

१ के० स० (३-४-९)।२ के. स. (३-४-२)।

अतश्च वेदम्लत्वे सत्येवं प्रतिपादिते । प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वं यदुक्तं तदसत्कृतम् ॥ यच्चास्य कृत्रिमत्वेन स्वतः शास्त्रत्वबाधनम् । तत्प्रसिद्धिविरुद्धं स्यादचन्द्रशशिवाक्यवत् ॥

शास्त्रशब्दो यदि ताबद्भृदस्ततश्चतुर्दशसु ताबद्धिद्यास्थानेषु शास्त्रस्थानामेव प्रसिद्ध-स्तदन्तर्गतत्वाच्च व्याकरणस्य शास्त्रत्वनिराकरणानुपपात्तिः । अथापि शिष्यतेऽनेनेति शास्त्रत्वमन्वर्थमिष्यते तथाऽपि व्याकरणेन साधुशब्दाः शिष्यन्ते तदनुगमोपाया वा प्रकृतिप्रत्ययादयस्तदाभियुक्तशिष्यजनो वेति सर्वथा शास्त्रशब्दप्रवृत्तिरविहता ।

> प्रसिद्धमपि शास्त्रत्वं यस्तु तर्केण वारयेत् । वेदस्यापि स नित्यत्वाच्चोमवद्वारायिष्यति ॥

यथैव हि न्याकरणादीनां कृत्रिमकान्योपनिबन्धसाधर्म्याच्छास्त्रतं प्रतिषेद्धमध्यवसी-यते, तथाऽऽकारादिकालात्मनां परमाणुदृष्टान्तबलेन नित्यत्वोद्वेदस्याशास्त्रत्वमप्यय-त्नेनैव क्रियत । यो हि नागरिकभाषाभिज्ञतया प्रामीणैर्मातापितराविष शुक्कवचनैरिभ-द्धीत स केनान्येन वार्येत ।

परत्राविनयं कुर्वान्पितृम्यां वार्यते सुतः ।
तयोरेवाविनीतस्य को भवेद्विनिवारकः ॥
तथा बहिरसंबद्धं वदन्वेदेन वार्यते ।
साङ्गेन तं पुनर्निघन्केनान्येन निवार्यते ॥
कुद्धो यो नाम यं हन्ति स तस्याङ्गानि कृन्ति ।
कृताङ्गस्य ततस्तस्य विनाशः कियता भवेत् ॥
तेन त्रयी द्विपन्पूर्वं वेदाङ्गान्येव लुम्पति ।
ततस्तेनैव मार्गेण मूलान्यन्यस्य कृन्ति ॥
श्रुतिम्मृतिप्रमाणत्वे हेतुपूर्वं निक्षिते ।
अङ्गानामप्रमाणत्वमशास्त्रत्वं च को वदेत् ॥

यत्त्वितरस्मृतीनां प्रायेण सारूप्याद्वचाकरणस्य तद्विलक्षणत्वात्तन्मध्यपातित्वमसंभा-व्यमिति । तत्रोच्यते । सर्वधर्मसूत्राणां वर्णाश्रमधर्मोपदेशित्वाद्धर्माणां चैकरूपप्रायत्वा-त्परस्परसंवादित्वं युक्तं, व्याकरणस्य त्वन्य एव साधुशब्दतत्त्वनिर्णयरूपो विषयस्त-त्रास्य व्याकरणान्तरंणैव संगातिः स्यान्न धर्मसूत्रैः । स्मृतित्वं त्वङ्गानां धर्मसूत्राणां चाविशिष्टम् ।

१ शुक्रवचनमिति-निष्ठरवचनमित्यर्थः ।

अथापि स्मृतिशब्देन नाङ्गानामभिधेयता । तथाऽप्येषां न शास्त्रत्वप्रमाणत्वनिराक्रिया ॥ पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकात्सतम् ॥

इति हि तुल्यवत्प्रामाण्यस्मरणम् —

् अपि वा कर्तृसामान्यादुक्तो न्यायश्च यः स्मृतेः । प्रमाणत्वे समानोऽसौ वेदाङ्गेष्वपि गम्यते ॥ ः प्रमाणषट्कमृलत्वं पूर्व चैषां प्रदर्शितम् । ्रहष्टाहष्टफलत्वेन तस्मान्नास्त्यप्रमाणता ॥ एकस्य च यदा युक्त्या समूलत्वं निरूपितम् । पौरुषेयान्तरम्रन्थमुलताऽपि तदेष्यते ॥ ुअसमावितमृलं हि पौरुषेयं यदुच्यते । मूले तस्याप्रतिष्ठत्वं रूपे जात्यन्धवाक्यवत् ॥

इह तु समृत्रत्वादेकान्तरितप्रामाण्यसिद्धिः । यत्तु सूत्रवार्तिकभाष्यकाराणामन्योनयः विगीतवचनत्वादप्रमाणत्वामिति । तत्रामिधीयते---

> स्मृतीनामप्रमाणत्वे विगानं नैव कारणम् । श्रुतीनामपि भृथिष्ठं विशीतत्वं हि दृश्यते ॥ विगीतवाक्यम्लानां यदि स्याद्विगीतता । तासां ततोऽप्रमाणत्वं भवेनमूलविपर्यथात् ॥

म्लानुरूप्येण हि म्मृतीनां प्रमाणत्वं तद्विगानेन — परस्पराविगतित्वमतस्तासां न दूषणम् । विगानाद्धि विकल्पः स्यान्नैकत्राप्यप्रमाणता ॥

धर्मसाधनतांशे च विगानं नैव विद्यते ।

अन्वारूयानाविगानं तु लक्ष्यमेदान्न दुप्यति ॥

पुनरुक्तत्वादिना हि यत्सूत्रप्रत्याख्यानं तस्य च पुनः समाधानम् ।

तस्यावैदिकम्लस्वान किंचिदपि दुप्यति । ये चार्पाष्टचुपसंख्याने ते च स्मृत्यन्तराश्रिते ॥ न चाधिकोपसंख्यानान्न्यूनस्यास्त्यप्रमाणता ॥

तद्यथा । वाजसनेयिदाा**लाक्षामा**ध्वर्यवं चरकदााखासु च बहित्येतावता नारुपविषय्-मप्रमाणीकुर्वस्ति । तस्माद्यमपि न दोषः । यस्तु सूत्रकारस्य प्रयोजनानभित्रानो-पासम्मः ।

१ कै० ( सू० १-३-३ )

स श्रुतिस्पृतिसिद्धत्वान्नोपालम्भत्वमर्हति । अन्थान्ते च स्वसंवेद्यं सुज्ञानं तत्प्रयोजनम् ॥

सत्यवचनं च सर्वश्रुतिस्मृतिषु स्वर्गसाधनत्वेन यागसाधनत्वेन च नियतम् । सत्यं च द्विविधं शब्दसत्यमर्थसत्यं च । तत्र यथेव यथावस्थिताविष्ठुतार्थवचनं श्रेयःसाधनमेवं यथावस्थित शब्दसत्यवचनमि, यथा चार्धसत्यविपर्ययः प्रत्यवायायेवं विनियोगका- छप्रयुक्तशब्दानृतवचनमि । शब्दसाधुत्वज्ञानं च व्याकरणामियोगविशोषादित्युक्तम् ।

तस्माद्विज्ञायमानत्वात्रोक्तं मूलकृता स्वयम् । शास्त्रेण सर्वशब्दानामन्वारूयानप्रयोजनम् ॥

न च न्याकरणप्रयोजनाभिप्रायं प्रति केचिद्विवदन्ते । स एव त्विभिप्रायः किं न्याय्यो नेत्यर्थान्तरमेतत् ।

> र्धेर्माय नियमं चाऽऽह वाक्यकारः प्रयोजनम् । वेदमृत्रस्तु तत्रैक एको व्याकरणाश्रयः ॥

नियमद्वयप्रयुक्तं व्याकरणम् । साधुशब्दज्ञानात्तत्पूर्वप्रयोगाद्वा स्वर्गयज्ञोपकारासिद्धिः रित्येतत्तावद्वेदम्लमनन्यप्रमाणकत्वात् । अतश्चायं तावद्वेदाख्येन शास्त्रेण धर्मनियमः।

> तथा व्याकरणारुयेन साधुरूपं नियम्यते । अन्तिशेषेण सिद्धिः स्याद्विना व्याकरणस्मृतेः ॥

तेन वेदावगतसम्यक्तातसाधुरावदप्रयोगात्मकधर्माङ्गत्वेन व्याकरणप्रिक्रियोतिकर्तव्यतया नित्यवाचकराव्दरूष्पद्माननियमः क्रियते । यच कात्यायनेन ज्ञाने धर्म इति
चेत्तथाऽधर्म इति तन्त्रेण प्रसङ्गेन वाऽपराव्दज्ञानादधर्मत्वापत्तिद्दोषमिभिषाय राष्ट्रपूर्वप्रयोगेऽभ्युद्य इति निःश्रेयससिद्धचुपायेऽवधारिते यत्पुनः परावृत्त्य भाष्यकारेणोक्तम्, 'अर्थे वा पुनरम्तु ज्ञाने धर्म इत्यभ्युपेत्यवादमात्रं तत्पूर्वोक्तद्दोपपरिहारसामर्थ्यप्रदर्शनार्थे कृत्वाचिन्तान्यायेनोक्तम् । परमार्थतस्त्वन्यानर्थनयप्रसङ्गाविज्ञातपारारर्थापादितार्थवादत्वात्फलश्रुतिने फलप्रतिपत्तिक्षमा विज्ञायते । यथा 'योऽश्वमेषेन यनते
य उ चैनमेवं वेद' इति ज्ञानमात्रादेव ब्रह्महत्यातरणं यदि सिध्येत्को नातुचिद्धहुद्रव्यव्ययायाससाध्यमश्रमेधं कुर्यात् । तद्विधानं चानर्थकमेव स्यात् । एवं राब्दज्ञानाचेद्धर्मः सिध्येत्को नामानेकतास्वादिव्यापारायासस्वेदमनुभवेत् । तस्मात्कतुवदेव ज्ञान-

श्लोकतोऽर्धप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मानयमः । २ म० मा० पस्पशाहिनके । ३ शास्त्र-पूर्वके प्रयोगेऽभ्युद्यस्तत्तुत्यं वेदशब्देन । ४ म० मा० पस्प० ।

पूर्वप्रयोगस्यैव फलं कारणे कार्यवदुपचारात्तण्डुले द्वैवर्षणवज्ज्ञाने धर्मवचनमापादिताधर्भप-रिहाराभिधानशक्तिमात्रप्रदर्शनार्थमेवोपन्यस्तं न फलवत्त्वप्रतिपादनाय । 'द्रव्यसंस्कारं-कर्मसु परार्थत्वात् ' इत्यनेन न्यायेन ज्ञानस्य पुरुषशब्दसंस्कारत्वेन निराकाङ्कस्य फलसंबन्यासंभवात् ।

> सर्वेत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । पराङ्कं चाऽऽत्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधारणात् ॥

आत्मज्ञानं हि संयोगपृथवत्वात्कत्वर्थपुरुषार्थत्वेन ज्ञायते तेन विना परलोकफलेषु कर्मसु प्रवृत्तिनिवृत्त्यसंभवात् । तथा ' य आत्माऽपहृतपाप्मा विनरो विमृत्युर्विशोको विनिध्नत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विनिज्ञासितव्यः ' तथा ' मन्तव्यो बोद्धव्यः ' 'तथाऽऽत्मानमुपासीत' इति कामवाद्लोकवाद्वचनविशेषिर्जिज्ञा-सामनमसिहतात्मज्ञानकेवलावबोधपर्यन्तस्पष्टात्मतत्त्वज्ञानविधानापेक्षितवाक्यान्तरोपात्ताद्दि-विधाभ्युद्यनिःश्रेयसरूपफलसंबन्धः ' स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वश्च कामानाप्नोति तरि शोकमात्मवित्तथा स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्ति-ष्ठिते तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते ' इत्यादिना योगजन्याणिमाद्यष्टगुणैश्चर्यफलानि विणितानि । तथा ' स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुपं ब्रह्मलोकमानिसंपद्यते न स पुनरावर्तते ' इत्यपुनरावृत्त्यात्मकपरमात्मप्राप्त्यवस्थाफलवचनम् । अप्रकरणगतत्वेनानैकान्तिकऋतु-संबन्धाच्च नाञ्जनखादिरस्त्रववाक्यादिफलश्चित्वदर्थवाद्त्वम् ।

न च ज्ञानविधानेन कर्मसंबन्धवारणम् ।

प्रत्याश्रमवर्णानियतानि नित्यनै।मित्तिककर्माण्यपि पूर्वकृतदुरितक्षयार्थमकरणनिमित्ता-नागतप्रत्यवायपरिहारार्थे च कर्तव्यानि । न च तेषां भिन्नप्रयोजनत्वाद्धिन्नमार्गत्वाच्च बाधविकलपपरस्पराङ्काङ्किभावाः संभवन्ति । शब्दज्ञानस्य त्वेकान्तेन प्रयोगाङ्गत्वा-त्पूर्वतरभावित्वाच्च न पृथक् फलसंबन्धसंभव इति ज्ञानपूर्वप्रयोगफलवन्त्वमेव निश्चीयते । यस्वादिमद्वचाकरणज्ञानतत्पूर्वकप्रयोगफलसंबन्धोऽनादिविधिमृलो नावकल्पत इति । तत्र यूपादिकरणवद्वचाकरणपरम्परानादित्वादनुपालम्मः । 'तस्मादेषा व्याकृता' इति च व्याकरणव्यवहारनित्यत्वमुक्तम् ।

> न चैषा संप्रदायेन व्याकृतेत्यभिधीयते । तत्र ग्रुच्यत इत्येव व्याकृतेति तु निष्फलम् ॥

१ देवो वर्षाते तण्डुलान् इत्यत्र यथा तण्डुलशब्दो बृष्टानुपचर्यते इति दृष्टान्तार्थः ।२ जै० १० (४-३-१)।

# तदशाकिश्रानुरूपत्यात् ॥ २८ ॥

अथ यदुक्तम् अर्थोऽवगम्यते गाव्यादिभ्यः, अत एषामण्यनादिरर्थेन संबन्ध इति । तद्शक्तिरेषां गम्यते । गोशब्दमुच्चारयितुकामेन
केनचिदशक्त्या गावीत्युचारितम् । अपरेण ज्ञातं सास्नादिमानस्य
विवक्षितस्तदर्थं गौरित्युचारियनुकामो गावीत्युचारयिते । ततः शिक्षित्वाऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते गावीत्युचारयिन्त । तेन गाच्यादिभ्यः सास्नादिमानवगम्यते । अनुरूपो हि गाव्यादिगीशब्दस्य ॥२८॥

## एकदेशत्वाच विभक्तिव्यत्यये स्यात् ॥ २९ ॥

अत एव हि विभक्तिव्यत्ययेऽपि प्रत्ययो भवाति। अभ्मकैरागच्छामीत्यः भमकश्चदैकदेश उपलब्धे, अभ्मकेभ्य इत्येव शब्दः स्मर्थते । ततोऽः भमकेभ्य इत्येषोऽर्थ उपलभ्यत इति । एवं गाव्यादिदर्शनाद्गेशब्दस्म-रणं ततः सास्नादिमानवगम्यते ॥ २९ ॥

९ ] प्रयोगचे।दनाभावादर्थेकत्वमविभागात् ॥ ३० ॥ पू०
 अथ गौरित्येवमादयः अन्दाः किमाकृतेः प्रमाणग्रुत व्यक्ते ारिति संदेहः। उच्यते । इदं तावत् परीक्ष्यताम् । किं य एव लौकिकाः
 शन्दास्त एव वैदिका उतान्य इति । यदा त एव, तदाऽपि किं त

यदिष च मनुना पङ्क्तिपात्रनमध्ये वेदादेवोपलम्योक्तम् । 'यैश्च न्याकुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम् ' इति तेनाषि पूर्वपश्चादुक्ताधीतवेदत्त्रयज्ञमीमांसनन्यतिरिक्ताविषयेण सताऽवश्यमेतदेव न्याकरणज्ञानमाश्चयितन्यमिति तन्नित्यत्वासिद्धिः ॥ २७॥२८॥२९॥

( इति व्याकरणाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

इह नामारुयातोषसर्गनिपातानां मध्यान्नामानि परिगृह्यन्ते, तेषामपि जातिगुणिकया-द्रव्ययद्वच्छासर्वनामशब्दानां मध्याजजातिशब्दाश्चिन्त्यन्ते । तेषामप्येकं गोशब्दमुदाहृत्य-विचार्यते किं पुनरयमाकृतेर्वाचकोऽथ व्यक्तेरिति, ततः ।

> ( लोकवेदयोः शब्दार्थानामनन्यत्वनिरूपणम् ।) एतत्सान्यासिकं कृत्वा वक्ष्यमाणं तु सांवतम् ।

<sup>9</sup> यथ व्याकुरुते वाचं यथ मीमांसतं ऽष्वरम् । ताबुमी पुण्यकमीणी पङ्क्तिपावनपावनी । २ अत्रच वार्तिकहारैः 'तद्शक्तिश्वानुरूपत्वात् ' इति सूत्रं प्रसङ्गात्पूर्वमेव ' अन्यायथानेकशद्द- स्वम्' इति सूत्रम्थाल्यान्यान्ते यथा 'प्रकृति सारूप्यद्वारेणापत्रंशा' इत्यादिप्रन्थेन व्याल्यातत्वात्र व्याक्यातस्त्रम् । एवं 'एकदेशत्वाच विभक्तिव्यत्यये स्यात' इति सूत्रं च भाष्यकारः सुस्पष्टं व्याल्यातत्वादुपेक्षितिमिति वेदितव्यम् ।

एवैषामर्था ये लोके, उतान्य इति संशयः । तत्रान्ये लीकिकाः शब्दा अन्ये वैदिका अन्ये चैषामर्था इति ब्रूमः । कुतः । व्यपदेशभे-दाद् रूपभेदाच ।

उपायफलसिद्धचर्थमिदं तावद्विचार्यते ॥

ार्के य एवं लोकिकाः राह्मास्त एवं वैदिकास्त एवं **चेपामर्था उतान्य इति । आह**-

कि लोकवेदशञ्दानामेकत्वप्रतिपादने ।

प्रयोजनं यतः पूर्वे तावत्तत्प्रतिपाद्यते ॥

उच्यते-

फल्लमस्य विचारस्य वैदिकेषु भविष्यति । लोके च निर्णयोपायस्तेनैकत्वाय यत्यते ॥

यदि शब्दार्थानामनन्यत्वं होकवेदयोर्भवेत्तत एतस्या व्यक्त्याकृत्याभिधानचिन्ताया वृद्धव्यवहारस्थानेकप्रयोगानुसरणद्वारेणाभिधेयानभिधेयत्वानिर्णयः शक्यते कर्तुम् ।

> प्रयोजनं तु लोकस्य न किंचिद्पि सिष्यति । आक्रातिन्यक्तिवाच्यत्वपरमार्थनिरूपणात् ॥

संमृर्छिताने कार्थसंनिधाने हि शब्दः प्रयुक्तः कियत्यप्यर्थनाते प्रत्ययं करे।ति तेन नाविविक्तामिधेयगम्यमानांशोनापि समस्तधर्मोपेतेन कार्यसिद्धी कियमाणायां प्रयुक्तः।

यद्युच्यमानया कार्य यदि वा जातिगम्यया ।

समस्तं क्रियते व्यक्त्या को विवेकिधियो गुणः ॥

यद्युच्येतेहापि वेदवत्सामान्धविशेषस्रक्षणवाधिसिद्धिरेव प्रयोजनिमिति । तदुच्यते —

सर्व हि द्धिदानादि लोके कर्मार्थलक्षणम् ।
तद्वशात्क्रियमाणे तु न चिन्त्ये श्रुतिलक्षणे ॥
तेन लोके विचारोऽयं जायते निष्प्रयोजनः ।
स्यात्प्रयोजनवान्वेदे ज्ञानोपायम्तु दुर्लभः ॥
तेन शब्दार्थभिन्नत्वे व्यक्त्याकृतिविचारणा ।
वाच्यावाच्यविवेकाय न कर्तव्या क्ष्मंचन ॥
अभेदे सित लोकम्थेः कृतः शब्दार्थानिर्णयः ।
तिमन्ननुपयुक्तोऽपि फलं वेदेषु दास्यति ॥

तेन लौकिकविदिकशाब्दार्थेकत्वे सत्याकृत्याधिकरणमुपपत्तिमस्वासप्रयोजनवस्वासाऽऽः रब्बन्यम् । भद्पक्षे त्वनारभयमित्यवश्रृत्य भद्पक्षस्तावत्प्रतिपाद्यते । नियतानियतस्य-

१ तें० ब्रा॰ (३-'-६)। २ आ० थ्राँ॰ (११-७-६)। ३ जै॰ सू॰ (११-१-४)।

इमे लौकिका इमे वैदिका इति व्यपदेशभेदः । ' अंग्रिट्टेत्राणि जक्ष्यनत् ' इत्यन्यदिदं रूपं लौकिकादग्निश्चाब्दात् । शब्दान्यत्वाच्च न त एवार्थाः । अपि च समामनन्ति, ' उत्ताना व देवगवा वहन्ति ' इति । ये देवानां गावस्त उत्ताना वहन्तित्युक्ते गम्यत एव य उत्ताना बहन्ति ते गोशब्देनोच्यन्त इति । तस्मादन्यो वैदिक्तगोशब्दस्यार्थः । तथा देवभ्यो वनस्पते हवींपि हिरण्यपणे प्रदिवस्ते अर्थम् इति, हिरण्यपणी वै देव वनस्पतिर्वदे । एतद्वै दैव्यं मधु यद्घृतम् । इति वेदे घृते मधुशब्दः । तस्मादमीपामन्येऽर्था इति प्राप्ते ब्रूमः । य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिका स्त एवैषामर्था इति । कृतः । प्रयोगचोदनाभावात् । एवं प्रयोगचोदना संभवति यदि त एव शब्दास्त एवार्था, इत्रथा शब्दान्यत्वेऽर्थो न प्रतीयते । तस्मादेकशब्दत्वमिति । उच्यते । प्रयोजनमिदम् । हेतुव्यं-पदिश्यतामिति । ततो हेतुरुच्यते । अविभागादिति । न तेषामेपां च विभागम्रपल्यभामहे । अत एवैक उद्यत्वं, तांश्च तांश्चार्थानवगच्छामः ।

रच्छान्द्समकृतिप्रस्ययहोपागमवर्णविकारसद्सद्धावकृतस्यभेदाद्ध्यायानध्यायोपनीतानुपनितित्रेविणिकचातुवर्ण्यप्रयोज्याप्रयोज्यत्वगुरुद्गुश्रूषाराधितगुरुसंप्रदाययद्दच्छाप्रयुक्तवाक्यत्वदर्थान्यत्ववद्यदि पद्पदार्थान्यत्वं होकवेद्योस्ततो होकिकानामेव व्यवहारोपिनिपातादर्थ-वत्ता, वेदे त्वानर्थक्यात्र चोदनाहक्षणो धर्मः । स्वरेण स्पभेदं मन्यते । अध्यायानध्यायतया वृत्रहननाद्यभ्योगेन चाविद्ग्यवाक्यवदुत्तानवहनवाक्यभङ्कः । सर्वेषां च वैदिकानामन्यत्वान्न ततोऽपि पार्वापयेणार्थावगतिः । प्राह्यत्वादिधर्मभेदनियतानियत-पद्वाक्यरचनाद्वारा व्यपदेशस्त्रपभेदाभ्यां सर्वश्ववद्यानामर्थानां होकिकानां वैदिकानां च मेद इति प्राप्तेऽभिधीयते—

प्रयोगचोदनाभावादेकत्वं तेषु गम्यते । तस्मात्सिद्धिः फलत्वाचेदविभागाद्भविष्यति ॥

भेदे सत्यपूर्वात्सर्ववैदिकपदानामनवगतसंबन्धत्वेनार्थश्चन्यत्व। त्कियाकारकसंसर्गात्म-कप्रयोगचोदनानामभाव एव स्यात् ।

एकत्वे सति सद्भावादिति वा हेतुवर्णना । अर्थेकत्वं प्रधानत्वाद्वस्त्वभेदोऽथ वोच्यते ॥

शब्दार्थेकत्वामिति वक्तन्येऽर्थेकत्ववचनं फलादेव शब्देकत्वोक्तिमिद्धिं मत्वेवमु-क्तम् । अथ वा वस्तुमात्रपर्यायत्वादुभयसाधारण्याभिप्रायेणैवार्थेकत्वोक्तिः । प्रयोगचो-दनाभावप्रसङ्गः परपक्षे स्वपक्षे वा तद्भावाभिद्धिर्वेदवादिनैव सह विवादेऽवकल्पते नान्ये- अतो नान्यत्वं च वद्।मः । यश्चोक्तं य उत्ताना वहन्ति ते देवगवाः,
यद् घृतं तन्मधु, यो हिरण्यपणः स वनस्पतिरिति । नास्ति वचनं
यदुत्तानानां वहतां गोत्वं ब्रूयात् । ये गावस्त उत्ताना वहन्तीत्येवं
तत् । यदि चानेन वचनेन गोत्वं विधीयते, उत्ताना वहन्तीत्यनुवादः
स्यात् । न चोत्ताना वहन्तः प्रसिद्धाः केचित् । ते नियोगतो विधातव्याः । तेषु विधीयमानेषु न शक्यं गोत्वं विधातुम् । भिद्यते हि
तथा वात्रयम् । यदि चान्ये वैदिकास्तत उत्तानादीनामर्थो न गम्येत,
तत्र नतरां शक्येताविज्ञातस्रक्षणं गोत्वं विज्ञातुम् । न चोत्तानवहनवचनमप्यनर्थकं, स्तुत्यर्थेनार्थवद्भविष्यतीति । एवं घृतस्य मधुत्वं, हिरण्यपर्णता च वनस्पतेः । तस्मात्त एव शब्दा अर्थाश्च ।

नेत्यत आह— प्रयोजनिमदं तत्प्रमाणमाभिधीयतामिति । तदुच्यते । प्रत्यभिज्ञारू-पप्रत्ययविभागाज्ज्ञायमाने।भयप्रभेयरूपाविभागाद्वा वाक्यतत्समृहमात्रनिबन्धनापन्नपद्व-र्णाविषयत्वन्यपदेशाविभागाद्वा तथोश्चारायतॄणां स्थानकरणप्रयत्नाविभागाद्वा स्थाणविदां वा बहुतरानुगमनाविभागादिति हेत्वर्थविकरुपाः ।

प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानाच्छब्दैकत्वं प्रतिष्ठितम् ।

एकशब्दोत्थितज्ञानप्राह्यत्वाचैकवाक्यता ।।

यथाश्रुतगवादीनां याऽपि वाच्यान्तरे श्रुतिः ।

अर्थेकत्वाविरोधेन गुणमात्रान्यता परा ॥

यथा हि वामना गावो नराश्चिपिटनासिकाः ।

कर्णप्रावरणाश्चान्ये नरार्थत्वाच न च्युताः ॥

एवं सत्येव गोत्वादौ धर्मो यदि विस्क्षणः ।

नैतावताऽर्थभेदोऽस्ति विशेषानभिधानतः ॥

न च या एव देवानां गावस्ता एवावश्यं सर्वत्र वादिकस्य गोशब्दस्य वाच्या भवन्ति । मनुष्यगवीषु दक्षिणादिसाधनेषु सुतरां प्रयुज्यमानत्वात ।

एवं हिरण्यपर्णत्वं मेरौ यदि वनस्पतेः ।
देवलोके ततः शब्दः किमधीन्तरवाच्ययम् ॥
यचैतद्भृतमस्माकं देवानां मध्विदं यदि ।
रसवीर्यादिभिस्तत्र न शब्दार्थोऽन्यथा भवेत् ॥
न च सर्वाप्रसिद्धत्वे गम्येतैकोऽपि कश्चन ।
तेनासिद्धैरिभिद्धानां नास्त्यन्यत्विनिरूपणम् ॥

अतोऽवश्यमेतेषामेव गवादीनां देवसंबद्धानामुत्तानवहनप्रतिपादनमिति वक्तव्यम् । अथ वा भूमिष्ठानामेव सतां केनापि गुणवादेन पृथिवीगोलक्षेत्रेलोक्यभ्रमणादिना वा पुराणोक्तेन दृष्टिवशाद्यथेव वयमुपारे देवान्पश्याम एवमधो द्युपारेवर्तनाद्यमपि लोको देवैरुपारे दृश्यत इति उत्तानवहनदृष्टिः । तस्मालोकवेदयोरभिन्नाः शब्दार्था इति सिद्धे !

विचार्यते किमाकृतिः शब्दार्थोऽथ व्यक्तिरिति ।

द्वौ च पक्षावुपन्यस्तौ माप्यकारेण यद्यपि ।

व्याख्यातारस्तथाऽप्यत्र कुर्युः पक्षान्तराण्यपि ॥

नियोगेन विकल्पेन द्वे वा सह समुचिते ।

संबन्धः समुदायो वा विशिष्टा वक्येतरा ॥

एते पक्षाः पुनर्थोज्या व्यतिकीणीः परस्परम् ।

छिक्ककारकसंख्याभिः सहतासहतात्मिभिः ॥

पनर्जात्यादिपक्षाणां तादृश्येवात्र योजना ।

प्रथमं तावद्ष्यक्ष्येवं द्रीयितव्या। गोशब्दस्यार्थः किमाकृतिरेव, व्यक्तिरेव, उताऽऽकृतिर्बा व्यक्तिर्वा, अथाऽऽकृतिश्च व्यक्तिश्च, किमुभयोः संबन्ध उत समुदायः, किमाकृतिर्विशिष्टा व्यक्तिरुत व्यक्तिशिष्टाऽऽकृतिरिति । तथा किमाकृत्येव विशिष्टः संबन्धः किं व्यक्तयेव आकृत्या वा व्यक्तया वा, अथ समुदायेनाप्याकृतिविशिष्टया व्यक्तया, अथ व्यक्तिर्विशिष्टयाऽऽकृत्या, अथ परम्परविशिष्टाम्यां द्वाम्यामिति । तथा किमाकृत्येव विशिष्टः समुदाय इत्याद्यपि पूर्ववदेव संबन्धविशिष्टसमुदायपक्षमात्रातिरिक्तं योजनीयम् । एवं किमाकृत्येव विशिष्टः संबन्ध एव, उत व्यक्तयेव, अथवाऽऽकृत्या वा व्यक्तया वा, अथ समुदायेन किमन्यतरविशिष्टयाऽन्यतरया, अथोभाभ्यामित्येवं समुदायिकशेषणत्वपक्षाः पूर्ववदेव योज्याः ।

एवं किं संबन्धेनँव विशिष्टाऽऽकृतिरथ समुद्यंगैनवाथ विकल्पमानाम्यामुत समुचिता-म्याम् । तथैतद्विशिष्टा किमाकृतिरेवाथ व्यक्तिरेव, अथ विकल्पिते किं समुचिते किमिति। तथा किमाकृतिविशिष्टसंबन्धविशिष्टा व्यक्तिरेवाथ व्यक्तिविशिष्टसंबन्धविशिष्टाऽऽकृतिरेवाथ विकल्प उत समुच्यः। एवं समुद्यंगेनापि योज्यम्। तथा संबन्धविशिष्टव्यक्तिविशिष्टाकृतिरेवाथ संबन्धविशिष्टाकृतिरेवाथ संबन्धविशिष्टाकृतिरेवाथ संबन्धविशिष्टाकृतिरेवाथ संबन्धविशिष्टाकृतिरेवाथ संवक्ष्येत समुच्यः। एवं समुद्रायविशिष्टपक्षाः कल्पयितव्याः। तथा किं जात्येव विशिष्टेन संबन्धेन विशिष्टा व्यक्तिः, अध व्यक्त्येव विशिष्टन संबन्धेन विशिष्टा जातिरथ विकल्पोऽथ समुच्चयः। एवं समुद्रायेनापि विशिष्टता योज्या। तथा किं संबन्धेनैव विशिष्टया जात्येव विशिष्टा व्यक्तिरुत्तेवंविधया व्यक्त्येव विशिष्टा जातिरथ विकल्पोऽथ समुच्चयः।

यदि छौकिकास्त एवार्थास्तदा संदेहः किमाकृतिः शब्दार्थोऽथ व्यक्तिरिति।का पुनराकृतिः का व्यक्तिरिति। द्रव्यगुणकर्मणां सामान्य-मात्रमाकृतिः।

एवं समुदायेनैव विशिष्टयेत्यपि योजयितव्यम् । एवं जातिलिङ्कयोर्जातिकारकयो-जीतिसंख्ययोश्च प्रत्येकं जातिव्यक्तिपक्षविकाल्पितसमुचितपक्षोत्थानं दर्शयित्वा व्यक्ते-लिङ्कादीनां च दर्शयितव्यम् । तथा लिङ्कसंख्या लिङ्ककारकसंख्या कारकयुगलान्यपि विकल्प्य प्रत्येकद्वित्रिलिङ्कादिसिहितैकजातिव्यक्तिविकल्पास्त्रियोगपञ्चयोगाश्रया दर्श-यितव्याः ।

> एवं शब्दस्वरूपस्य पुनर्जात्यादिभिः सह । एकद्वित्रिचतुष्पञ्चषट्कैः सह विकल्पना ॥ एते चात्यन्तनिष्कृष्टाः पक्षा यद्यपि न स्थिताः । बुद्धचा तथाऽपि भिद्यन्ते जातिद्रव्यगुणादिवत् ॥ सर्वत्रेन्द्रियलिङ्गाभ्यां भेदः स्तोकोऽवगम्यते । शब्देन तु सुसूक्ष्मोऽपि वम्तुभागो विभज्यते ॥ पदात्प्रभृति चैतं या प्रज्ञा ज्ञातुर्विज्ञमभने । पुटिपता सा पदार्थेषु वाक्यार्थेषु फलिप्यति ॥ अत्र चाऽऽकृतिरेवेति दृढः पक्षोऽयमेकतः । इतरे त्वन्यतः सर्वे व्यक्तिपक्षानुसायिनः ॥ व्यक्ती निराकृतायां च समस्तानां निराक्रिया । सलभेति न सर्वेऽमी भाष्यकारेण दर्शिताः ॥ न चैतस्मान सन्त्येव न चैते निष्प्रयोजनाः । विकल्पिता हि जिज्ञासोः प्रज्ञाविकसनक्षमाः ॥ दर्शितेष्वपि सर्वेषु विचारः क्रियते ह्योः। का शब्देनाऽऽकृतिन्यक्तचोरुच्यते काऽनुगम्यते ॥

ततश्च--

विचारमुसिद्धचर्थं स्वरूपं तावदेतयोः
प्रश्नपूर्वमुपन्यस्य याथात्म्येन निरूप्यते ॥
ननु प्रथमपाद एवाऽऽकृतेर्निरूपणादिदानीं प्रश्नोत्तरे मन्दप्रयोजने ।
उच्यते—

सत्यमेवाऽऽकृतिः पूर्वे प्रत्यक्षेण निरूपिता । संस्थानाशङ्कया त्वत्र सामान्यात्मा निरूप्यते ॥

## द्रव्यगुणकर्माणां सामान्यमात्रमाकृतिरिति ।

द्रव्यादीनां च सामान्यं परापरविभागवत् । वस्तुत्वं प्रथमं तत्र द्रव्यत्वाद्यपरं तथा ॥ पुनर्वायुत्वतेजस्त्वजलत्वात्मत्वाभिन्नता । पृथिवीत्वाद्घटत्वं च तब्द्यक्तिषु समाप्यते ॥ वृक्षत्वात्परतश्चेष्टं शिशपात्वादि केवलम् । शरीरत्वाच गोवाजिहस्तिपुंस्त्वादि गम्यते ॥ वाजिकत्वादि चाश्वत्वात्कर्कोदिम्तु गुणो मतः । हस्तित्वाद्भद्रमद्रादिदिङ्नागकुलजातयः ॥ पुंस्त्वाद्वाह्मणकौण्डिन्यकठत्वादि समाप्यते । तथा गुणत्वकर्मत्वरूपता जन्मतादि यत् ॥ ततः शुक्तादि तद्वचक्तिगुणेषु प्रतितिष्ठति । कर्मणामपि यागत्वहोमत्वादिविभागतः ॥ अपर्यायस्मृतैहक्तं धातुभिः प्रविभज्यते । पुनर्विधानसंख्याख्या गुणप्रकरणान्तरैः ॥ अन्ये तु भेदमाचार्याः कर्मणामेव मन्वते । अपि वाऽन्यतिरेकात्स्यादेशादेरेकरूपता ॥ रूपशब्दाविभागाच वक्ष्यैत्येताद्धि जैमिनिः। एवं प्रपश्चितं सर्वमर्थसामान्यमाकृतिः ॥ न संस्थानं कृतो ह्यतदात्मादिगुणकर्मस् ।

सर्वेषु हि पार्थिवेषु गवादिषटादिषु संस्थानं भवेत् । अग्नितोयवाय्वाकाशादीनां तु पार्थिवद्रव्यपरिग्रहवशादाकारानुवृत्तिः करुप्येत न स्वातन्त्र्येण, दिकालात्ममनसां तु गुणकर्मणां च न कथांचिद्पि संस्थानं संभवति । सामान्यमात्रं तु सर्वस्वविशेषानुवृ-।तिरूपं संभाव्यते। तस्मादेतदेवाभिधेयाकृतिलक्षणं नावयवरचनासंस्थानाकृतित्वमवकरपते।

संस्थानस्य च नाशित्वात्प्रतिन्यक्ति च भेदतः । सामान्यन्यवहारित्वं नाऽऽकृतित्वेऽवकल्पते ॥ अथ संस्थानसामान्यमाकृतित्वेन गृह्यते । अश्वादिप्वपि तुल्यत्वाद्भवेदाकृतिसंकरः ॥ न चावान्तरसंख्यानं सर्वगोपिण्डवृत्ति यत् । अश्वादिभ्यो ।निवृत्तं च गोशब्दासम्बनं भवेत् ॥

१ जै. सू. (६-३-४) इत्येत्रीत शेषः ।

असाधारणविशेषा व्यक्तिः । कुतः संशयः । गौरित्युक्ते सामान्यपरय याद्, व्यक्तौ च क्रियासंबन्धात् । तदुच्यते व्यक्तिः शब्दार्थे इति ।

तस्य सुपलक्षणमाले। च्यानं न जातेरन्यल्लभ्यते ततश्च जातिरेव सामान्यमिति न्यायेनाऽऽपद्यते । तेन प्रथमपादे रुचकस्विस्तिकवर्धमानकोदाहरणात्संस्थानाकृत्यभिधानाशक्काक्षयादर्शनवदासीदित्येताम्यां प्रश्लोत्तराभ्यां व्यावर्त्यते । अतश्च द्रव्यगुणकर्मणां यावित्वित्याम्यां तत्सर्वमाकृतिरेवेत्यभिप्रेत्य मात्रशब्दः प्रयुक्तः । असाधारणविश्लेषा व्यक्तिरिति । के चिदाहुः । असाधारणा विशेषा एव व्यक्तिः । विशेषव्यतिरिक्तव्यक्तिच्यामावादिति ।

तत्तु नैवं विशेषेम्यो व्यक्तिरन्यैव हीष्यते । खण्डमुण्डाद्यः सर्वे विशेषत्वेन संमताः ।। ते चान्यत्रापि दृश्यन्ते तथा जात्यन्तरेष्वपि । शाबलेयादिभेदोऽस्ति तदपत्यान्तरेष्वपि ।।

खण्डमुण्डाद्यस्तावद्न्या अपि व्यक्तयो भवन्त्येव गवयमहिपादिव्यक्तयश्च । शाबले योऽपि यथंकस्तथाऽन्योऽपि यः शबलापत्यत्वेन गम्यते स सर्वः शाबलेयः । एतच्चो-भयवर्णनिमित्तं वा याद्यच्छिकं वा नामान्यत्रापि विनियोगवशाद्वर्तत एव । तद्पत्ये च शाबलेय इत्यसाधारणव्यपदेशानुपपात्तः । विशेषव्यक्तिशव्यक्तिशवचनैकवचनान्तयोः सामानाधिकरण्यप्रयोगवचनभेददोषः । तस्माद्साधारणा विशेषा यम्यां सा व्यक्तिरित्येवं व्याख्येयम् । ननु पूर्वोक्तेन न्यायेन खण्डादीनामपि बहुव्याक्तिसाधारण्याद्वचिक्तिः व्यतिरिक्तानां चान्येषां केवलेकैकव्यक्तिगतानां विशेषाणामसंभवाद्वद्वत्रीहिरप्यनुपपत्रः । उच्यते । नैव विशेषाणां प्रत्येकमसाधारणत्वमाश्चित्य व्यक्तिविशेषणत्वेनोपादानम् । कथं तर्हि साधारणस्पाणामप्येकद्वित्रादिभेदेन क्वचिदुपलब्धानां यदेकत्र पिण्डीकृत्तानां ग्रहणं तद्येक्षमसाधारणाविशेषत्वाभिधानम् ।

प्रविभक्ता हि ये दृष्टा दृश्यन्ते संहताः पुनः । पिण्डासाधारणत्वेन तैर्व्यक्तिरुपलक्ष्यते ॥

न चैकस्यां व्यक्ती ये समुदिता दृष्टास्त एव व्यक्त्यन्तरेऽप्यन्यूनानितिरक्ता दृश्यन्ते । य एवादृष्टपूर्वस्तास्मन्समुद्राये संप्रति दृश्यते स एवासाधारणतामापाद्यति । अनन्तभेदास्विप व्यक्तिषु नात्यन्तापूर्वविशेषणोपलक्षणोपादानं किंचिदुत्कर्षापकर्षमात्रेण च सर्वत्रासाधारणोपलक्षणलाभात्परसामान्यापेक्षया च सर्वाण्येवावान्तरसामान्यानि विशेषव्यपदेशं प्राप्नुवन्ति । संघातावम्थायां च व्यक्तिविशेषणत्वात्तेषु विशेषशब्दः । एतच व्यक्तिविशेषणामन्यत्वमुपरिष्टाद्धाप्यकारोऽपि वक्ष्यत्येव, याऽर्थः सामान्यस्य

विश्वचाणां चाऽऽभयः सा व्यक्तिरिति । तत्र केचिद्गोत्वादिषु विशेषत्वमङ्गीकृत्य सामान्यवाचिना शब्देनानिभिधेयत्वाद्यदेव महासामान्यं सत्तावस्तुभावशब्दाभिधेयं तदेव शब्दस्वरूपव्यवाच्छित्रं गोत्वादिविशेषव्यवाच्छित्रं वा गोसत्तास्त्यमाकृत्यभिधानपक्षे वाच्य-मिति मन्यन्ते । यथाऽऽहुः—

अस्त्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम् । अपूर्वदेवतास्वर्गेः सममाहुर्गवादिषु ॥ इति । तत्तु केक्ष्याविभागेन सामान्यानां निरूपणात् । अयुक्तं न गवादीनां तत्र वाचकशक्तता ॥

ष्रतिनियतार्थिषया हि शब्दानां वाचकशक्तिरर्थापत्त्या गम्यते । तत्रानन्तरावान्तर-सामान्यवचनानां द्रव्यगुणकर्मशब्दानामेव तावदसंकीर्णार्थत्वात्सत्तार्थस्वमनुपपत्नं किमुत दुरान्तिरितार्थगवादिशब्दानाम् ।

सत्तामेते वदन्तश्च न शुद्धां सविशेषणाम् । वदन्तीत्यभिधातुं हि शक्यं द्वेधाऽप्यसंभवात् ॥

ं शुद्धवचनत्वे तावत्सर्वेषामेकार्थप्रत्यायनात्पर्यायत्वप्रसङ्कः । पुनक्कत्वाच्चास्तिश-ब्द्रययोगानुपर्यत्तिः ।

> गौर्नास्तीति प्रयोगश्च विरोधान्नावकल्पते । न हि सत्तैव नास्तीति कथंचित्संप्रतीयते ॥

देशकालाधपेक्षायामपि नैव सत्तायां नास्तित्वमभिषातुं युक्तम् । विभुत्वनित्यत्वा-भ्यां सर्वदेशकालव्यापित्वात् ।

> रुढिशब्दश्च नैवायं लोकदृष्ट्या प्रतीयते । तेन द्रव्यादिसामान्यं सत्तेत्येतन्न युज्यते ॥

य एव ह्यस्तिशब्देन द्वितीयो भाँविकार उच्यते । जायमानविपरिणामाद्यवस्थसर्व-वस्तुषु विनश्यत्तापर्यन्तेषु वस्त्वाकृतिप्रतिपत्तिर्देश्यते । तेन यदि नाम महासामान्यम-भिधेयं प्रतिज्ञायते ततो वस्त्वर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणमिति कामं वक्तव्यं नास्त्यर्थे इति । न चावयवार्थपरित्यागेन सच्छब्दसत्ताशब्दी वर्तेते इति भवच्छब्दवदेवा-

<sup>9</sup> कक्ष्याशब्दः कोष्ठवाची, द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वान्येकस्यां सत्तावांन्तरसामान्यकक्ष्यायां, पृथिवी-स्वादीनि द्रव्यत्वावान्तरसामान्यकक्ष्यायां. रूपत्वादीनि गुणत्वावान्तरसामान्यकक्ष्यायां च वर्तन्त इति कक्ष्याविभागो क्षेयः।

१ जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति इति निरुक्तोक्ताः षड्भाविकारा ह्रेयाः । अत्र च योऽस्तिशब्देन द्वितीयो भाविकार उच्यते स एव सत्तेत्रतुज्यत इस्यर्थः ।

स्तीति सद्भावः सत्तिति न तु वैशेषिकपरिभाषया यतो द्रव्यगुणकर्मसु सदिति प्रतीतिः सा सत्तेति । एवंछक्षणा जातिः प्रतिपत्तव्या ।

सेयमन्ययशन्देन वस्तुपर्यायवाचिना ।
भवत्साधारणार्थेन प्रसिद्धिरुपपादिता ॥
अस्तिश्वमस्तितेत्येवं दृश्येते प्रत्ययो यतः ।
स वस्तुवचनः श्रन्द आख्यातप्रतिह्रपकः ॥
अप्रातिपदिकत्वाद्धि नाऽऽख्यानाच्वतलो स्पृतौ ।
अस्तिशीरा समासश्च तेन सद्वाचिनेष्यते ॥

अस्तिक्षीरा गौरिति तिङन्तसमासत्वेनानुपसंख्यानाद्वश्यंभाविप्रत्ययलक्षणद्वारसुवन्तत्वयोग्याव्ययपदेन सह क्षीराश्वाव्यस्यान्यपदार्थे बहुन्नीहिरम्युपगन्तव्यः । तत्र नायं
सद्र्थवन्तनः सक्षीरा गौरिति प्रत्ययोत्पादात् । तत्रश्च वस्तुनि सति न प्रयुज्यमानमस्तिशाब्दसुपलम्य तद्र्यानुसरणप्रत्यासन्नं सच्छव्दं च देवान्तिलिति च स्वार्थिकं देवतेतिबस्तलिहाप्यस्तिधातुवाच्यार्थविशिष्टकर्तृप्रतीतिमनङ्गोकृत्य शुद्धधात्वर्थमात्रवचनावेव
सच्छव्दसत्ताशवदौ गृहीत्वेवं तार्किकैः कल्पितं सच्छव्दवाच्या सत्ता महासामान्यमिति ।
तद्वैक्तान्तगमनेऽनादराञ्च पद्वाक्यविद्धिरप्युपेक्षितं प्रसिद्धिमिवेमामवस्यां प्राप्तं गवादिशाब्दवाच्यत्वेनापि संभाव्यते ।

न त्वर्थाद्गम्यमानस्य वस्तुत्वस्यापि वाच्यता । धर्मान्तरत्ववृत्तेस्तु सत्तायाः कृत एव सा ॥ वस्तुशब्दो हि रूहित्वाद्वचक्तिजात्यन्तराश्चितम् । सामान्यं यद्ववीत्येतद्गम्यतेऽर्थेर्गवादिभिः ॥ शुद्धाभिधानपक्षस्य दुष्टत्यात्तीर्वशिषितम् । महासामान्यभिष्टं चेद्वाच्यं तदिष दुर्लभम् ॥

यदेवाऽऽक्रतिविशिष्टव्यक्त्यभिधानपक्षे व्यक्तिविशिष्टाकृतिपक्षे वा निराकरणकारणं तद्त्रापि सुलभम् । विशेषणस्य पूर्वतराभिधानप्रसङ्गात् । गोसत्तां चापि गोशब्दो यदि नाम ब्रवीत्ययम् ।

गासत्तां चापि गांशब्दा याद नाम ब्रवात्ययम् । गोजात्या वा विशिष्टां तां वदेद्वचक्तिभिरेव वा ॥

१ तदुक्तिति—यावद्यार्वाद्ववादाय मुक्तकं दीयते मनः । अनवस्थादिदोषेण तावत्तावदिह्न्यते । इत्यनेन न्यायेन चिरिनिखाततडागादिगतदीवालवच्छुष्कतर्कस्याप्रातिष्ठितस्वेन निराकृतस्यापि पुनः पुन-रुद्भवेन समापिशतुमशक्यत्वात्तार्किकोक्तस्यान्त गमने—समापने, अनादरादिभयुक्तेश्पेक्षितत्वारप्रसिद्धं सिद्मां—युक्ताशुक्तविचारावस्यां प्राप्तमित्यर्थः ।

२ धर्मान्तरेति-जात्याख्याद्धमीद्धमीन्तरत्वेन-द्वितीयभावविकारत्वेन वर्तमानत्वादिखर्थः।

#### तत्र---

गोत्वजातिविशिष्टा चेत्सत्ताऽनेनाभिधीयते । उक्ताद्विशेषणादेव तत्सिद्धेः सा किमुच्यते ॥

विशेषणमनभिभाय तद्विशिष्टविशेष्याभिधानांसंभवाद्विशेषणस्य च विशेष्येणात्यन्तसं-बन्धात्पूर्वतराभिहितविशेषणभृतगोत्वसंबन्धादेव सत्तावगमासिद्धेर्न तत्राभिधानशक्तिकल्प-नायामधीपत्तिरप्यन्यथाऽप्युपपद्यमानफल्लवप्रतिहता सती न प्रवर्तते। तथा व्यक्तिवि-शिष्टसत्ताभिधानेऽप्येष एव निराकरणहेतुः। अनित्यसंबन्धज्ञानानन्तशब्दशक्तिव्यक्त्य-भिधानपूर्वकैकसत्ताभिधानकल्पनायाश्च केवलव्यक्त्यभिधानपक्षवदनुपपत्तिः। यत्तु अपू-विदेवतास्वर्गैः सममाहुरिति।

तत्राभिधीयते---

नैवापूर्वादिशब्दानां सत्ता वाच्येत्यवस्थितम् । विशेषानेव तेऽप्याहुरर्थापत्त्यादिकल्पितान् ॥

केचिच्छूतार्थोपत्त्या केचिद्धाक्यशेषवाक्यान्तरपर्युपस्थापितार्थविशेषवचना एव सन्तोऽत्यन्ताव्यभिचारिस्वार्थद्वारेण सत्तां गमयन्तोऽनभिधायकत्वेनावधार्यन्ते न सत्ता-पदार्थो व्यभिचरतीति छक्षणयैव तेम्यः सत्ताप्रतीतिः ।

> कार्यसामर्थ्यमिन्द्रादिनिर्मिश्रसुखसंगतिः । सामान्येनाप्यपूर्वादिः सत्तातोऽन्यतुः सम्यते ॥

सर्वपदार्थानामिव कार्यार्थापत्तिगम्यानि सामर्थ्यानि सन्ति यागादिजनितं च पुंसां फलप्राप्तिसामर्थ्यमपूर्वशब्दवाच्यं यागानुष्ठानात्पूर्वमभूतमनुष्ठानोत्तरकालं चापूर्व जायत इति, योगिकत्वादेवापूर्वशब्दाभिधानं सर्वत्र लभ्यते । तथा दीव्यन्ति द्योतन्ते वा चन्द्रा-दित्याग्निप्रहनक्षत्रातारकादिरूपेण वायवश्च सततगत्या स्तृयन्ते सर्वेर्मन्त्रेरिति देवाः सुज्ञानशब्दसंबन्धा विशेषरूपेरेवेति न सत्तागोचरत्वं प्रतिपद्यन्ते । तथा स्वर्गशब्देनापि नक्षत्रदेशो वा वैदिकप्रवादपौराणिकयाज्ञिकद्दीनेनोच्यते यथा हि वेदे 'ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्ग लोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योतींपि नक्षत्राणि तथा चैष ज्योतिष्मन्तं पुण्यलोकं जयति ' इति । यदि वेतिहासपुराणोपपन्नं मेरुपृष्ठम् । अथ वाऽन्वयन्यितिरक्षाम्यां विभक्तं केवलमेव सुखं यत्संवत्सरादिष्वनुभृयमानं दुःखसाधनशीतोष्णक्षुत्पि-पासादिसमस्तद्वंद्वरहितार्थापतिसिद्धदेशान्तरानुभवनीयं, तच्च यद्यपि तादृशमदृष्टिप्तिसाद्भान्तरानुभवनीयं, तच्च यद्यपि तादृशमदृष्टिप्ति तथाऽपि मिश्रानुभवादेव विवेकेनोद्धत्य स्वर्गशब्दार्थत्वेन ज्ञायमानं सत्तां गमयतीति न तस्पिधानमपेक्ष्यते ।

कुतः । प्रयोगचोदनाभावात् । आलम्भनशोक्षणविश्वसनादीनां प्रयोगचोदना आकृत्यर्थे न संभवेषुः । यत्रोचारणानर्थक्यं,

तेनापूर्वादिशब्दार्थाः समाः सत्यं गवादिभिः ।
स्वशब्दाभिहिताः सन्तः सत्तां लक्षायितुं क्षमाः ॥
अतश्च नैव गोशब्दो गोसत्तामभिधास्यति ।
गोत्वाख्याकृतिवाच्यत्वसंदेहातु विचार्यते ॥
कृतः संशय इत्येतत्कार्ययोग्यार्थनिर्णयात् ।
व्यक्तिमात्रपदार्थत्वं मन्यमानेन चोद्यते ॥
उच्यते कार्ययोगित्वाद्गम्यते व्यक्तिवाच्यता ।
शब्दशक्त्यनुरोधात्तु नाऽऽकृतेर्व्यतिरिच्यते ॥
शक्तिकार्यविसंवादादेव शब्दार्थगोचरात् ।
किं समझसमित्येवं नाविचार्यावधार्यते ॥

### किं तावत्प्राप्तम्---

प्रयोगचोदनाभावान्याक्तिर्वाच्या न तृभयम् ।
अर्थेकत्वं यतो युक्तमिवभागाद् द्वयोगीतिः ॥
नित्यं यथैव शञ्दानामान्नातानां प्रयोजने ।
अर्थप्रत्यायनार्थत्वासद्वरोनावधारणा ॥
एवं सर्वपदार्थानां वाक्यार्थप्रत्ययाङ्कता ।
यथा सिध्येत्तथा कार्यं तेषां रूपिनिरूपणात् ॥
आकृतिर्यदि शञ्दार्थः कस्य म्युः प्रोक्षणाद्यः ।
केन चेज्येत न त्याग आकृतेरुपपद्यते ॥
अमृत्री ह्याकृतिर्नित्या नावघातादिभाजनी ।
तद्विधिः प्रतिषधो वा तेनास्या नावकल्पते ॥

' ब्रीहीनवहित ' ' पशुं संज्ञपयित ' ' सोममिष्षुणोति ' ' पावयित ' सोमेन पशुना ब्रीहिभिश्च यजत इति यावन्त एवमाद्यो विनाशिमृर्तिमिष्टिषयाः संस्काराः प्रयोजनासिद्धचर्था वा तेषां प्रयोगचोदनाया आकृतावमावान्यक्तौ तु मावात्कार्यप्रधान-त्वाच पदार्थप्रतितिर्विध्यवीनत्वाच सर्वपुरुषचेष्टानामवद्यं विधिविषयत्वयोग्यवाक्यार्थप्रणसमर्थपदार्थकरूपनमङ्गीकर्तव्यम् । तथा यद्पि ' ब्राह्मणो न हन्तन्यः ' ' न करुक्षं भक्षयितस्यम् ' इत्यादिप्रतिषेधविधानं तद्पि प्राप्तिपूर्वकत्वेन सापेस्तवान्वक्तो च प्राप्तिसमवादाकृतेश्चानिष्ठकारादसत्यां प्राप्तावनर्थकमेव स्यात्। तस्मादिक

तत्र स्यक्त पर्थः । अतोऽन्यत्राऽऽकृतिवचन इति चेत् । उक्तम्, अन्याय-श्रानेकार्थत्वम् ' इति । कथं सामान्यावगतिरिति चेत् । व्यक्तिपदार्थक-स्याऽऽकृतिश्चिह्नभूता भविष्यति य एवमाकृतिकः स गौरिति । यथा यस्य दण्डोऽस्ति स दण्डीति न च दण्डवचनो दण्डिशब्दः । एवमि-हापि ॥ ३० ॥

### अद्रव्यशब्दत्वात् ॥ ३१ ॥

द्रव्याश्रयस्य शब्दो द्रव्यशब्दः, न तत्र द्रव्याश्रयवचनः शब्दो भवेत् यद्याकृतिः शब्दार्थो भवेत्। षड् देया द्वादश देयाश्रतुर्विशतिर्देया इति।

शब्दार्थेन प्रयोगचोदनानां भावो भवति स एवाभ्युपगन्तुं न्याय्यो न तत्त्वज्ञानमान्नहः ष्टिसिद्धचर्थपदार्थकल्पना युक्तेति । स्यादेतत्, व्यक्तिसंभवत्प्रयोगचोदनासु व्यवत्यर्थस्ततोऽन्यत्राऽऽकृत्यर्थ एव भविष्यताित । तदसत् । न्यायेन हि स्थितमेकस्य शब्दस्यार्थेन्यमनवस्थितसंबन्धानेकादृष्टवाचकशक्तिकल्पनविकल्पदोपप्रसङ्गात् । संबद्धानां चार्थानामन्यतराभिधानेनैवेतरत्र प्रतिपत्तिसिद्धेः । कथं तद्धाकृतिप्रत्यय इति चेदत् आह्—अविभागात् इति । यतस्तु नित्यमेव व्यवत्याकृत्योरविभागस्तस्माव्यक्तिरभिहिता सती शक्तोत्येवाऽऽकृतिं गमयितुम् । तदुक्तं तद्भूताधिकरणे । यस्य तु पदस्य योऽयोऽिमिध्यत्वेनाऽऽश्चितम्तस्य तत्परिहारासंभवादवद्यं तत्रस्थस्यवार्थान्तरं लाक्षणिकत्वेनाम्युपगन्तव्यमिति । अपि चाऽऽकृतिपदार्थकस्य व्यक्तिषु साधारणानैकान्तिकत्वात्रिणयो न स्याद्वचिक्तपदार्थकस्य पुनरत्यन्तान्तर्भृताकृतिनिश्चयसिद्धेर्न शब्दव्यापारकल्पनोपपत्तिः । तस्माद्वचिक्तरेव शब्दार्थां नाऽऽकृतिः । न च विकल्पसमुच्चयसंबन्धसमुदायान्यतरविशिष्टान्यतराभिधानपक्षाः संभवन्त्यविभागादेव सर्वेषापि ज्ञानसिद्धेः ।। ३०॥

अपि चाद्रव्यश्चब्दत्वाद्वयक्तेरेवाभिधेयता । सामानाधिकरण्यं हि नाऽऽक्तत्यर्थगुणार्थयोः ॥

गोशब्दादीनामाङ्गतिवचनत्वे गौः शुक्तः, 'अरुणया पिङ्गाक्ष्यैकहायन्या गवा ऋणा-ति ' इति ' षड्गावो देयाः ' 'एकां गां दक्षिणां दद्यात् ' इत्येवमादिषु प्रयोगेषु सर्वेषां जातिगुणमात्रवचनत्वात्सामानाधिकरण्यं न प्राप्नोति ।

> गोत्वस्य न हि संबन्धः शुक्तत्वारुणिमादिभिः । येन षष्ठ्यपि तावत्स्यात्कुतस्त्वेकार्थवृत्तिता ॥ न हि गोत्वाकृतिः शक्ता नारुणा नापि पड्गुणा ।

१ के॰ ( १-१-७ )। २ तत्रस्थस्येति तस्मिन्नेवार्थे वर्तमानस्य शब्दस्येत्वर्थः ।

न शाकृतिः षडादिभिः संख्याभिर्युज्यते। तस्मानाऽऽकृतिवचनः॥३१॥ अन्यदर्शनाच ॥ ३२ ॥

यदि पशुरुपाकृतः पलायेत अन्यं तद्वर्णे तद्वयसमालभेत इति । यद्याकृतिवचनः शब्दो भवेदन्यस्याऽऽलम्भो नोपपद्येत । अन्यस्यापि पशुद्रव्यस्य सैवाऽऽकृतिः । तस्माद्वचिक्तवचन इति ॥ ३२ ॥

आक्टतिस्तु कियार्थत्वात ॥ ३३ ॥ सि०

तुश्रब्दः पक्षं व्यावतयीते । आकृतिः श्रब्दायः । कृतः । कियार्थ-त्वात् । रैयेनचितं चिन्वीत इति वचनमाकृतौ संभवति यद्याकृत्यर्थः श्येनशब्दः । व्यक्तिवचने तु न चयनेन श्येनव्यक्तिरुत्पाद्यितुं शक्यत इत्यशक्यार्थवचनादनर्थकः । तस्माद्यकृतिवचनः ।

> व्यक्तिस्त्वेवंगुणा तस्माद्वचक्तेरेवाभिधेयता ॥ मम हि व्यक्तिशब्दत्वात्सिध्यत्येकार्थवृत्तिता । तव त्वद्वव्यशब्दत्वाद्धवेद्धेदो गवाश्ववत् ॥

जातिगुणविशिष्टव्यक्तिवचनत्वेन शुद्धव्यक्तिवचनत्वेन वा प्रत्यक्षे भवति सामाना-धिकरण्यं, तच्च तत्र द्रव्यम् । एवंविधमपि समानद्रव्यशब्दत्वं त्वत्पक्षे न म्यादिति नजा तदभावप्रसङ्गं दर्शयति । यत्तु भाष्यकारो विपरीतार्थेन द्रव्यशब्देनैव तदाश्रयगुणलक्षणया नजश्चासमर्थसमासमङ्गीकृत्य न द्रव्याश्रयवचनः शब्दो भवेत् । आकृतिवादिन इत्याह । तदितिक्षिष्टं व्यधिकरणनिर्दिष्टगुणप्रयोगार्हे चेत्युपेक्षितव्यम् । तत्रापि चैवमक्षरार्थमात्रसंभवयोजना । द्रव्याश्रयम्य गुणम्य यः शब्दोऽद्रव्यशब्दः स आकृतिनिर्गुणत्वादेकवाक्यसंबन्धं गोत्वं शुक्तमित्यादिवन्न प्रतिपद्यते । सामानाधिकरण्य-चोद्यं तु स्वपक्षेऽप्यविशेषात्तदानीमप्यनुषपन्नमेवेति पूर्वेव व्याख्या कर्तव्या।३१॥३२॥

कि चै नैवेष्टकाभिराकृतिसंपादनमम्युपगतं यतः स्वभावात्स्वारवाद्यारव्यद्रव्यसमवा-ियत्वेनोपालम्मः स्यात्पिष्टपिण्डांसंहवत्सादृश्यसंपत्तिः पक्षद्वयेऽपि चोद्नार्थः । सा त्वाकृ-त्यन्तर्विलक्षणश्येनाकृत्या स्याल तु व्यक्त्यन्तरिवलक्षणश्येनिवशेषणासाधारणेन वा । निर्विकल्पत्वात्सामान्यावशेषानपेक्षं व्यक्तिमात्रसादृश्यमविधेयं, सर्वद्रव्येषु तुल्यत्वात् । एकव्यक्तिपरिग्रहाच व्यक्त्यन्तरेण सादृश्यं न कार्यं स्यात् । तस्माच्छ्येनचित्किया

१ तै॰ सं॰ (५-४-११)। २ 'अन्यदर्शनाच' इति पूर्वपक्षसूत्रगतं भाष्यं स्पष्टत्वादुपेक्ष्य, 'आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात् ' इति सिद्धान्तसूत्रगतं ' श्येनचितं चिन्वीत ' इति वचनमाकृतौ संभ-वतीति भाष्यं यथाश्रुतार्थमसंगतिमव मन्वानो दुष्टत्वेन बुद्धिस्यं दूषियतुमुपक्रमते—किंवेत्यादिमा ।

ननु इयेनव्यक्तिभिश्रयनमनुष्टास्यते । न साधकतमः इयेनश ब्दार्थः, ईप्सिततमो ह्यसौ रयेनशब्देन निर्दिश्यते । अतश्रयनेन स्थेनो निर्वतिथितव्यः । स आकृतिवचनत्वेऽवकरूपते । ननभगत्र क्रियाया असंभव एव व्यपदिश्यते । नाऽऽकृतिः शब्दार्थः । कुतः । क्रिया न संभवेदाकृतौ शब्दार्थे, ब्रीहीन् प्रोक्षति इति । तथा न व्यक्तिः शब्दार्थः, क्रियेव न संभवेद व्यक्तेः शब्दार्थत्वे, इयेनचितं चिन्वीत इति । यदप्य-च्येत ब्रीहीन पांक्षति इति व्यक्तिलक्षणार्थाऽऽक्रतिशिते. शक्यमन्य-त्रापि इयेनचितं चिन्वीत इति चित्वमाकृतिलक्षणार्थौ व्यक्तिरिति । किं पुनरत्र ज्याय: । आकृतिः शब्दार्थ इति । यदि व्यक्तिः शब्दार्थी भवेद , व्यक्त चन्तरे न प्रयुज्येत । अथ व्यक्त यन्तरे प्रयुज्यते, न तर्हि व्यक्तिः शब्दार्थः सर्वसामान्यविश्वेषाविनिर्मुक्ता हि व्यक्तिरित्युच्यते । नैष दोपः । व्यक्त्यन्तरे सर्वसामान्यविशेषविनिर्मुक्त एव प्रवर्तिष्यते । यदि व्यक्तयन्तरे सर्वसामान्यविशेषवियुक्ते प्रवर्तिष्यते, सामान्यमेव तर्हि तत । नेत्युच्यते । यो हार्थः सामान्यस्य विशेषाणां चाऽऽश्रयः, सा ब्यक्तिः । ब्यक्तिवचनश्च शब्दो न सामान्ये, न विशेषे वर्तते, तेषां न्वाश्रयमेवाभिदधाति । तेन व्यक्तयन्तरे द्वतिरदोषः । न हि तत्सामाः न्यम् । यदि व्यक्तयन्तरंष्वपि भवति, सर्वसामान्यविश्वेषवियुक्ताया-मध्वच्यक्ती गोशब्दः किमिति न वर्तते । आह—येष्वेव प्रयोगो दृष्ट-स्तेषु वर्तिष्यते न सर्वत्र । न चाइवच्यक्तौ गोशब्दस्य प्रयोगो दृष्टः। तस्मात्तत्र न वर्तिष्यते यदि यत्र प्रयोगो दृष्ट्यतत्र दृत्तिः, अद्य जातायां गार्व प्रथमप्रयोगो न प्राप्नांति तत्रादृष्ट्वात । सामान्यप्रत्ययश्च न भामोति, इयमपि गौरिति, इयमपि गौरिति, इयं वा गौरिति, इयं वा गौरिति १थात् । भवाति तु सामान्यपत्ययोऽदृष्टपूर्वायामापि गोव्यक्तौ ।

व्यक्ती शब्दार्थे न संभवति । न साधकतम इति । न ह्यवं स्मृतिः इयेनेश्चीयत इति इयेनचित्, कर्मण्यभ्याँ ख्यायाम् ' इति हि सा । इयेनं चयनेन साधयेदितीप्सिततमत्वम् । तत्रापि मुख्यासभवात्सादृश्यपरिग्रहः असाधारणे शब्द्ववृत्त्यसंभवात् ' अव्यपदेश्यत्वेन

९ अत्र च, इष्टकाभिश्वीयमानं स्थेनसदृशं चयनेन संपाद्येदिस्यवं विष्यर्थो भाष्यकाराणाम-भिष्रेतः । न तु यथाश्रुतः स्येनाकृतिन्यक्त्योधयनेनोत्पाद्यितुमशक्तेरिति ।

२ पा॰ मू॰ (३।२। ९२)। ३ असाधारणेत्यारभ्येतरत्राऽऽक्रांतिरत्यन्तो वार्तिकप्रन्थः वधा आक्रातिःशब्दार्थ इत्यारभ्य---शक्यत आर्थायतुमित्यन्तभाष्यप्रभथव्याख्यानार्थस्तथान्यायसघायां विस्तरः।

तस्माक प्रयोगापेक्षो गोशब्दो व्यक्तिवचन इति क्षक्यत आश्रयितुम् ।

एवं तिर्हे क्षक्तेः स्वभाव एषः, यत् कस्यांचित् व्यक्तीः वर्तते, कस्यांचिक्र यथा अग्निरुणः, उदकं शीतम्, एवमेतद् भविष्यतीति । नैवं
सिध्यति । न होतद् गम्यते कस्यांचिद् व्यक्ती वर्तते, कस्यांचिक्नेति ।

सत्यमेतत् । गोत्वं लक्षणं भविष्यतीति । यत्र गोत्वं तस्यां व्यक्ताविति । एवं तिर्हे विशिष्टा व्यक्तिः प्रतीयत । यदि च विशिष्टा, पूर्वतरं विशेषणमवगम्यते । न ह्यमतीते विशेषणे विशिष्टं केचन प्रत्येतुमहन्तीति । अस्तु विशेषणत्वेनाऽऽकृतिं वक्ष्यति विशेष्यत्वेन व्यक्तिम् ।
न ह्याकृतिपदार्थकस्य व्यक्तिने पदार्थां, व्यक्तिपदार्थकस्य वा नाऽऽकृतिः । उभयसुभयस्य पदार्थः । कस्यचित् किंचित् प्राधान्येन विवक्षितं भवति, तेनात्राऽऽकृतिर्गुणभावेन, व्यक्तिः प्रधानभावेन विवक्ष्यत
इति । नैतदेवम् । उभयोक्ष्यमान्योर्गुणभधानभावः स्यात् । यदि चात्राऽऽकृतिः प्रतीयते शब्देन, तदा व्यक्तिरपि पदार्थं इति न शक्यते वदितुम् । कृतः । आकृतिर्हि व्यवत्या नित्यसंबद्धा, संबन्धिन्यां च तस्यामवगतायां संबन्ध्यन्तरमवगम्यते । तदेतदात्मप्रत्यक्षं, यच्छब्द उच्चिते

स सर्वनाविशेषात्, सामान्याकारेण च निरूपणे विकल्पात्, व्यापकापेक्षया, व्याप्यसामान्यस्य नैव विशेषव्याप्यापेक्षयेतरत्राऽऽकृतिः। तत्र विशेषपक्षे संबन्धानन्वाख्यानव्यभिचारसामान्यबुद्धचभावप्रत्यर्थशक्तिकल्पनाद्यो दोषाः। न च यत्र संशयस्तरप्रत्याय्यं
भवतीति निर्विषयता शब्दस्य । एतेन स्वतन्त्रोभयाभिधानमार्गः प्रत्युक्तः । व्यक्तिविशिष्टाकृतिमार्गोऽपि 'नागृहीताविशेषणा' इति न्यायाद्वयक्तः प्रथमग्रहणप्रसङ्गात् संबन्धः
समुद्राययोरिष स्वरूपप्रत्ययाभावात्सर्वत्र चाविशेषाद्वश्यं संबन्धिसमुद्रायिविशेषणताऽम्युपगन्तव्या भवति । तत्रापि शक्तित्रयकल्पना । व्यक्तयंशे चोक्तदोषप्रसङ्गः । न च
व्यवस्याकृत्योभित्रकार्ययोगुणप्रधाननानावस्थयोः समुद्रायोपगमनं युक्तम् । अनत्त्यन्तभेदाः
भिक्तपर्मौ संबन्धसमुद्रायौ न युक्तौ । आकृतिविशिष्टोऽपि व्यक्तिविशेषो नैव प्रतीयते ।
व्यक्तिवशेषबुद्धचभावाद् व्यक्तिमात्रामिति चेत्र । तदानी तस्याऽऽकृतितोऽन्यत्वेनानिरूपणात् । मात्रशब्दो हि सामान्यवाचीत्याकृतिरेवोच्यते । नानाकारेषु च वस्तुषु तद्धेदानुसारित्वाच्छक्तीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां गोत्वाकारनिवन्धनेव गोशाब्दवाच्यत्वशक्तिगैन्यते तदेकाधारसामान्यान्तरावगतिविशेषाकाङ्का वेत्यर्थव्याप्यव्याप्तिभ्याम् । अनत्यनत्वविशेषाचाद्वऽक्तिरम्तित्वाचाश्रयदे।वाप्रसङ्गः । सा हि प्रतीयते निष्कृष्टकृत्या, क्रियाचीगिनी व व्यक्तयपेना भवत्येवेति प्रोक्षणावेक्षणादि तु न कथाचित्र संभविन । विश

व्यक्तिः मतीयत इति । किं शब्दादुताऽऽकृतेरिति विभागो न मत्यक्षः सोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यते । अन्तरेणापि शब्दं य आकृतिमव-बुध्येत, अवबुध्येतैवासौ व्यक्तिम् । यस्तूचरितेऽपि शब्दे मानसादपः चारात् कदाचिदाकृतिं नोपलभेत न जातुचिदसाविमां व्यक्तिमवगच्छेत

सनाद्यपि तु व्यवस्थव्यतिरेकापेक्षया संभवत्येव । तथा हि-पश्चादिप्वपनीताङ्केषु विशे-षबुद्धचभावात्सामान्यरूपैन विशासनादिविशिष्टा बुद्धिर्देष्टा । नन्वेवमानित्याऽऽकृतिः स्यात् । तेनांशेनेष्टेव । आश्रयान्तराविनाशात्तु सर्वैरप्यविनाशोऽवश्यमेवैष्टन्यः । तेन यत्तावन्मा-त्रमेव तस्य विनाशोऽनेकदेशस्य तु न कथंचिद्विनाशः स्यादित्युभयथा व्यवहारः। अत्यन्तव्यतिरेके तु नैष धर्मविधिविषयो व्यवतिष्ठेत । न च पशुन्वममूर्तन्वात् । तिद्व-पलाक्षितं तु यद्द्रव्यं तद्द्रव्यत्वादते न ताद्रूप्येण गम्यत इत्येकार्थसमवायाज्यापकत्वाच द्रव्यं गमायितन्यं, तत्राप्यमूर्तत्वे दोषः । आश्रयोपलक्षणाच द्रव्यमात्रप्रसङ्गः । विशे-षस्तु पशुस्त्रस्य वा द्रव्यत्वस्य वाऽव्यापकत्वाद्गम्यः । न वाऽप्रतीतं विधिना संबध्यते । न च यत्र संशायस्तत्प्रतीतम् । न चान्यत्रोक्तो धर्मस्तत्रासंभवादन्यत्र कार्यः । तस्मान्न सामान्यकृतो विशेषेषु युक्तः, विशेषा अपि व्यपदेशात्सामान्यमेवेत्यमूर्तता । असाधा-रणेन तु नैव व्यवहारस्तरमादानिरूप्यो धर्मविधिविषयः । सामानाधिकरण्यादि च प्रासि-द्धिविपरीतं लक्षणया करूप्यम् । माप्यकारेण तु न्यतिरेकाभ्युपगमेनाऽऽश्रयमात्रगति-रुक्ता, विशेषरूपा न कदाचिद् व्यक्तिः प्रतीयते । योऽप्याश्रयाश्रयिभावः सोऽप्यौ-पचारिकः । सामान्याच विशेषलक्षणं तत्र नाऽऽश्रयितव्यम् । आक्षेपभात्रभावाद्य वैतद्विषय एवायं प्रपश्चः । किं राञ्देनाऽऽकृत्या वेति । अन्वयञ्यतिरेकाभ्यां चाऽऽकृ. त्येति निर्णयः । यो हि धृमादिमिमत्त्रं प्रतिपद्यते तस्य तैक्ष्ण्येऽप्याकाङ्क्षा सिद्धा । मानसाट ९चारादि ते । यो हि जाङ्यात्सामान्यवाचितां हित्वा कंचिदेव विशेषं यत्र संबन्धानु तत्रतं वाच्यं मन्यते तस्य सामान्याप्रतीतेर्न विशेषान्तरापेक्षा भवति । अथ वा यथा शब्द त्स्वतन्त्रामाक्कर्ति बुध्यते नैवं कदाचिदाक्कतिमबुद्ध्वा व्यक्तिमिति । केन तार्हि गोत्वगोशब्दयोविशेषः । ब्यतिरेकांशस्यैकत्र विवक्षा । गोत्ववानिति तु स्फुटं प्रत्ययेन जातिमद्भिधानं विभागोपपत्ते: । सामान्यस्य वोपलक्षणत्वान्न भेदपक्षद्रोपः । भेदाना-मेव चायं प्रत्येकं सर्वेषां वाचकः । यस्तूषादीयमानत्वे संशयः स संस्थाधारविषयः । उद्दिश्यमानेषु निर्णय एव । गवादिशब्दमहणं सर्वनामारूयातशब्दानामन्तभीवार्थम्। प्रसोजनं सामान्यविशेषशाब्दयोरेकविषयत्वात्सामान्यशिष्टम्य विशेषशिष्टेनाबाधः पूर्वः पक्षे । एवं वा-

गौरित्येवंविधाः शब्दाः साधुत्वेन निरूपिताः । तेषामेवाभिधेयेऽर्थे व्यापारः क्वेति चिन्त्यते ॥ र्वतुर्विधे पदे चात्र द्विविधस्यार्थनिर्णयः । क्रियते संशयोत्पत्तेनीपसर्गनिपातयोः ॥ तयोरथाभिघाने हि व्यापारो नैव विद्यते । यदर्थद्योतको तौ त वाचकः स विचार्यते ॥ वाचकत्वेऽपि पाश्चात्यमन्यात्येवमादिषु । प्रतीयते विशेषो यः संशयेन स नाऽऽप्यते ॥ यदि हार्थद्वये बुद्धिर्निपातोचारणाद्भवेत्। ततो विचारो जायेत न सामान्यधिया विना ॥ आरूयातस्यापि नन्वत्र न युक्तार्थविचारणा । द्वितीयादावियं यस्मादिस्तरेण करिष्यते ॥ कः पुनैभीव इत्यादी विवेकेनाथीनिर्णयः । आख्यातस्य कृतस्तेन तिचन्ता ने।पपद्यते ॥ प्रत्ययार्थस्य भावस्य वाच्यता प्रतिपादिता । प्रकृत्यर्थविवेकार्थं विचारः कियतेऽधना ॥ प्रत्ययस्यापि वा तत्र भावार्थत्वे निरूपिते । सामान्यं वा विशेषो वा कि वाच्यमिति चिन्त्यते ॥ या चोक्ता भाष्यकारेण यागादेरभिधेयता । सिद्धा सह विवेकार्थं तत्र भावस्य भाषिता ॥ यज्याद्यर्थेऽपि वा वाच्ये कि सामान्यविशेषयोः । अभिधेयमिति प्राप्ता चिन्ता कर्तु कियापदे ॥ अपूर्व भावशब्देभ्यो द्रव्यादिभ्यः किमिप्यते । एषा तत्र च चिन्तोक्ता शेषा प्रासिक्किकी कथा ॥ नामाम्ब्यातपदे तेन कम्यार्थम्याभिधायके । किमाकृतेरुत व्यक्तेरिति चिन्ता प्रवर्तते ॥ प्रयोगस्य प्रतीतेश्च तुल्यत्वाच्छव्दलक्षणे । व्यक्तिपक्षाभिधानाच संशयः प्रतिभाति नः ॥

९ नामास्यातोपसर्गानपातरूपं इत्यर्थः । २ जै० मु० २-१-१ इत्यत्र भाष्यकारेण !

कथं लक्षणसंबन्धाश्चिन्तायाः प्रकृतेन वा । स्मृतिमलविचारेण वक्तव्यं त्विदमादितः ॥ इयं प्रासङ्किकी चिन्ता साधुशब्दे निरूपिते। उदाहृतस्य तस्यैव क्रियतेऽर्थविनिश्चयः ॥ वक्तव्यः पूर्वपर्थश्चेच्छव्दरूपनिरूपणात् । न हि वाच्यमाविज्ञाय साधुत्वमवधार्यते ॥ अनिश्चितेऽपि वाच्यत्वे व्यक्त्याकृत्योर्विवेकतः। साधुत्वं शक्यते ज्ञातुं तेन वाच्यमिहोच्यते ॥ वाच्यमात्रे हि साधुत्वमविज्ञाते न लम्यते । न चाऽऽक्रत्या न च व्यवत्या विना तन्नोपपद्यते ॥ अथ वोक्तेन मार्गेण सर्वा ज्याकरणस्मृतिः। प्रमाणमिति सिद्धस्य किंचिदत्र विचार्यते ।। व्यक्तिर्वाच्येति विज्ञानं न सन्मलमसंभवात् । तेन व्याकरणेऽपीदग् न प्रमाणं स्मृतिर्मता ॥ स्मृतेस्तेनापवादोऽयं प्रामाण्यम्य काचित्कृतः । युक्तो लक्षणपादाम्यां पूर्वया चापि चिन्तया ॥ नन् चाऽऽकृतिपक्षेऽपि व्यक्तावेव क्रियाकिये । शब्दार्थे संभवात्तेन किमर्थेषा विचारणा ॥ यद्यप्येवं न भेदोऽस्ति वेदार्थकरणे नृणाम् । द्धि विप्रेम्य इत्यादी फलं लोके भविष्यति ॥ व्यक्तिपक्षे विकल्पः स्यात्कौण्डिन्ये द्धितऋयोः । सामान्यवाक्यदीर्बल्यात्तऋमेवेतरत्र तु ॥ वेदेऽपि च विशेषोऽस्ति त्रीहिपोक्षणचोदके । द्धेत्यादिषुं भेदश्च जायते होमचोदके ॥ प्रोक्षणं पूर्वपक्षेऽपि कर्तव्यं लौकिकेप्वपि । बीहिषु श्रुतिसामर्थ्योद्घाधित्वा सानिधिकमम् ॥ प्रकृतेष्वेव सिद्धान्ते श्रुतिसंनिध्यनुग्रहात् । तत्रापि कृत्स्त्रमस्त्येव त्रीहित्वं हि श्रुतीरितम् ॥ एवं होमेऽपि दध्यादी प्रकृतेऽप्रकृतेऽथ वा । प्रकृते श्रुतिवाच्यस्य होमत्वस्यापि संभवात् ॥

सोपपत्तिकमन्यच वक्तव्यमनया दिशा । कर्तव्या तेन यत्नेन चिन्तेयं सप्रयोजना ॥ नन् गौरितिशब्दादौ सर्वमेताद्विचौरितम् । तेन तेन गतार्थत्वात्पुनश्चिन्ता न युज्यते ॥ आकृतेरभिधेयत्वप्रतिज्ञा केवला कृता । तत्रेदानीं सहेतुत्वं तस्या एवाभिधीयते ॥ यथा चाऽऽक्रतिरित्यादी भाष्यकारेण चोदितम् । पुनरस्याः प्रतिज्ञाया हेतुरप्यभिधास्यते ॥ यद्वोक्तस्तत्र सद्भावः शब्दार्थत्वमिहोच्यते । या तु शब्दार्थता प्रोक्ता सेह सिद्धा न चिन्तिता ॥ उक्ते वाऽप्यभिषेयत्वे जातेः सद्भावसिद्धये । व्यक्तिर्वाच्या न वेत्येतदगतार्थ विचार्यते ॥ एतिचन्ताप्रसिद्धचर्थमिदं तावद्विचार्यते । शब्दार्थी लोकिको वेदे किमन्याविति संशय: ॥ एकत्वे सति कर्तव्यो विचारः शब्दवाच्ययोः। भेदे तु संशयामावात्र चिन्तावसरो यतः ॥ शब्दार्थेन न कार्य हि व्यवहारेऽर्थलक्षणे । लौकिकव्यवहारार्थं तेनेदं न विचार्यते ॥ वेदे त प्रत्यभिज्ञाने शब्दार्थविषये सति। विवेक: शक्यते ज्ञातं प्रतीतेर्वाच्यगम्ययो: ॥ अल्रोकिके च शब्दार्थे वाच्यवाचकरूपयोः । अज्ञातयोर्न जायेन संदेहो वाच्यवस्तुनि ॥ तेन प्रतीतशब्दार्थे निर्णयार्थमिदं पुरा एकत्वं विद्यते नेति चिन्त्यं शब्दाभिधेययोः ॥ संख्यां भावादिति ह्यातन्त्र स्पष्टं निरूपितम् । शब्दस्य प्रत्यभिज्ञानान्नान्यतोचारणान्तरे ॥ अभेदकारणं चात्र प्रत्यभिज्ञानमेव ते । अन्यस्पुष्यस्वेन तेन चिन्ता न युज्यते ॥

१ जै. सू. ( १-१-५ ) इत्यत्र बृत्तिकारमतानुवादे शब्दार्थसंवन्धाक्षेपपरिद्वारप्रन्थे भाष्यकारीरिति शेषः । २ जै० सू० (१-१-६)।

लोकिकेप्वेव शब्देषु तत्राभेदः प्रसाधितः । वैदिकानामभेदार्थ चिन्तनीयमिदं पुनः ॥ व्यपदेशादिभेदाच कथं भेदो न जायते। तत्रानुक्तमिदं वक्तुं विचारोऽयं प्रवार्तितः ॥ एकत्वेऽपि च शब्दस्य सिद्धे तत्रेह चिन्त्यते । किमर्थे। भिद्यते नेति तेनाप्यपुनरुक्तता ॥ अर्थाभेदे च चिन्तेयं शब्दाभेदे तु सत्यपि । घटते कस्य वाच्यत्वं व्यक्त्याकृत्योर्द्वयोर्पि ॥ व्यपदेशादिभेदेन शब्दे च प्रत्यभिज्ञया । भेद भेदनिमित्ताम्यां ऋियते संशयोद्भवः । किं प्राप्तमुच्यते भिन्नौ शब्दार्थौ लोकवेद्योः ॥ व्यपदेशस्य भिन्नत्वादाख्याया सक्षणस्य च । स्वरोचारणभेदाच्च लोपन्यत्ययदर्शनात् ॥ स्वरुयुपादिशब्दैश्च स्पष्टभेदैः सह श्रुतेः। अनध्यायादिभेदाच शुद्रोचारणवर्जनात् ॥ अश्ववालादिश्वब्दानां स्पष्टार्थान्तरद्शीनात् । अग्न्यादीनां च भिन्नत्वं भाष्ये यद्भिधीयते ॥ तद्युक्तं कियाभेदे कर्तृभेदो हि नेष्यते । हन्ति कर्तृत्वमञ्जेश्च पदार्थेभ्यः प्रतीयते ॥ अशाब्दं वहनिशब्दस्य तद्वाच्यं कथमुच्यते । हननं किं कृतं नेति प्रमाणं चात्र नास्ति नः ॥ असता कथमन्यत्वं कर्मणाऽतः प्रतीयते । अपूर्वे वृत्रशब्दार्थे कियाशब्देऽप्यलौतिको ॥ हान्तिकर्तारे वहनित्वं कथमध्यवसीयते । म्तुतिमात्रपरत्वाच्च न वह्नित्वं विधीयते ॥ अक्रियत्वाच्य भाष्योक्तिवीवयैरित्यभिधास्यते । तेनोक्तस्यैव शब्दस्य त्रिवृदादेर्नवादिषु ॥ वृत्तिरथेंप्वपूर्वेषु वक्तव्या भेदसिद्धये। यच्चीन्यदिद्मित्याह रूपभेदं क्रियाश्रुतेः ॥ तदसत्यं न शब्दस्य भेदोऽर्थगुणकारितः ।

१ लोकवेदयोः शब्दार्थानामनन्यत्वनिरूपणावसरे भाष्यकार इति शेषः।

तेन स्वरादिभेदेन वक्तव्या भिन्नरूपता ॥ पूर्वोक्तेनैव मार्गेण नार्थमेदनिबन्धना । तस्माच्छब्दार्थयोर्भेदः स्पष्ट इत्यवधारिते ॥ तावेव वेदे शब्दार्थी लोके याविति भाष्यते । वेद्र्यैव प्रसज्येत सकलस्याप्रमाणता ॥ अविज्ञातार्थसंयोगात्स्थितप्रामाण्यबाधया । प्रयोगस्यामिहोत्रादेश्चोदनायाश्च जायते ॥ अभावः प्रत्ययार्थस्य विघेरप्रतिपादनात् । अर्थान्तरे च शब्दस्य न प्रयोगो विधीयते ॥ वेदेनाशास्त्रहेतुत्वात्संबन्धस्येति हि स्थितम् । किं चाविभक्तरूपत्वं प्रत्यभिज्ञायते स्फुटम् ॥ वैदिकेप्विप शब्देषु प्रत्यक्षेण पुनःपुनः। यद्वा विभागशब्देन शब्दम्योचारणे साति ॥ गोत्वबुद्धेः समानत्वान्न भेद् इति कीर्त्यते । लक्षणस्याविभक्तत्वं शब्दानां वेदमुच्यते ॥ सर्वथा शक्यते भेदो न वक्तुं शब्दवाच्ययोः। एकत्वे याज्ञिकानां च प्रसिद्धिरनुगृह्यते ॥ मीमांसा चापि वेदार्थतत्त्वनिर्णयकारणम् । व्यपदेशादिभेदैश न भेदोऽत्रानुमीयते ॥ प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञाते वेदशब्दे ऽन्यक्रपता । व्यपदेशादिभेदश्च स्वरभेदादिकारितः ॥ स्वरादयश्च भिद्यन्ते वेदत्वात्किमिहोच्यते । स्वरुयुपादिशब्दानामन्यत्वेनेतरत्र च ॥ नान्यत्वं युज्यते बाधात्प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञया । वचनाद्धर्मभेदस्तु शृद्धवर्जितताऽपि वा ॥ धर्मावुचारणस्यैतौ न शब्दस्य स्वरश्च यः। अश्ववालादिशब्दार्थमेदे वचनकारिते ॥ न च भिन्नत्वमन्येषु प्रज्ञातार्थेषु युज्यते । उत्तानानां च केषांचिद्वहतां न विधीयते ॥

१ जै० सू० (३-२-२) इत्यन्न ।

गोत्वं तेषामिद्धत्वात्पदार्थाग्रहणादपि । विधेरन्यस्य शेषत्वात्स्तुतिरेषाऽवगम्यते ॥ उत्तानेत्यादिका तेन नातो भेदः प्रतीयते । तस्माद्यावेव शब्दार्थौं लोके पूर्व निरूपितौ ॥ वेदे तावेव विज्ञेयाविति भिद्धं प्रमाणवत्। यद्वा चैवं तदा युक्ता चिन्तेयं क्रियतेऽधुना ॥ किमाक्रतेः पदार्थत्वं किं व्यक्तेः किं द्वयोरिति । बहवः प्रतिभान्त्यत्र पक्षाः प्रतिपदं च ये ॥ ते च सर्वेऽभिधीयन्ते व्यामोहविनिवृत्तये। गौरित्युच्चरिते सप्त वस्तुनि प्रतिभान्ति नः ॥ जातिर्विक्तिश्च संबन्धः समुहो लिङ्गकारके । संख्या च सप्तमी तेषामष्ट्रपक्षी द्वयोर्द्वयोः ॥ किं जातिरेव शब्दार्थी व्यक्तिरेवाय वोभयम् । किं विकल्पोऽथ संबन्धः समुदायो निरूप्यताम् ॥ जातिव्यंक्तिविशिष्टा वा व्यक्तिर्जातिविशोषिता । जातिसंबन्धयोरेवं सामान्यसमुदाययोः ॥ जातिकारकयोश्चैवं संख्यासामान्ययोरिप । लिङ्कसामान्ययोरेवमेकैकस्येतरैः सह ॥ अष्टी पक्षा नियोक्तन्याः पड्भिः प्रत्येकमुक्तवत् । एवमानन्त्यमतेषां पक्षाणामिह गम्यते ॥ पूर्वपक्षेऽपि चत्वारो भाष्ये चैते प्रदर्शिताः । व्यक्तेरेवाभिधेयत्वं द्वयोवी स्वप्रधानयोः ॥ व्यक्तेर्जातिविशिष्टाया विषरीतमथापि वा । उपन्यासेन चैतेषां ज्ञेयाः सर्वे प्रपश्चिताः ॥ निराकरणयुक्त्या च निषिद्धा इति नोदिताः ।

तेनाऽऽद्यो द्वावेव पक्षो विचार्यते किमाकृतिः शब्दार्थो व्यक्तिरिति। भाष्यकारेण च संशयकारणमुक्तं सामान्यपत्ययाद्वचक्तौ च क्रियासंभवादिति । एतद्युक्तं, व्यक्तेरिप प्रतीयमानत्वात्कथं नातेरेव प्रतीतिरूपन्यस्यते । यदि च व्यक्तिनै सैप्रतीयेत ततः संशय एव न स्यात्किमिध्यायतेऽनेनेति । न च क्रियासंभवोऽभिधयत्वे कारणं

व्यक्त्युन्तराणामपि प्रसङ्गात् । तेन पूर्वोक्तमेव संशयकारणं मन्तव्यम् । प्रयोगप्रतीत्योः साधारणत्वाच्छास्त्रान्तरे व्यक्तिपक्षाभ्युपगमात्संशयः । यद्वा शब्द उच्चारिते सामान्य-प्रत्ययाद् व्यक्त्याकृत्योः सामान्यात्तुरुयात्प्रत्ययाद् व्यक्ती च शब्दादाकृतावालम्भन-स्पर्शनरेथेनसदृशनयनादिकियासंमवात्सामान्ये व्यक्ती च प्रत्ययात्क्रियासंभवादिति चोक्तम् । का प्रनराकृतिः का व्यक्तिरिति । कथं पुनरयं प्रश्नो यदा गौरित्येतस्य शब्दस्य कोऽर्थ इत्यत्र जातिर्निरूपिता । नैष दोषः । येनैतन ज्ञातमसौ पृच्छति का पुनराकृतिः का व्यक्तिरिति । संदेहाद्वाऽत्र पुनरुभयस्मिन्प्रतीयमाने का व्यक्तिः कियती वा जातिरिति । वैपरीत्थेन वा कश्चित्पृच्छति यदा ज्ञाबलेयादिपिण्डान किंचिद व्यक्तं वस्त्वन्तरं भिन्नमुपन्नभ्यते तदा कुतोऽयं विवेको व्यक्तिरियं जातिरियामिति । अथ वा व्यवहारार्थं सर्वेव चिन्ता क्रियते जातेश्च पदार्थत्वेऽपि व्यक्ती क्रियासंभवान्निष्प्रयो-जना चिन्ता यतस्त्वसौ प्रयत्नेनैतद्विचारयति । तेन नृनं काऽप्यस्य पिण्डादृत्यन्तभिन्नव्यव-हारयोग्या जातिरभिष्रेतेत्यभिष्रायः । तत्राऽऽह । द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमात्रमाकुः तिरिति । यो तावदज्ञानसंशयवादिनौ तयोः स्वस्पकथनमात्रेणैव निराकरणं वक्तव्यम् । यस्तु विपरीतवादी तस्यैव निराकरणमभिधीयते । यद्यपि जातिव्यक्तिरत्यन्त-भिक्षा नोपलम्यते तथाऽपि शबलाकारे तस्मित्रुपलम्यमाने सामान्यबुद्धेरालम्बनं प्रथमानोदोक्तेन न्यायेनाऽऽक्वतिरितरा व्यक्तिः । न चानेन ग्रन्थेन जातेः सद्भावः प्रमाणं वा प्रतिपाद्यते व्यक्तिविवेकः केवलः कथ्यते । तेनैवाभिप्रायेण मात्रशब्दप्रयोगोऽन्यथा तस्य गतार्थतेव भवेत् । यद्प्युक्तं नृनं काऽप्यत्यन्तिभन्ना जातिरिभिन्नेतेति । तस्याः प्युत्तरं द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमात्रमाकृतिराभिष्रेता नात्यन्तः यतिरिक्ति । द्रव्यादीनां च सर्वेषां यत्सामान्यं सत्तारूपं तदनेन निर्दिश्यते, तिक्रिर्देशेनावान्तरसामान्यानामपि निर्देशसिंदिः । यद्वा सामान्यशब्दस्य प्रत्येकं संबन्धाद्दव्यत्वादीनि त्रीणि सामान्यानि निर्दिश्यन्ते सत्तया व्यवहाराभावात् । अथ वा मात्रशव्दप्रयोगाद्द्वव्यादिषु याव-न्त्यवान्तरसामान्यानि महासामान्यं च तत्सर्वमभियीयते । असाधारणविशेषा बहुब्रोहिः । असाघारणा विशेषा यस्यां साघारणविशेषा, न त्वसाधारणाश्च ते विशेषाश्चेति सामानाधिकरण्यं संभवति । उपरिष्टाद्विरोषाधारस्य व्यक्तित्वाभिधानात् । स्पृतेश्वं । तेन सम्यगभिहितं किमाकु-तिर्वा व्यक्तिरिति । किं प्राप्तम् । आलम्भनप्रोक्षणविश्वसनादिप्रयोगचोदनाया व्यक्ति-पक्षे मावादाक्वातिपक्षे चाभावात् 'बाह्मणो न हन्तव्यः ' 'सुरा न पातव्या ' इत्यादि-प्रतिषेधचोदनायाश्च व्यक्तिपक्ष एव संभवाद्देवदत्त गामभ्याजेन्येवमादिलौकिकव्यवहारची-दनायाश्चोपपत्तेर्व्यक्तिः शब्दार्थ इति निश्चीयते । संख्याकारकोपपत्तेश्च । यदि हि व्यक्तिः

१ निल्पद्रव्यक्तलां विशेषा इति स्मृतिः।

शब्दार्थी भवति ततो वृक्षी वृक्षाभ्यामिति प्रातिपदिकााभिहितामु व्यक्तिषु प्रत्ययाभिहितीद्व-त्वादिसंख्याकरणादिकारकं वोभयमुपपद्यते, इतरत्र तु जातेरसंख्येयत्वादकारकात्वाच्चोभयम-प्यन्पपनम् । लाक्षणिकन्यक्त्याश्रयणं चाऽऽपद्येताम् । तथा च सर्ववैदिकवाक्यार्थानां लासंगिकत्वं स्यात् । व्यक्तिपक्षे च पुरुषो देवदत्त इति मुख्यशब्दसामानाधिकरण्यो-पपत्ति:। जातिपक्षे लाक्षणिकद्वारं सामानाधिकरण्यं कल्पयितव्यं भवेत्तेनापि व्यक्ते: पदार्थ-त्वमवसीयते । 'पशुमालभेत' इति च श्चतेर्हद्यजिह्नादिभिव्यंक्त्यवयंकरपरिष्टादं व्यवहारो दृश्यते, न जाऱ्या कर्नभिश्च द्रव्यस्यापेक्षितत्वाद् । व्यक्तिपक्षेऽपेक्षिताभिधानं नेतर्त्र, सिद्ध-स्वरूपायाश्च व्यक्तेरभिधेयत्वं युक्तं नाप्रसिद्धाया जातेरतो व्यक्तिः शब्दार्थः । किर्मित्युभयं वाच्यं नाऽऽश्रीयते प्रयोगप्रतीतिकियोपपत्तेरिति चेत् । न । अनेकशक्तिकरूपनाप्रसङ्घा-देकाभिधानेनैव संबन्धादितरत्र प्रतीतेरुपपन्नत्वाद् व्यक्तेरेवाभिधेयत्वम् । सामान्यप्रत्ययः कथमिति चेद् व्यक्तिसंबन्धादुपपत्स्यते । यत्रैव क्रियानुपपत्तिस्तत्रैवार्थापत्त्या व्यक्ति-वचनत्वं युक्तम्, अन्यत्र तु पूर्वप्रतीतेर्जातिवचनत्वमेव न्याय्यमिति चेत् । न । उक्तमाः र्गेणानेकशक्तिकल्पनादिदोषप्रसङ्गात् । अवनस्थितशब्दार्थसंबन्धापत्तेः संशयापत्तेश्च। व्यक्तिवादिनः कथं निर्निमित्तता व्यक्त्यन्तरे शब्दस्य प्रवृत्तिरिति चेदाकृतिचिह्ननिम-त्तत्वाद् व्यवत्यन्तरे प्रयोगस्याविरोधः । भाष्यकारस्तु कथं सामान्यावगतिरित्युपनय-स्याऽऽकृतिश्चिह्नभूता भविष्यतीत्युत्तरं ददाति, तदसंबद्धम् । कथं सामान्यप्रत्ययः कारणे पृष्टे व्यक्त्यन्तरप्रयोगानिमित्तं कथ्यते । तेनाध्याहारेणैतद् व्याख्येयम् । कथं सामान्यावगातिरिति चेत् । व्यक्तिसंबन्धात् । कथं व्यक्त्यन्तरे प्रयोगः, चिह्नत्वादाकुः तेरित्येवम् । यद्वा कथं सामान्यावगतिरिति चेदित्युपन्यस्ते पूर्वपक्षवादी सामान्यावग-तिमपहोत्मः। वनुवन्नाकृतिविशिष्टव्यवत्यभिधानपक्षं परिगृह्णात्याकृतिश्चिह्रभृता विशेषण-भूताऽभिधेय। भविष्यति । अतश्च तत्प्रतीतिरचोद्या । तेन केवला विशिष्टा वा व्यक्तिः शन्दार्थः । तथा च ' पड् देया ' इत्येवमादिषु पडादिका संख्योपपत्स्यते । अन्यं तद्वर्णमिति च व्यक्त्यन्तरेऽन्यशब्दोपपत्तिस्तद्धर्भता च भविष्यात । अन्यथा व्यक्त्यन्त-रानयनेऽपि नातेरनन्यत्वाद्गुणत्वाच्चोभयमनुषपन्नं, तस्माद् व्यक्तिः शब्दार्थ इति प्राप्तेऽ-मिभीयते । नैतद् व्यक्तिः शब्दवाच्येति किं त्वाकृतिः पदार्थ इति बिज्ञायते । ' इयेन-चितं चिन्वीत ' इति धवणात् । अत्र हि स्येनव्यक्ति चयनेन कुर्यादाकृतिं वेति वा-क्यार्थे स्यानाम् । यादादिष्टकाभिः इयेनव्यक्तेः कर्तुमशक्यत्वात् स्नाय्नादिभिरप्यनिर्धः त्तेरिष्टकाबाधाच्छेनव्यक्तेः प्रयोजनकल्पनाचिनोतेरमुख्यार्थत्वात् ' कर्मण्यम्यार्ख्यायाम् इति स्मृतिपरित्यागप्रसङ्गाच चयनेन इयेनव्याक्ति कुर्यादित्येवं तावन्नोपपद्यते । तथाऽऽ-

कृतेरपीष्टकाभिः कर्तुमश्चनयत्वाद्देवनिर्मितत्वात्प्रयोजनकरूपनाश्चिनोतेरयथार्थत्वप्रसङ्गात्स्यः तिबाधाचाऽऽकृति कुर्यादित्यपि नोपपद्यते । परिशेषाच्छ्येनमिव चितमग्निस्थलं चयनेन निर्वतियदिति वाक्यार्थः, ततश्च यया कया चिच्छ्येनन्यक्त्या सदशस्याग्नेश्चेतुमशक्य- त्वात्सर्वन्यक्तिसादश्यासंभवादतीतानागतन्यक्तिसादश्यानुपपत्तेश्च श्येनाकृतिसादश्यसंपिन्विसंभवाचाऽऽकृतिः शब्दार्थं इति निर्श्चीयते ।

अथ करमाच्छचेनव्याक्तिमिश्चयनचीदनेयं नाऽऽश्रीयते ' श्येनचितं चिन्वीत ' इति । तत्र भाष्यकारेणोत्तरं दत्तम् । ईप्सिनतमा ह्यसौ इयेनशब्देन निर्दिश्यत इति । तद्युक्तम् । न ह्यत्र इयेनशब्दः स्वार्थो, न च सकलश्येनचिच्छब्दोत्तरकालं श्रुतस्वाद् द्वितीयायास्तर्दै-न्तो, येनेप्सिततमार्थप्रतिपादकः स्यात् । तेन कर्मण्यग्न्याख्यायाभिति स्प्रतेः दयेनशब्दा-र्थस्य करणत्वं निषेद्धव्यम् । कर्माण हि कारके चिनोतेः क्विप्प्रत्ययः स्मर्यते यदि चिनो-तिरग्न्याख्या भवति। न च चिनोतेः केवलस्याभिवचनत्वं संभवति । तेन किवन्तचिनोति-श्रुतेः इयेनचिच्छब्दम्य मकलम्याप्निवचनत्वं निश्चीयते न इयेनशब्दम्य पृथगर्थता। तेन न इयेनशब्दार्थः करणतया विज्ञायते । यदि वाडभी करणं स्यासतो लक्षणाभावास्त्रतीयामः मासवचनानुपर्वत्तर्भवेत् । तृतीया चाश्रुता करूपनीया । श्रुतकरणत्वे इष्टकापरित्यागश्च स्यात् । सत्यां च गतौ प्रतिपिद्धानेकस्येनव्यक्तिहिंसा जायते तेन करणत्वानुपपत्तेः स्येन-मिव चितमभि चिन्वीतेनि वाक्यार्थीऽतश्चोक्तेन न्यायेनास्य वाक्यस्याऽऽकृतिपक्षे संभवा-दाकृतिः पदार्थ इति । नैतदेवम् । न हि चयनिकयासंभवमात्रेणाऽऽकृतेरिभघेयत्वं लम्यते। व्यक्तिपक्षेऽप्युपलम्भनादिक्तियासंभवात् । बहुत्वाद्यासम्भनादिवाक्यानां तदन्यथानुपपत्त्या व्यक्तिरेव पदार्थेत्वमवसीयते। अथाऽऽक्वतिपक्षेऽपि व्यक्तिलक्षणया तान्युपपत्स्यन्त इत्युच्यते तदैतद्पि शक्यभेव वक्तं इयेनवाक्ये व्यक्तिराकृतिलक्षणार्थेति । युक्ता चैकत्र लक्षणा नेतरेषु बहुषु । अगत्या वा तृतीयासमासाश्रयणं इयनवाक्ये कारिप्यते । संख्याकारकाः द्युपपत्तिश्च व्यक्तिपक्षे तेन व्यक्तिः शब्दार्थ इति स्थितेऽभिर्धायते जातिरभिष्वेयति। कुतः-

पृर्व सामान्याविज्ञाना।चित्रबुद्धरनुद्भवात् । गामानयेतिवानयाच यथारुचिपारिग्रहात् ॥

गोशब्दोचारणे हि पूर्वमेवागृहीतासु व्यक्तिषु सामान्यं प्रतीयते तदाकारज्ञानोत्पत्ते-पश्चाद्व्यक्तयः प्रतीयन्तेऽतश्चाऽऽक्वातिपत्ययम्य निमित्तान्तरामावाद्व्यक्तिप्रत्ययेच पूर्वप्र-तीतमामान्यनिमित्तत्वादाक्वतिः शब्दार्थ इति विज्ञायते। यदि च व्यक्तयोऽभिष्ठेया मथेयु-स्ततन्तासां नित्रखण्डभुण्डादिविशेषस्वरूप्रग्रहणाद्विचित्रा शब्दोच्चारणे बुद्धिः स्यात् । एकाकारा तृत्पद्यते । तेनाप्याक्वतिः शब्दार्थ इति निश्चीयते । गामानयेति चोदितेऽथे-

१ मच शिमहाट्दें द्वितीचाम्य क्रथर्थः ।

प्रकरणाभावे यां कां चित्सामान्ययुक्तां व्यक्तिमानयति न सर्वी न विशिष्टाम् । यदि च व्यक्ति-रिभिधेयत्वं ततः सर्वासां युगपदिभिहितत्वादरोपानयनं स्यात् । या वाडिभिधेया सैवैकाडड-नीयेत यतस्त्वविशेषेण जातिमात्रयुक्ताऽऽनीयते तेनापि सामान्यस्य पदार्थत्वं विज्ञायते । व्यक्तिपक्षे च सर्वा वा स्वतन्त्रा व्यक्तयोऽभिधीयेरन् व्यक्तिविशिष्टो वा समुदाय. का चिद्वैका व्यक्तिरिति । तत्र सर्वव्यवत्यभिधानं तावद्युक्तम् । अनेकवाचकशक्तिकल्पना-प्रसङ्गादनित्यशब्दार्थसंबन्धापत्तेरशेषव्यक्तिग्रहणाशक्तेश्च संबन्धाग्रहणे सति व्यवहारा-नुपपत्तेः । नित्यवद् गोशब्दस्याष्टशब्दवद्वहृविषयत्वादेकवचनद्विवचनश्रुत्यसंभवाद्गो-शब्दाभिहितासु च सर्वव्यक्तिषु शुक्रगुणाभावे गौः शुक्त इति सामानाधिकरण्यासंभवात्। ' पशुना यजेत ' इति च पशुशाब्दोपात्ताभिः सर्वव्यक्तिभिर्यागस्य कर्तुमशक्यत्वात्ततश्च वेदाप्रामाण्यप्रसाक्तिः । एवं समुदायपक्षोऽपि न संभवति । तत्रापि हि विशेषणत्वेन व्यक्तयोऽभिधातव्यास्ततश्चोक्तदोषप्रसङ्गः । व्यक्तिव्यतिरिक्तसमुदायकल्पना, तेन च व्यव-हाराभावाद्भिधानानर्थक्यं समुदायिविनाशे च तम्याप्यनित्यत्वाद्नित्यशब्दार्थसंबन्धप्रस-**জः । समुदायस्य** चैकत्वाद्द्विवचनल्हुवचनानुपपात्तिः सामानाधिकरण्यासंभवश्च । तेन चामूर्तेन यागाद्यसंभवाद्वेदस्याप्रामाण्यम् । अथैका व्यक्तिरभिष्ठीयत इत्युच्यते तत्रापि संबन्धानित्यत्वं, काऽसावभिधीयत् इत्यज्ञानाद्वचवहाराणामसंभवः सामान्यप्रत्ययानपप त्तिर्द्विवचनबहुवचनाभावप्रसङ्गः । प्राक् चाभिधेयव्यक्त्युत्पत्तेरुत्तरकालं च प्रयोगासंभवः । समाने च गोत्वे प्रतीतौ चेयमिभधीयते नेयमिति विशेषकारणं नास्ति । अतः परं भाष्यार्थः । यदि चैका व्यक्तिरभिधेया भवेद्वचक्त्यन्तरे प्रयोगो न स्यादभिधेयव्यक्ते स्तत्राभावाद्त्यन्तविद्रक्षणत्वाच, सामान्यविशेषविनिर्मुक्ता हि व्यक्तिरित्युच्यते । न च सामान्यविशेषी मुक्तवा व्यक्तयन्तरेऽन्यद्क्ति येन शब्दप्रयोगः स्यात् । ननु च यथै-वैका सामान्यविशेषविनिर्मुक्ता तथा द्वितीया यतश्च यथैवैकस्यां सामान्यविशेषविनिर्मु-क्तायां शब्दस्य प्रवृत्तिरेवमविशेषादितरत्रापि भविष्यति । यदि सामान्यऋपं विशेष-रूपं वा व्यक्त्यन्तरं स्थात्ततो विलक्षणत्वाच्छब्दो न प्रवर्तते, यदा तु तद्प्युभयविनि-र्मुक्तं रूपं तदा तुल्यरूपत्वादयुक्ता शब्दस्य प्रवृत्तिरिति । यद्येवं सामान्यविशेषविनिः र्भुक्तत्वादेकन्नेतरत्र च शब्दो वर्तते हन्त तर्हि सामान्यविशेपविनिर्मुक्तत्वमेव सामान्यं शब्दस्याभिधेयं स्यादिति सिद्धो नः पक्षः । तस्याऽऽकृतिशब्दवाच्यत्वे केवलं भवतः प्रद्वेष इति । पूर्वपक्षवाद्याह नैवं मयोच्यते सामान्यविशेषविनिर्मुक्तत्वाद्वचकौ शब्दो वर्तते व्यक्त्यन्तरे वेति, किं तु सामान्यविशेषव्यतिरेकेणान्यापोहवद्वचक्तिः कथ्यते । तत्र कथं सामान्यमेव तार्ह वाच्यमित्युच्यते यो ह्यर्थः सामान्यस्य विश्लेषाणां चाऽऽश्रयः । न्याक्तर्न सामान्यविशेषी । ततश्च यथैवैकस्यां सामान्यविशेषन्यतिरिक्तायां न्यक्ती

शब्दस्य वृत्तिस्तथाऽन्यस्यामपि भविष्यति । सिद्धान्तवाद्याह्-यदि तावत्सामान्यविशेषः विनिर्मुक्तत्वाच्छव्दो वर्तते ततः सामान्यमेव वाच्यम् । अथ समःनं नास्ति तदा व्यवत्यन्तरे वृत्तिर्न प्राप्तोति । तद्यावेऽपि चेद्वर्तेत ततोऽश्रव्यक्तावपि वृत्ति-प्रसक्तरितप्रसङ्गः स्यादिति । नैवम् । सामान्यनिरपेक्षायामेव शब्दप्रवृत्तौ प्रयोगकत-व्यवस्थाश्रयणात्रातिप्रसङ्को भविष्यति, । यद्येवं प्रयोगवदोन शब्दो वर्तेत तत्रोऽद्य जातायां गवि न दृष्ट इति ६ ठदो न प्रवर्तेत तेन प्रयोगकृता चेव्यवस्था क चिद्रप्रसङ्को न चेदातिप्रसङ्ग इति । यत् भिन्नास व्यक्तिषु सामान्यप्रत्ययो न प्राप्तोत्ययमि गौरयः मपीति तादिहातिप्रसङ्गापादनेन न संबध्यत इति व्यक्त्यन्तरे प्रयोगो न प्राप्नोतीत्यस्मि-न्नवसरे वक्तव्यम् । शक्त्या ताहिं व्यवस्था भविष्यति, यत्र शक्तः शब्दग्तत्र वार्तिष्यते प्रयोक्ष्यते च यत्र तु शक्तिर्नाग्ति तत्र प्रयोगप्रवृत्ती न भविष्यतस्ततश्च गोव्यक्तिष्वेव शक्तेः प्रयोगन्यवस्था भविष्यति । नैवमपि न्यवस्था सम्यते । प्राक् प्रयोगाच्छन्दशक्तेः रविज्ञानात्प्रयोगप्रतीत्यधीनं हि ६। इ.इ.६। किज्ञानं तत्कथमिवानुतपन्नं प्रयोगकाले व्यव-स्थाकारणत्वेनाऽऽश्रयितुं युक्तम् । यद्यपि श्रोता प्रयोगाच्छक्ति जानाति तथाऽपि प्रयोक्त्रा कथं ज्ञातं गोव्यक्तावयं शक्तः शब्दो नाश्वव्यक्ताविति, तेनाश्वव्यक्ताविपि प्रयोगः प्रामोति । जात्या किमिति व्यवस्था नाऽऽश्रीयते यत्र गोत्वमुपलक्षणं तत्र शब्दो वर्ति-प्यते यत्र तल्लास्ति तल्लाश्वव्यक्तचादौ वृक्तिर्न भविष्याति तत्रश्च व्यवस्था सिद्धिरिति । सत्यमेवं सिध्यति, किं त्वापन्नो भवानस्मत्पक्षमाकृतिर्वाच्येति । न ह्यनभिधाय गोत्व-मुपलक्षणं गोव्यक्तावेव प्रयोगव्यवस्था लभ्यते तच्चेदाभिहितं सिद्धमाङ्गतिशब्दार्थत्व-मिति । पूर्वपक्षवादी तु द्वितीयं पूर्वपक्षमुपन्यस्यति सत्यमाक्वतिरभिधीयते किं तु गुण-त्वेन स्थिता व्यक्तिः प्राधान्येन शब्दार्थः । न चाऽऽवयोरुभयं नामिधीयत इति प्रतिज्ञा । कस्य चित्प्राधान्येन किं चिद्रभिषेयतया विवाधितं किं चिद्रणत्वेन, तदुक्तं व्यक्तिः प्राधानयेना।भिधेयोति । एवं सति प्रयोगव्यवस्थोभयप्रतीतिश्च तथाऽऽलम्भना-दिकियोपपित्तिश्च भविष्यति । इतरस्त्वाह--मैवं लभ्यते । जातिश्चेत्पूर्वमभिष्यत्वेनाम्यु-पगताऽत्रैव राब्द्स्योपक्षीणशक्तित्वान्न व्यक्तिवचनता लभ्यते । न चाऽऽकृतिसंवेदने-नापि न्यक्तिप्रतीतेरन्यथाऽप्युपपन्नत्वात्सत्यां गतावनेकार्थता युज्यतेऽन्युपगन्तुम् । अर्थापत्त्या च श्रव्दस्य वाचकशाक्तिः कल्प्यते । सा च यदा व्यक्तिप्रतीतेरन्यथाऽप्यूप-पन्नत्वात् क्षीणा तदा वाचकशक्तिकरूपनायां प्रमाणं नास्ति । न च सामान्यानशेष-वचनत्वं शब्दस्य दृष्टमक्षादिशब्दानामनेकसामान्यवचनत्वात् । अन्वयव्यतिरेकास्यां च व्यक्तेरशब्दार्थत्वं निश्चीयते । अनुचारेतेऽपि शब्दे प्रतीतसामान्यस्य व्यक्तिप्रतीतेः श्रुतिशब्दस्यापि चागृहीतसामान्यस्य व्यक्तिप्रत्ययाभावात्तेनाऽऽक्वतिरेव शब्दार्भ इति ।

ननु व्यक्तिविशिष्टायामाकृती वर्तते । व्यक्तिविशिष्टायांचेद् बर्ततः व्यक्तयन्तरविशिष्टा न प्रतीयेत । तस्पाच्छव्द आकृतिपत्ययस्य निक्किः सम् । आकृतिपत्ययो व्यक्तिपत्ययस्योत ।

ननु गुणभूता प्रतीयत इत्युक्तम्। न गुणभावोऽस्मत्पक्षस्य वाधकः। सर्वथा तावत् प्रतीयते । अर्थाद् गुणभावः प्रधानभावो वा। स्वार्थे चेदुवार्यते, प्रधानभूता । अथ न स्वार्थे, प्रार्थमेव, ततो गुणभूता । न तत्र शब्दव्यापारोऽस्ति । ननु च दण्डीति, न तावद् दण्डिश्रब्देन दण्डोऽभिधीयते, अथ च दण्डविशिष्टोऽनगम्यते । एवमिहापि न तावः

सांप्रतं पक्षान्तरमुपन्यस्यति । अथ व्यक्तिविशिष्टायामाकृतौ किमिति न वर्तते । तदे-तत्त्रयोगप्रतीतिक्रियासंभवत्वेन वा पक्षान्तरमुपन्यस्तम् । यद्वा व्यक्तेरेव शास्त्रार्थत्वं साधियद्विमिद्मुच्यते । अनेनाभिप्रायेण कदा चित्सिद्धान्तवाद्याकृतेः शब्दार्थत्वमुनेना-भ्युपगतमेवाऽऽलम्भनादिकियासंभवश्च भविष्यतीत्यनेनाभिप्रायेण व्यक्तेरि मुणस्वेनाभि-धानमिच्छति ततोऽहं पूर्व तावद्विशेषणे वर्तितुमईतीति व्यक्तिवचनत्वमेव साध्रिप्धाः मीति । इतरम्तु तद्मिप्रायं ज्ञात्वोत्तरं वद्ति व्यक्त्यन्तरविशिष्टायां प्रयोगो न प्रामो-तीति । यदि हि व्यक्तिविशिष्टा जातिरभिधीयते ततो व्यक्त्यभिधानपश्चोक्तदोषपसङ्गः, अनेकशक्तिकरूपनादिरूपो व्यक्त्यन्तरे प्रयोगश्च न प्राप्नोति विशेषणस्यान्यत्वादिति। तेन जातिरेव शब्दार्थः । ननु गुणभूता प्रतीयतेऽतश्चान्येन प्रधानेनाभिधेयेन भवितव्यमिति । नैवं शब्देन तावत्सैवाभिधीयते । यदि विवक्षावशेनार्थाद्भणत्वं प्राधान्यं वा मवति भवतु नाम न तावता शब्दाभिधेयत्वं ब्याहन्यते । यदा चासौ शब्देनाभिधीयते तदा गुणत्वं नैव प्रतीयते तेनार्थाद्भणत्वप्रतीतिरदोषः । ननु पूर्वपक्षोक्तैः कारणैर्व्यक्तेरैव शुब्दार्थत्वं युक्तं व्यक्त्यन्तरे प्रयोगो न प्रामोतीति चेत् । आकृतिश्चिह्रमृत्म भविष्यति । युथाऽनिभिधीयमानमपि काकनिलयनं देवदत्तगृहशाब्दस्य स्वार्थमभिद्धताश्चिहभूततां प्रति-पद्यते तद्वदाकृतिश्चिहं व्यक्त्यभिधाने भविष्यति । भाष्यकारेण तु दण्डिशब्दो इस्रान्तः त्वेनोपात्तो यथा तेन न नाम किल दण्डोऽभिधीयते । अथ च दण्डविशिष्टः पुरुषः प्रत्याच्यते तद्वदाकृतावपीति । ननु दण्डिशब्दे प्रकृत्या दण्डोऽभिधीयत एव कथमुक्त्यते न च तावहण्डोऽभिधीयत इति । कथं चोपलक्षणत्वेनाऽऽकृतानुपन्यस्तायां विशिष्टः

दाकृतिरभिधीयते, अथ चाऽऽकृतिविशिष्ठा व्यक्तिर्गम्येतेति। नैतत्साधु। उच्यते। सत्यं दिण्डिशब्देन दण्डो नाभिधीयते, न त्वनतीते दण्डे दिण्डिमत्ययोऽस्ति । अस्ति तु दिण्डिशब्देकदेशभूतो दण्डशब्दो, येन दण्डः मत्यायितः। तस्मात् साध्वेतद्यत् मतीते विशेषणे विशिष्ठः मतीयत इति । न तु गोशब्दावयवः कश्चिदाकृतेः मत्यायकः, अन्यो व्यक्तेः। यत उच्येत तत आकृतिर्वगता, न गोशब्द आकृतिवचन इति । न च यथा दिण्डशब्दो न दण्डे मयुक्त एवं गोशब्दो नाऽऽकृतो । तद्थेमेव निद्शितंं केवलाकृत्यभिधानः इयेनशब्द इति । तदेवमन्वय-व्यतिरेकाभ्यामसाति इयेनव्यक्तिसंवन्धे इयेनशब्दोचारणादाकृतिबचन इति मम्यते । न तु ब्रीह्याकृतिसंवन्धमन्तरेण ब्रीहिव्यक्ती शब्दस्य प्रयोगो दृष्टः। तस्माद्यकृतिचचनः शब्द इत्येतज्ज्यायः ॥ ३३ ॥

प्रत्याय्यत इति विशेषणं दृष्टान्ततयोपन्यस्तमिति । नायं दोषः । विशेष्याभिधायकः प्रस्ययाभिप्रायत्वाद्दण्डानभिधानस्य यथा प्रत्ययेन, न च तावद्दण्डोऽभिधीयते । अथ च तद्भिष्टिः पुरुषः प्रत्थाभ्यते तथेहापि भविष्यतीत्यभिप्रायः । यत्तपलक्षणोपन्यासे विशेषणस्य दृष्टान्तता न युक्तेति । तदुपलक्षणस्यापि विशेषकत्वात्र चोद्यम् । यद्वा केनचित्सामान्येन दृष्टान्तता भविष्यत्यनाभिधेयत्वेन विशेषकत्वेन चेत्यदृष्टं, ततश्च सम्यगिमिहितं यथा दण्डिशब्दे तद्वद्त्रापि भविष्यतीति । एवं चाप्रसङ्गातिप्रसङ्गी न भविष्यत इति । तदेतन्न युज्यते । युक्तं देवदत्तगृहस्य पुरुषस्य च केवलस्याभिधानं विशिष्टप्रतीताविष काकानिलयनदण्डयोः प्रत्यक्षदण्डशब्दावगतयोर्विश्लेषणत्वोषपत्तेः। न तु गोत्वस्यासंनिहितस्येहोपलक्षणत्वं युज्यते । अप्रतीतविशोषणे विशेष्याप्रतीतेर्न च दण्डिशब्दवत्तद्वयवेन गोत्वाभिधानं प्रतीमो येन द्वितीयावयवेन व्यक्तेरेवाभिधानं स्यात् । अतश्च यदि ताबद्गोत्वमभिधीयते ततस्तदेवोक्तन न्यायेन वाच्यं भवेत् । अध-तीतस्य विशेषणत्वासंभवात् । उक्तवद्तिप्रसङ्गः शब्दप्रयोगस्य प्राप्तोति । न च यथा दिण्डशब्दः केवले दण्डे न प्रयुज्यत इति विशिष्टवचनोऽवधार्यते तद्वदाकृती प्रयोगामा-वाद्विशिष्टवचनोऽवधारियतुं शक्यते । स्थेनचित्यादावाकृतौ प्रयोगदर्शनादन्वयव्यति-रेकाम्यां च जातिरेव वाच्येत्यवधार्यते इयेनचिद्वाक्ये केवलायामाकृतौ प्रयक्तत्वात । किनद्पि चाऽऽकृत्या विना न्यक्तिमात्रे प्रयोगाद्र्शनादेवं यऽपि संबन्धसमुद्रायाद्यः पूर्व-पक्षास्तेऽप्युक्तेन न्यायेन ।निराकृतास्तेनाऽऽकृतिरेव बाब्डार्थ इति ॥ ३३ ॥

# न किया स्यादितिचेदर्थान्तरे विधानं न दृष्यमिति चेत्॥ ३४॥

अथ यदुक्तं न क्रिया संभवेद् त्रीहीन् प्रोक्षति इति । न द्रव्यशब्दः स्यात्, षड् देया इति। अन्यदर्शनवचनं च न स्यात्, अन्यं तद्दूपमिति। तत् परिहर्तव्यम् ॥ ३४ ॥

## तदर्थत्वात् प्रयोगस्याविभागः ॥ ३५ ॥

आकृत्यर्थत्वाच्छब्दस्य यस्या व्यक्तेराकृत्या संवन्धस्तत्र प्रयोगः।
प्रोक्षणं हि द्रव्यस्य कर्तव्यतया श्रूयते। कतमस्य। यद् यजितसाधनम्।
अपूर्वत्रयुक्तत्वात्तस्य नाऽऽकृतेः। अशक्यत्वात्। तत्र ब्रीहिशब्द आकृतिवचनः प्रयुज्यते प्रोक्षणाश्रयविशेषणाय। स ह्याकृतिं प्रत्याययिष्यातं,
आकृतिः प्रतीता सती प्रोक्षणाश्रयं विशेष्ट्यतीति। तेनाऽऽकृतिवचनं
न विरुध्यत इति। एवं पद्देया गाषो दक्षिणा इति दक्षिणाद्रव्ये
संख्यायाः प्रयोक्तव्ये गाव इत्याकृतिवचनो विशेषकः। तथा, अन्यमिति विनष्टस्य प्रतिनिधेरन्यत्वसंबन्धः। तत्र पश्चश्चद्द आकृतिवचन
आकृत्या विशेष्ट्यतीति। तस्माद् गौरश्व इत्येवमादयः शब्दा आकृ-

 तेर्भिधायका इति सिद्धम् ॥ ३५ ॥ इति श्रीज्ञबरस्वामिकृते मीमांसाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य नुतीयः पादः ॥

अथ प्रयमाध्याये चतुर्थः पादः ।

ि १ जिक्तं समाम्रायेदमध्यं तस्मात् सर्वं तद्थं स्यात् ॥ १ ॥ पू० उद्भिदा येजेत, बल्लिया येजेत, अभिजिता यजेत, विश्वजिता यजेत इति समामनन्ति । तत्र संदेहः । किम्रुद्धिदादयो गुणविधय आहो। स्वित्कमेनामधेयानीति । कृतः संशयः । उभयथाऽपि प्रतिभातो बाक्यात् । उद्भिदेत्येष शब्दो यजेतेत्यनेन संबध्यते । स कि वैयधिः करण्येन संबन्धमुपैति, उद्भिदा द्रव्येण यागमभिनिर्वर्तयेदिति, उत सामानाधिकरण्येन उद्भिदा यागेन यजेतेति । द्वेघाऽध्येतस्मिन् प्रति-भाति वक्यि, संभवति संशयः ---

किं तावत् प्राप्तम् । उक्तमस्माभिः समाम्नायस्यैदमर्थ्यम् । कश्चि-

यत्र क चन यागसाधने कृतानां प्रयोजनवस्ताद्द्रव्याद्विभक्ततेति । तस्मादाकृतिपक्षेऽप्यालम्भनादिसंभवादाकृतिरेव शब्दार्थ इति सिद्धम् ॥ ३५ ॥ ( इति आकृत्यधिकरणम् ॥ ९ )।

> इति श्रीभद्दकुमारिलस्वामिकृतौ मीमांसावार्तिके प्रथम-स्याध्यायस्य तृतीयः पादः ।

एवं स्पृतिसहितस्य वेदस्य प्रामाण्ये सिद्धेऽधुना वाक्यार्थ व्याख्यानावसरे सत्य-परिसमाप्त्येव प्रमाणहक्षणं केन संबन्धेन नामधेयचि तायाः प्रस्तावः क्रियते । के चित्तावदाहुः । किमुद्भिदाद्यो गुणस्य प्रमाणम्त कियाणामेव नामधेयत्वेनेति । तद्युक्तम्। एवं सित हि समस्तमेव शास्त्रं प्रमाणलक्षणाद्भिन्नं स्यात्। सर्वत्र ह्यतिहिचार्यते, किमिदं वाक्यमस्यार्थस्य प्रमाणमुतान्यस्येति । येऽपि चेते द्वे अपि सूत्रे पूर्वोत्तरपक्षौ परिकरूप्येकाधिकरणत्वेन व्याचक्षते तैरप्युक्तं समाम्नायेद्मध्यीमित्यनेन सुत्रेण कः सिद्धान्तानिभिन्नेतः पूर्वपक्षानुगुणोऽर्थो विधीयत इति वक्तत्यम् । न ह्युकैदमर्थ्यान्तर्भाव-वचनमुद्भिदादीनामनिष्टम् । तस्माद्द्रयोरप्यिकरणयोरनुमितपूर्वेपक्षयोरत्तरपक्षमूत्रद्वय-मेतदिति न्यारूयेयम् । तत्र प्रथमं तावदुद्धिदादीनुदाहृत्य संदेहः कियते, किमेते कं विद्वी प्रत्युपयोगं गच्छन्त्युत नेति । किं तावत्प्राप्तम् । 'आम्नार्यंस्य क्रियार्थत्वात् ' इत्यांनर्थक्यम् । आह च ।

१ सा० व्रा० (१९-७-३)। र ता० व्रा० (१९--७--१)। ३ के० सू० (१-१-१) !

दस्य भागो विधियोंऽविदितमर्थं वेदयति यथा सोमेन यजेत इति। किश्विदर्थवादो यः प्ररोचयन् विधि स्तौति यथा वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इति। किश्विन्मन्त्रो यो विदितमर्थं प्रयोगकाले प्रकाशयति यथा, बिहिदेवसदनं दामि इत्येवमादिः। तस्मादुद्धिदादयोऽभीषां प्रयोजनानाः मन्यतमाय प्रयोजनाय भवेयुः। तत्र तावक्षार्थवादः। वाक्यशेषो हि स भवति विधातव्यस्य। न च मन्त्रः। एवंजातीयकस्य प्रकाशियतव्यस्य। सामन्यतमायात्। पारिशेष्याद् गुणविधिः। उद्भिद्गुणता यागस्य विधीयते। कुतः। प्रसिद्धेरनुग्रहाद् गुणविधर्थवन्त्वात्प्रवृत्तिविशेषकरः

न्यंशवेदप्रमाणत्वादुद्भिदादि ततोऽधिकम् । धर्मायानुषयुक्तं सदानर्थवयं प्रपद्यते ॥

नहोते विध्यादिष्वनतर्भवन्ति । साध्यसाधनेतिकर्तव्यानभिधायित्वात्तावचोदनाबाह्यत्वं, स्तुतिबुद्धचभावादर्थवादातिरेकः, कर्माङ्गभूतैवंसंज्ञकप्रकाशयितव्यार्थामावान्मन्त्रकार्यनिवृत्तिः।न ज्ञान्यद्वेदप्रयोजनमस्तीत्यप्रमाणमेवंजातीयका इति । अत्राभिधीयते—

सर्वस्य त्रिविभागत्वाद्वेदस्योक्तेन हेतुना । उद्भिदाद्यप्रमाणत्वमातिरेकान्न सिध्यति ॥

यदा तद्येत्रयान्यतमार्थमिति स्थितं तदा विचारः किमर्थमिति । न तावद्येवाद्त्वं वाक्यशेषत्वापावात् । कथं पुनर्यं न वाक्यशेषो यावता 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा ' इत्यादिवदेकवाक्यताऽवगस्यते । नैतद्दित् । विधातव्यस्य हि यः शेषः सोऽर्थवादः । अयं तु विध्युद्देशादेव नातिरिच्यत इत्यवाक्यशेषः । तत्संभविनश्च स्तुत्युपयोगित्वं न युज्यत इत्युक्तभौदुम्बराधिकरणे । न चैकपदेन स्तुतिर्दृष्टा । न चेह तां प्रतिपद्यामहे । यद्युद्धिदंन ।श्वामनेन क्रियत इत्येवं प्राश्चास्त्यं करुप्येत तद्पि तृतीयान्तममुद्रायाश्चर्यवस्त्रक्षण्यत्वप्रसिद्धचा बाव्यते । अन्यथा हि प्रातिपदिकप्रधानम्याद्वा 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा ' इतिवत्प्रधमेव प्रायोक्ष्यत । न चास्य मन्त्रत्वं, तादृष्येणाप्रतीतेः । अध्येतृस्तरणाभावःच्य । न चैकपद्त्वात्साकाङ्कत्वं करणप्रतित्या वा स्मारकत्वम् । न चैतद्रिने वेयः कश्चित्यं योगसमवाय्ययों दृश्यते । न चास्य सृक्तवःकवद्विनियोजिका श्वतिरित्त येन मान्त्रवर्णिकद्वत्यकरणनायामपि गौरवम् । न चास्य सृक्तवःकवद्विनियोजिका श्वतिरित्त येन मान्त्रवर्णिकद्वत्यकरणना स्थात् । न चास्य स्यत्वकवद्विनियोजिका श्वतिरित्त येन मान्त्रवर्णिकद्वत्यकरणना स्थात् । न चास्य स्यतं प्रयोगार्हम् । अतश्चाविनियुक्तत्वात् ' इपे त्वाविद्दृष्टि नाध्याहारेण निराकाङ्क्षिद्धत्य प्रयोगः । स्कृटं च बाह्यत्रेनेकवाकयः त्वमित्यमन्त्रत्वम् । तस्माद्विध्युद्दशान्तर्गतस्यवोत्तराधिकरणन विचार्यते गुणाविधिर्नाम-वेधिमिति । तत्र तावत्—

धिमद्धेर्बलवस्वेन प्रयोजनवरोन च।

त्वाच । न चैपां यागार्थता लोकेऽनगम्यते । न च वेदेन परिभाष्यते । अतो गुणविधयः । यदि गुणविधिनं तिहैं कर्म विधीयते । अविहिते च कर्मणि तत्र गुणविधानमनर्थकम् । नेति क्रूमः । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे गुणविधानमर्थवद्भाविष्यति । यदि नामधेयं स्याद्, यावदेव यजेतेति तावदेव उद्भिद् यजेतेति न प्रवृत्तौ किश्चिद् गुणविश्चेषः स्यात् । गुणविधी च गुणसंयोगादभ्याधिकमर्थ विद्धत उद्भिद्दादयः शब्दा अर्थ-

### अधिकत्वात्प्रवृत्तेश्च गुणरूपं विधीयते ॥

प्रातिपदिकं ताबदुद्धेदनसमर्थे द्रव्ये खिनत्रादाबवयवप्रांसिद्ध्या प्रवर्तते । न च समुदा-योऽर्थान्तरवाची लोके प्रसिद्धः । न च लोकादनवगतोऽर्थो वेदादवगम्यते संबन्धग्य शास्त्राहेतुत्वात् । तृतीयाऽपि च करणवाचिनी, क्रियायाश्च शक्तिमद् द्रव्यं तदाधारा वा शक्तिः करणं, तेनिद्धित्साधनको यागोऽवगम्यते । न च यागस्योद्धित्वं करणत्वं वा किचिरप्रसिद्धम् । अर्थवन्त्वात्प्रवृक्तिविदे पकरत्वम् । विधायकोद्धित्पद्पुरुपाणां प्रवृक्तीं विशेषः । अन्यथा छनुच्चिरितसमैव प्रवृक्तिरेणां स्यात् । अथ वा प्रसिद्धत्वाद्धुणविधिरर्थ-वन्त्वमिष्येयवन्त्वं नामध्यत्वे त्वर्थो न विज्ञायत इति योज्यते । अथ वा मेदेनार्थवन्त्वं हेतुः, उद्धितपदस्य यिनतः फलान्तरत्वात् । ततश्च विधिपुरुषयोः प्रवृतिविशेष इति वाच्यम्। ननु नामध्यमपि ऋतुं विदिष्यर्थवत्प्रवृत्तिविशेषकरं च स्यात्। नैतद्स्ति । कुतः—

आकृतरिविधेयत्वाद्धातुना न्यक्तिगश्चिता । सा च नाम्नाऽभिधीयेत जातिश्चेत्रैव नामता ॥

यदा ताबद्धातुनैव लक्षणया विधिविषयत्वयोग्यत्वाद्धागिविद्योषः प्रतिपाद्यते तदा किम-परं तत्र नाम करिष्यति । अथ सामान्यमात्रमिभिधीयते तत्मतस्यानिष्टमेवैतन्नामित्यसं बद्धां सिद्धत्वादेव च विद्योपय्य न नामभियं विधायिष्य त इति दक्ष्यति । यदा च केनापि प्रकारेणोद्धिदादीनां विद्योपवचनत्वं तदा तद्त्यन्ताविनाभृतसामान्यवचनत्वेन यजेरनर्थ-कत्यम् । लाघवं च विधर्मृणदिधां भिष्यति । यागानुवादात् । यद्येवं गुणाक्षिप्तत्वान्द्रियिक्तंने तर्हि कर्म विधायते, तथा चाविहिते कर्माण कस्य गुणो विधायत इत्यानर्थवयमत आह—प्रकृतौ ज्योतिष्टोम इति । ननु गुणविधिपक्षे ज्योतिष्टोमेनेत्यस्यापि तत्त्वरत्वाद्विहितमेव कर्म । गत्यभावादिद्रमेकं कर्मविधानं भविष्यति । तद्व्यावृत्ते च विधायके च गुणस्य विधानुमदानयत्वाम् ज्योतिष्टोमपदमेवैकं: नामभ्यम् । अथ वा तदेवं गुणविद्यादे कर्मविधानामितराणि कर्मानुवादेन गुणविधानानि । नन्वेवं सिते सर्वा एकाहाहिनसङ्घोदना ज्योतिष्टोमस्येव गुणविधिद्वारेण प्रकरणादनितिरक्ता इति कर्मान्तरा-भावाद्य उपातिष्टोमः कन्यिनत्प्रकृतिरिति वच्छव्देन नामिषातव्यः । सिद्धान्ताभिप्रा-येणाऽऽहिति के वित् । अथ वा प्रकियत इति प्रकृतिः, प्रकृतव्योतिष्टोम इत्यर्थः ।

वन्तो भविष्यन्ति । तस्माद् गुणविधय इन्येवं भाप्तम् ॥ १ ॥ एवं भाप्ते ब्रूमः---

अपि वा नामधेयं स्याद् यदुत्पत्तावपूर्वः
मविधायकत्वात्॥ २ ॥ सि०॥

अपि वेति पक्षो विपरिवर्तते । नामधेयं स्यादिति मतिजानीमहे । एतमविहितमर्थे विधास्यति ज्योतिष्टोमाद् यागान्तरम् । श्रुतिश्चैवं यागमभिधास्यति । इतस्या श्रुतिरुद्धिदादीन्वक्ष्यन्ती, उद्धिदादिमतो लक्षयेत् । उद्धिद्दता यागेन कुर्यादिति । यागेन कुर्यादिति यजेतेत्यः

अथ वा ' अथेष ज्योतिः ' इत्येवमादीनां करणविभक्त्याख्यातसंस्पर्शामावाद्भुणविधित्वाः मुपपत्तेरेकान्तेन भेदकत्या कर्मनामत्वं तदपेक्षया च ज्योतिष्टोमः प्रकृतिः । नन्त्यितः वाक्यशिष्टेन सोमेन ज्योतिष्टोमेन वाऽवरोधाज्ज्योतिष्टोमे गुणान्तरविधानमयुक्तम् । काम्यत्वादुद्धिदादयो बाधका भविष्यन्ति । नित्ये प्रयोगे च पूर्वगुणम्यार्थवत्ता । अथ वा विशिष्टविहितमपि कर्म म्वरूपमात्रं निष्कृष्य गुणान्तरे विहितं नीत्पत्तिकाद्विशिष्ट्यते । अन्यथा गत्यसंभवाद्विकहप इति मन्यते ॥ १॥

यंदुत्पत्ती प्रथमज्ञानेऽर्थान्तरपूर्वकत्वेनैकान्ततो न प्रसिद्धमुद्धिदादि तद्वैदिकव्यवहारे प्रथमोपनिपातात्सामानांचिकरण्येन नामधेयं स्यात् । अथ वैवमपूर्व कर्म विद्यदर्थवद्ध-विष्यति । अथ वा कस्य नामधेयमिति संदेहेऽभिधीयते । यस्योत्पत्तावपृत्वै निष्पद्यते यागस्येत्यर्थः । कि कारणम्—

गुणो विधीयमानो हि फले कर्मणि वा भवेत्। विशिष्टविधिबुद्धचा वा सर्वथा च न युज्यते ॥

फलं प्रति ताबिद्विधीयंमाने परपद्मंबन्धविधानं व्यवहितकल्पना धातोः पाराध्यं-मौत्पात्तिकसोमबाधोऽनद्नीयेन च खिनित्रादिनाऽत्यन्ताप्रसिद्धेन याग इति दोपाम्तथा यागं प्रति गुणविधो फलपदानर्थक्यम् । सार्थकाम्यप्राप्तज्योतिष्टामिवेशापणत्वे वाक्यमेदः । प्रत्ययव्यापारविप्रकृष्टता धातुपाराध्यीनद्नीययागमोमबाधविकल्पाश्चात्यन्तायुक्ताः । तथा विशिष्टविधो सर्वपौराध्यमनेकविधिशक्तिल्पाः । मत्वर्थलक्षणा, गम्यमानसामाना-धिकरण्यत्यागोऽनद्नीययागश्चेति दोषाः । तस्माल गुणविधिः । तद्दर्शयति—इतरथा श्वतिकद्भिद्दादीन् वक्ष्यति तद्द्वतो लक्षयत् । वक्ष्यन्ती लक्षयत् इति वा प्रन्थः । प्रातिपदिकसामध्यमुक्तवा विभक्तिसंबन्धाद्प्येतदेवावगम्यत इति दर्शयति—यागन कुर्या-दित्यादिनः । किं च—

९ सर्वपारार्थ्येति-विशिष्टविधानेऽपि विशिष्टस्यापदार्धस्वेन सर्वेषां नामधात्वाख्यातानां विशि-ष्टसमर्पणात्पारार्थ्यमित्यर्थः ।

स्यार्थः । करणं हि याग, उद्भिदाद्यपि तृतीयानिर्देशात् करणं तत्रोन् द्विदा यागेनेति कर्मनामधेयत्वेन सामानाधिकरण्यसामञ्जस्यम् । द्रव्य-वचनत्वे मत्वर्थलक्षणया सामानाधिकरण्यं स्यात् । श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिज्यीयसी । तस्मात् कर्मनामधेयम् । ननु मसिद्धं द्रव्यवचन-त्वमपह्नूयेत, अमसिद्धं कर्मवचनत्वं मतिज्ञायेत । उच्यते । तृतीयानिर्देश्चात्कर्मवचनता । कुतः । करणवाचिनो हि मातिपादिकात् तृतीया भवति करणं च यागः । तेन यागवचनिष्ममनुमास्यामहे ।

नैतद्युक्तम् । यदि तृतीयानिदेशे सत्युद्धिदादिभ्यः शब्देभ्यो यागे बुद्धिरुत्पद्येत स्यादेतदेवम् । न हि नो बुद्धिरुत्पद्यते तस्मादयुक्तम् । तृतीयावचनमन्यथा नोपपद्यत इति चेत् कामं मोपपादि । न जातुचिद-नवगम्यमानेऽपि यागवचनो भविष्यति । तस्माद् गुणविधयः । लक्ष-णेति चेत् । वरं लक्षणा कल्पिता न यागाभिधानम् । लौकिकी हि लक्षणा हठोऽप्रसिद्धकल्पनेति । अपि च यदि नामधेयं विधीयते न

विधाने चानुवादे च यागः करणामिष्यते। तत्समीपे तृतीयान्तस्तद्वाचित्वं न मुख्चति ॥

यत्करणाभिधायिन्या तृतीयया इत्येवमादिषु कारकाणां विभक्त्यर्थत्वाम्युपगभीत्कथं करणवाचिनो हि प्रातिपदिकादित्युच्यते । नैप दोषः । करणाश्रयवाचिनो हित्य- भिप्रायः । अथ वा करणशब्दो यादृशमर्थं ब्रवीति तादृशस्य प्रातिपदिकं वाचकमेव । कृद्नतेन हि कारकविशिष्टं द्रव्यमेवोच्यते न विभक्तिवित्रप्तकृष्टा शक्तिः । तथा च करणं करणेन करणायेति च कारकान्तरयोगो दृश्यते । अन्यथा हि विभक्त्यभिहिते- नैवेकेन कारकेण वशीकारात्र दृश्यं कारकान्तरयोगं प्रतिपद्यते । शक्तेम्तु शक्त्यन्तरं नास्त्येव । तस्माच्छक्त्युपसर्जनद्रव्यवचनत्वात्कृद्गतानामुपपत्रं करणशब्दार्थवाचित्वं प्रातिपदिकस्य । तेनेतदुक्तं भवति । यद्स्मिन् वाक्ये करणं तद्वाचिनः प्रातिपदिकात्तृती-ययोत्पत्तव्यं यागश्यात्र फलभावनायाः करणं न द्रव्यमिति वक्ष्यति । ततश्च यद्युद्धित्पदं यागवचनमेवं तृतीयान्तं सदेकवाक्यतां यास्यत्यर्थान्तरचन्तरे त्वसंबद्धं स्यात्। ननु च—

प्रत्यक्षं द्रव्यवाचित्वमुपन्यस्तं कथं पुनः । करणत्वानुमानेन बाध्यते त्रीहिसोमवत् ॥

यथैव ' त्रीहिभिर्यजेत ' ' सोमेन यजेत ' इत्यादीनां करणभूतयागैकवाक्यत्वे सित तृतीयान्तत्वं वैयधिकरण्येऽप्यविरुद्धमेवभिहापीति । इठ इति—विरंतनतडागोदका-

१ अभ्युपगमादिति—' इह हि गुणमरुणिमानममूर्ते सन्तं कियायाः करणिम ते शब्द उपिद-शांति यत्करणाभिधायिन्या तृतीयाविभक्त्या संयुज्य निर्दिशति—अरुणयेति, । इत्याद्यरुगाधिकरणस्थ-भाष्यविरुद्धमिदं भाष्यमित्याशयः । २ जै. सू. (२-१-१) भावार्थाधिकरणे इति शेषः ।

यागः । अथ यागो न नामधेयम् । उभयविधाने वाक्यभेद इति । उच्यते । न नामधेयं विधायिष्यते । अनुवादा ह्युद्धिदादयः । कुतः । प्राप्तिरिति चेत् । ततोऽभिधीयत उच्छब्दसामध्यीद् भिच्छब्दसामध्यीः चोद्धिच्छब्दः क्रियावचनः । उद्धेदनं प्रकाशनं पश्नावनेन क्रियत इत्युद्धिद् यागः । एवमाभिमुख्येन जयादभिजित्, विश्वजयाद् विश्व-

च्छादिनहरितद्रव्यमुच्यते । यथा तदुन्सार्थमाणमपि स्वच्छन्दतः पुनःपुनरुदकं छाद्यन्येवं योऽन्योऽपि स्वच्छन्दव्यदहारः स हठ इति प्रसिद्धः । तदुच्यते--

> पदमज्ञातसंदिग्धं प्रसिद्धैरपृथर्भृश्रुति । निर्णायते निरूढं तु न स्वार्थादपनीयते ॥

त्रीह्यादयो ह्यत्यन्तरुद्धान्ते स्वार्थमपरित्यजन्तः सामानाधिकरण्यमप्रतिपद्धमाना गत्य-न्तराभावाद्धुणविधयो विज्ञायन्ते । ये पुनरुद्धिदादयो यौगिकास्तेषां येनैव प्रकारेण यत्नेन द्रव्यवचनत्वं तेनैव कर्मवचनत्वमप्युपपद्यत इति प्रत्यक्षप्रसिद्धावनुदासीनायाम-नुमानेनाप्यज्ञानसंशयव्युदासकरणं न दुष्यति । सर्वशब्दार्थावधारणे ह्ययमम्युपायो, यत्प्रसिद्धसामानाधिकरण्यं नाम । प्रधानं च करणत्वं यागे छब्धात्मकं शक्तोति प्राति-पद्किमात्मविषयमाणाद्यितुम् । किं च—

> विभक्त्यर्थानुवादाच विश्वेः स्थानाम्नि लाघवम् । गुणपक्षे विश्वेयत्वं संख्याकारकयोरपि ॥

त्वत्पक्षे ह्यवद्यं काचिद्विभवत्यर्थेऽपि प्रत्ययम्य विधिशक्तिः करूप्या स्यात् । तम्माद्वयवद्वारेणास्ति कर्मण्यपि प्रसिद्धिः । ज्योतिष्टोमादेरपि म्वफलोद्भेदनकारित्वादे-तन्नामप्रसङ्ग इति चेत् । न । सामानाधिकरण्यावधारिताविषयविशेषस्यावयवान्वास्यानात् । न चाम्य ज्योतिष्टोमादिभिः समभिन्याहारोऽस्ति । अथवाऽर्थापत्तिवशेनैताद्विशेषविषयमेवोन्द्रेदनं निमित्तं, न चान्यत्र तद्मतीति व्यवस्था । यथा सास्नादिमद्भतगमनविशेषनिमिन्तत्वं गोशब्दस्य । अविधायकरवादित्यस्य व्याख्या न नामधेयं विधायिष्यत इति । संज्ञासंज्ञिसंबन्धरूपेण 'वृद्धिरादेच्' इत्यादिवद्विधानं सामानाधिकरण्यावयवप्रसिद्धिम्यां तिस्सद्धेः । न तु नामधेयार्थां न विधीयते तद्धीनत्वाद्यागिवशेषसिद्धेः । इह हि यद्यपि संज्ञासंज्ञिसामानाधिकरण्यां नागित तथाऽप्यात्मरूपव्यवच्छिनमेवार्थं संज्ञा गमयतीति

जित् । एवं सर्वत्र । अतः कर्मनामधेयम् । यत्त्वपद्वात्तिविश्लेषकरे।ऽनर्थक इति नामधेयमपि गुणफलोपबन्धेनार्थवत् । तस्मात् कर्मनामधेयान्येवं जातीयकानीति सिद्धम् ॥ २ ॥

विशेषणिवशिष्यभावात्र भिद्यते । नन्वेवं शब्द्म्बरूपाभिधानं प्रसज्येत । प्रत्यक्षावगतस्वरूपविशिष्टार्थाभिधानादप्रसङ्कः । सर्वत्र ह्यगृहीतिविशेषणा विशिष्टबुद्धिर्न दृष्टा, न त्वनभिहितविशेषणा । न चैतावता शब्द्मबरूपारोपप्रसङ्कः । तदनुरोधेन विद्यमानार्थाशिविशेषोद्धरणादित्युक्तं प्राक् । नाम्नेव चैवमादीनां प्रकृतितो भेदोऽन्यथा हि तदनविश्वित्रो
यनिर्गुणफलाद्यर्थ पुनः श्रुतिः प्रकृतिगामित्वालैव कर्म भिन्द्यात् । अथ वा सर्वनामधेयेषु
किचिद्र्थगतमपि विशेषणमस्तीत्यरुणैकहायन्यादिवदेव विश्वेषणिवशेष्यता । न च यज्युचारणयन्तरेणास्य यागविशेषनायत्वभिति न सायान्यग्यानर्थकत्वम् । परस्परसंनिधानेन
हि नामापि यागविषयं यागोऽप्येतद्विश्वत्रो न सायान्यगात्रं प्रकृतो वेति लभ्यते ।
तस्मादुभयोरर्थवत्ता विशिष्टमावनाविधानाचोभयोरपि विधानमिति नानुवादत्वम् । एवं
च सित न नामत्वं विधित्वमान्नप्रतियोगीति, ये पूर्वपक्षे विध्यन्तर्भावं सिद्धान्ते तु
विध्यर्थवाद्मन्त्रातिरेकं नाम्नां वर्णयन्ति तेपामयुक्तमेव । अशेषैव्यवहाराङ्गभावाच्च
नाप्रवृत्तिविशेषकरता । नह्युत्विग्वरणादिष्वनेनाहं यक्ष्य इति लघुराख्यानोपायः स्यात् ।
दर्शपूर्णमासावारप्रयमानः । समे दर्शपूर्णमासाम्यौम् । दिस् गुणोपबन्धो दर्शपूर्णमासाम्यां
स्वर्भकाम इति च फलोपबन्धोऽन्यथा न स्यात् । तम्मान्नामवेयान्येवंजातीयकानीति
सिद्धम् ॥ २ ॥

### ( इत्युद्धिद्धिकरणम् ॥ १ ॥ )

संज्ञायाः कर्मभेत्तृत्वं द्वितीये यद्विद्यते । यमेष्टी यागपट्कस्य फलवत्त्वं विद्यते । सोमयान् गस्य व ज्योतिष्टोमेऽध्याये चतुर्थके । यक्षामिहोत्रधर्माणां प्रवेशः काष्ठपायिने ॥ सप्तमे वक्ष्यते सर्वे तन्नाम्नां फलिमध्यते । वाक्ष्यान्तरोत्पादिते च कर्मण्यङ्गं विधीयते ॥ फलं वा यत्र तत्रास्मान्तरों कर्म विशेषधीः । द्रव्यदैवतशून्यायां यागोत्पत्तीं च नामतः ॥ विना निर्धारणाभावाद्विशेषस्था-विधेयता । धर्मप्रमोपयोगित्त्वमप्यस्थेत्यं च सिध्यति॥यागेनानेन यक्ष्येऽहं तेन याज्य मामिति । नाम्ना विनेवमादिश्च व्यवहारो न सिध्यति ॥ मीमांसाविधिवाक्ष्यार्थज्ञानानुष्ठानलक्षणे । निविधे व्यवहाररेऽस्मिन् सर्वस्मिन्नाम कारणम् । इत्येवं प्रदर्शितान्यनुसंधेयानि ।

नामधेयस्य भाष्यकारोक्तं गुणफलोपबन्धेनार्थवस्तं प्रयोजनान्तरोपलणार्धमित्याह्-अशेषेति ।
 कानि प्रयोजनान्तराणीति चेत् ।

## [ २ ] यस्मिन् गुगोपदेशः प्रधानतोऽभिसंबन्धः ॥ ३ ॥ सि०

चित्रया यजेत पशुकीमः, त्रिष्टद्बहिष्पवमानम् । पश्चद्शान्यीज्यानि, सप्तद्शानि पृष्ठानिइत्युदाहरणम् । किं चित्राशब्दः पवमानशब्द
आज्यशब्दः पृष्ठशृद्धश्च गुणविधय उत कर्मनामधेयानीति संशयः ।
प्रसिद्धः, अर्थवन्त्वात्, प्रवृत्तिविशेषकरत्वाञ्च गुणविधयः । न चैते
कर्मणि प्रसिद्धाः । न चामी यौगिकाः । जातिशब्दा होते, चित्रा इति

इदानीमयौगिकेषु बीह्यादिवछोकरूढेषु जातिगुणशब्देषु चिन्ता । न ह्यानुमानिक-करणत्वानुरोधेन प्रत्यक्षप्रसिद्धचभावः संभवतीति पुर्वाधिकरणेनासिद्धः । ननु 'आज्यैः स्तुवते ' पृष्ठैः स्तुवते ' बहिष्यवमानेन स्तुवते ' इत्युत्पत्तिवाक्यत्वादेतान्युदाहर्त-व्यानि । तथा हि—

उत्पत्तां नामधेयं वा गुणो वाऽप्यवधारितः । व्यवहाराञ्जतां याति सैवोदाहरणक्षमा ॥

सा तु नोदाहता स्त्रकारेण 'यस्मिन् गुणोपदेश ' इति गुणवान्यस्याऽऽश्रितत्वात् । अथ किमर्थं तेनैव तदाश्रितम् । यत्र क चन प्रतिपादितं फलाविशेषात् । प्वेपक्षितरा-करणहेतुर्वा वाक्यभेदम्तत्रं संभवतीत्युदाहतम् । अथ वोत्पत्तिवाक्यस्थस्याऽऽज्यादिप-दस्य पक्षद्वयेऽपि साकःङ्कृत्वादेकस्यापि निश्चयहेतुर्नास्तित्यस्यतः सिद्धचेपक्षणादनुदाहरः णत्वम् । घृतवाचित्वात्तावन्न स्तोत्रनामत्वं विज्ञायते । यान्याज्यानि तैः स्तुवत इति च श्रूयते तत्र कान्येत्र नामानि कथं वा तेनामिधीयन्त इति सहाऽप्युत्पत्तिवाक्येनान्यतः सिद्धिरवाष्ठव्या । उत्पत्तिवाक्यस्थितमेव चाऽऽज्यादिपदं यथा रूदिं परित्यज्य स्तुतिनामतां प्रतिपद्यते तथा हेतुर्वाच्य इत्यवेता । गुणविवित्वेऽपि घृतस्य स्तुतावकरणत्वा-त्तःसंबद्धमन्त्रलक्षणयाऽवश्यं संबन्धकृद्धाक्यमपक्षणियम् । इह विधाने मत्वर्थलक्षणाप्रसः क्षात् । अनुवादत्वे तु नायं दोपो भवति । तेन स्तोत्राणामप्याज्यवत्ताऽन्यत एव लब्धव्येति तत्तुभयपक्षेऽपि सापेक्षता । ततश्च स्तुवत इत्येतावन्मात्रमत्र विविक्षतिनित्याज्यादिश-ब्दोऽन्यतो निर्णीयते । पवमानशब्दस्तु यौगिकत्वात्पृत्विधिकरणसिद्धेरनुदाहरणमिद्धि केचित् । अपरे तु मन्यन्ते । नोद्धिदादिवत्यवनिक्रयां प्रति कर्नृत्वं स्तोत्रस्योपपद्यते, सोमो ।हि तत्र पवते । तत्तश्च न कर्मण्यवस्वधिद्धिहरस्तीति पवमानार्थमन्त्रकत्वालक्षित-लक्षणा मत्वर्थलक्षणातो दुर्बलक्षतेति वाक्यभेदनैव सिद्धेरुदाहरणम् । तत्र प्रसिद्धचादयः

१ तें० तें० (२-४-६ ≱। २ ता० बा० (२०-१-२)। ३ ता० बा० (१९-११-२) ४ ता० बा० (१९-१′-२)।

च गुणश्रब्दः । चित्रया यजेतेति च यागानुवादः । विज्ञातत्वाश्र यागः अविधिः । गुणे फलकल्पनायां यजतेर्ने विवक्षा । तथाऽऽज्यानि भवन्ति पृष्ठानि भवन्तीति च । गुणविधिकल्पनायामपि न लक्षणा । तस्मादः गुणविधय इत्येवं प्राप्तम् ।

पूर्वपक्षे पूर्ववदेव व्यारूयेयाः । चित्रेत्युत्तरर्पक्षे द्योतनादशीषोमीये गुणविधिरिष्टः । अत्र कारणमुच्यते—

> चित्रत्वस्त्रीत्वयोगो हि प्राणिजातौ स्वभावतः । तेनैते प्राणियागाङ्गं प्रकृतिं दैक्षमाश्रिते ॥

स्रीत्वादिविभागो हि प्राणिक्यतिरिक्तेऽथे शब्दानुकरणमात्रेण विज्ञायते पश्चादिषु त्वर्थस्त्रेण । प्रकृतं च दृध्यादिद्रक्यात्मकत्वान्नेतद्योग्यं कर्मेत्युत्कृष्यमाणे वाक्याद्यागमान्त्रसंबन्धिनी प्रसक्ते सामर्थ्यात् प्राणियागमाकाङ्क्षत्ती 'प्रकृतौ वाँ द्विरुक्तत्वात् ' इत्यनेन न्यायेन सर्वप्राणियागपरमप्रकृतिमग्नीषोमीयं गच्छतः। तत्र यद्यप्युत्पत्तिवाक्यशिष्टं कृष्ण-सारक्षलोहितसारङ्गादिगुणान्तरं पुंस्त्वं च बाधकं संभाव्यते, तथाऽपि पूर्ववदेव बाधिवक-स्मीवक्तव्यो । साप्तद्वयपूर्वपक्षन्यायश्चात्र द्रष्टव्यः । एकपदोपात्तानेकार्थविधानाच्चेककारक-मिबन्धनत्वाद्वाक्यमेदाभिप्रायः । पशुकाम शब्दोऽपि च स्वर्यकामाधिकरणद्र्वपक्षन्याये-क्राज्ञाक्तत्वाद्वाक्यमेदाभिप्रायः । पशुकाम शब्दोऽपि च स्वर्यकामाधिकरणद्र्वपक्षन्याये-क्राज्ञाक्तत्वाद्वाद्वादोऽभिमतो न यागफलम् । न हि पशुयागः पशुमकामयमानेनानुकातुं शक्तात्वादो विज्ञातत्वादिति ।

सर्वजाऽऽख्यातसंबद्धे श्रृयमाण पदान्तरे । विधिशकत्युपसंकान्ते स्याद्धातोरनुवादता ॥

यावद्यावद्विधेयान्तरमुपादीयते तावत्तावत्पूर्वत्रा नेकशक्तिकलपनामयादनुवादत्वाकाङ्का मवित । अगत्या तु तत्रापि विध्यक्कीकरणम् । अस्ति चात्र स्त्रीत्वचित्रत्वभागश्चीपोभीन्ययाग इत्यन्द्यते । गुणे फलकल्पनायां यजतेरविवस्निति । किमर्थं गुणाविधित्वपक्ष एव सिन्नराक्रियते । सिद्धान्तप्रन्थोऽयं प्रमादाल्लिखित इति केचित् । अपरे त्वाहुः । फलसंबन्धे किल प्रधानत्वादुणोक्तिविधातः स्यादिति । तद्युक्तम् । सर्वथा नामधेयप्रकिक्षो गुणविधिः स च फलसंबन्धेऽप्यनपगतः । तथा च वक्ष्यति स्थित एतस्मिन्न-धिकरणे गुणविधिनिधिधेयमिति विचार इति । फलसंबन्धे ह्येकान्तेन यागसामानाधिकरण्याभावादुणविधिरेव स्यादिति । तनैवं वाच्यम् । इह तु त्रयः पक्षाः प्रतिभानित । गुणाविधिः फले, यागे वा नामधेयं वेति । एकैकस्य च द्वयं द्वयं निराकर्त-

<sup>.</sup> १ चित्रो गुणो-क्यिनमाम इत्याद्ध सिद्धान्तआष्यंणाप्रीषोमीय गुणविष्यभिप्रायस्य प्रकटीक रणाहित्यर्थः । २ जै० सू० (३-६-३) । ३ जै० सू० (२-१-१) इत्यत्र भाष्यकार इति रोपः

एवं पाप्ते ब्र्मः । यस्मिन् गुणविधिनार्मधेयामिति संदिग्धं गुणोऽपर उपदिश्यते प्रधानेन कर्मणा तस्य संबन्धः कर्मनामधेयमित्यर्थः । गुण-विधी हि सति वाक्यं भिद्येत । पुंपक्षी प्राप्ते स्त्रीपशुः । पक्षवः फलं,

व्यम् । तत्र पूर्वपक्षम्थ एव दुर्बल्तरत्वातृतीयं पक्षं निराकरोति । धातुपारार्ध्यप्रसङ्कादिति । अतश्च 'त्रीहिभिर्यजेत ' इतिवद्यागे गुणाविधानम् । करणभूतस्यापि च यागस्योत्पत्तिवाक्यावगतकरणत्वार्थाक्षिप्तसाध्यांशानुवादेन गुणे विधीयमाने न मत्वर्थलक्षणा । गुणवाद्येव वाऽनिभिन्नसमर्थे यागे गुणविधानमाश्रयति । फले गुणविधिकल्पनायां पूर्वाधिकरणोक्तदोषप्रसङ्कादिति । तथा ' पञ्चद्शान्याज्यानि ' इत्यत्र 'औन्तर्भवन्तिपरः ' इति सत्तेषकल्पनं प्रयोगवचनाच्च विधिः । ननु च पञ्चद्शानि सप्तद्शानीति वैवंद्धपः शब्दो न संख्यामात्रवाची ' स्तोमे डविधिः । वृत्व च पञ्चद्शावि सप्तद्शानीति वैवंद्धपः शब्दो न संख्यामात्रवाची ' स्तोमे डविधिः । वृत्व दोषः । स्तोत्रसाधनमात्रपरि च्छेदेन म्तुिकानात्मकम्तोमिसिद्धेः सद्दशमृत्यिच्छेदे घृतपरिच्छेदे च म्तुितमानिमि सम्तोमवाचि चम् । न चात्र मत्वर्थलक्षणा । कृतः—

श्र्यमाणस्य वाक्यस्य न्यूना।घेकविकहाने । लक्षणावाक्यभेदादिदोषो नानुमिते हासी ॥

इह ताबदाज्यादीनां श्रुतवाक्यसंयोगाभावाद्वर्यं प्रकरणाम्नानानुमितवाक्यसंबन्धपूर्वकः प्रयोगयन्ननिविधिराश्रयितव्यः । तेन मत्वर्थं एव प्रतिपाद्यतः इति न लक्षणा । तत्रै-तत्स्यात् । द्रव्यत्वादाज्यादीनां कर्तव्यताविदेशियात्मकेतिकर्तव्यतार्थिना प्रकरणेन न प्रहण्णिति । सत्तेतात्र कियत्यनुपालन्मः । प्रधानदेशात्वाचाङ्गानामाज्यादिभिरवर्यं स्तेष्रसमीपे भवितव्यम् । अवध्य यथैव ' अग्निमुपनिधाय स्तुवते ' इत्यत्राग्निः सत्तामात्रेणोपकरोत्येव ग्रहापीति निर्दोपं, तस्माद्गुणविद्यानमिति । अत्रामिधीयते । ' प्रधानतोऽ-मिसंबन्ध' इति । अनेकार्थविधानं हि प्रधानकमिति । अत्रामिधीयते । अत्र पुनः कर्मानुवादेन गुणो विद्यीयते । न च गुणानां परम्परं संबन्धो विद्यते । तत्रैकगुणविधाने गुणान्तरानाक्षपाद्यीपत्त्यभावे श्रीतानेकविधिव्यापारकल्पनायां पुनः पुनरुचारणं प्रत्ययस्य कर्तव्यमिति वाक्यमेदः स्यात् । आह च—

अर्थाद्नंकमप्यर्थे विधापयति भावना । विदेशपणाविधिस्त्वन्यन्न गृह्णाति विदेशपणम् ॥

एकपद्रोपात्तेऽपि चानेकाविधिशक्तिकरूपनागौरवमस्त्येव । उत्पत्तिवाक्याशिष्टे गुणानत-राविरोधाचात्रक्तः । तथा हि—

१ ऽधमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति शेषपूरणामिति पा० सू० (२-३-१) अत्रत्यं कात्यायनस्परणम् । २ पा० म्० ( ':-१-५८ ) अत्रत्यं वार्तिकम् ।

चित्रो गुण इति न शक्यमेकेन वाक्येन विधातुम् । चित्रो गुणो विधी-यमानः स्त्रियां विधीयेत नासावग्नीषोमीये, पशुकामे च विधीयेत सोऽपि नाग्नीषोमीये । तथा पञ्चदशान्याज्यानि भवन्तीत्याज्येषु पञ्चदशता । न चाविहितानि स्तोत्रेष्वाज्यानि भवन्ति, न चान्यद्विधा-

> उत्पत्तिवाक्यविज्ञातं कर्म सर्वे ह्यनुद्यते । न चाऽऽश्रितगुणे शक्यं तद्विरोधि गुणान्तरम् ।।

यत्रानृद्यमान एवावरयं गुणोऽप्यनुवदितव्यम्तत्र नैरपेक्ष्यदर्शनादाकाङ्क्षाधीनसंबन्ध-गुणान्तरविधानानुपपत्तिः। न च।निष्कृष्य क्रियामात्रं गुणविधिः शक्यः कर्तुम्। कृतः—

प्रथमं हि स्ववाक्यम्थेर्गुणैः संबध्यते किया ।

वाक्यान्तरगतैः पश्चान्न शुद्धाः सा ह्यवाप्यते ॥

यानि परस्परिनरपेक्षाणि बीहियवादिवाक्यवत्प्रवर्तन्ते तेपां तुल्यबलवत्त्वाद्भवति विकल्पः । इह चोत्पत्तिवाक्यमन्यनिरपेक्षं विद्ध्यान्नोत्पन्नवाक्यम्, अनुत्पन्नेऽनुवादानुः पपत्तेः । पशुकामसंबन्धाच पदान्तरगतार्थप्रहणनिमित्तोऽपि वाक्यमेदो भिद्यते । यद्यपि च फलं न विधीयते तथाऽपि तत्र कर्मविधानात्क्रमणि च गुणविधरस्त्येव गौर-वम् । अपि च कर्मणः फलगुणौ प्रति युगपद्विध्यनुवाददोपोऽपरः स्यात् । न च पशु-कामपदमर्जनाङ्गत्वात्प्राप्तमन्त्यते । कथम्—

पुरुषार्थो हि सर्वेण स्वरसादेव काम्यते । तत्साधनतदङ्गोषु प्रवृत्तिः प्रार्थनाद्दे ॥

न हि साधनमृतं पश्चं कश्चित्कामयते विनेव तु कामेन प्रार्थितान्यथानुपपत्या तमुपा-दत्ते । गांणी वा तस्य काम्यता भवेत् । अतः स्वातन्त्र्येण यन्मुख्यया वृत्त्या काम्यते तदे । गांणी वा तस्य काम्यता भवेत् । अतः स्वातन्त्र्येण यन्मुख्यया वृत्त्या काम्यते कामश्व्यदे विन्तरेण चेतद् । असाधकं तु ताद्ध्यात् रं इत्यत्र क्ष्मामः। फलं चार्झापोमीयस्य कत्वङ्गत्वाक्षेत्रत्र तद्धाइस्तीत्यनुवादासंभवः । प्रकरणं च बा त्येत प्राज्ञापत्यम्य यागम्य । नामध्यत्वे तु कर्मफलसंबन्धमात्रकरणात्र कश्चिदोषः । (पञ्चद्शान्याज्यानि ' इति द्रत्यसंख्ययोश्चर्माः स्तोन्नेष्वप्राप्तत्वान्तान्यत्तरानुवादे नेतः विधानसंभवः । कर्मान्तरस्यं च न प्रतीयते । तद्गुवादेन च विधावकर्माः कत्वप्रसङ्कः प्रकर्णाः विधानसंभवः । कर्मान्तरस्यं च न प्रतीयते । तद्गुवादेन च विधावकर्माः कत्वप्रसङ्कः प्रकर्णः विधायश्च । न च विश्विष्ठद्वयविधिरुपपद्यत इति वक्ष्यते ' तत्रिकेत्वमयन् ज्ञाङ्कभूतम् 'इति। न चिश्वियमानाऽर्थादनेकमिषे गुणमाक्षिपेत् । न चेषा स्तुतिप्रयोगः वचनेन ग्रहणम् , अक्रियं त्रात्मकत्वात् । आह च ।

१ जै० कु १० (६-१-१)।२ जै० म० (४-१-५)।

यकं वाक्यं, तचैतदाज्यानि विद्ध्याद् विहिनेषु च पश्चद्शताम्।
गम्यते च पश्चद्शताया आज्यानां च संवन्धः। स्तोत्रसंवन्धश्चाऽऽज्यानामविज्ञातः पश्चदशतासंवन्धश्च। द्वावेतावर्धावेकवाक्यस्याशक्यौ
विधातुम्। भथ नु कर्मनामधेयं, नैष विरोधो भवति। केवलं संख्यासंन्वधस्तदानीं विधीयते। अपि चाऽऽज्यानि स्तोत्राणीत्यनेन शब्देन
लक्षणयैव गुणो विधीयते। अतः कर्मणां नामधेयानि वाक्यान्तरेः,
आज्यैः स्तुवते, पृष्टेः स्तुवते इत्येवमादिभिविहितानाम्। यस्वप्रसिद्धं
कर्मणां नामधेयमिति। अवयवप्रसिद्धचा, आजिगमनादाज्यानि। कथमाजिगमनमिति। अर्थवादवचनात्। यदाजिमीयुस्तदाज्यानामाज्यत्वम्,
इति। स्पर्शवचनात् पृष्टानि। पवमानार्थमन्त्रकत्वाद बहिःसंबन्धाच

नात्रान्तरिक्रयायोगादृते वाक्योपकल्पितात् । गुणद्रव्ये कथंभावैर्मृह्णन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥

न च भवतिकियां प्रत्यक्कत्वमुपपद्यते । सर्वोऽपि हि लब्धात्मकोऽन्यत्र व्याप्रियते । सत्तायास्तु वस्त्वात्मलाभमात्रापवर्गात्र माध्यत्वम् । तद्व्यतिरिक्तसाध्यान्तरानपेक्षणाच्चो-पकारासंबन्धान्नेतिकर्तव्यतात्वम् । यत्तु रथंतरं भवतीत्येवंचोदितानामपि प्रकरणेन प्रहणं तद्विदेशप्राप्तावान्तराक्रियासंबन्धविज्ञानात् । न वाऽऽज्यादीनां लोके सत्ता न सिद्धा येनेदानीं भाव्येत स्तुतिप्रयोगसंनिधिस्थापनभावना करिष्यत इति चेत् । न । अचीदितस्वात् । 'अग्निमुपनिधाय 'इति तु स्पष्टं विधानम् । आत्मलाभव्यतिरिक्ता चेयं किया शक्यते कथंभावेन प्रहीतुं सिद्धान्ते । न च वाक्यस्यार्थवन्त्वात्तान्यथातुपः पत्त्या विनियोजकवाक्यकल्पना । यदि तु अज्यैः म्तुवते इत्यनेन विहितानां पश्चदशः त्वाविधिरुच्येत ततः पूर्वाधिकरणन्यायेन सैव मत्वर्थलक्षणेति मत्वा वदति । अपि चाऽऽज्यानि स्तोत्राणीत्यादिसंसार्गद्रव्यत्वाचाऽऽज्यानां साक्षात्पश्चद्रशत्वयोगाभावादश्चतपलादि-परिमाणकल्पनाऽवश्याश्चित्वया भवेत् । तेनैवं ज्ञायते यद्यद्युत्पत्तौ नामन्वं न ज्ञातं गुण-वाक्ये च तस्यानिधिकारः। तथाऽप्येतद्भुणविधानमेवं सिध्यति। यद्युत्पत्तःवाज्यशब्दो नाम-धेयं नान्यथेति ।

गुणवाक्योपपत्त्यर्थं समाभिन्याहृतेन च । अन्वास्त्यानार्थवादाच्च नामधेयत्वमााश्रितम् ॥

यदाजिमीयुस्तदाज्यानामाज्यत्विमिति । यस्माद्देवाः अजापतिवचनादेतेषु स्तोत्रेः प्वाजिमधावन् । ततस्तद्र्हत्वादेतान्याज्यानीति । तथा । तामां वायुः पृष्ठे व्यवर्तते । इति यस्माद्गां वायुना पृष्ठे स्पृष्ठे रथंतरादीनि जातानि तस्मात्तानि पृष्ठानीत्यर्थवाद्।द्विज्ञान बहिष्यवमानम् । ददि मधु पयो घृतं धानास्तण्डुला उदकं तत्संस्रष्टं प्राजापत्यम् , इति नानाविधद्रव्यत्वाचित्रा । तस्मादेवंजातीयकानि कर्मनामधेयानीति । अथ कस्मान्न पश्चदशसंख्याविशिष्टाव्याज्यानि स्तोत्रकर्मसु विधीयन्ते । विशिष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात् ।

ननु पद्द्वयिषदं वाचकं भविष्यति, पश्चद्शान्याज्यानीति विशिष्ट ष्टानां, तदेतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति । नैतत्पद्द्वयमपि विधायकम् । एकमत्र विधायकमेकमुदेशकम् । उभयस्मिन् विधायके परस्परेण संबन्धो न स्यात् । अविधायके स्तोत्रसंबन्धो न विधीयते । न चात्रैकं पदं विशेषणं प्रत्युदेशकं स्तोत्रं प्रति विधायकं भवितुमईति । यचनन्यः क्तिभेदादतोऽयगसमाधिः ॥ ३ ॥

[ ३ ] तत्प्ररूपं चान्यशास्त्रम् ॥ ४ ॥ सि ०

अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकाम इति, 'आर्घारमाघारयति ' इति च समामनन्ति । तत्र संशयः, किमग्निहोत्रशब्द आघारशब्दश्च गुणविधी,

तम् । तत्प्रकृतित्वाच वामदेव्यादिषु पृष्ठदाव्दप्रसिद्धः । द्वावेतावर्थावेदास्य वाक्यस्याद्यक्यावित्यस्यानन्तरमथ कस्मान्न पश्चद्द्यसंख्याविशिष्टानीत्येवमादि द्रष्टव्यम् ।
विशिष्टानां वाचकस्याभाव।दिति—प्रधानाख्यातानुच्चारणााभिप्रायम् । ननु पदद्यमिति—भवतिकियासंबन्धाभिप्रायम् । नैतत्वद्द्यपपि विधायकमिति । प्रधानिकया हि
विशेषणानि पिण्डीकरोति सत्तायास्तु प्रत्येकवर्तित्वान्न समुद्राये वाक्यपरिम्यापिः । अत्यक्ष्य
परस्परसंबन्धाभावः । पश्चद्द्यानि यानि कानिचिद्धवन्ति, आज्यान्यपि यावन्ति
तावन्ति भवन्तीति कल्पना तस्मान्नोभयं विधायकम् । न चानुवादकं, स्तोद्देषु ताद्दशस्याभावादनर्थकत्वप्रसङ्गाच्च । तस्मादेकानुवादनेतरविधिनीमध्यत्वेऽवकल्पते । विधायकमिति चात्र विधेयार्थोपनयनव्यापारात्पुनः पुनर्मिहितं न तु नामपदस्य विधिशाक्तिरितत । पश्चदशानीति च स्तुतिसाधकतमस्तोत्रीयर्क्पारिच्छेदान्मुख्यं स्तुतिमाननिमित्तं
स्तोमत्विमिति शाब्दसामञ्जस्यं भविष्यति ॥ ३ ॥

## ( इति चित्राज्याधिकरणम् ॥ २ ॥ )

ननु सर्वत्र द्विप्रकारमेव नामपदं सांविज्ञायिकं यौगिकं च । उभयमपि चाधिकरण-द्वयेन प्रतिपादितं, किमिदानीमविशाप्यते येन पुनर्विचार्यते । उच्यते । यौगिकानामेव मत्वर्थस्थणापिक्सरेणात्र चिन्ता, उत्तराधिकरणे तु सांविज्ञायिकानां वाक्यभेद्।संभ

१ ते॰ सं॰ (१।५।९) २ तै॰ ब्रा॰ (३।३।७)

उत कर्मनामधेये इति । गुणविधी इति ब्रूपः । कुतः ।

गम्यते हि, अग्नये होत्रमस्मिश्निति । तथा सरणसमर्थे द्रव्यं घृतादि,
आधारमाधारयाति इति । प्रसिद्धिरेवमनुग्रहीष्यते । गुणिविधिश्च
द्विहोमे, आधारश्चोपांश्चयाजे । तत्रैतयोर्थवत्ता प्रदृत्तिविशेषकरत्वं च ।
न च गुणिविधिपक्षे लक्षणा भवति यथा उद्भिदा यजेत इति । अग्निहोत्रे
समासेनावगतं गुणिविधानम् । आधारेऽपि, आधारं निर्वर्तयतीति
श्रुत्येव गुणो विधीयते । तस्माद् गुणिविधी इत्येवं प्राप्ते द्वृ्यः । तत्मद्यं चान्यशास्त्रम् । यो गुणावेताभ्यां विधीयते इत्याशङ्कर्यते तावन्यत एवावगतौ । यद्श्रये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति देवताविधानं, चतुर्गृहीतं वा एतदभूत्तरयाऽऽधारमाधार्य इत्याधारे च
द्रव्यविधिः । अविदितवेदनं च विधितित्युच्यते । विदितं चात्रान्यतो
गुणविधानम् । तस्मान्न गुणिवधी, कर्मनामधेये तु संभवतः । यस्मि-

वात् । तत्राप्तये होत्रमिमित्रिति सिद्धान्तेऽप्यभ्युपगमाद्ग्यसमासार्थानुपल्रब्धेश्चान्तणीं-तमत्वयों बहुत्रीहिरखेदेन गुणं विधत्ते। त एव च प्रसिद्धचादयो हेतवः सत्यामिप च सायं होमेऽग्निप्राप्ति तद्वर्जे प्रातहोंमे होममात्रानुवादाद्वा सर्वदिविहोमेप्वविद्वितदेवताकेषु विधान्यति वाक्यसामर्थ्यात् । तथाऽऽघार्यत इत्याघार इति क्षारणसमर्थं द्वत्यमाज्यपयःप्रभृत्याभिधीयते । तच्च द्वितीयानिर्देशात् क्षारणिक्रयासंस्कार्यत्वेनाध्यवसीयमानमनुपयुज्यमानसंस्कारानुपपत्तेः प्रयोजनमपेक्षते । धर्ममात्रं चास्य क्षारणं शब्दार्थमात्रापवार्गित्वान्त्राशेषकारणं करोति । तत्क्षार्तिकदेशेन कि कर्तव्यमित्यस्त्यपेक्षा । लोकेऽपि च द्रवद्याणां क्रचित्पानादावुपयोक्ष्यमाणानामीषत्कारणसंस्कारं कुर्वन्ति । तेनाभिषवयुक्तपृतीकवद्धक्षणयुक्तफल्लचमसवच्च संस्कार्यं द्वव्यं कर्ममात्राभिलाषि । प्रकरणवशेन दर्शन्प्रीमासप्रधानान्युपसपिति । तत्रापि चाऽऽश्रेयादीनां विहितद्रव्यकत्वादुपांश्चायाजः केवलः साकाङ्क इति ताद्ध्यं प्रतिपद्यते । आह च—

श्रुतसंस्कारसंबन्धं मुरुयेर्थद्यप्यसंगतम् । अन्यथा तदयोग्यत्वात्प्रकृतैर्याति संगतिम् ॥

अथ वा यत्करोतीति प्रत्ययार्थमात्रं साकाङ्कत्वादेवोपांशुयाजभावनामन् चाऽऽघार-द्रव्ये वाक्येन विधीयमाने तत्साध्यत्वादेव धात्वर्थः प्राप्तोऽन् चते । श्रौवप्राप्त्येव वा तस्य क्षरणात्मकरवे विज्ञाते क्षरणसमर्थमात्रपयः प्रभृतिविधि मन्यते । न च धात्वर्थादेव सिद्धे-र्नाम्ना प्रयोजनम् । न च संस्कारकर्माणि क्वित्रामवन्ति दृश्यन्ते । श्रुत्येव गुणो विधीयत इति । द्वितीयाश्रुत्येव संस्कार्यत्वाद्वश्यं क्वित्रदृस्य गुणत्वामित्यवगमािमप्रा- श्रायं होतं होमो भवति तद्गिहोत्रम् । दीर्घधारा क्षरणाक्रिया प्रसिद्ध एवाऽऽघारः । तस्मात्कर्मनामधेये । प्रसिद्ध घादयश्चोक्तोत्तराः । प्रजा-पितिनवृत्त्यर्थमग्निविधानं भविष्यतीति चेत्रेतदेवम् । आग्नं होष विधातुं श्रक्तोति न प्रजापति प्रतिषेद्धं प्रतिषिध्यमानस्य च प्रजापतेर्विधानम-नर्थकं स्यात् । प्रजापतिदेवतेति गम्यते । गम्यमानं च न शक्यं मिध्येतिं करूपितुम् । अतोऽयमसमाधिः । उच्यते । आधारमाधारयति इति द्रव्यपरा चोदना । येस्तु द्रव्यं चिकीष्यत इति । द्रव्यं ह्यनया क्रियया क्षार्थते । क्षारितं च यागं साधयति । तत्कस्य प्रधानस्य कर्मणो नामधेयामिति । उच्यते । एतदेवाऽऽघारणं प्रधानकर्म ।

यम् । अत्रोच्यते---

विधित्सितगुणप्रापि शास्त्रमन्यद्यतस्त्वह । तस्मात्तत्शापणं व्यर्थमिति नामस्वामिण्यते ॥

अन्न वद्। भः ----

सायं होमे यदि बृथादाघारे च परो विधिम् । ततः शास्त्रान्तरप्राप्तेविधिः स्यान्निष्प्रयोजनः ॥ यदा त्वदेवते होमे देवताविधिरुच्यते । द्रव्यं चोपांशुयाजस्य तदा तत्प्रस्यता कथम् ॥

उच्यते---

विधिश्चेद्गिहोत्रं स्थात्ततोऽस्य विषयेषिणः ।
निवेशः प्रकृते वा स्याद्युक्तरप्रकृतेऽपि वा ॥
अग्नेहोत्रेण संबन्धं कृतेऽन्येन प्रवर्तनात् ।
अग्निहोत्रपदे स्पष्टमनुवाद्त्वलक्षणम् ॥
अन्य चापि धात्वर्थं गुणः सर्वे विधीयते ।
न चानुवादः प्रकृतात्कर्मणोऽन्यत्र लम्यते ॥
प्रकृतं चेदन्यायं गुणो होमे विधीयते ।
तत्र तत्प्रस्थताऽन्यत्र न विधिस्तत्परिप्रहात् ॥
न च धात्वनुवादोऽत्र कथं चिदुपपद्यते ।
प्रकृताप्रकृताभावात्तस्मात्कर्म विधीयते ॥
सायमृर्ध्वादिसंयुक्तगुंणो वाक्यैविधीयते ।
गुद्धं न श्रूयते कर्म प्रकृतं नास्ति तेन तत् ॥

३३५

नन्वस्य द्रव्यदेवतं नास्ति । अस्तीति ब्रूमः । तस्याऽऽघारमाघार्थः, इत्याज्यं द्रव्यं, मान्त्रवर्णिकी देवता । " ईन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वर इत्याघार-माघारयति इति मन्त्रो हाभिदधत्कर्म तत्साधनं वा कर्मणि समवैति । एष च मन्त्र इन्द्रमाभिधातुं शक्रोति । स यदीन्द्रस्तत्साधनं भवेदेषमनेन मन्त्रेणाऽऽघारः शक्यते कर्तुम् । तस्मादिन्द्रो देवता । द्रव्यदेवतासंयु-क्तमाघारणम् । तस्माद्यजातेः, तस्य यजतेनीमधेयमिति ॥ ४ ॥

[४] तद्वचपदेशं च ॥ ५ ॥ सि०

अथैष इयेनेनाभिचरन् यजेतः अथैष संदंशेनाभिचरन् यजेत, अथैष गवाऽभिचँरन् यजेत इति समाम्नायन्ते । तत्र गुणविधिः, कर्म-नामधेयमिति संदेहः । प्रसिद्धचादिभिः पूर्वपक्ष उद्भिदादीनामिव । ते

> दुरस्थस्यानुवादश्च व्यवधानात्र युज्यते । तस्य बुद्धावनारोहात्कीण्डपायिनहोमवत् ॥ विधीयतां विशिष्टं चेत्कर्मेत्येवं विकल्प्यते । न चेदन्येन शिष्टाः स्युस्तत्प्ररूयं चेति चोत्तरम् ॥ न चतुर्थीसमासम्य लक्षणं चात्र विद्यते । न च तेन विना शक्या देवताविधिकल्पना ॥ यः कश्चिदेव संबन्धः पष्ठीतत्पुरुषाद्भवेत् । अनुवादेऽन्यतः भिद्धे कथ्येताप्यश्वघासवत् ॥ विधातव्यश्च संबन्धो भवेत्परपदार्थयोः । प्रातहोंमेऽपि तेनैप वहनिर्नेव विधीयते ॥ एकदेशेऽपि च ज्ञानान्नान्वादोऽपगच्छति। आघारस्यापि संबन्धः क्षेत्रेनोपांदाकर्मणा ॥ सामानाधिकरण्यं च साध्यांशेनेह कर्मणः । विस्पष्टं द्रव्यनामत्वं न चाऽऽघारस्य गम्यते ॥ ४ ॥

> > ( इति तत्प्ररूयाधिकरणम् ) ॥ ३ ॥

' अथैप ज्योतिः ' इत्यादिवर्जमुदाहरणम् । तेषां तृतीयानिर्देशाभावाद्गुणविधित्वा-नुपपत्तेः । तेऽपि च वाक्यान्तरेषु यदा तृतीयानिर्देशं प्रितपद्यन्ते तदा विचार्यन्ते । अथ वा प्रथमानिर्देशेन द्रव्यमपि प्रम्तुत्य पश्चात्तत्साध्योपन्यासः संभवतीत्येतेऽप्युदाहरः णमेव । तत्र तैरेव प्रसिद्धचादिभिर्गुणविधिः । न चात्र कर्माणे प्रवृतिनिमित्तं कि

१ तै॰ सं॰ (१-१-१९)। २ प्रधानकर्मेन्यर्थः। ३ अर्थनादानुसारण गवाऽभिचरन्निरयत्र गवाऽभिचर्यमाण इति पाठी युक्तः ।

तृत्भिदादयः क्रियानिमित्ताः शक्नुवन्ति यागं विदत्तम् । इमे पुनर्जातिनिमित्ता न शक्नुवन्ति । तेन गुणविधय इन्येवं शप्तम् । एवं शप्ते
ब्रूमः । तद्व्यपदेशं च । तेन श्येनादिना प्रसिद्धेन यस्य व्यपदेशः, तच्च
कर्मनामधेयम् । श्रुतिहिं नामधेयत्वे, लक्षणा गुणविधौ । यत्तु जातिशब्दा इमे न यागमभिवदन्तिति । सादृश्यव्यपदेशादिभवदिष्यान्ति ।
एवं हि व्यपदेशो भवति । यथा व श्येनो निपत्याऽऽदत्त एवमयं द्विपन्तं श्रातृव्यं निपत्याऽऽदत्ते यमभिचरन्ति श्येनेन इति । निपत्याऽऽदत्त
इत्यनेन सादृश्येन श्येनशब्दो यागे यथा सिंहो देवदत्त इति । तस्मात्
कर्मनामधेयम् । संदंशे, संदंशेन यथा दुरादानमादत्त इति, गवि,

चिदास्ति । वत्यथोंपादानेन कर्माणे प्रवृत्ती चात्यन्तविष्रकृष्टा गौणता स्यात् । तत्र वरं मत्वर्थलक्षणा । साधनं हि प्रतीतमत्यन्तविन।भावात्स्वसाध्यां क्रियामहोरोन प्रतिपाद्यति विनेव महुब्लोपेन । किं च—

मत्वर्थी वाक्यवेलायामेकवाक्यवशाद्भवेत् । इवार्थः पद्वेलायां मृह्यमाणोऽतिदुर्वेलः ॥

गुणविधिपक्षे हि स्वार्थोपरित्यागेनेव इयेनपदं तद्वन्तमुत्तरकालं लक्षयित । आत्मो-चारणकाले तु स्वार्थमेव विनियुङ्क्ते । भवतस्तु इयेनार्थानुपयोगादादित एव सादश्य-विवक्षया पदं प्रवृत्तमित्युपगमाच्छ्तिबाधप्रसङ्गः । तदुच्यते——

> विधेयं स्तूयते वस्तु भिन्नयोपमया सदा । न हि तेनैव तस्यैव स्तुतिस्तद्वदितीष्यते ॥

देयनादिवाक्येषु हि यथा वै द्येनो ।निपत्याऽऽदत्त एवमयमपीत्युपगमान्न स्तुति-र्द्ददयते । तया च विधीयमानस्य भवितब्यम् । गुणविधाने च द्येनद्रब्यं विधीयत इति तदेव स्तोतव्यम् । न च तस्याऽऽत्मनैवोपमानं युक्तम्।अथोच्येतानन्यत्वेन सुतरां स्तुतिभैवति, अनन्यसंभविचरितत्वात् । यथा—

"रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव" । इति ।

भवति हि लोके काल्यिकमवस्थादिगतभेदमाश्चित्येवमि स्तुतिः संभवित भेदे न युक्ता । नामघेयत्वे तु शागश्येनस्य द्रव्यश्येनोपमोपपत्तेराञ्जस्यम् । इतरथा हि द्वौ भत्वर्थवत्यर्थो लक्षयितव्यौ । काल्पनिकश्च भेद इति गौरवम् । न च यागः स्तुत्या तदाश्चितद्वव्यस्तवनमवकल्पते, यागविधेरानिराक्चतत्वात् । अविधेयगता हि

<sup>े</sup> श्रुतिर्हि नामधेयत्वे, रुक्षणा गुणविधी इति भाष्यं यथापुतार्थमनुपपन्नमिति मत्वाऽन्यथा भ्याचष्टे नामधेयत्वे वितरमादिना—गौरवमिश्यन्तेन ।

यथा गावो गोपायान्त इति । तस्मात् संदंशशब्दोऽपि कर्मनामधेयं गोशब्दोःपि ॥ ५ ॥

प्र नामधेये गुणश्रुतेः स्याद्विधानमिति चेत् ॥ ६ ॥ पू० वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इति श्रूयते। तत्र किं गुणविधिः कर्मनामधेयमिति संदेहः। एवं चेत् संदेहो, दृश्यते गुणविधिः। न संदेहः, श्रूयते हि गुणः । सोऽवगम्यमानो न शक्यो नास्ती।ते वदि-तुम् । तस्माद् गुणविधिः ॥ ६ ॥

तुल्यत्वात् किययोर्न ॥ ७ ॥ सि०

नैतद्वं, तुल्ये हीमे ऋिये स्याताम् । यां च वाजपेयक्रिया या च द्र्भपूर्णमासिकया, उभयत्र दार्भपौर्णमासिको विध्यन्तः स्यात् । तथा च दीक्षाणामुपसदां च दर्शनं नावकरुप्येत सप्तदशदीक्षो वाजपेय इति, सप्तदशोपसन्को वाजपेय इति।

म्तुतिरम्यत्र संचार्येत यागम्तु म्वयमेव विधिभागत्रेति न द्रव्यं स्त्यते विधीयते वा । पुनरि च यागेन द्रव्यलक्षणाद्विप्रकृष्टता । समिभन्याहाराच द्रव्यवदेव यागवचनत्वं मुख्यम् । विधी च तत्र लक्षणा ममानुवादे । गुणवचनेम्यश्च मतुङ्लोपः सैमर्यते न द्रज्यवचनभ्यः । इवार्थम्तु ५रशब्दम्य परत्र प्रयोगात्म्वयमेवोपजायते । मत्वर्थलक्षणा च म्वयं कल्पनीया, क्लप्तम्तु वत्यर्थः । ' यथा वै इयेन ' इत्यादिना । पूर्वीक्ताश्च धातु-पारार्थ्यप्रत्ययविप्रकर्पाद्या दाषा वक्तव्याः ॥ ५ ॥

( इति तब्द्यपदेशाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

तन्त्रसंबन्धेनाऽऽख्यातपदस्य धात्वर्थः फलं प्रति करणं गुणं च प्रति साध्या भवल विरोत्स्यते । तेनोद्धिदा यागं यागेन च पशून भावयदिति युगपद्विधिन्यापाराद्विनव मत्वर्थस्थणया संबन्धिसिद्धिः । तथाऽऽज्यादिपदस्य तन्त्रेण स्तोत्रसंख्यादियागः । तस्मात्सर्वत्र त्वत्परिकल्पिते नामधेय गुणश्चतेः प्रसिध्चादिभिर्गुणप्रत्ययानपगमात्ताद्विधा-नमेव मवत्वलं नामधेयत्वेनेति यथासंभवं सर्वाधिकरणाक्षेपेणेद्गारम्यते । तत्रेद्मपि वाक्यं शुद्धं भविष्यतीति वाजपंयोपन्यासः । सर्वाण्येव त्विहोदाहर्तव्यानि । आह च —

करणेषुपदिष्टेषु याऽशीत्माध्यत्वकरूपना । तस्यां गुणविधानेन नास्ति मत्वर्थछक्षणा ॥ ६ ॥ वाजपेये तावद्यं विशेषोऽभिश्रीयते —

९ ' गुणवचनेभ्यो मतुबो छगिष्टः ' इति पा. स्. (५-२-९५ ] अत्रत्यं कात्यायनस्मरणम् । 63

अथ वा तुल्यत्वात् क्रिययोर्नेति। यदि न गुणविधिस्ततस्तुल्येषा वाजपेयक्रिया उयोतिष्टोमिकियया । तत्र दीक्षाणामुपसदां च दर्शनमुप-पन्नम् । तस्मात्कर्ममामधेयमिति। स्त्रिङ्गं त्वेतत्याप्तिः पुनस्तरसूत्रेण॥७॥ ऐकशद्भ्ये परार्थवत् ॥ ८ ॥

यदि गुणविधिः स्यात्, स्वार्थवत् परार्थवच्चाभिधानं विमितिषि-ध्यते यजेतेत्यस्य शब्दस्य । यदि स्वाराज्यकामो यजेतेति स्वाराज्य-कामस्य यागं विधातुं स्वार्थमुच्यते न तिई वाजपेयेन गुणेन संबन्धुं परार्थमनृद्येत यागेन वाजपेयगुणकेनेति। भिन्नेत हि तथा वाक्यम्। ननुद्रे एवैते वाक्ये पत्यक्षमुपलभामहे स्वाराज्यकामो यजेतेस्येतदेकं प्रत्यक्षं पद-द्वयम्। यजेत वाजपेयेनेत्येतद्पि पत्यक्षमेव। नैतदेवम्। एवं मति चत्वारि पदान्युपलभेमहि त्रीणि चैतान्युपलभ्यन्ते। उच्यते। यजेतेत्येतदुभाभ्यां संभन्तस्यते। कथं सकृदुचारितं संवन्धमुभाभ्यामेष्यतीति। रूपाभेदात्। ईदृशमेवास्य रूपं स्वाराज्यकामेन संबध्यमानस्येष्टशमेव वाजपेयेन।

> वाजपेयं यवागृ स्यादीपधद्रन्यता ततः। इन्यसारूप्यसामान्यादैष्टिकत्वं प्रसज्यते ॥ • ॥ तन्त्रत्वमैकरूप्येण भवेतुह्योपकारतः। उपकारान्यश्रात्वे तु भवत्यावृत्तिस्रक्षणम् ॥

द्विधा हि तन्त्रं भवति प्रत्येकं वा समुदाये वा वाक्क्पिरिसमाप्तावाख्यातगुणत्वप्राधान्यापेक्षया । तिहिह द्रव्यं योगे विवीयते न फलमफलत्वप्रसङ्गात् । उद्दिश्यमानं हि सर्वत्र फलं भवति, तन्त्वेत्क्रियां प्रत्युपाद्यिताङ्कमेव स्यात् । यागोऽपि फलं प्रत्युपादातुं शक्यते न द्रव्यं प्रति, तत्संस्कारत्वप्रसङ्गांतृतीयानिर्देशवाधाःच । न च यागसंस्कृतस्य द्रव्यस्यान्यत्रोपयोगो विद्यते येनवमाश्रीयेत । एतेन यागफलयोर्द्रव्यं प्रत्युपादानं प्रत्युक्तम् । न च फलं यागद्रव्ययोरुपादानम् । एकेन निराकः ह्वे फलेडन्यस्याविधानात् । यथा वक्ष्यति " यद्वेत्रस्मादपूर्वे तदेतरत्तद्र्थम् " इति । न च द्रव्योपसर्जनो यागः फलं विधीयते, मत्वर्यलक्षणादिप्रसङ्गात् । तत्रैतदेवाऽऽपति यागन फलं यागं च द्रव्येणोति । तत्रश्च फलंनोपादेयविधयगुणभृतयागग्रहणादुणेन चोदेश्यान्धप्रधानभृतापक्षणाः तत्त्रत्वाभावः । एकमागाश्रयणेऽन्यतरस्यासंबन्धात् । तत्र युगपदाश्रयणे वाक्यभेदात् । अवश्यं हि यत्रोदिश्यमानादिक्षपं यत्र चोपादीयमानाद्यात्मकता तत्र यागस्यते द्वे वाक्यं कर्ष्यनीये । नतु हे एवते इति तन्त्रपद्मभित्रो दर्शस्त्र व्यवित्वादिसाधारण्यान्त्रभिति । अतुल्यार्थस्वाद्वतन्त्रत्वाभिन्नावयः । परस्य ह सब्द्रस्वाभेदात्साधारण्यान्त्रभिन्नीति । अतुल्यार्थस्वाद्वतन्त्रत्वाभिन्नावयः । परस्य ह सब्द्रस्वाभेदात्साधारण्यान्त्रभिन्नीति । अतुल्यार्थस्वाद्वतन्त्रत्वाभिन्नावयः । परस्य ह सब्द्रस्वाभेदात्साधारण्यान

१ जै० सूर् (६-१-१) इत्यत्र माध्यकार होते शेपः।

अतस्तन्त्रेणोभाभ्यां संभन्तस्यत इति । नैतद्स्ती द्वर्शनैव रूपेणोति । यद्यक्षातस्ततो विधिः, यदि ज्ञातस्ततोऽनुवादः । न च ज्ञातोऽक्षातश्र युगपत्संभवतीति । आद्य यदिद्मुकं गुणविधिपक्षेऽनुवादो यजेतेति । यद्ययमनुवादः केनेदानीं गुणो विधीयते । बाजपेयशब्देनेति मा बोचः । न ह्याख्यातमन्तरेण कृत्यं वा, नामशब्दार्थव्यापारो विधीयते । यश्चात्राऽऽख्यातशब्दो यजेतेति सोऽनुवाद इत्युक्तम् । केनेदानीं तस्य व्यापारो विधीयते । अतः स्वाराज्यकामं गुणं च प्रात यजेतेति विधिः। तस्मादुभाभ्यां संबध्यत इति । यद्युभयत्र विधिः, वाजपेयो न स्वाराज्यकामस्य यागेन संबध्यत इति । यद्युभयत्र विधिः, वाजपेयो न स्वाराज्यकामस्य यागेन सह गुणविधेरेकवाक्यता । प्रकरणात् संबन्धः स्वाराज्यकामस्य यागेन सह गुणविधेरेकवाक्यता । प्रकरणात् संबन्धः स्वाराज्यकामस्य यागेन सह वात्राज्यकामस्य यागेन सह कवाक्यताया गम्यमानत्वात् । तदेवं प्रकरणस्य वाक्यस्य वावाघो युज्यते यदि कर्मनामधेयम् । गुणविधिपक्षे हि सर्व इमे वाक्यभेदादयो दोषाः पादुः भेवयुः । तस्मात्कर्मनामधेयं वाजपेयशब्द इति सिद्धम् ॥ ८ ॥

[ ६ ] तद्गुणास्तु विधीयेरस्रविभागादिधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः ॥ ९ ॥ सि० । यदाग्नेयोऽष्टाकपाळोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति इत्येव-

भिमानः । नैतद्भ्तीति – कार्यप्राधान्याच्छ्व्द्रस्य तद्गत्वेरूप्याद्धेदापत्तिः । आह्
यदिद्युक्तिमिति – वैरूप्यं परिहरति । गुणविष्यंशेऽपि द्यवश्यमाख्यातं विधिरूपमेवाभ्युपगन्तव्यम् । बाजपेश्वपद्ग्यानाख्यातत्वेनाविधायकत्वात् । यद्युभत्र विधिर्ति –
द्व्यसंस्कार्यत्वप्रसङ्गमनादृत्या ऽऽख्यातगुणभावकृतप्रत्येकवास्यपरिसमाप्तिनिमित्तपरम्परासंबन्धोपन्यासः । प्रकरणानुरोधात् ' ब्रोहिभिर्यजेत ' इन्यादिवद्वच्चवस्थिति चेत् । न ।
वाक्येन यागमात्रे विधानादिति — तन्त्रसंबन्धे हि परम्परानिरपेक्षयोर्थामेन संबन्धः ।
एकविशोषितेतरसंबन्धे वाक्यभेदप्रसङ्गात् । तत्रानिष्पत्ते स्वाराज्ययागप्रकरणे गुणो
विधीयमानः शुद्धयजितसंबन्धात्मार्वत्रिकोऽपूर्वयागसंबन्धो वा विज्ञायते । दर्शपूर्णमासादिवाक्यस्तु निष्पादिते प्रकरणे विधीयमाना ब्रीह्याद्योऽविष्ठन्त इति वैषम्यम् । तेन
स्वाराज्यकामैर्यागैकवाक्यता गम्यमाना नोत्सृष्टा भविष्यतिति नामधेयता ॥ ८ ॥

(इति वाजपेयाधिकरणम् ॥ ५ ॥)

एवं सिद्धेषु नामधेयेषु नामधेयकार्थेषु चेदानीमपवादः प्रस्तृयते । कस्मात्ःुनारेहैव १ तै० सं० (२ । ६ । ३ ) माद्यः श्रूयन्ते । तत्र संदेहः । किमाग्नेयोः ग्रीषामीय इत्येवमादयो गुण-विधयः कर्मनामधेयानीति । किं तावत्प्राप्तम् । गुणविधौ सत्यनेको गुणो विधीयेत । अग्निपुरोडाशाष्टाकपाला इति । तस्मान्न गुणविधय इति । एवं प्राप्ते बूमः । तच्च कर्म, गुणाश्चाम्य विधीयेरन् । अवि-भक्ता हि ते कर्मणो विधानार्थे तिद्धतान्ते शब्दे । तत्र द्यष्टाकपाल-स्याऽऽग्नेयता विधीयते । स एष एवमाग्नेयो भवति यद्यग्नये संकल्प्य

दर्विहोमपदं न विचार्यते, विचारितमेतद्पि तत्प्रख्यामित्यनेन । विध्युद्देशगतानां चेह विचारस्तत्र त्वर्शवादगतानां ' यदेकया जुहुशाद्दर्विहोमं कुर्यात् ' इति । सिद्धे वा कर्मनामघेयत्वे तद्विशोषविचारस्तत्र । इह पुनः सामान्यचिन्तेति नोपन्यस्तम् । या तु तत्र गुणविध्याशङ्का साऽधिकरणमध्ये परिचोदनामात्रं मर्वमेवैतत्प्रासङ्गिकम् । अष्टमे च पूर्ववद्पूर्वचिन्ताधिकारात् । केन पुनर्विहितानां कर्मणामाझेयादीनां नामधेयत्वमा-शङ्कचते । तदुच्यते । अष्टाकपालो भवतीत्यादिभिर्द्रत्यमात्रयुक्ताः कमवत्यो भावनाः प्रतिपाद्यन्ते । तासां च स्थानक्रमेणाग्न्यादिदैवत्यानि याज्यानुवाक्यायुगलान्याम्नायन्ते । तानि कमविनियुक्तानि सन्ति मान्त्रवर्णिकीः कर्माङ्गभृता देवताः कल्पयन्ति । न ह्यन्यथा ते मन्त्राः कर्मोषयोगं गच्छेयुः । कियाम्बरूपप्रकाशनेन तत्संबन्धिप्रकाशनेन वा मन्त्राः कर्मोपयोगितां गच्छन्ति । न वैतैः क्रिया द्रव्यं चाभिर्धायते । यद्ग्न्याद्य-भिश्रीयते तस्य संबन्धित्वं न ज्ञातं तत्रासंबन्ध्यम्यादिप्रकाशनेऽनज्जन्वप्रसङ्गः । तेनाव-धारिताङ्गत्वमन्त्रानुरोधेनैवं विज्ञायते यानते वदन्ति तं नृनमग्न्याद्यः क्रियाङ्गमिति ते च मन्त्रेषु प्राधान्याभिधानाद्देवतात्वेन प्रज्ञाता इति तद्वैलक्षण्यात्कर्मस्वपि देवता भवन्ति । पुरोडाशादिभिरपि च हविरात्मकत्वाद्योग्यतयः यागसाधनत्वेनोपष्ठवमानैर्देवतै-वाऽऽकाङ्क्षितेति द्रव्यदेवतासंबन्धनिष्पत्तेरनुमितानां यागानां ' तत्प्रस्वयं वान्यशास्त्रम् ' इत्याम्नेयादीनां नामघेयत्वम् । अथ वाऽष्टाकपालादीनां हविष्वात् ' द्विहिविषोऽवद्यति ' इति ह्यवदाने गृहीते चोदनान्तरेण च तन्संस्कारार्थापस्तरणाभिघारणग्रहणाच तुरवत्ते निष्पन्ने ' चैतुरवत्तं जुहोति ' इति वचनाद्यावद्द्रव्यं निष्पन्नानां होमानां तथैवाग्न्या-दिषु:प्राप्तेषु नामधेयत्वम् । एवं चानेकार्थविधिदोषो न भविष्यति । तथा प्राप्तेऽभि-धीयते---

> न चेदन्येन शिष्टाः म्युर्यागाः शब्देन केनचित् । ने गुणाश्चोपदिक्येरन्विधिना ह्यविभागतः ॥

१ जैं० सू० (१।४।३)।२ तैं० मं० (२।६।८)।

दीयते । तेनायमनेन प्रकारेण यागो विहितो भवति । स एवं विधी-यमानो न शक्योऽग्निमष्टाकवालं चाविधाय विधातुम्। संबन्धो हि विधी-यमानो न शक्यते संबन्धिनावविधाय विहित इति वक्तुम् । तस्माहु-णविधयः । अष्टसु कपालेषु संस्क्रियमाणो त्रीहिमयो यवमयो वा पुरोडाश एव भवति । सोऽनुवादः । सिद्धश्रात्राष्टाकपाल उच्यते कपालेषु श्रपयतीति वचनाद् नान्येन श्रपितं गृह्णन्ति । तेनाऽस्मिन्

न तावद्द्रव्यदेवतासंस्कारसंयोगेन यागविधिरुपपद्यते । कथम् ।

न द्रव्यस्य स्वरूपेण मन्त्राकाङ्क्षाऽवकरूपते । न चान्यवाचिना तस्य मंबन्धः संप्रतीयते ॥

नाष्टाकपालो भवतीत्येतावता कश्चित्पुरुषत्यापारो विधीयते योऽनुष्ठानाय स्मृति-करणं मन्त्रमपेक्षत । न च पुरोडाशभवनं पुरुषस्यानुष्ठेयं, प्रतिनियतकर्तृत्वात्क्रियाणाम् । नापि द्रव्यं, स्वरूपेण सिद्धात्मकत्वात् कर्तव्यं येन स्मर्थत । न च ' अग्निर्मूर्धा ' इत्या-दिभिर्द्रव्यं तद्व्यापारोवाऽभिधीयने येनाऽऽकाङ्क्षयाऽपि संबध्येरन् । अग्न्याद्यभिधायिनां न कश्चित्तं: संबन्धो विद्यते ।

> न च यागो हविद्वं वा पुरोडारोऽवधारितम् । येन स्याद्वेवताकाङ्क्षा तन्मन्त्राणां च संगतिः ॥

यदि हि प्रथमं यागत्वमवधार्येत ततो देवताकाङ्क्षायां सत्यां देवतावाचिनो मन्त्राः संबध्येरन्, न तु तद्भविद्याब्देनोक्तम् । न च यागसंबन्धात्प्राक् पुरोडाशादीनां हिति- द्वमवधार्यते । संबन्धिश्वव्दो ह्ययं न द्वव्यस्वरूपप्रयुक्तः । तदेव हि द्वव्यमयागसंबद्धं पयःप्रभृति न लोके हिवःशब्द्वाच्यं भवति । एतेन चतुरवक्तचोदनाकिव्यत्कर्मनामत्वं प्रत्युक्तम् । आधारादिषु तु क्रियात्मकत्वान्मन्त्राकाङ्क्षायां वचनविनियोगवशाच्च भवति मान्त्रवाणिकदेवताकरूपना । सर्वज्यन्यश्चायं देवताविधिः सर्वज्येष्ठे तद्धितदेता- विधी संभवति किमित्याश्रीयते । अन्यथानुपपित्तमूलश्चासौ । न च तद्धिते संभवत्यन्यथानुपपितः । तस्मादनेनेव कृते द्वव्यदेवतासंबन्धेऽर्थवादपुरःसरेण भवतिश्वव्यदेवतास्विद्येष्ठ विद्यत्यान्तर्यः विशेषार्थं क्रमेण मन्त्राम्नानम् । अगत्या चानेकार्थविधिरङ्गीक्रियते । विधानार्थे तद्धितान्ते शब्द इति विधिप्रयोजनत्त्वामिप्रायेण । सर्व चैतत्तस्मादिवभक्तं गम्यते । देवता तावत्प्रातिपदिकेनोक्ता तद्धिशिष्टं द्व्यं तद्धितेन संबन्धोऽपि तत्रवार्थगृहीतस्तत्सामानाधिकरण्याचाशेषात्मीयोपसर्जनयुक्तमष्टाकपालपदं विशेषगत्वेन तत्रवार्वातम् । द्व्यस्य चाऽद्रश्चेवत्वत्यस्य चाऽद्रश्चेवत्वन भवनमभाव्यमानस्य न सिध्यतीति तद्दक्षिष्ठा भावनाऽपि तत्रैव। त्रित्रवार्यः चाद्यदेवन भवनमभाव्यमानस्य न सिध्यतीति तद्दक्षिष्ठा भावनाऽपि तत्रैव।

पक्षे न वाक्यभेदो भवाति । न चेद्न्येन शिष्टाः । यत्र पुनरन्येन वज-नेन शिष्टा गुणा भवन्ति, भवति तत्र नामश्रेयम् । यथा, आग्निहोत्रं जुहोति इति ॥ ९ ॥

[७] बर्हिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दः ॥ १० । सि० । बर्हिराज्ययोः पुरोडाशे च संदेहः । किमेत संस्कारशब्दा उत जाति- शब्दा इति । संस्कारशब्दा इति ब्रुमः । संस्कृतेषु तृणेषु बर्हिःशब्दमुप- चरन्ति सर्वत्र, नासंस्कृतेषु । संस्कृते च घृत आज्यशब्दम् । तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाशशब्दम् । नम्बसंस्कृतेऽपि कर्सिमश्चिदेश उपचर्यते । यथा बर्हिरादाय गावो गता इति भवन्ति वक्तारः । तथा, आज्यं ऋष्य-

मिति, पुरोबाशेन मे माता प्रहेलकं ददानीति । साहश्यात्तेषु प्रयोगः । यथोपशये यूपशब्दः । कुत एतत् । यत एकदेशे हि शब्दप्रयोगः । तस्मात् संस्कारशब्दा इत्येवं प्राप्तम् ।

एवं प्राप्ते क्र्यः। वर्षिरादिष्वसंस्कृतेष्विप भव्दलाभाव्य संस्कारशब्दाः। ननृक्तं सादृश्यादेकदेशे भविष्यन्ति । तम्र । प्रसिद्धे हि संस्कारशब्दत्वे,

न च यागेन विनाऽऽग्नेयत्वं भावियतुं शक्यिमिति पुरुषव्यापारविशेषोऽपि यागस्तद्नतर्गतः । ततश्च तिद्धतान्तपदोपात्तविधिना सर्वमन्यदर्थोदाक्षिष्यमाणं न वाक्यं भिनति । भावनाविधिपूर्वकश्च सर्वत्र धात्वर्थकारकाविधिभेवतीत्यश्च्यमाणाऽपि सेव ताविद्विशिष्टा विधीयते । ततो विशेषणान्यथानुपपत्त्या सर्वसंसर्गोत्मकत्वाच्च तामेव संबन्धशब्देना-भिभ्ते, न त्वन्यापारात्मकत्वाद्द्वयदेवतासंबन्धः शक्यते विधातुम् । 'अविभागत् ' इति—अर्थाक्षेपहेतुः । 'न चेदन्येन' इति—अन्यथानुपपत्तिशरणाभिधानम् ॥ ९॥

### ( इति आग्नेयाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

नामधेयप्रस्तावेन द्रव्यनामसु निमित्तं प्रत्यधिकरणत्रयमारभ्यते । तुल्यहेतुत्वात्पुरी-ढाशोऽप्युदाहृतः । तत्र 'शास्त्रस्था वा तिनिमित्तत्वात् ' इति याज्ञिकानां संस्कृतेषु प्रयोगात्सौर्वत्रिकत्वादविगीतत्वाच संस्कारिनिमित्तता। तथा हि—

पुरोडाशादिभिर्लोके न्यवहारो न दश्यते । तम्मासूपादिवद्वेदात्तेषां संस्कारहेषुता ॥

तन्नास्ति । कुतः ।

१ पुरोडाशेन मे प्रहेलकमिति-पिष्ठपिण्डात्मकपुरोडाशकृतकीडासाधनमित्यर्थः । २ जै० सू० (१-३-४)

साद्दश्यादिति शक्यते वक्तुम्। तच्चाप्रसिद्धम्। कथम्। बहिरादिशब्दैहिद्दश्य संस्कारा विधीयन्ते। तेन सत्सु शब्देषु संस्कारेभीवितव्यं सित
च संस्कारे शब्दलाभ इतीतरेतराश्रयं भवति। न चाविहिताः संस्कार्
रा भवन्ति यानालोच्य लोकः प्रयुद्धीत। तस्मान्न लोकाः संस्कृतेषु
बहिरादीन् प्रयुद्धते। तत एकदेशेऽपि जातिनिमित्ता दृष्टाः सर्वत्र जातिनिमित्ता भवितुमहन्ति। न चालौकिकानां सतां वेदादेव पूर्वोत्तरपदसंवन्धमनपेक्ष्य शक्यतेऽथींऽध्यवसातुम्। पूर्वोत्तरपदे अनर्थके मा
भूतामित्येवं स परिकल्पेत । अशक्यस्त्वनवगम्यमानः परिकल्पयितुम्। अर्थवती च ते पदे पूर्वोत्तरे लोकिकेनासंस्कृतण्योगेण भविध्यतः। तस्माज्जातिशब्दा एवंजातीयकाः। प्रयोजनं बिर्हणा यूपावटमवस्नृणाति इति संस्कृतैरेव स्तरितव्यं यदि पूर्वः पक्षः, विपरीतं
सिद्धान्ते॥ १०॥

एकदेशेऽपि यो दष्टः शब्दो जातिनिबन्धनः । तद्त्यागान्न तस्यास्ति निमित्तान्तरकरूपना ॥

य एवं हाँकिकाः शब्दास्त एवं विदिकास्त एवामीषामर्था इति स्थितत्वाह्योकप्रासि-द्धिप्रतिक्षे वदे यत्रैकदेशेऽपि जातिनिमित्तता लभ्यते न तत्र पुनर्निमित्तान्तरशक्तिक-रूपना संभवति । संस्कृतेष्वपि जातेरनपगमात्तित्रिमित्ततातिक्रमो न शक्यो वक्तुम् । अतश्च शास्त्रस्थैरप्यविरोधात्र वाघः । किं च ।

वेदेनापि च संस्कारात्प्रागेव च्छेदनादिकात् । तिहिधी जातिशब्दत्वमाश्रितं स्रोकसंमतम् ॥

तेन जातिमेते न व्यभिचरान्ति । व्यभिचरान्ति द्ध संस्कारान्, अविहितत्वाछोकव्य-वहारवेलायां संस्काराणामभावात् ।

न च यूपादि दुल्यत्वमन्यथा ऽप्युपपत्तितः । लोकादलम्यमानार्थास्ते ह्यगत्या तथा ऽऽश्रिताः ॥

यदि हि च्छेदनविधिवेलायां बन्धनविधी वा कश्चिल्लीकिकोऽर्थी लभ्येत ततः किमेवं व्यवस्थितवचनव्यक्तिविपर्ययेण करूप्येत यच्छिद्यते स नूनं यूप इति । आस्त च बर्हि-रादेर्गतिस्तस्मादद्वरूपता ।। १०॥

(इति वर्हिराज्याधिकरणम् ॥ ७ ॥)

<sup>।</sup> टोकन्द्राधिकरण इति शेपः।

# [८] प्रोक्षणीष्वर्थसंयोगात् ॥ ११ ॥ सि०

श्रीक्षणीरासीद्य इति श्रूयते। तत्र श्रीक्षणीशब्दं प्रति संदेहः किं संस्कारानिमित्त उत जाति।निमित्त उत योगिक इति। तत्र संस्कारेषु सत्सु दर्शनात्संस्कारशब्दतायामवगम्यमानायामसंस्कृते शब्दलाभाज्ञाः तिशब्दः । असंस्कृतास्वेवाप्मु श्रीक्षणीभिरुद्वेजिताः स्म इति कस्मिश्चि-देशे भवन्ति वक्तारः। तेन जातिशब्द इति श्राप्ते । यौगिक इत्युच्यते । कुतः। अर्थसंयोगात् । मोक्षण्य इत्युपसर्गधातुप्रत्ययसमुद्रायस्य जाति।निमित्तता प्रयोगादनुमीयते । सेचनसंयोगाः तूपसर्गधातुकरणपत्ययसिक्ति तोऽप्सु प्रवर्तत इति प्रसिद्धिरसुम्हीता भविष्यति । यदाऽन्यद्पि सेचनं प्रोक्षणशब्देनोच्यते तदा तत्संयोगादेवाप्सु भविष्यतीति न समुद्रायार्थः कल्पित्तुं शक्यते । तस्माद् योगिकः । प्रयोजनं, घृतं श्रीक्षणं भवति

ननु समुदायप्रसिद्धेः श्रुतिस्थानीयत्वाद्वात्त्यम्थानीयावयवप्रसिद्धिर्दुर्बेला स्यात् । तथा हि । अक्षरेरेव बुध्यन्ते समुदायप्रासिद्धिषु । अर्थभागोपसंहारादितरा विप्रकृष्यते ॥

सत्यमेवमेतत् । अवस्यं त्ववयवानामपि स्वार्ये शक्तिराश्रयणीया तदनाश्रयणेऽवयः वप्रसिद्धत्वाभावात् । तत्र च ।

> असत्स्ववयवार्थेषु योऽन्यत्रार्थे प्रयुज्यते । तत्रानन्यगतित्वेन समदायः प्रसिध्यति ॥

लब्बात्मिका हि समुद्रायप्रसिद्धिरवयवप्रसिद्धि बाधित तस्यास्त्वात्मलामो यत्र प्रमा-णान्तरेण पूर्वानुमृतावयवार्थरहितेऽर्थे शब्दप्रयोगो दृश्यते यथाऽश्वत्वकर्णत्वरहिते वृक्षेऽ-श्वकर्णशब्दस्य । न ह्यत्र पूर्वशक्त्यनुसारेण प्रतीतिरुपपद्यत इत्यर्थापत्त्या शक्त्यन्तरं करूप्यते । तत्रश्चीभयसंभवेऽवयवार्थानुसंधानाहितिस्ताया अवयवप्रसिद्धरक्षरश्चवणमात्र-लभ्यत्वादियं बलीयसी भवति । अत्र पुनरप्मु प्रकर्षसेचनिकयाकर्णत्वसंभवाद्वयवशक्ति-भिरेव वाक्यवत्प्रयोगोपपत्तेः शक्त्यन्तरे प्रमाणाभावात्ममुद्रायप्रसिध्द्यभावः । तथा हि ।

> मवेतां यदि वृक्षेषु वा.जिक्कों कथंचन । अदृष्टां समुदायस्य कः शक्ति जातु कल्पयेत्॥

तस्मान्नाप्सु समुद्ययप्रसिद्धिरिति द्रवद्रव्यमात्रसाधारणता । ननु संस्कारिनिमित्तस्वेऽ-प्यप्सामानाधिकरण्यकृतत्वादीकारस्य घृतान्निवृत्तिः स्यात् । यदि हि प्रागीकारात्सं-स्कारिनिमित्तताऽवगम्येत ततः स्त्रीप्रत्ययोऽयमाश्रयनिङ्गानिमत्त इत्यवधारणाद्न्यन्तिङ्गा- इति, यदि संस्कारशब्दः प्रोक्षणीरासादयेति प्रैषः । यदि जातिशब्दः, घृतमासादयेति । यदि यौगिकः प्रोक्षणमिति ॥ ११ ॥

[९] तथा निर्मन्थ्ये ॥ १२ ॥ सि०

निर्मन्थ्येनेष्ठकाः पचन्ति इति संस्कृते दर्शनात्संस्कारशब्दो निर्मन्थ्य इति । असंस्कारेऽपि दृश्यते । निर्मन्थ्यमानयौदनं पक्ष्याम इति । निर्मन्थ्यनयोगात्पूर्ववद् यौगिक इति संस्थि । प्रयोजनं, संस्कारनिमित्ते संस्कृतेनेष्ठकाः पक्तव्याः । जातिशब्दे यथोपपन्नेन । यौगिकेऽचि-रनिर्मिथितेन यथा नावनीतेन भ्रङ्क इत्यचिरनिर्दग्धेनेति गम्यते ॥ १२॥

निवर्तेत । अयं पुनरन्यप्रयोगः संस्कारेष्वीकारान्त एवानवगतविभागो वेद्यादिवत्प्रयुक्त इत्यन्यादशस्य वाचकत्वं नावधार्येत तस्मादीकारान्तः स्यात् । यौगिकत्वे तु प्रागीकाराद्योगो गम्यत इति स्त्रीप्रत्ययोऽयं निमित्ताभावाद्यते न प्रयोक्ष्यते, चोद्कप्राप्तं तु प्रातिपदिकमात्रं प्रयोक्तव्यम् । न च द्रव्येष्वर्थसमवायाद्विधिशब्द्प्रयोगनियमो, यतः प्रोक्षणशब्द्वाधेन जातिपक्षवद् घृतमित्येव प्रयोगः स्यात् ॥ ११ ॥

( इति प्रोक्षण्यधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

निर्मन्थ्येऽपि पूर्वाधिकरणवज्जातिसंस्कारनिमित्तपक्षावुद्भाव्यानन्तरेण यौगिकत्वं साधनीयम् ।

> वैद्युताइमाभिघातोत्थसूर्यकान्तादिजन्मनाम् । निवृत्तौ चरितार्थः सन् निर्मन्थ्योऽभिनवः कथम् ।

'लोके कमीर्थलक्षणम् ' इत्यश्चन्दार्थेनापि व्यवहाराद्भवेदिचरिनर्दग्धघृतप्रतीतिः । सर्वघृतानां च नवनीतिविकारत्वात्पुनः श्रुतेरचिरिनर्दग्धनवनीतार्थता स्यात् । इह तु शब्दप्रमाणकेऽन्यिकयाजनितिनिवृत्तमात्रचिरतार्था निर्मन्थ्यशब्दाश्चराविशेषापादानास-मर्थः कथमचिरिनर्भथतविषयः करूप्यते । नद्धात्राचिरत्वमपि योगेऽन्तर्गतं, क्रियायोग्यामात्रनिमित्तत्वात् । तस्माद्मदेतत् । नैष दोषः ।

पाकेनाग्नेरुपात्तत्वाद्विशेषणपरा श्रुतिः । तच पाकाङ्गभूतत्वात्तदेशादी करिष्यते ॥

यथैव लोहितोष्णीषादिविधिषु विशेष्याणां प्राप्तत्वाद्विशेषणपरत्वमेविमहापि विशेष्यानुवादेन विशेषणभूता कियैव पाकाङ्कत्वेन विधीयते । अङ्कानां च प्रधानेनैकदेशका-लकर्तृत्वं वक्ष्येते । तेनाचिरिनर्भिथतेनादृरानर्भियतेनानन्यकर्तृनिर्भिथतेनेति वक्तव्ये प्रदर्शनार्थमचिरमहणम् ॥ १२ ॥

( इति निर्मन्थ्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

१ कें ० स्० ( ११-१-३ ) २ जै० सू० ( ११-२-१ ) इत्यत्रीम शेषः ।

## (१०) वैश्वदेवे विकल्य इति चेत् ॥ १३ ॥ पू०

चातुर्गास्येषु प्रथमे पर्वणि वैश्वदेवे संदेहः । वैश्वदेवेन यजेत इति किं वैश्वदेवशब्दो गुणविधिरुत कर्मनामधेयमिति । इति यदि संदेहो न संदेहः । वैश्वदेवे विकल्पः । गुणविधिर्वेश्वदेवशब्दः । गम्यते हि गुण-विधानम् । विश्वदे देवा विधीयन्त आग्नेयादिषु यागेषु । तत्राग्न्यादीनां विश्वदेवैविकल्पः । एवं प्रासिद्धिरर्थवती भविष्यति ॥ १३ ॥

तद्धितोपात्तत्वान्मत्वर्थस्य न छक्षणा। न चानेकार्थविधिर्येन वाक्यं भिद्येत। न च समस्तेषु कर्ममु तत्प्रख्यानशास्त्रमद्भावः। न च यथाऽप्रिहोत्रे समामोऽनिभिन्यक्तस्त-थाऽत्र तद्धितः। सर्वत्र द्येवस्त्राण् एव देवताविधयो भवन्ति। न च स्थेनयागवद्धिर्धेदेवैः कस्यचिद्ध्यपदेशः। न च फलपदाश्रवणाद्वाजपेयवद्धेरूप्यं यजेः, शक्यते हि केवल-यज्यनुवादेन देवता विधातुमित्यारम्भः। सर्वत्र च नामचिन्तानुसारात्र बर्हिराज्यादिवि-चारेण ज्यवधानम्। अथ वा नामधेयान्यपि यौगिकानि निर्मन्थ्यादिष्वप्राप्तार्थत्वाद्विधि-कलानि दृष्टानि वैश्वदेवश्वत्रोऽपि तथाऽस्त्वित्यनन्तरं संबन्धः। तत्र विकल्प इति गुण-विधेः फलेन प्रतिज्ञानम्। एवं हि शङ्क्यते। यद्ययं गुणविधिन् तर्हि कर्म विधियते। न चापि दूरस्थमनुवदिनुं शक्यते तत्र प्रकृताग्नेयादिकमीनुवादेनाशक्यं देवताविधान-मृत्पत्तिवाक्यशिष्टदेवतान्तरावरे।धादतः आहः—विकल्पस्ताभिः सह भविष्यति। न चाद्यपि सूत्रकारभाष्यकाराभ्यामीत्पत्तिकवलीयस्त्वं कचिद्दर्शितमिति तुल्यवलत्वं मन्यते। किं च।

न समस्तानुवादस्य किंचिदास्ति प्रयोजनम् । विश्वे देवा न च प्राप्ताः प्रत्येकं संहतेषु वा ॥

यदि हि गुणं न विद्ध्यात्ततः समस्तमेव वाक्यमनर्थकं स्यात् । विश्वदेवसंबन्धश्च न प्रकृतानां प्रत्येकमस्ति, न समुद्यये येनानूद्येत । न चाऽऽमिक्षायागस्य केवलस्य यजिना ग्रहणम् । न च वैश्वदेवशब्दस्ताद्विषयत्वेनेष्यते । तस्मात्ससमु यागेषु गुण-विधिः । तत्रैतत्स्यात् । एक एव शब्दः सप्तमु विधिरामिक्षायां चानुवाद इति विश्व-तिषिध्येत । तत्र ।

> प्रकृतत्वाविदेषेऽपि यत्र प्राप्तिन विद्यते । विधेस्तत्रोपसंहारात्र वैरूप्यं भविष्यमि ॥ १३ ॥

न वा प्रकरणात्प्रत्यक्षविधानाच न हि प्रकरणं द्रव्यस्य॥१४॥ सि०

नैतदेवम् । पत्यक्षश्रुतिविहिता अग्न्यादयस्तेषां यागानां, विश्वेदेवा वाक्येन प्रकरणात्तेनैव नान्येनेति गम्यते । न चायं विषमाशिष्टो विकल्पो भवितुमहीति । न हि प्रकरणं श्रुतस्य द्रव्यस्य बाधने समर्थम् । तस्मात्कर्मनामधेयम् ॥ १४ ॥

मिथश्चानर्थसंबन्धः ॥ १५ ॥ अथोच्येत वैश्वदेव इत्यनेन शब्देन पत्यक्षमग्न्यादिगुणविशिष्टो

अत्रोच्यते । नायं प्रकृतेषु गुणविधिरुपपद्यते । कथम् । गुणान्तरावरुद्धत्वान्नावकादयो गुणोऽपरः । विकल्पोऽपि न वैषम्यात्तस्मान्नामेव युज्यते ॥

अग्न्याद्यो हुत्पत्तिवाक्ये तद्धितश्चत्याऽष्टाकपालादीनां देवता, विश्वेदेवा वाक्येन । नन्वत्राप्यष्टाकपालादिसंबन्धाद्वाक्यमेव । न । तद्धितेन द्रव्यविशेषस्य कृते देवतासंबन्धे वाक्येन विशेषणविशेष्यभावमात्रकरणात्। वैश्वदेवशब्देऽपि तथेति चेत्। न । यागल-क्षितद्रव्यसंबन्धकरूपनाविप्रकर्षात् । न तावद्वैश्वदेवेनेति प्रकृतमप्रकृतं वा द्रव्यं देवतासं-बन्धि श्रूयते । तत्र यजेतेति सामानाधिकरण्यादेवं तावद्विज्ञायते वैश्वदेवेन यागेनेति । ततश्चान्यथा यागसंबन्धानुपपत्त्या तत्साधनं द्रव्यं लक्षणया देवता स्कन्द्ति । वाक्येन च यागमात्रसंबन्धे सति प्रकरणादिदं कल्पनीयं तेनैवाऽऽग्नेयादिना यागेन वैश्वदेवेन यजेत नान्येनेति । न त्वम्न्यादिविधौ काचिछ्नशणापेक्षा प्रकरणापेक्षा वेति वैषम्यम् । ना प्रिकरणं द्रव्यस्येति । यदा द्रव्यस्याग्न्यादिसंबन्धो विधीयते न तदा प्रकरणा-पेक्षेत्यर्थः । अथ वा यद्द्रव्यस्य प्रकरणं न तर्द्वे इवदेववाक्येनाऽऽश्रितम् । भाष्ये तु द्रव्य-शब्दो वस्तुवाची । न हि श्रीतस्याम्न्यादिद्रव्यस्य देवताभूतस्य प्रकरणं बाधकं, वैयधि-करण्यं वा, द्रव्यस्य यत्संबन्धित्वेन श्रुतमम्न्यादि तस्य प्रकरणं न बाधकमिति । प्रकृ-तयजिबुद्धेश्च न दूरस्थानुवादेन गुणविधिविशिष्टापूर्वकमीविधानं वा । विप्रकार्णयागैकी-करणाम समुदायानुवादोऽर्थवान् । न हि ' वसन्ते वैश्वदेवेन ' 'प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन' इत्यादि विधानं परस्परसहितानामष्टानां हविषां समुदायपदाहतेऽवकल्पते। तस्मादेकदेश-स्थैरपि विद्वैदेवेरेपलक्षितानां छित्रन्यायेन तत्प्रस्यतयेव सर्वेषां नामधेयत्वम् ॥ १४ ॥

वैश्वदेवमुपादाय देवता नोपदिश्यते । सह विध्यनुवादौ हि नैकः शब्दः समश्रुते ॥ यागगणो लक्ष्यते । वैश्वदेवी । हि तत्राऽऽमिक्षा समवैति । यदि वैश्व-देवशब्देन यागगणो लक्ष्यते न ति विश्वदेवा विधीयन्ते । कथं सकु-दुचरितो वैश्वदेवशब्दो यागगणं लक्षयिष्यति विश्वाँश्व देवान् विधा-स्यतीति नायं वैश्वदेवशब्दस्य विश्वदेविषिधः संबन्धो घटते । तस्मा-रक्मनामधेयमेव न गुणविधिरिति ॥ १५ ॥

## परार्थत्वाद्गुणानाम् ॥ १६ ॥

परार्थाश्च गुणाः । ते न शक्नुवन्ति प्रधानमावर्तियतुम् । तेन सक्र-धागः कर्तव्यो न गुणानुरोधेनाऽऽवर्तितुमहिति । संप्रतिपन्नदेवतत्वाच न विरोधः । तत्रैकस्यां प्रधानाहुतौ त्रिंश्चदाहुतयो ह्यन्त इति त्रिंश-त्संख्यासंपत्तिराहवनीयाहुतीनां नावकल्पते । तस्मात्कर्मनामधेयमिति सिद्धम् ॥ १६ ॥

(११) पूर्ववन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्यं समाम्राये ॥ १७॥ पू० वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत पुत्रे जात इति श्रूयते । तत्र यद्ष्टा-कपालो भवति गापत्र्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनातीत्येवमादयः कपाल-विकल्पाः श्रूयन्ते । तेषु संदेहः । किमष्टत्वादयो गुणविधय उतार्थ-

अथ वा यदुक्तं निर्मन्थ्यादिवन्नामैव सद्भुणमपि विधास्यतीति । तत्राभिधीयते । मिथश्च नामगुणविध्यर्थयोरसंबन्धः । निर्मन्थ्यस्तु गुणविधिरिति ॥ १५ ॥

पूर्वेणैकसूत्रमि संभवति । मिथः सह प्रदाने कियमाणे त्रिंशत्तंपत्त्यभावादनर्भसं-बन्धः स्यात् । कुतः ।

्हविषो गुणभृतत्वाच कर्मावृत्तिहेतुता । देवतैक्यात्सह त्यागो लाघवाद्धि प्रसज्यते ।।

तेन सक्तत्यागः कर्तन्य इति सत्यां सहप्रदानशक्तौ नाऽऽवृत्तिर्युक्ता । संप्रतिपन्न-देवतात्वाच्च सहप्रदानमविरुद्धं शक्यं कर्तुं ततश्च त्रिंशत्विरोधः । त्रिंशत्पूरणं च केषांचिदेवं, नव प्रयाजाः, नवानुयाजाः, द्वावाधारी, द्वावाज्यभागी, अष्टी प्रधानाहृतय इति । अपरेषां तु स्विष्टकृद्धाजिनेज्याप्रहणादाधारी न गणिती । सर्वथा तु प्रधानाहृति-भेददर्शनसिद्धिः ।। १६ ॥

. (॥ इति वैश्वदेवाधिकरणम् ॥ १०॥)

गुणविधिनामधेयविचारे पर्यवसितेऽधुना केवलगुणविधित्वमेवास्ति न वेति विचार्यते। अथ वाऽष्टाकपालत्वस्य वैश्वानरसामानाधिकरण्यादृद्वाद्शत्वान्तर्गतस्तत्प्रख्यत्वेन नामधेय-त्वमाशङ्कच गुणविधिः प्रसिद्धचादिभिः प्रकृतयजिबुद्धेस्तत्प्रख्यत्वाभावाच समर्थनीयः

वादा इति । तत्र गुणविधय इत्येव ब्रूमः । कथम् । ये हि पूर्वबन्तो विदितपूर्वमर्थमभिवदन्ति तेऽविधानार्थाः । तदेतदस्य वाक्यस्य समाः स्नाये सामध्ये यदविहितपूर्वकाभिधानम् । किं तत् , विधानसामध्बम् । एवमविहितपर्थे विधास्यति । इतर्याऽर्थवादाः सन्तोऽनर्थकाः स्युः । न च द्वादशकपालस्य शेषभावमुपगन्तुमर्हति । प्रत्यक्षा स्रष्टानां कपाः

स्तमिष निराक्तत्यार्थनाद्ता पूर्विसिद्धैनोपसंहरिष्यते । तत्र पूर्वनतां विधानेनार्थनत्त्वमपूर्वाणां नामधेयत्वावधारणात् ' यदुँत्पत्तावपूर्वम् ' इति । तस्माद्गुणविधयोऽष्टत्वाद्यर्हित केचित् । तद्युक्तम् । न ह्यपूर्वत्वान्नामधेयत्वं सिद्धम् । अपूर्वाद्धि यथैव लोकिकार्थापरिज्ञानान्न गुणविधित्वमेवं वैदिककर्माभिधायित्वं सुतरामप्रासिद्धमिति नामधेर्यत्वमिषे न स्यात् । सत्येव च सर्वत्र लोकिकेऽर्थे समाभिव्याहारादिभिन्नामधेयतोक्ता । तस्माद्यथाभाष्यमेव सूत्रार्थः ।

पुर्वज्ञातार्थवाचित्वे नामधेयार्थवादने । अप्राप्तत्वादिहैते स्युर्वैश्वदेवाविकल्पवत् ॥

यदि हि वैश्वानरयागेऽष्टत्वादयः कुताश्चित्प्राप्ता भवेयुस्ततः संवादद्वारेण नामधेयस्व-मर्थवादता वा स्यान्न तु प्राप्तिरस्ति केवलद्वादशत्वविधानात् । तथा हि ।

> यद्यप्यर्थात्मनाऽस्त्येव महासंख्यास्ववान्तरा । अपरिच्छेदकत्वातु नासी कमीविशेषणम् ॥

न हि सत्तामात्रेण संख्या व्याप्रियते किं ताईं संख्येयपरिच्छेदेन । द्वादशत्वेन च कपाछेषु परिच्छिदमानेषु नाष्टत्वादीनां परिच्छेदकत्वामित्यावद्यमानता । यद्यपि च यथा-कथंचिदस्तित्वमाश्रीयते तथाऽप्येतावन्मात्रं भवेदष्टी भवन्तीति न द्व यदष्टाकपाछ इति । संस्कृततद्धितो होषः, तद्धितार्थानीमत्तश्च समासस्ती च सित सामर्थ्ये भवतः । सामर्थ्ये चान्यनिरपेक्षत्वे भवति । सापेक्षाश्च द्वादशत्वेनाष्टत्वादय इति न द्वादशकपान्छोऽष्टाकपाछादिशब्दाभिधानीयकं छभते । तेन स्वरूपसंकीतेनस्यासत्त्वात्परोचनमसंबद्ध-तरमापद्येत । न च द्वादशत्विवछक्षणोऽष्टत्वादेः कर्मीपयोगः संभवति, संख्यात्वात् । यद्यपि चाष्टत्वस्तुत्या द्वादशत्वं स्तूयते न त्वष्टाकपाछस्त्रत्या द्वादशकपाछस्य स्तुतिः । विद्या-षणाविशेष्ययोरत्यन्तभेदात् । अपि चास्त्येव द्वादशत्वस्याऽऽत्मीया स्तुतिः 'र्जगत्येवास्मिन् दंति । तस्माद्द्वादशत्वेन सह विकल्पमाना गुणाविधय एवैतेऽपि । सर्व चेदं वैकल्पि-कानेकसंख्याविशिष्टवेश्वानरविधानादेकमेवोत्पत्तिवाक्यमिति न बलावले विशेषः । तस्मान्कानेकसंख्याविशिष्टवेश्वानरविधानादेकमेवोत्पत्तिवाक्यमिति ।

छ।नां स्तुतिः परोक्षा द्वादशानाम् । प्रत्यक्षाभावे च परोक्षा स्यात् । तस्माहुणविधयः ॥ १७ ॥

गुणस्य तु विधानार्थे तद्गुणाः प्रयोगे स्युरनर्थका न हि तं प्रत्यर्थवत्ताऽस्ति ॥ १८ ॥सि०

नैतदस्ति गुणविषय इति । गुणस्य विधानार्था एते सन्तः पुरो-डाशस्य कपालेषु संख्यां विद्ध्यः । न शक्तुवन्ति यागप्रयोगस्य विधातुम् । द्वादशकपालता हि यागस्य वाक्येन, अष्टाकपालादयः प्रकरणेन । तेन ते यागे न भविष्यन्ति । अपि चाष्ट्रत्वादयः पुरोडाशे-

हसामध्यीमिति च पूर्वप्रकृतयोग्यापेक्षत्वाद्वैश्वदेवपूर्वपक्षातिदेशः । तदीयं हि सामध्यम-हिमन्समाम्नायेऽस्ति, न च तदुक्तः परिहारः । तस्माद्विधानार्थो इति ॥ १७ ॥

> प्रकृताप्रकृते यागे तथा द्रव्येऽपि वा गुणः । द्रव्यं गुणवदेवं च न कथंचिद्विधीयते ॥

प्रकृते ताबद्वादशत्वावरोधानाष्टत्वादयो विधीयन्ते । न च दूरम्थे, तदुपादानशब्दा-मावात् । न च कर्मान्तरं केवलाष्टत्वादिगुणकं संभवति । द्रव्यदेवतासंयोगप्रत्यक्षयागा-श्रवणात् । एतेन पुरोखाशे संख्याविधिस्त्रेषाऽपि प्रत्युक्तः । तथाऽष्टाकपालादि पुरोखा-शाविधानम् । न हि द्वादशकपालपुराखाशावरुद्धो यागः पुरोखाशान्तरं गृह्णाति । नाप्यननृदिते कर्मणि स्वशब्देनाप्रकृते पुरोखाशाविधानं फलतत्साधनासंबद्धं काचिदुपयु-ज्यते । नाप्यव्यापारात्मकत्वाद्दव्यं विधातुं शक्यते । अत एव विश्वजिदादिवद्पि नाध्याहारेण फलं कल्प्यते ।

> वैश्वानरपदं नापि यागायात्रानुषज्यते । विभक्त्यन्तरयोगित्वात्र चर्तेऽस्मादनर्थकम् ॥

स्यादेतत् । वैश्वानरपदानुषङ्गादष्टाकपालादिद्रव्यदेवतासंबन्धविधेर्यागान्तरासिद्धिरिति । तन्नास्ति । प्रथमान्तेषु द्वितीयान्ताननुषङ्गात् । न च विभक्तिविपरिणामः । अन्यथाऽप्युप-पद्यमानत्वात् ।यदि ह्यनुषङ्गविपरिणामावन्तरेणाष्टत्वादिश्रवणमनर्थकं स्यास्ततः किं वा न कियेत, तत्तु स्तुत्यर्थत्वेनोपपन्नतरत्वान्नानर्थकम् । तदा चानुवादत्वाद्विपरिणतविभक्तिः संबन्धेऽप्यदोषः । तस्मान पुरोडाशविधानम् । न च द्वादशकपालेऽष्टाकपालादयः पुरो-ह्याः स्वात्मभिर्विभक्ता विद्यन्ते । अष्टत्वादिमान्नविशेषदर्शनात् । ते चाष्टत्वादयो न यागे नापि पुरोडाशे विश्वीयन्त इत्युक्तम् । न चाष्टत्वादिनां द्वादशकपालेनैकवाक्यता तवोपपद्यते। नानाविधेयप्रयोजनवशेनार्थैकत्वाभावात् । न च नानाविधानां विभज्यमानानां

नैकवाक्यभूताः प्रकरणं बाधित्वा, न यागस्य अविष्यन्ति । यागासं-बन्धे चानर्थकाः पुरोडाभसंबन्धे फलाभावात् । अर्थवादत्वेन तु वैक्वा-नरयागस्य स्तुतिरुपपद्यते । तस्मादर्थवादा इति ॥ १८ ॥

तच्छेषो नोपपयते ॥ १९ ॥

इति यदुक्तं तत्परिहर्त्तव्यामित्याभाषान्तं सूत्रम् ॥ १९ ॥ अविभागाद्विधानार्थे स्तुत्यर्थेनोपपदोरन् ॥ २० ॥

यदा त्वष्टाकपालादिमरोचनार्था अनर्थका इत्यवगतं तदा लक्षणया द्वादशकपालस्य स्तुतिर्वेदवानरयागमरोचनार्था भविष्यति। सन्ति हि द्वाः दशसंख्यायामष्टत्वादयः संख्याविश्वेषा अविभक्ताः। अतो द्वादशकपा-

साकाङ्कात्वं विद्यते । यदि चैकं वाक्यं भवेत्ततः सर्वविशिष्टकभावनाविधानान विकल्पः स्यात् । अष्टत्वादीनां च गुणत्वान्न प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्त्या पृथगनुष्ठानोपपातिः । न च संख्यानां समुच्चयः संभवति । संख्यान्तरोपजननेन सर्वाभावप्रसङ्कात् । संख्यान्तरानुपजननसमुच्चयस्तु द्वाद्भत्वेऽष्टत्वाद्यन्तर्भावात् । तथाभृतानां च द्वाद्शत्विधिनैव प्राप्तेरनुवाद्त्वापात्तिः । तेनैतिर्भिनैर्वाक्ययैः स्वतन्त्रा विधीयन्त इत्यव्ययं भवताऽभ्युपगन्तव्यम् । तत्रश्च द्वाद्शत्वमृत्पत्तिवाक्यशिष्टिमितराणि तु वाक्यान्तरैः प्रकरणापेक्षिर्दुर्वल्यानि सन्ति न संबध्यन्ते । एवं तावद्विधानरयागो बलवत्तरगुणावरोधान्नाष्टत्वादीन्प्रतीच्छिति । अपि चाष्टत्वाद्योऽपि नेवातिसोद्यास्तेऽपि हि पुरोद्याशेनेकषाक्यभृतत्वान्नेव वैधानरयागस्य प्राप्नुवन्ति । तत्प्रकरणं बाधित्वा न तम्य भविष्यन्ति । तथा चातद्वणाः केवल्पपुरोद्याशसंबन्धे प्रयोगे स्युरनर्थकाः । न हि तं—पुरोद्याशं प्रत्यर्थवत्ताऽस्ति । अथ वा कथमतद्वणा इत्यत आह—न हि तं—यागमन्यावरुद्धं प्रत्यर्थवत्ताऽस्तीति ।। १८ ॥

अष्टत्वाद्यविधानत्वाद्वचर्थेयं तत्प्ररोचना ॥ १९ ॥ तस्मादवयवद्वारं द्वादशत्वं प्ररोच्यते ॥

यद्विधेयमवधार्यते तदेव स्तोतव्यं द्वादशत्वं चात्र विधेयं तस्माद्यथाकथंचित्तदेव स्तोतव्यम् । तत्सामीप्याच्च शक्नुवन्त्यष्टादिशब्दास्तदेकदेशप्रतीतिं कर्तुम् । एक-देशस्तुतिद्वारेण चैकदेशी स्तुतो भवति । तेनैतदुक्तं भवति, ईदशोऽयं द्वादशकपालो महाभागो यस्मिन् कियमाणेऽष्टाकपालादयोऽपि संमाविता भवन्ति ते चाष्टत्वादयो ब्रह्म-वर्चसादिसिद्धिप्रशस्तास्तस्मात्प्रशस्तोऽयमिति । यस्वस्त्येव द्वादशत्वस्यान्या स्तुतिरिति । नैव दोषः । कुतः ।

स्हतेरपरिमाणत्याचावती हि प्रतीयते । तां सर्वामैकरूप्येण विश्युद्देशः प्रतीच्छति ॥ लस्य स्तुत्मर्थत्वेनावयवस्तुतिरुपपद्यते । यथा शोभनमस्य चक्रस्य नेमितुम्बारं, शोभनमस्याः सेनाया इस्त्यश्वरथपादातमिति । तस्मादु-पपद्मा स्तुतिरिति ॥ २० ॥

## कारणं स्यादिति चेत् ॥ २१ ॥

इति चेद् भवान् पश्यत्यर्थवादा इति, कारणमष्टत्वादीनां ब्रह्मव-चेसादि कस्मान्न भवति । ब्रह्मवर्चसकामस्याष्टाकपालः । एवमुत्तरेषु यथाकामम् । किमेवं भविष्यति । पुरोडाशस्य गुणविधानेऽप्यानर्थक्यं न भविष्यति । न च छक्षणया द्वादशकपालस्य स्तुतिः कल्पिता भविष्यति तस्मात् कामेभ्यो विधयो भविष्यन्ति ॥ २१ ॥

सर्वत्र हारपेर्बहु मिर्वाऽक्षरैः स्तुतयो दृश्यन्ते, श्रोतृप्रकारानेकत्वाच कवित्काश्चिदः ध्वत्यो भवन्ति । यथैव केषांचिद्धिः युद्देशमात्रेण प्रवृत्तौ सिध्यन्त्यामन्यार्था स्तुतिरा-श्रीयते तथैवारूपस्तुत्युपपन्नेऽपि कार्ये महास्तुत्याश्चयणमिति ॥ २०॥

जनकत्वेन पृतादेरष्टत्त्रादीनि कारणम् । तेषां कारयितृत्वाद्वा पृतादेः कारणाभिधा ॥

यदुक्तं द्वाद्श्वत्वावरोधादनर्थकमष्टत्वादिविधानं स्तवनं चेति । तन्नानर्थकम् । नित्यं हि द्वाद्शकपालता । यस्तु गुणफलानि ब्रह्मवर्चसादीनि प्रार्थयते तस्याष्टत्वादीनि द्वाद्-शास्त्रोपमर्देन निवेश्यन्ते । तथा हि—

> पुरुषार्थसमासत्तेः काम्यं नित्यस्य बाधकम् । ः विशेषतश्च सामान्ये पूर्वप्राप्ते प्रवर्तनात् ॥

पुरुषार्थसिद्धचर्थो हि सर्वः प्रयास इति तत्प्रत्यासम् वस्तु बलीयो भवति । दूरे च द्वाद्शत्वं पुरुषार्थस्य तत्साधनयागद्भव्यसंस्कारार्थकपालपरिच्छेदात् । अष्टत्वाद्यस्तु तदाश्चिताः सन्तः साक्षाद् ब्रह्मवर्चसादि साधयन्तीति प्रत्यासत्तेर्बलीयांसो भवन्ति। तस्माद्धैवन्त इति । ननु च—

ब्रह्मवर्चसयोगादि फलत्वेन यदीष्यते । स्तुत्यभावाद्विचिः केन वर्तमानापदेशिनाम् ॥

तत्र केचिदाहुः । औदुम्बराधिकरणपूर्वपक्षन्यायेनात्र प्रत्यवस्थानामिति । तत्र युक्तम् । तत्रैव दत्तोत्तरत्वात् । अतोऽयमभिप्रायः । 'पृत एव स तेजस्वी ' इत्यादिना फलमुच्यते । ' नायज्यैवैनम् ' इत्यादिस्तुतेः प्रात्यात्मिको विधिः । 'यदष्टाकपाल' इत्यादिनिः साथैनादकैः प्रत्येकं विहितानां यथासंख्येन पृत एवेत्यादिभिः फलसंबन्धः कियते ॥ २१ ॥

## आनर्थक्यादकारणं कर्तुर्हि कारणानि गुणार्थो हि विधीयते ॥ २२ ॥

यदि कामाय विधयः, भिकानि वाक्यानि भवेयुः । एकं चेदं वाक्यं, वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जात इत्येवमुपक्रान्तं यद् द्वादशकपालो भवति जगत्यैवास्मिन् पश्चन् द्धाति यस्मिन् जात एतामिष्टिं निर्वपित पूत एव स तेजस्त्र्यन्नाद इन्द्रियाची पश्चमान् भवित्तियेवमन्तम् । तस्य मध्येऽष्टत्वादयः श्रूयमाणा यदि न संबध्येरं-स्ततो वाक्यान्तराणि भवेयुः । कर्तुर्हिं कारणानि पूतत्वादीनि भवेयुः । स एव गुणार्थोऽत्र विधीयते विश्वानरयागे पृत एव इत्येवमादिः । तेन चैतेऽष्टत्वादयः साक्षाद्धेतुत्वेन संबध्यन्ते । यस्माद् गायञ्यैवनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति तेन पूत एव सः, यस्माध्विवृत्तेवारिमँस्तेजो दधाति तेन तेजस्वी । यस्माद् विराजैवास्मिन्नन्नाद्यं दधाति तेनान्नादः । यस्मान्तित्रकृतेवास्मिन्न्त्र्यं दधाति तेनन्द्रियावी । यस्माज्जगत्यैवास्मिन्न् पश्चित् तेन पश्चमानिति । ततः कामाय विधयोऽसंभवन्तो यद्य-र्थवादा अपि न भवेयुरानर्थवयमेवैषां स्यात् । तस्मादकारणं ब्रह्मवर्च-

वाक्यानि यावद्धं स्युर्गुणेम्यः फलकल्पने । एकोपकमसंहारादेकं चेदं प्रतीयते ॥

पुत्रे जाते द्वादशकपालमिति यदेवोपकान्तं तदेवाष्टत्वादीनामन्ते 'यद्द्वादशकपालो मविते ' इति 'यस्मिञ् जात एताम् ' इति चोपसंहियमाणं पश्यामः । तावित च नाष्टत्वादयः पृथग् भिवतुं लभन्ते तदेकवाक्यता च न स्तुत्या विनोपपद्यते । अर्थान्त-रपरतायामानर्थक्यात् । यदि हि कर्तृसंबन्धीन्येतानि भवेयुस्ततस्तस्य कारणानि प्रयोज-कानि स्युः । वैश्वानरसंबन्धीनि त्वेतानि । तस्माद्भुणार्थोऽन्यासंभवादिति स्तुत्यर्थे। विधीयते । पृत एव स इत्येवमादीनां च तच्छब्दयुक्तानां यस्मिञ् जात इत्यनेनापे-क्षितत्वाक पूर्वैः सह फल्रत्वेन संबन्धः । न चात्रानुपयोगो येन बलादाच्छिद्य नीयेरन् । न चाष्टत्वादिबद्धावर्चसादीनामेभिविभागेन संबन्धः । यत्र त्र विभागो 'गायञ्येवेनम् ' इत्यादी तत्र स्तुतित्वमभ्युपगतमेव । अतो या नाम पूत इत्येवमादीनां फल्कल्पना सा यागमेव प्रति नाष्टत्वादीन् । प्रथमोपनिपाते त्र यागस्यापि स्तुतिरेव । एवं काम-काररहितत्वेन फल्यविध्यसस्वपत्वात् । एतेरेव स्तृयमाने यद्ष्याकपाल इत्यादीनामुपप-

सत्वादयोऽष्टत्वादीनाम् । तस्माद्ष्टत्वादयोऽर्थवादा इति ॥ २२ ॥

[ १२ ] तिसंद्धिः ॥

यजमानः पंस्तरः, यजमान एककपाल इत्यादि समाम्नायते । तत्र संदेहः । किं यजमानः पस्तर इत्येष गुणिवाधिः, किमर्थवाद इति । तथा यजमान एककपाल इति । किं तावत्माप्तम् । गुणिविधिरिति ।

त्त्यर्थता । तस्मान्न गुणविधय इति सिद्धम् ॥ २२ ॥

( इति वैश्वानरेष्टचिवकरणम् ॥ ११ ॥ )

तिसिद्धिः। अर्थवादप्रसङ्गात्तदुपकारिगुणवादाविधितछक्षणं तत्र नोक्तमिदानीमिधियते । मनु च तत्रैव ' रूपार्द्धायाद् ' 'दूरमूँयस्त्वात्' इति निमित्तं कथितम् । सत्यं कथितम् , न तु छक्षणत्वेन । कथं तर्हिं, इह भिद्धं तत्रोदाहतार्थवादछक्ष्यविषयव्यवहारार्थं नीतम् । अत्र तु सर्वगीणवृत्तीनां छक्षणमुच्यते । ननु च सहचरणस्थानादीन्यन्यान्यप्यक्षपादप्रभृतिभिगौणनिमित्तान्युक्तानि । छोके च दृश्यते यष्टीः प्रवेशय, मश्चाः क्रोशन्ति, अश्वसहस्रेणामुको राजा जित इति । तान्युपसंहर्तव्यानि । छिङ्कसमवायेनेवोपसंहतानीति के चित् । छित्रसमवेतेतरप्रत्ययवद्धि यष्टिसहचरितादिप्रत्ययो भवति । अथ वा गौण्या वृत्तेरिह निमित्तमाभिधीयते न छक्षणायाः । किं चानयोभेदोऽप्यस्ति । बादमस्ति । कृतः—

अभिवेयाविनामृते प्रवृत्तिर्र्हक्षणेष्यते । लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद्वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥

तत्र यथैवाऽऽकृतिवचनः राब्द्स्तत्सहचरितां व्यक्ति लक्षयिति तथैव यष्टिमञ्चाश्चा-द्यस्तत्संबद्धपुरुपलक्षणार्थो भवन्ति । अग्निर्माणवक इति तु नाग्नित्वाविनामावेन माण-वकः प्रतीयते । किं तर्हि--

> वह्नित्वल्रक्षितादर्थाचरपैङ्गल्यादि गम्यते । तेन माणवके बुद्धिः सादृश्यादुपजायते ॥

सर्वत्र च तिसिद्धिकरादावियमेव प्रस्तरप्रभृतौ यजमानादिशब्दानां वृत्तिरिति त उदाहृताः । अत्रापि च सामानाधिकरण्यादेकतरस्य नामधेयत्वं, निमित्ताभावादनेकश-क्तिकल्पनाभयाच्च तदनुपपत्या कार्यछक्षणाद्वारं प्रयोजनवत्तरत्वेन गुणविधित्वं, अश-क्तेर्वा तदसंभवादर्थवादत्विमिति त्रय एव पक्षाः । तत्र गुणविधिवादी मन्यते । न का-

१ तत्सिद्धीत्यारभ्य, इति गुणाश्रया इत्यन्तस्यैकसूत्रत्वेऽपि भाष्यं प्रत्येकं प्रथमान्तसूत्रीपन्यासी व्यारव्यासीकपर्थि इति न विकल्पते । २ तै० सं० ( २-६-५) । ३ के० सू० ( १-२-१)

किमेवं भविष्यति एवमपूर्वमर्थं विधास्याति । इतरथाऽर्थवादोऽनर्थकः स्यात् । अर्थवन्तं च न्याय्यम् । तस्माद् विधिः । नैतदेवम् । यदि विधिः स्यात्मस्तरकार्ये यजमानो नियम्येत । यजमानकार्ये वा प्रस्तरः । प्रस्तरे जुद्दूमासादयति, सर्वा वा स्नुच इति यजमाने जुद्दूरासाद्येत सर्वा वा स्नुच इति । तथा सति न याजमानं शक्यते कर्तुम्, दक्षिणतो ब्रह्मयजमानावासाते कर्मणः क्रियमाणस्य, इति । न च मस्तरो याजमानं शक्नोति कर्तुम् । तथा यदि यजमान एककपालकार्ये विनियुज्येत सर्वहुतः क्रियेत । तत्र सर्वतन्त्रपरिलोषः स्यात् । न चैककपालो याजमानं शक्नोति कर्तुम् । तस्मात्न विधिः । विध्यन्तरं चास्ति मस्तरमुत्तरं वर्धिः सादयति, एककपालं सर्वदुतं करोति, इति । तस्मादापि न विधिः । किं तर्दि । अर्थवादः । यजमानो ज्ञायत एव मस्तर एककपाल इति च ।

कथं पुनरनयोः सामानाधिकरण्यं ज्ञायते । न हि प्रस्तर एकक-पालो वा यजमानः । न च यजमान एकस्मिन् कपाले संस्कृतः पुरो-डाशः पथमो वा कुशमुष्टिर्लूनः । कथं परशब्दः परत्र वर्तते, किमर्थे वा ज्ञायमानस्य संकीर्तनामिति । उच्यते । ज्ञायमानः संकीर्त्यते स्तोतुम् । प्रस्तर उत्तरो वर्हिषः साद्यितच्यो यजमानत्वात् । तथा यजमान एककपालः सर्वहुतः कर्तव्यः स्वर्ग आह्वनीयस्तत्र प्रतिष्टापितो भवति, इति ।

कर्थ परत्र वर्तते परशब्द इति । गुणवादस्तु । गुणादेष वादः ।

चित्प्रस्तरयजमानयोरितरेतरसमाभिन्याहारेण स्तुतिः प्रतीयते । न च स्तोतुमपि पर-शब्दः परत्र वर्तते । न च प्रवृत्तिनिमित्तमस्ति । न च प्रवृत्तस्य प्रयोजनमन्यत्का-र्यस्रमणातः । तस्मात् ' यो होता सोऽध्वर्युः' इत्यादिवद्न्यतरः कार्यस्रभणार्थः । तत्रापि ' मुख्यं वौ पूर्वचोदनात् ' इति यजमानशब्दः स्वार्थवृत्तः प्रम्तरशब्दः स्वम्यारणादि-कार्यस्रभणार्थ इति गुणविधिः । अत्रोच्यते—

न तावत्कार्ययोगित्वमेकस्याप्युपपद्यते । विरोधाद्यजमानस्य प्रस्तरादेरचोदना ॥

एककपालवत् 'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति' इति यजमाने प्रह्रियमाणे सर्वतन्त्राविलो-पप्रसङ्गः । तस्मादेकवाक्यगतोत्तरसादनसर्वहोमविधिम्तुत्यर्भः संवादः । कथं पुनः पर- कथमगुणवचनो गुणं ब्र्यात् । स्वार्थाभिधानेनेति ब्र्यः । सर्व एवेते गौणाः शब्दा न स्वार्थ हित्वा गुणेषु वर्तन्ते । प्रसिद्धहानिर्दि तथा स्यादप्रसिद्धकल्पना च । न च सर्वे गुणसमुदायवचनाः । गुणही-नेऽपि दर्शनात् । अपसहाकार्यपि हि कदाचिद्रोगेणोपहतः सिंहाः पुत्रः सिंह एव । समुदायवाची च नावयवे प्रवर्तितुमहीते । सर्वसिंहच्य-क्तिषु यत्सामान्यं तद्वचनः शब्द इति स्थितो न्यायः प्रत्युद्धियेत । न

शब्दस्य परत्र सामानाधिकरण्यम् । किमाकारा वा स्तुतिरिति । यजमानो हि सर्वाम्यहितस्तदंशात्वाद्व्वहिष उपि प्रस्तरः साद्यितन्यः । स्वर्गत्वेन संस्तुते चाऽऽहवनीये
सकछो यजमान आरोपितो भवत्येककपाछेनाखण्डितेनेति स्तुतिः । गुणाच शब्दवृत्तिः ।
कथमगुणवचन इति—वाचकत्वमम्युपेतं मन्वानस्य प्रश्नः । सिद्धान्तस्तु, अजहैंत्स्वार्थाः सर्वाः शब्दप्रवृत्तयः पूर्वशक्त्यनुसारसंभवे शक्त्यन्तरकल्पने प्रमाणामावात् ।
संभविष्यति चात्र सिंहत्वावगतन्यक्त्युपस्थापितप्रसद्यकारित्वाद्यनेकधर्मप्रत्ययाद्देवदत्तप्रत्यय इति पूर्वेव शक्तिनिमित्तमिति न संशयहेतुत्वन न्यवहारोच्छेदकारणं प्रसिद्धहानाप्रसिद्धकल्पनमाश्रयणीयम् । अन्येषां तु दर्शनं सर्व एव हि सिंहादिशब्दा जातिगुणिकयासमुदायवाचिनः समस्तार्थासंभवे देवदत्तादिषु कतिपयगुणिकयायोगादुपचर्यन्त इति ।
तत्राभिधीयते—

समुदायार्थवाचित्वे नैकदेशे भवेद्रातिः । शतशब्दान्न पञ्चाशनमुख्यरूपेण गम्यते ॥

मवति तु जातिमात्रे दृष्टे सर्विकियागुणप्रत्यस्तमयेऽपि प्रयोगः । प्रत्ययश्च मुख्यात्म-नैव न देवदत्तादिष्विव सिंहशाब्दादुपचरितः । सामान्यवाचिता चाऽऽकृत्यधिकरणासिद्धा

<sup>9</sup> आकृत्यधिकरण इति शेषः । २ किमर्थं चेति प्रश्नोत्तरभाष्यं विष्यर्थवादिचन्तोपक्रमेण संवादस्य स्तुत्यर्थत्वावसायाद्युक्तमिथ मस्वा स्तुतिप्रकारप्रश्नविषयतया व्याचष्टे-किमाकारेत्यादिना । ३ आहत्स्वार्थो इति व जहाति शब्दः स्वमर्थे यासु वृत्तिष्विति विष्रहः । इदं च 'सर्व एवैते गौणाः' इत्यादिभाष्यस्य, प्रसिद्धार्थपरित्यागेनाप्रसिद्धगुणविन्तवह्रपपरोक्तगौणीलक्षणिनराकरणपरस्य व्याख्यानार्थे वेदितव्यम् । ४ यदपरं, समुदायवाचिनः पदस्य लक्षणयेकदेशवृत्तित्वह्रपपरोक्तलक्षणद्वषणार्थे, 'न च सर्वे गुणसमुदायवचनाः' इति भाष्यं तद्वयाख्यांनुमारभते—अन्येषां त्वित्यादिना ।

चासति सिंहे परिकल्पनया प्रवर्तेत । कल्पनाया अज्ञक्यत्वात् । कथं नु स्वार्थाभिधानेन पत्ययव्यवस्थाति चेत् । अर्थसंबन्धात् । सिंह इत्नि निर्ज्ञीयते पसद्यकारिता तत्र पायेणेति पसद्यकारीति गम्यते, अर्थ-पत्ययसामध्यीत् । यो हि मन्यते प्रसद्यकारिणं प्रत्याययेयमिति स यदि सिंहराब्द्मुचारयति सिध्यत्यस्याभिषेतम् । सिंहार्थः प्रतीतः

बाध्यते । क्रियागुणानां चाऽऽनन्त्यात्र शक्यः प्रतिन्याक्ते संबन्धोऽनुभवितुम् ।

एकस्यामेव च व्यक्ती बाल्यादिषु गुणाकियाः। अन्याश्चान्याश्च शक्यन्ते नाभिधातुमसंगतेः॥

न चासामान्यात् सामान्यं शक्यते कल्पयितुं जात्यन्तरेऽपि कवित्कासांचित्सं-द्भावात् ।

> तत्र सिंहत्वमेवाऽऽसां व्यवच्छेदकरं भवेत । तचानभिहितं नैवमुक्तं चेन्नान्यवाचिता ॥

न ह्यनभिहितं सिंहत्वं गुणिकयाणां व्यवच्छेदकरं भवति । अप्रतीतेः । अभिहितं चेतु प्रत्ययादेवाशेषगुणिकयावगमादिभिधानशक्त्यनवसाय इति समुदायवाचिनामेकदे-देश न गीणत्वसंभवः । कैश्चित्पुनराह-समारोपिततद्भावो गीण इति । तस्यैतन्मतम् । न कथंचन परशब्दस्तया जात्या स्वनिबन्धनभृतया विनाऽत्यन्तानभिधेयिकियागुणमात्रद्धाः रेणान्यत्र वर्तितुमहीत। न च सिंहराब्दनापवर्तमानेन सिंही देवदत्त इति सामानाधिक-रण्यप्रयोगो घटते । कथं ताई--

> अर्थेष्वर्थान्तरात्मानमध्यारोप्योपपादितम् । वाच्यमासाद्य शब्दानां स्वयमेव प्रवर्तनम् ॥

सिंहादिसदशिकयागुणद्रश्नेन हि देवदत्ताद्यः सामस्त्यपरिकल्पनया सांरूप्यमा-पद्यन्ते । ततश्च स्वार्थ एव शब्दः प्रयुज्यते । न चैतावता मुख्यप्रसङ्कोऽर्थस्य, अध्यारो-पितत्वात्। यत्र तु स एवार्थो न समारोप्यते तत्र मुख्य इत्यदोषः। तत्रेदमुच्यते। नैतत्क-रुपनाया अशक्यत्वात् । तथा हि---

> असंकीर्णस्वभावं सद्वस्तुवस्त्वंन्तरात्मना । आरोप्यनेऽभिधानार्थं कथं न भ्रान्तिवार्जितैः ॥

९ अध्यारोपितार्थवृत्तित्वरूपपरोक्तलक्षणदृषणार्थमन्यद्भाष्यं, 'नचासति सिंह' इति, तद्भगास्याः स्यति-कश्चित्पुनरित्यादिना ।

ं यदा तावद्भारत्या मृगतृष्णायां तोयमध्यारोप्य शब्दं प्रयुक्ते, तदोभयोर्मुख्यार्थाः ध्यवसानरूपेण तोयप्रतीतेर्भ्रान्तिमुख्यत्वम् । अथापि वक्ता विवेकी सन्नितरवचनार्थ प्रयुङ्क्ते, श्रोता च न विविङ्क्ते, तदाऽप्येकस्य विवेकेनाध्यारोपामावादितरस्यान्त्या-ध्यवसानान्नेकमपि प्रति गौणत्वोपपत्तिः । यदा तु द्वावप्यभ्रान्तौ तदोभयोः सादृश्या-दिनिमित्तान्तर्णीतवत्यर्थाध्यवसानादारोपाभावः । तथा हि-

> द्वावि प्रतिपद्येते सिंहपुंसोर्विविक्तताम् । नाध्यारोपयितुं शक्तिस्तेनैकस्यापि विद्यते ॥

यथैव ह्यसदृशानामर्थानां तिक्तमधुरादीनां न कथंचिद्पि प्रतीत्यभावात्परम्पराध्या-रोपणमेवं सदशानामिप विवेकज्ञानं नोपपद्यते । न ह्यर्थाध्यवसानादन्यादशं नाम ज्ञानं व्यवहाराङ्गं भवतीति । किं च---

शब्द एव यदा तावद्निमित्तो न वर्तते । बुद्धिदुर्रुलिता तत्र भवेत्रिविषया कथम् ॥

न चार्थरहिता बुद्धिरात्माकारमात्रमनुभवन्ती जायत इत्युक्तं शुन्धैवादे । अपि च--पूर्वानुभूत एवार्थः स्मर्यते प्रथमं पदात् ।

तेन मुख्ये प्रतीतेऽर्थे काध्यारोपो भविष्यति ॥

सर्वथा तावद्यं गौणमुख्यविभागः श्रोतृणामर्थविशेषावधारणे न्याप्रियते । ते च पद-वेस्रायामनध्यारोपितस्वार्थवृत्त्येव सिंहादिपदमध्यवसाय देवदत्तादिपदसामानाधिकरण्या-न्यथानुपपत्त्या गौणतां कल्पयन्ति । तत्र चैषां स्वयमनारोप्यैव सिंहत्वं तत्सादृश्यादिप्र-तीतिभवति । सा च किं शब्दाद्थार्थादित्यन्विच्छतामन्वयव्यतिरेकाम्यामाकृत्यधिकर-णन्यायेनार्थादिति निश्चयो जायते । कथम्-

सिंहराब्दे ह्यनुक्तेऽपि सिंहार्थात्सदशे मतिः। जायते न त्वबुद्धेऽर्थे सिंहर्शक्दे श्रुतेऽपि नः॥

यदा च श्रोतृणां स्वयमध्यारोपाभावस्तदा वक्तर्यपि नैवैषामेवं कल्पना भवति. यथा नूनमनेन सिंहत्वमध्यारोपितमिति । कथं तर्हि सिंहत्वाविनाभूतानेकित्रयागुणस-मुदायोऽनेन विवक्षितः, यत्नगौरवभयात्र स्वैरिभधानैव्रवीति । न चास्य समस्तस्य किं चिंदेकं वाचकं पदमस्ति तेनाविनाभावितया कथं नु सिंहत्वात्तत्वतीतिर्भवेदिति तत्ताव-द्भिधीयते । यतः स्थितया शब्दशक्त्या पुंसां व्यवहारो न तहुशेन शक्त्यन्तरोपजन इति । किंच---

> यद्यध्यासेन वक्तृणां गौणी वृत्तिः प्रकल्पते । वेदे सा न कथंचितम्यादध्यारोपियवुर्विना ॥

१ ( अ॰ १ पा॰ १ सू॰ ४ ) अत्रत्यवृत्तिकारमतानुनादे भाष्य इति शेषः।

तस्मौदुणप्रवृत्तिप्रयोजनो गौण इत्येव लक्षणं न्याय्यं नान्यथा । नन्वेवं सित खंपु-प्पादीनां स्वार्थाविनामृतगुणाभावाद्गीणप्रयोगाभावप्रसङ्गः, सांख्यादिकाल्पितप्रधानादिनि-षेथे च बौद्धादोर्वनाऽध्यारोपेण प्रयोगासंभवोऽनम्युपगते हि प्रतिषेधानर्थवयमम्युपगते ताद्विरोधः स्याद्ध्यारोपितनिषेधे त्वदोष इति । अत्राभिधीयते । तवैवायं दोषः । कुतः—

> अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वा ॥

यत्तावत्त्वपुष्पस्थानीय आत्मा, खपुष्पं भवित्सद्धान्त इत्यादिप्रयोगः । तत्र कतरत्त्वपुष्पमन्यत्त्वया सिंहत्ववद्वधारितं यद्ध्यारोष्येत तेन खपुष्पस्वरूपमेव तावद्ध्यारोपात्मकमम्युपगन्तव्यं न चैतस्य छोके गौणत्वप्रतीतिर्मुख्यार्थान्तराभावात् । प्रथमप्रतीतत्वाद्धि खपुष्पादिस्वरूपं न मुख्यत्वादपैति । कथमसतो मुख्यत्विमिति चेत्,
तुल्यिमदं गौणत्वेऽपि । यत्र त्वध्यारोष्यते स गौणः, न योऽध्यारोष्यते खपुष्पं वाऽऽरोष्यमाणं विषयान्तराभावात्स्वयमेवाध्यारोष्यते वा तत्रैतत्स्यात् । विद्यमानघटादिरूपं
तत्राध्यारोष्यते न गौणत्विमिति । तद्युक्तं, खपुष्पादौ सद्वप्रत्ययानुत्पादात् । अवद्यं
हि याद्यसम्बन्धकालेऽथीऽनुभृतस्ताद्यगुक्तरकालं प्रहीतव्यम् । न च द्राद्यविषाणाद्यर्थः सद्रूपेणानुभृतपूर्वः, न चार्थान्तरसद्वप्रहणेन खपुष्पादेः संबन्धो गृह्यते ययोस्तद्वयवयोरर्थसंबन्धोऽनुभृतस्तयोर्नेव गौणत्वं मुख्यात्मनाऽवबोधात् । कथं तर्हि दाद्यविषाणं
नास्तीत्युच्यते यदि तत्सद्वृषेण न प्रतीतपूर्वं सद्वप्रतीतस्य वा कथमत्यन्तप्रतिषेधोपपात्तः । पद्य—

अन्यत्र ज्ञातसद्भावः पदार्थोऽन्यत्र वार्यते । न त्वेकत्रैव सद्भुपमसद्भुषं च गम्यते ॥

तेनैवाध्यारोप्यत इति चेत्, नाध्यारोप्यस्याप्येवमेव प्रदेशान्तरसद्भावाधीनत्वात् । न चान्यसद्भावेनान्यस्याध्यारोपः सिध्यति, असंबन्धात् । कथमृषरसद्भावेन
तोयरूपाध्यारोप इति चेत् । प्रदेशान्तरे तोयसद्भावप्रतीतेर्वेषम्यम् । कथं तर्हि शशकिषाणं नास्तीति प्रयोगः । पृर्वेणवाभावेऽवगते नास्तिशब्दोऽनुवादक इति केचित् ।

१ परपरिकस्पितानां गौणीवृत्तिलक्षणानां वेदाप्रामाण्याप्रतिपादकत्वेऽपि नास्मदिभिमतस्येति निष्कृष्टं लक्षणमाद्य—तस्मादित्यादिना । तस्मात्—गुणयोगिनिमित्तायाः शब्दप्रवृत्तेगौणत्वेनेष्टत्वात् । गुणानां स्वशक्यिसहादिवृत्तिधर्माणां, देवदत्तादिरूपार्थान्तरे, प्रवृत्तिः—योगः, प्रयोजनं—शब्दप्र- वृत्तौ निमित्तं यस्य शब्दस्य स गौण इत्यर्थः । तत्त्वं तु, स्वसमानजातीयधर्मवस्वाध्यारोपितत्वान्यत- रसंबन्धेन स्वशक्यकृत्तिधर्मवन्वं गौणीलक्षणं विक्षेयम्।

ं प्रमुद्धकारीति संबन्धादितरमर्थं पत्याययति। एवं स्वार्थाभिधानेन तहु-णसंबन्धः प्रतीयते।

इह तु यजमानः प्रस्तरः, यजमान एककपाल इति कीह्यो गुण-संबन्धः प्रतीयते । तित्सिद्धिकर इति । सर्वो ह्यात्मनः कार्यसिद्धिं करोति । अन्योऽपि यस्तस्य कार्यासिद्धिं करोति स तस्मिश्चचिते हृद्यमागच्छति । यथा राजा पत्तिगणक इति । पत्तिगणको राज्ञः कार्ये साधयति । स राजशब्द उच्चरिते प्रतीयते । एविमहापि यजमा-

भय वा सामान्येन प्रागमावादिषु नास्तिश्र इत्रवर्तमानः शश्विषाणश्र इदेन विशेष्यते न शश्विषाणमञ्यभिचारात्तेनेत्यदोषः। अथ वा येनावयवार्थो गृहीती समासाच राजपुरुषा-दिवत्सामान्यती दृष्टेन षष्ट्यर्थस्मृतिः प्रसक्ता, न च कदाचिच्छशः शृङ्गरहितत्वेनाव-धारितपूर्वस्तरसंसर्गानुसंधानं वार्यते । अथ वा विनेव समासेन शशमधिकरणत्वेन विदिश्य विषाणं च गवादिगतं विनेवाध्यारोपेणानयोः संबन्धो नाम्तीति कथिते तेनैवानुभूतसंबन्धस्य शशिवषाणशब्दस्तमेवाभावं गमियप्यति । अथ वा शशमूर्थवार्तेनां पृथिव्यवयवानामुपर्युपरि चीयमानानां दृददीर्घसंनिवेशस्यणेण परिणतानां नीचैर्वृत्ताकारेण यदवस्थानं सोऽस्य वाक्यस्याध्यासमन्तरेणोक्तविषयः संभवतीत्यविरोधः । तथा वाद्यहरूः

यां निषेधाः कियामाहुर्न यातीत्येवमाद्यः । तिष्ठतीत्यादिभिः भैव वस्त्ररूपा प्रतीयते ॥

तेन लब्धमुख्यार्थानां शशाविषाणादीनामन्यत्रापि प्रसिद्धचैन्यथास्थायिन्यथें सिद्धो गौणप्रयोगः । तव द्व मुख्याभावात् दूरीभृतो गौणः । यदि च स्वार्थ एव गौणता ततोऽर्थान्तरेणेव वृत्तेरत्यन्ताभावः स्यात् । न ह्याग्नेशब्दो माणवके गौणीभृतस्तद्द्वारेण पुनरन्यत्र गौणतां प्रतिपद्यते तथा च वक्ष्यति 'न प्रतिनिधौ समर्त्वात्' इति । येऽपि प्रधानत्वादीनां प्रतिषेधासतेऽपि नाध्यारोपनिमित्ताः । किं तार्हि—

> परमाणुशरीरादिकारणात्मादिवादिभिः । ततोऽन्यादक् प्रधानात्मरूपं नास्तीति वर्ण्यते ॥

प्रधानादिशब्दा नगत्कारणादिविषयास्तत्रैव बौद्धादिभिः परमाण्वाद्यात्मककारणा-स्युपगमात् । शरीरसंतानाद्यात्मकवाल्पनाचं तद्वचितिरिक्तकारणादिनिषेधः क्रियते, पर-

श्रद्भारतेन या प्रसिद्धिस्ततोऽन्येन प्रकारेण-असद्गारतेनावस्थानं यस्येत्यथः । २ कै० सू० ६-३-१४ )।

नकार्य प्रस्तरैककपाली साधयतः, तौ यजमाने प्रतीते प्रतीयेते। तस्मात्तौ यज्ञानशब्देन मत्याय्येते कथं स्तुतौ स्यातां वर्हिष उपरिसादने सर्वहोमे चेति । तस्मादेवंजातीयका अर्थवादा न विधय इति ।

### जाति:।

अंग्रियो वै ब्राह्मणः, ऐन्द्रो राजन्यः, वैश्यो वैश्वदेव इत्येवमादयः श्रुयन्ते । तत्र किं गुणविधयः, अर्थवादा इति संदेहः । गुणविधय इति ब्रुमः । एवमपूर्वमर्थे विधास्यन्ति, इतरथाऽर्थवादाः सन्तोऽनर्थकाः स्युः । न विश्विविध्यन्तरस्य भावात् । तस्मात् संवादः । तस्य संकीर्तनं विधिस्तुत्यर्थम् । अनाग्रेयादिष्वाग्नेयादिशब्दाः केन प्रकारेण, गुणवाः देन । को गुणवादः, अग्निसंवन्धः । कथम् । एकजातीयकत्वात् । किमेकजातीयकत्वम् । प्रजापितिरकामयत प्रजाः सृजेयमिति । स म्रुखत-स्त्रिष्टतं निरमिमीत, तमप्रिदेवताऽन्वसृज्यतः गायत्री च्छन्दः, रथंतरं साम, ब्राह्मणो मनुष्याणामनः पश्नाम्। तस्मात्ते मुख्याः, मुखतो ह्यस-ज्यन्त । उरसो बाहुभ्यां पञ्चद्शं निर्मिमीत, तमिन्द्रो देवताऽन्वसृज्यत, त्रिष्टुप् छन्दः, बृहत् साम, राजन्यो मनुष्याणाम् , अविः पशूनाम् । तस्मात्ते वीर्यवन्तः, वीर्याद्धि असृज्यन्त । ऊरुभ्यां मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत, तं विश्वे देवा देवता अन्वसृज्यन्त, जगती च्छन्दः, वैरूपं साम, वैश्यो

माणु शरीरादिप्वेव प्रधानात्मादिशब्दवृत्तिरिति यावत् । तस्मात्स्वार्थाभिधानेनैव गौणत्वमिः त्यदुष्टम् । अतश्च यजमानः प्रतीतः स्वार्थासिद्धिकरत्वं लक्षयति, प्रस्तरैककपालावपि च पारम्पर्थेण यजमानार्थिसिद्धि कुरुत इति कार्यापत्तेस्तच्छब्देन स्तृथेते। एतेन जातिसारू-प्यादीनि ब्याख्यातानि ।

जााते: । तत्राऽध्येयादिशब्दानां बाह्मणादिषु मुखत्वभेव येन केनचित्संबन्धेन तिद्धितीत्पादात् । देव अभंबन्ध एव वाडस्ति न ।हे यदेव त्यज्यते तस्यैव केवलं देवतासं-बन्धः त्यक्तरपि तेनेव संबन्धन सेव देवता भाति । यथा च वैक्ष्यति भवति पुरुष-स्यापि थष्टुः सा देवना' इति । तस्मादनुदाहरात्वम् । अतो यत्राभिवे बाह्यण इत्या-दिप्रयोगास्तदुदाहर्तन्त्रम् । अन्निर्हि प्रतीतो मुभप्रभवत्वसामान्येन ब्राह्मणादीनुपस्थाप-

१ तै॰ सं॰(२-६-३)। २ तै॰ सं॰ ( --१--१)। ३ (अ० ५ पा०४ अ०६ **स्० १९ ∮ इस्यत्र भाष्यकार इति घेवः ।** 

मनुष्याणाम्, गावः पश्चनाम्। एवम्रक्ते सत्येकस्मिश्चवंजातीयके विज्ञातेऽ-न्योऽपि तज्जातीयको हृदयमागच्छति । तस्मादर्थवादाः ।

#### सारू व्यम्।

यजमानो यूपः, आदिंत्यो यूप इत्यादि श्रूयते । तत्र गुणविधिः, अर्थवादः, इति संदेहः । अर्थवत्त्वाद् गुणविधिः । अश्वत्यत्वाद् यूप-कार्यसाधने यजमानस्य, यजमानकार्यसाधने वा यूपस्य विध्यन्तरभावाच न विधिः । विधिस्तुत्यर्थे संवादः । गुणवादात् सामानाधिकर्ण्यम् । को गुणः, सारूप्यम् । किं सारूप्यम्, ऊर्ध्वता, तेजस्विता च । तस्मादेवंजातीयका अर्थवादाः ।

#### प्रशंसा ।

अपँशवो वा अन्ये गोऽक्ष्वेभ्यः पश्चवो गोअक्ष्वाः, अयन्नो वा एष योऽसामा, असत्रं वा एतद् यदच्छन्दोमम्, इति श्रूयते। तत्र विध्यर्थन् वादसंदेहे अर्थवस्वाद्धिय इति प्राप्ते। अभिधीयते। यदि विधयो भ-

यति । जातिरिति चात्र जन्मोपादानं विवाक्षतं, यद्यपि च तथा वस्तु नास्ति तथाऽप्य-र्थवादान्तरे तथोक्तत्वादिह तच्छब्द्निमित्तता प्रतिपत्स्यते ।

सारूप्यम् । ननु सर्वत्रैव सारूप्यनिमित्तं गोणत्वतः । सत्यमेवम् । इह तु चक्षुर्प्रा-ह्यराव्दिविक्षया प्रथमुपादानम् । चाक्षुपं हि यूपस्योध्वित्वमञ्जनिमित्तं च तेजस्वित्वं तद्द्वारेण यजमानादित्यराव्दास्यां स्तृयते । यजमानस्य हि पशुधारणे विनियुक्तस्य निखातस्य च स्वपदार्भकरणविरोधः । सहस्ररश्मेस्त्वराक्यमेव यूपकार्यमाधातुम् । यदि च कश्चित्रास्तिक्याद्दाहप्रतिकृतिमुपादद्यात्तस्यापि गोणतापित्तिर्विधिविषया स्यात्तद्वरं स्तुतावेव तदाश्रयणिमत्यविधित्वं स्यात् ।

मशंसा । ननु सर्वत्र प्रशंसानिभित्तत्वं गुणवादस्योक्तम् । सत्यं, फलमन्यत्र गुण-वादस्य प्रशंसा । अत्र तु गुणसारूप्यादिवन्धवृत्तिनिभित्तम् । कथमिति चेत्—

> गवाश्वादिगतां पूर्वमुपादाय प्रशस्तताम् । तदभावोऽन्यपश्वादौ नञ्समासेन कथ्यते ॥

न तावन्महिषादीनां पशुत्वस्वरूपाभावः शक्यते वक्तुं, प्रत्यक्षविरोधात् । कार्यप्राति-षेघः करुप्येत, तदपि तत्र तत्र वचनविहितत्वान्न शक्यमेव । न च विकरुपो, वैषम्यात् । करुप्यो ह्यत्र विधिरितरत्र करुषः म्तुत्या वाऽर्थवत्त्वान्नागत्या तदाश्रयणम् । तुरुयश्च

१ (तै॰ मा॰ २--५)। २ ते॰ सं॰ (५--२--९)।

वेयुः, गोअश्वा एव पश्चवः स्युः, सामवानेव यज्ञः, छन्दोमवदेव सत्रम्। अन्येषां पश्चनां यज्ञानां सत्राणां चोत्पत्तिरनार्थिका स्यात् । विध्यन्तरं च नावकल्पेत । अतः स्तुत्यर्थं संवादः । गोऽश्वान् पश्चंसितुमन्येषां पश्चनां निन्दा । सामवतः पश्चंसितुमसाम्नां निन्दा । छन्दोमवन्ति पश्चंसितुमच्छन्दोमकानि निन्द्यन्ते । यथाः यद्घृतमभोजनं तत् । यन्मिलिनमवासस्तदिति ।

#### भूमा।

सष्टीरुपदर्भाति इति श्रूयते । तत्र गुणविधिर्धवाद इति संदेहे, अपूर्वत्वाद् विधिरिति प्राप्ते । उच्यते । यदि विधिः, सृष्टिमन्त्रका उप-द्धातीष्टका इत्यर्थः । तत्र नेष्टकानां विशेषः कश्चिदाश्रीयते, एवंरूपाः सृष्टिमन्त्रका नैवंरूपा इति । तत्र सर्वासां सृष्टिलिङ्गा मन्त्राः प्राप्तुयुः । अन्येषामसंयुक्तानां मन्त्राणामानर्थक्यं स्यात् । तस्मादनुवादो मन्त्र-

मुख्यार्थत्यागः, 'परावो गोअश्वा' इति च पुनरुपादानमनर्थकम् । न च पशुत्वैकार्थसमन् वायिनः कियागुणाः शक्याः प्रविवेक्तुम् । अथ गवाश्वसमवायिनो विशेषाः प्रतिषिध्ये-रन्, एवमिष मन्दं फल्लम् । अन्यशब्देनैव च तावानर्थः सिद्ध इत्यनर्थकम् । अवश्यं चोक्तरपदेन प्रतिषेध्येऽर्थे प्रथममुपात्तेन तत्रानुवर्तितव्यं, विषयरहितप्रतिषेधासंभवात् । न च प्रशस्तत्वादन्यदुपादीयमानमुपयुज्यते । शक्नुवन्ति च गवाश्वादिसंबन्धात्तद्रतं प्रशस्त्यं गमियतुम् । यद्यप्यप्रशस्तत्वमिष शक्नुवन्ति तथाऽपि प्रक्रमापेक्षया तदिहानाकाङ्कितमिति प्राशस्त्यमेव निषिध्यते । तत्प्रतिषेधमात्रमिप च नेवौपयिकमिति तद्द्वारेणान्येषां प्रशस्तत्त्वनं कथ्यते । एतदुक्तं भवति । गवाश्वादीनपेक्ष्य नैवान्यस्य प्राशस्त्यं विद्यत इत्येवमन्यगतप्रशंसानिमित्तः प्रतिषेधः । सा चेह प्रथमतरमाश्चितेत्यनन्यप्रयोजनन्तया पश्चादवगम्यते । अन्यत्र पुनरुक्तरकाल्येवैषा भवन्ती निमित्तत्वेनोच्यते ।

भूमा । यदि 'सृष्टीरुपद्धाति' इत्याक्यातप्रत्ययवलाद्विधिराश्रीयते तत्र न जात्या धर्मविरोषण वा काश्चिदिष्टकाः सृष्टयो नामान्याभ्यो विलक्षणा विज्ञायन्ते, या एवंविधालिक्रिमेन्त्रेरुपधीयन्ते ता एव सृष्ट्यः, तत्रोपधानमात्रमुद्दिश्य मन्त्रेषु विधीयमानेषु सकलव्याप्तेः
प्रत्यक्षवचनांविनियुक्तालिक्षप्रकरणाविनियोज्यमन्त्रानर्थक्यप्रसङ्गः । तस्मात्प्रकरणपाठादेव
सर्वत्र मन्त्रेषु प्राष्ठेष्वेकदेशानुवादः सृष्ट्यभिधाननिमित्तार्थवादार्थः । अत्र चोद्यन्ति ।
चयनचोदनयैवोपधानस्य प्राष्ठत्वालिक्षप्रकरणानुमितया च श्रुत्या मन्त्रप्राष्ठेः प्रदेशान्त-

समाम्नानात्माप्तानाग्रुपधाने मन्त्राणाम्। सृष्टीनां सृष्टिषुसंकीर्तनं सर्जनार्थ-वादार्थम् । अपि च विधित्वे लक्षणा, एकया स्तुवत इत्यत्र या अस-ष्ट्यस्ता लक्षयेत् । नन्वनुवादेऽपि लक्षणा । नानुवाद्पक्षे लक्षणायां दोषः । कथं त्वसृष्टिषु सृष्टिषु च सृष्टिशब्द इति । भूमना । वहवस्तत्र सृष्टिलिङ्गा मन्त्रा अल्पशो विलिङ्गा इति ।

लिङ्गसमवायः ॥ २३ ॥ सि० प्रणभृत उपँद्धाति, अज्यानीरुपद्धाति, इति । विधित्वे प्राणभृन्मन्त्र-

रस्थार्थवादानुपपित्तरेकवाक्याधीनत्वाद्र्थवादप्रवृत्तेः । तथा च प्रथनार्थवादे व्याख्यातम् । न चान्यो गुणः श्रूयते यद्र्थता कल्प्येत तत्र परिसंख्यार्थतेव प्राप्तोति । ततश्च तद्व-स्थमानर्थक्यामिति वाच्यं पुनःश्रुतिप्रयोजनम् । तत्र केचिदाहुः । उपधानमेवात्र विधी-यते तन्माहात्म्यप्रदर्शनार्थं च मन्त्रग्रहणम् । इत्थमिदं प्रशस्तं यदेवंक्षपैर्मन्त्रैः क्रियत इति । चयनेनार्थगृहीतमुपधानमिति चेन्न । संहतस्थापनेनापि चयनोपपत्तेः । न चैवं संहतानामेवोपधानं स्यात् । न तस्येष्टकाः प्रत्युपादीयमानस्य प्रतिप्रधानावृत्तिन्यायसिद्धेः। अपि च—

प्राप्नुवन्त्यपि वक्तव्या पुनरेवंविधा ऋिया । आध्वर्यवसमारूयानं तथा हि प्रतिपद्यते ॥

ततश्चाध्वर्युकर्तृकत्वं च लम्यते । अर्थगृहीतायां त्विनयमः स्यात् । न चावइयमु-पधान एव सर्वे मन्त्रा विनियुज्येरन् । अविशिष्टसामर्थ्यो हि केचिद् ग्रहणाद्यपि कुर्युः । अपि च-—

> प्रत्यक्षत्राह्मणोक्तानां मध्यमा चितिराश्रयः । तद्र्थमपि संबन्धः कार्यो मन्त्रोपधानयोः ॥

ये त्वौपानुवाक्यकाण्डाधीनाम्तेषां वाक्यादते संबन्ध एव नाम्तीत्यर्थवदेव वचनम् । न चावश्यमनेन मूत्रेणार्थवादत्वं प्रतिपाद्यते ताहिङ्गात्तहिङ्गेषु भूयस्त्वनिमित्तशब्दप्रवृ-त्तिमात्रकथनादतो नातीव मृष्टिनामविधानमादर्तव्यम् ।

भाष्यकारेण तु विधी लक्षणां परिहरताऽनुवाद्त्वमाश्चितम् । ' एकया स्तुवते ' इति ह्यनुवाकाद्यस्यैवास्यष्टिलिङ्गत्वादात्मपरित्यागेनेतरलक्षणार्थता स्यात् , तल्लक्षायित्वा च पुनरात्माऽपि प्रतिपाद्नीय इत्यतिगौरवम् , उपधानस्तुत्यर्थत्वेन पुनरनुवाद्त्वाद-दुष्टा लक्षणा ।

लिङ्गःसमवायः । सृष्टिवदेव प्राणभृदादिषु चोद्यपरिहारावल्पैरेव लिङ्गेर्भूयसामनेवं

१ तै॰ सं॰ ४--१--१० ) २ तै॰ सं॰ (५-२-१० )

कासूपर्धायमानासु विलिङ्गानां मन्त्राणामानर्थक्यम् । तस्मादनुवादः । लिङ्गसमवायात्परभव्दः परत्र वर्तते । यथा छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेन छित्रणा सर्वे लक्ष्यन्ते । न चायं प्राणभृच्छव्दः सृष्टिभव्दश्च जहत्स्वार्धं मन्त्रगणं लक्षयेत् । यद्गणे च सृष्टिप्राणभृच्छव्दौ समवेतौ ताविप परि गृह्यते । यथा छित्रभव्देन सार्थलक्षणार्थेन सोऽपि च्छत्री गृह्यत इति ॥ २३ ॥

## [ १३ ] संदिग्धेषु वाक्यशेषात् ॥ २४ ॥ सि०

अंकाः शर्करा उपद्धाति तेजो वै घृतम्, इति श्रूयते । तत्र संदेहः किं घृततेलवसानामन्यतमेन द्रव्येणाञ्जनीयाः शर्करा उत घृतेनैवेति । कथं संदेहः । अञ्जनसामान्येन वाक्यस्योपक्रमो घृतेन विशेषेण निगम्मनं, यथोपक्रमं निगमयितव्यमेकस्मिन् वाक्ये । तत्र यद्वा सामान्यमादौ विशेषोपलक्षणार्थं विवक्ष्यते । यद्वा निगमने विशेषः सामान्यलक्षणार्थः । तद्वारम्भनिगमनयोः किं समञ्जसमिति संश्वाः । एवं संदि-

लिङ्गानां लक्षणिमत्युदाहरणभेदः स्वार्थापरित्यागाच्चोभयत्र लक्षणस्यापि प्रहणमुपादी-यमानत्वादिति ।

आह च--

यत्र लक्षणमुद्धित्रय लक्ष्ये कार्थे नियुज्यते । तन्मात्रग्रहणं तस्मिन्नुपादाने द्वयोरपि ॥ २३ ॥

( इति तिसिद्धिपेटिका ॥ १२ ॥ )

विधिस्तुत्योः मदा वृत्तिः समानविषयेष्यते । तस्मादेकत्र संदिग्धमितरेणावधार्यते ॥

किं पुनरत्र संदेहकारणं, विधी सामान्यग्रहणमिति केचित् । तद्युक्तम् । तत्र तावनमात्रनिर्णयात् । स्यादेतत् । कथं निर्विशेषं सामान्यं संभवतीति, घृतवदिति वदामः । तत्रापि च नवपुराणगव्यमाहिषादिसंदेहस्तदवस्थः । तेन यथाऽत्र घृतमात्रानिर्णयादसं-देहो विशेषानिभधानेऽपि सर्वैः कार्यसिद्धिरेविमहापि स्नेहनसमर्थद्रव्यमात्रग्रहणादसंदेहः । तस्मादर्थवादे घृतश्रवणात्संशय इत्यपरे । तथाऽपि न युक्तः, विशेषप्रतिपत्त्या निर्णी-तत्वात् । न हि गौरानीयतां शुक्त इत्यत्र केश्चित्संदिह्यते । विषम उपन्यासः ।

१ तै॰ ब्रा॰ (३-१२-५) तै॰ सं॰ (४-३-१०)

म्धेषूपक्रमे सामान्यवचने विरोधाभावाक विशेषः परिकल्पः। निग-मने तूपजातः सामान्यमत्यय इति विरोधाङ्गक्षणार्थे घृतवचनम्। यथा सृष्टिष्वसृष्टिषु च सृष्टिशब्दः, एवं घृतमघृतं च घृतमित्युच्यते। संदि-

कथम्--

विधी यदि विशेषः स्यात्संदेहः कस्य वा भवेत् । स्तुतिस्थे त्वितरस्यापि तुरुयैवैषा विचारणा ॥

यदि ह्येवं भवेत् ' अक्ताः शर्करा उपद्धाति ' घृतेनेति । ततो नैव किंचिद्वि-चार्येत । अथ त्वञ्जनवाक्यवदिहाप्येवं श्रृयेत गामानय शुक्तः प्रशस्त इति ततोऽस्त्येव संदेहकारणिमत्येतद्प्युदाहरणमेव स्यात् । अतोऽन्यत्र सामान्यमन्यत्र च विशेष इत्ये-तस्मात्सेदेहः । केचिच संशयदर्शनादेव विधिस्तुत्योर्वाक्यान्तरत्वमाचक्षते ।

> यदि ह्येकं भवेद्वाक्यं विशेषे तत्समाप्यते । विशेषावगमात्तत्र न संदेहः प्रसज्यते ॥

वाक्यभेदे पुनरेकं सामान्ये परिसमाप्तमन्यद्विशेषपरमिति युक्तः संदेहः । यत्तु 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात् 'इति तदक्कप्रधानवाक्यानामिव पश्चात्संबन्धसद्भावाभिप्रा-येण । तथा हि—

> स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वाद्यपेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥

न त्वेतद्युक्तिमिव, ये हि पद्संघाताः कर्मौपियकेष्वर्थेषु पर्यवस्यन्ति तेषां नानावान्यत्वं युक्तम् । न त्वर्थवादानामेकवाक्यत्वात्प्राक्प्रयोजनलाभ इति प्रथममेवैकवाक्यता । दुर्लभतस्थ संदेहः स्यादन्योन्यानिरपेक्षयोः सामान्यिवद्रापयोरितरत्रेतस्त्र च पर्यवसान्वात् । यदेव हि यत्रोपत्तं तदेव तत्रासंदिग्धं गृद्धते सामान्यसमाप्तश्चात्र विधिः पश्चाद्धिः श्वाद्धिः स्थात् । मन्त्रवर्णवदिति चेत् , एवमपि तद्धिकरणविषयत्वात्पौनरुक्त्यप्रसङ्गः । तस्मादेकवाक्यतायामेवोपक्रमोपसंहारयोः सामान्यविद्रोषविषयत्वेन विप्रतिपत्तेरवद्यंभाव्यक्षमोचरत्वाच किमधीना कस्य प्रवृत्तिरिति जायते संदेहः । कस्य सामञ्जस्यमिति— यच्छ्रतिवृत्तं तत्समञ्जसं न लक्षणावृत्तम् । तत्र च—

स्तुतीनां विध्यधीनत्वादनुवादाच लक्षणा । मुख्यत्वात्तु विधेर्नासावविरोधाच करूप्यते ।।

१ कै॰ सू॰ (१-२-१) २ (अ॰ ६ पा॰ ८ अ॰ १० सू॰ ३०)

ग्धेष्वेवं पाप्ते ब्रुमः ---

सामान्यवचनेन विशेषापेक्षिणोपऋमो वाक्यस्य विशेषे निगमन-वद्मेन । कुतः । न हि सामान्यं विहितम् । येन विरोधो निगमनस्य । कथमविहितम् । संदिग्धेषु विधानशब्दाभावात् । न हि विधानश-ब्दोऽस्ति । अक्ताः शर्करा उपद्याति इति । वर्तमानकालनिर्देशात् । नापि सामान्यस्य साक्षात्स्तुतिः, प्रत्यक्षं तु घृतस्य स्तवनम् । श्रुत्या घृतस्य स्तुतिः, लक्षणया सामान्यस्य । श्रुतिश्च लक्षणाया ज्यायसी ।

विधीयमानं हि स्तीतन्यं न तु स्तुत्यं विधेयमप्राप्तार्थश्च विधिरिति न श्रीतार्थात् प्रच्यवते । यद्यपि तावद्र्थवादोपऋमत्वं भवेत्ततः प्रथमज्ञानानुरोधेन कदाचिद्विधिर्वशी-क्रियेत विध्युपक्रमं त्विदं ' अक्ताः शर्कराः ' इति । तस्मानिर्दिष्टसामान्ये यद्यर्थ-वादो न ताद्रथ्यं प्रतिपद्यते ततोऽनर्थको भवतीत्यशक्तः स्वतन्त्रीभवितुं, विनाऽपि चार्थवादेन विध्युद्देशः समर्थत्वात्र युक्तस्तद्वद्रयः कर्तुम्, अर्थवादस्त्वगतित्वाद्विधिवशेन वर्तते विशेषश्च सामान्यमन्यभिचाराच्छक्नाति लक्षयितुं, न सामान्यं व्यभिचाराद्विशेषं तस्माद्वृतशब्दः स्नेहमात्रलक्षणार्थः।

कामं वा मोऽर्थवादोऽस्तु सामान्यस्थो घृते विधिः। विना स्तुत्या विधानं तु स्नेहद्रव्यान्तरे भवेतु ॥

यथा रीद्रेणापि मन्त्रेण सोमो गृह्यमाणो न केवलं तद्थी भविष्यत्यन्यदेवत्यस्याम-न्त्रप्रहणोपपत्तरेवमनर्थवादकं तैलवसयोर्विधानं, यत्रैव चांशे स्तुतिर्देश्यते तत्र विध्युद्दे-शस्य प्ररोचनाशक्तिरपगच्छति, अन्यत्र त्वविहतशक्तिना विधानमिति सर्वस्नेहग्रहणम् । उच्यते----

> समाप्यते विधिः कश्चित्कदाचिन्नाप्ररोचितः । घृते प्ररोचनां दृष्टा विधिम्तन्नानुमीयते ॥

यद्यपि तावद्विधिप्रक्रमे तैलवसयोरप्युपादानं, तथाऽपि प्ररोचनातो विधिर्घृते दृश्यते नेतरयोरित्यनुपादातन्ये कल्पयितन्या च तद्विषया विधेः प्ररोचनाशक्तः क्छप्ता च घृते । तस्यां च सत्यां काल्पनिकी वाक्यं भिनात्ति घृते च कळ्सां गृह्णान्नितरत्र च कल्प-यन् वैरूप्येणापि विधिर्भिधेत । तस्माद्विध्युद्देशेऽपि तैलादिभ्योऽपनीयते । यद्यपि च सामान्यराब्दः स्यात्तथाऽपि न कश्चिद्विशेषः । तत्र सामान्यान्यथानुपपत्या यत्र कच-नानुश्रुते विशेषेऽपेक्षिते वाक्यशेषाद् घृत एव प्रत्ययो भवति, पृते च शब्दार्थे यदि श्रुत्यनुरोधेनात्यन्ताश्रुततैलादित्यागः क्रियते कि विरुध्यते संदेहमात्रे हि तत्र बाधितं न तु प्रमाणं किंचित् । कियामात्रमेव चेह चोदितं न द्रव्यं तत्र न यावर्तिकाचित् द्रव्यमा-

तस्माद् घृतविधानम् । एवं, वासः परिधत्ते, एतद्दै सर्वदेवत्यं वासो यत्सौममिति । तथा, इमां स्पृष्ट्वोद्गायेत्, इमां ह्यौदुम्बरीं विश्वाभू-तान्युपजीवन्ति इति ॥ २४ ॥

## [ १४ ] अर्थाद्या कल्पनैकदेशत्वात ॥ २५ ॥ सि ०

सुवेणावद्यति, स्वधितिनाऽवद्यति, हस्तेनावद्यति इति श्रूयते। तत्र संदेहः । किं सुवेणावदातव्यं सर्वस्य द्रवस्य संहतस्य मांसस्य च । तथा स्वधितिना, हस्तेन च, उत सर्वेषामर्थतो व्यवस्था द्रवाणां सुवेण, मांसानां स्वधितिना, संहतानां हस्तेनेति । अविशेषाभिधानाद्वयवस्थेति । एवं शाप्ते ब्रूमः । अर्थोद्वा कल्पना,—सामर्थ्यात् कल्पनोति । सुवेणावद्येद् यथा शक्तुयात् । तथा, यस्य शक्तुयात्

सिप्येत यदि कश्चिदिपि श्रुतिलेशो न स्यात् । वृतार्थवाददर्शनास्ववस्यकर्तन्यायामश्रुत-द्रुव्यविधिकल्पनायां नान्यत्र प्रमाणमस्तित्यङ्गीकृत्य वृताञ्चनविधिर्गम्यते । तत्र आन्त्यु-त्पन्नतेलाद्याकाङ्का निर्मृलत्वाद्घाष्यमाना न दुप्येतेत्यविरोधः, तेलादिग्रहणे च लक्षणात्रयं स्यात् । कियया द्रवद्वत्येण च विशेषो वृतशन्देन च सामान्यं लक्षयितन्यम् । तस्मा-द्शृतग्रहणं प्रमाणमिति सिद्धम् । धृत्त्यन्तरे त्वत्रेव मन्त्रवर्णाऽप्युदाहृतः । तत्र तु वृतेन क्षिं कारिष्यत इति वक्तन्यम् ॥ २४ ॥

( इत्यक्ताधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

अथ यत्रेति संदिग्धे वाक्यशेषो न विद्यते । तत्र सामर्थ्यसिद्धेन विध्यशेतेव निर्णयः ॥

देवताप्रसादाभयप्रार्थनादी संहतहस्तसंयोगमात्रमञ्जालः, 'नाञ्जालना वारि पिवेत्' इत्यादी व्याकोशः। सक्तुहोमचोदनायां शब्दात्संदेहे सत्यसित चाऽऽकोशस्य वाक्यशेषेऽ-न्यथानुपपत्तेरेवाऽऽकोशाश्रयणम् । नन्वनेनैव न्यायेन यथा शक्नुयादिति वाक्यशेषादन्धा-दीनामाच्यावेक्षणादिरहितः कर्माधिकारः स्यात् । न । असंदेहात्, संदिग्धिनिर्णयार्था-त्वेवं कल्पना भवति । न चाधिकारे संदेहः समस्तधर्मीपेतं यथा शक्नुयात्तथा कुर्या-दिति वाक्यशेषात् । सन्ति च तादशस्य कर्तारश्चक्षुष्मदादय इति न प्रयोगचोदना-न्यथानुपपत्तिः । यत्र द्व यावज्ञीवचोदनादाववं भविष्यति तद्य शक्तिकृताङ्गत्यागेऽपि

<sup>9</sup> अस्मिन्नधिकरणे वृत्त्यन्तरोदाहृतमन्त्रवर्णोपेक्षणे भाष्यकृतोऽभिष्ठायमाह—वृत्यन्तरे त्विति । भिन्नवास्यतयाऽवगतप्रमाणभावानां मन्त्राणामप्यत्रेव सीदरभार्थनिणां कत्वे व्यवस्थापिते वष्टान्त्ये पशच्छागाधिकरणे मिणेयावाभावेम तदाधिकरणमन्धेकमाक्येतीते भावः ।

तस्य चेति । आख्यातशब्दानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी । एवं चेद् यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमहिति । तथा, अञ्जलिना सक्त्न् प्रदाव्ये जहोति इति । द्विहस्तसंयोगोऽञ्जलिः, स व्याकोशोऽर्थात् कर्तव्यः । तथा हि शक्यते होमो निर्वर्तियतुम् । तद् यथा, कटे शुङ्को कांस्यपात्र्यां शुङ्क इत्यर्थात् कल्प्यते-कटे समासीनः कांस्यपात्र्यामो-दनं निधाय भुङ्क इति ॥ २५॥

इति श्रीशवरस्वामिकृतौ मीपांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

सत्यवैगुण्यं प्रधानस्य चोदितमित्याश्रथिष्यामह एव । तस्माद्यावदेव लब्धात्मको विधि-स्तावद्यत् कल्पते तद्वैदिकं, सिद्धे तु तत्कल्पनं पौरुपेयत्वादप्रमाणं सामध्यीधीनत्वाद्वा-क्यशेपसिद्धेः । आह च—

यथेव पाठः प्रतिपत्त्युपायस्तथेव सामर्थ्यमपि श्रुतीनाम् । तेनैव चैता न समामनन्ति सहस्रभागं तु समामनेयुः ॥ इति कृतबहुनार्गं मन्त्रविध्यर्थवादैः स्पृतिपरिरवमुद्रां खेदशालोपगृदाम् । अनभिभवसमर्थे धर्मदुर्गं प्रविश्य प्रविभजति समर्थामर्थचिन्तामिदानीम् ॥२५॥

( इति सामध्याधिकरणम् ॥ १४॥ )

इति श्रीभट्टकुमारिछविराचिते मीमांसभाष्यव्याक्याने तन्त्रवार्तिके प्रथमस्या• ध्यायस्य चतुर्थः पादः । समाप्तः प्रथमाध्यायः ॥ अथ द्वितीयोऽध्यये प्रथमः पादः ॥

## ि १ ] भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष ह्यर्थो विधीयते ॥ १ ॥ सि० ॥

प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं दृत्तम् । तत्र विध्यर्थवादमन्त्रसमृतयस्त-स्वतो निर्णीताः । गुणविधिनीमधेयं परीक्षितम् । संदिग्धानामधीनां

संबन्धं ताबहासणद्वयस्य करोति तत्र प्रथमेऽध्याये प्रमाणहासणं हत्तामित्युक्तम् । तत्कृतः, नैव हि प्रथमेऽध्याये सूत्रकारेण कि चन लक्षणेन प्रमाणादेः स्वरूपमुपवार्ण-तम् । तन्नाम रुक्षणमुच्यते येन तद्वचितिरिक्तेभ्यस्तस्य स्वह्रपं व्यावृत्ताकारं निरूप्यते । न चेह प्रमाणादीनां लक्षणमुक्तम् । अनुमानादीनि तावशैव सूत्रितानि । प्रत्यक्षमपि धर्भ प्रत्यनिमित्तत्वनोपन्यस्तं न छक्ष्यत्वेनेति व्याख्यातम् । न च शब्दोऽपि कश्चिद्धर्भ-प्रमाणभूतो लक्षितः, अस्मिन्नवाधिकरणे तस्य लक्ष्यमाणस्वात् । यद्पि च वृत्तिकारेण सर्वेषां ७क्षणं प्रदर्शितं न तद्ध्यायार्थत्वेनोषसंहर्षु युक्तम् । सूत्राध्यायार्थानुषसंहारात् । कथं च समस्तलक्षणार्थव्यतिरिक्त एवार्थे स्त्राणि क्षीयेरन् । अपि च वृत्तिकारेण योऽ-प्युक्तः पट्कः प्रत्यक्षपूर्वकोऽपरीक्ष्यतया सोऽपि नैव लक्षणगोचरः, लोकप्रसिद्धार्थानि हि तान्थपरीक्ष्यत्वेनोक्तानि न प्रथमाध्यायविषयत्वेनोपसंहारमहीन्त । तस्माद्यतप्रथमा ध्याये वृत्तं तदालोच्यंतद्भाष्यं नेयम् । तत्र प्रमाणलक्षणं तावचोदनालक्षणाश्रयणस्य, विध्यादितस्वनिर्णातिः प्रमाणनेव स्थिता। समस्तो हि प्रथमः पादश्चोदनासूत्रपरिकरः। तत्र च धर्मस्य चोद्नालक्षणत्वमुक्तम् । अतोऽवधारितार्थलक्षणराब्द्साहचर्योत्प्रमाण-शब्दः प्रतिपाद्यत इत्येवं ब्युत्पाद्य धर्मविषय एव ब्याख्येयः । सत्यपि प्रमेयमात्रवाचि-त्वे, अस्मिन्शास्त्रे जिज्ञाम्यत्वेन धर्मः प्रमेयः प्रकान्त इति स एव गृह्यते । अथ वा कर-णमेव प्रमाणं तस्येव उक्षणमक्तम् । यद्यपि च सर्वप्रमाणानां तन्नोक्तं तथाऽपि धर्म-प्रमाणस्य चोदनात्वं लक्षणिमत्येतावतैवोक्तं मन्यते । न चावश्यं सर्वात्मनैव लक्षिते लक्षणत्वम् । विशेषरूपाणामानन्त्येन सर्वलक्षणामावप्रसङ्गात् । अपि चौत्पत्तिकसूत्रे-ण विशेषोऽष्युक्त एव येनाऽऽगमविशेषो गम्यते । अथ वोषन्यस्तस्य चोदनात्मकस्य प्रमाणस्य सक्षणं प्रामाण्यकारणमित्युपसंहारः । तथा यद्यपि विधेरिदं रूपमिद्मर्थवा-दस्येदं मन्त्रस्येत्येवं नोक्तं तथाऽपि धर्मे प्रत्युपयोगाभिधानात्तत्त्वं निर्णातम् । अवसरा-भावात्तः तत्स्वरूपं न निर्दिष्टम् । श्रुतिमृलत्वं विज्ञानस्य म्मृतिप्रामाण्ये तत्त्वम् । नाम-घेयम्य चोवनान्तर्गतत्वात्त्माणत्वम् । मंदिग्वार्थनिर्णये वात्यरोषमामध्ययोः प्रामाण्य- वाक्यशेषादर्थाचाध्यवसानमुक्तम् । तन्न प्रस्मर्तव्यम् । अनन्तरं प्रधानाप्रधानानि परीक्षिष्यन्ते, भिन्नान्यभिन्नानि चेति । एष एव।थीं वर्ण-

मित्येवं समस्तमध्यायं प्रमाणलक्षणमानक्षते । तन्न प्रस्मतेव्यमिति । अविम्मृतप्रामाण्यो हि भेदादिप्रतिपादनम् ' अविशेषादनर्थकं हि स्यात् ' इति कियमाणं सहते । अन्यथा ह्यनर्थकं नामेत्येव प्रत्यवतिष्ठेत । ननु प्रधानाप्रधानन्तिन्ता तृतीयचतुर्थयोर्विषयः कथमत्रोपन्यस्यते । के चिदाहुः । इह द्रव्यकर्मणोरुत्तरत्र तु कर्मणामेव गुणप्रधानत्व-विचाराद्षीनरुक्त्यामिति । तद्युक्तम् । ' द्रव्यगुणसम्कारेषु ' इत्यत्र सर्वाभिधानात् । तेनैवं वाच्यम्—

लक्षणार्थोऽत्र तत्त्वेन भेदः शब्देतरादिभिः। तमन्वपूर्वभेदोऽपि प्राधान्यं तत्प्रसिद्धये॥

कर्मभेदस्तावदौत्सार्गको लक्षणार्थस्तद्यवाद्य्वनाभेदः । तद्नुनिप्पादिनौ त्वपूर्वभेदाभेदौ । तत्र प्रतिकर्मभेद्मपूर्वभेदप्रसक्तौ तृतीयसिद्धः प्रधानाप्रधानिवचारः पुनरपताद्य्वेनाऽऽरप्स्यते । सत्यप्यवहन्त्यादीनां शब्दान्तरादिभिभेदे कर्माकाङ्क्षित्तदष्टप्रयोजनपर्यवसानात्र क्रियाजन्यापूर्वान्तरोत्पत्तः । यत्तु नियमापृर्वं तिक्रियाकृतं न भवतीति न
तया व्यपदिश्यते । तन यत्रैव द्रव्यादीनि प्रति क्रियाणां प्रधानत्वं तत्रैव तद्भवादार्थं । धर्मसार्वभेदिसिद्धः । अस्य च विवेकार्थं यद्गुणप्रधानलक्षणं वक्ष्यते तद्भवादार्थं । धर्ममात्रे तु ' । स्तुतशस्त्रयोः ' इति चाधिकरणद्वयं प्रस्तोप्यते । ततस्त्राऽरुख्यातद्विवध्ये
विचारिते प्रसङ्गानृतीयं प्रकारमभिधायकत्वं प्रतिपादायितुं मन्त्रप्रस्तावः, तल्क्षणादीनि
तु प्रसक्तानुप्रसक्तेन यावत्पादसमाप्ति । ततः शब्दान्तराभ्यासाभ्यां भेदमुन्त्वा पौर्णमास्यिकरणनाम्यासापवादः करिष्यते समुदायानुवादत्वात् । ततस्तद्यवादार्थमुपाशुयाजाघाराग्निहोत्रपशुसोमाधिकरणानि । ततः संख्यासंज्ञागुणभेदः । तावच गुणमतो
विचारो यावत्प्रकरणान्तराधिकरणम् । ततस्तन्त्यायानुवृत्ति राशाखान्तराधिकरणात् ।
तत्र च पट्कातिरिक्तभेद्कारणव्यदासः संज्ञाभ्यासगुणप्रक्रियाणां चाऽऽशङ्कानिवृत्तिरित्येतावान् भेदलक्षणार्थः । एष एव चार्थोऽवश्चयं वक्तव्योङ्गाङ्गित्वाद्यवधारणार्थम् । न
चान्यस्यदानीमवसरोऽस्तीत्ययमेवाध्यायसंवन्धः । कृतः—

शेषशेष्यादयः सर्वे कर्मभेदानिबन्धनाः। कार्ये ज्ञातेऽधिकारः स्यादुपदेशेऽतिदेशधीः॥

१ (अ॰ २ पा॰ २ अ॰ २ सू॰ २)। २ (अ॰ ३ पा॰ १ अ॰ ३ सू॰ ३)। ३ द्वयन्त-रितं त्र्यन्तरितं चाधिकरणद्वयमित्यर्थः।

नीयो नान्यः । एष एव चाध्यायसंबन्धः । तदिह ५इविधः कर्मभेदो वक्ष्यते-शब्दान्तरम्, अभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामधेयमिति। वक्ष्यमाणमनुसंकीत्र्येते, पदार्शितमुच्यमानं सुखं ग्राहियिष्यत इति श्रोतुश्र बुद्धिः समाधीयते । तदेतन्नानाकर्मलक्षणमित्यध्यायमाचक्षते, एनत्तात्पर्येणातोऽन्यदुपोद्धातशसक्तानुपसक्तं चेति ॥

तत्र प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते । प्रथमेऽध्याय इद्युक्तं-चोदनालक्ष-णोऽर्थो धर्म इति । चोदना च क्रियाया अभिधायकं नाक्यं नाक्ये च पदानामर्थाः । तत्र किं पदेन पदेन धर्म उत सर्वैरेक एवेति । किं ताव-

प्राकृतावत्प्रमाणलक्षणाद्वेदार्थविचारात्मकत्वान्न कस्यचिद्धेदलक्षणादेः प्रस्ताव इत्युत्त-रकालमारम्भः । तत्रापि शेपशेषित्वं प्रयोजकाप्रयोजकत्वं क्रमश्च भिन्नानां भवतीति न भेदलक्षणात्प्रागारभ्यते । तथाऽधिकारः कर्मस्वरूपेऽवधारिते तद्योग्यतया शक्यो निरू-पयितुमिति पञ्चापि लक्षणानि प्रतीक्षते । तथोत्तरः पट्कोऽतिदेशविषयत्वादुपदेशज्ञानाः धीनसिद्धिः समस्तः समस्तं पूर्वेषट्कमपेक्षते । ततश्च पारेशेपसिद्धोऽयं भेदलक्षणस्य संबन्ध इत्यत्राऽऽरम्यते । षड्विधः कर्मभेद् इति-साधनभेदोपचारात् । वक्ष्यमाणः सुत्रक्रमानुरोधान्नामधेयं संख्यानन्तरं पठितव्यं सदनादरादन्ते पठितम् । इतिकरणो हेत्वर्थः । षड्विधः कर्मभेद एतैः कारणैगित यावत् । अथ वा करणे भेद्शब्दं ब्युत्पाद्य सामानाधिकरण्येनैव शब्दान्तरादीनि ब्याख्येयानि । संज्ञाशब्दान्तरयोः संख्यागुणयोश्चापौनरुक्त्यं स्वस्थाने वक्ष्यामः । सर्वदा चैषां भिन्नविषयत्वान श्रुत्यादि-वद्वलाबलचिन्ता भविष्यतीति तद्भेदप्रतिपाद्नमात्रं तात्पर्येण । अन्यदुपोद्पातप्रसक्तानु-प्रसक्त्यादिना । तत्र---

> चिन्तां प्रकृतसिद्धचर्थामुपोद्घातं प्रचक्षते । प्रसक्तानुप्रसक्तादि प्रम्तुनादुपनायने ॥

यथेदमेवाधिकरणं प्रकृतानुनिष्पाद्यपूर्वभेदानुसारासिद्धचर्थमुपोद्घातत्वेन भविष्यति कतरस्मात्पदात्फलेन संबध्यमानादपूर्वभेदाभेदावनुगन्तव्याविति । यदा निरवयवौ वाक्य-वाक्यार्थी स्थानां ततः किं प्रतिपदं धर्म इत्यादिरसंबद्ध एव विचारः स्थादन आह — वाक्ये च पदानामर्थी इति । अत्रापि चोद्यते-

> चोदनालक्षणत्वेन वाक्यार्थोऽवर्धितो यदा । धर्मः प्रतिपदं वाच्यः कथमाशङ्कचते तदा ॥

यदि हि धर्मस्वरूपमभिधीयेत ततः किं पट्ने पट्नोच्यत इति विचारो युज्यते

त्प्राप्तम् । प्रतिपदं धर्म इत्येवं प्राप्ते, उच्यते । यदैकस्मादपूर्वं, तदाऽन्य-त्तदर्थं भविष्यति । एवमल्पीयस्यदृष्टानुमानप्रसङ्गकल्पना भविष्याति । तस्मादेकमपूर्वम् ।

यदैकं तदा संदेहः । किं भावशब्देभ्य, उत द्रव्यगुणशब्देभ्य

लाक्षाणिके त्वयुक्तः ॥ तदुच्यते---

धर्मत्वं फलसंबन्धात्पदार्थस्यैव युज्यते । तत्किमेकस्य सर्वेषामिति युक्ता विचारणा ॥

न चात्र यो धर्मः स किं परेन परेनोच्यत इत्येवं विचार्यते किं ताहें यः परेन परेनोच्यते स किं फलसंबन्धोत्तरकालं वाक्यार्थात्मना गम्यमानो धर्मो भवति, अथेतर-पदार्थानुगृहीत एकः पदार्थ इति । तथा च सवैरेकस्य धर्मत्वं प्रतिपादितं भवति । साक्षात्फलसाधनमात्रम्य धर्मत्वाम्युपगमात् । न तु सवैषामेकः कश्चिद्धोऽस्ति यः सवैरेक इत्येवमाश्रीयेत । यच फलपदेन सह संबध्यते तस्यार्थं धर्ममपूर्वसाधनं च मन्यन्ते । तेन किं सर्वाणि पदानि फलेन संबध्यन्ते किं वैमिति विचारः । किं प्राप्तं, प्रति-पदमिति । कुतः—

ऐकरूप्येण संबन्धः प्रधानेन च सिध्यति । तस्मात्फलपदेनैव सर्व संबध्यते पदम् ॥

यदि हि विशेषो गम्येतेदं फलसंबन्धयोग्यामिदं नेति ततः किंचिदेव संबध्येत, अनवगम्यमाने तु सर्वाणि पदानि फलेनेव संबध्यन्ते । यदि चैकं फलसंबन्धीतराणि च
तत्संबन्धीनीति कल्प्येते ततो वाजपेयाधिकरणन्यायेनैकस्य फलं प्रत्युपादानविधानगुणभावादितरत्तु प्रत्युदेशानुवादप्राधान्याद्वेरूप्यनिमित्तवाक्यभेदप्रसङ्गः। सर्वेषां तु फलं प्रत्युपादीयमानानामिकरूप्यात्तन्त्रसंबन्धोपपत्तिः । सर्वश्च सतिसंभवे गुणमतिल्रङ्घ्य प्रधानेनैव
नित्यं संबध्यते । तस्मात्सर्वेषां फलसंबन्धाद्धर्भत्वं, तत्र तु किं सत्रिवत्प्रत्येकं कृत्सनं फलं
साधयन्ति, अथ दर्श्वपूर्णमासवत्संहत्य, तथा किं विकल्पेन समुच्चयेन वेत्यादि यथेष्टं
कल्पनीयम् । तत्र फलभूमगरीयस्त्वादेकशब्दोपादानाभावात्सत्रिवत्प्रत्येकं साधनशक्त्यवगमात्सर्वेभ्यः पृथवफलमिति पक्षः । अथ वाऽरुणादिन्यायेनैकवाक्योपादानात्संहतानां
फलम् । अथ वैकनिराकाङ्कत्वान्न तदानीमेवेतरसंबन्धोपपत्तिस्तस्माद्विकल्प इति । अत्राभिधीयते—

फलेन यस्य संबन्धस्ततोऽपूर्वं प्रकल्प्यते ॥ तद्लपत्वोपपत्ती च न युक्ता बहुकल्पना ॥ इति । कः पुनर्भावः, के ते पुनर्भावशब्दा इति । यजतिददातिजुहातीत्येवमादायः ।

यदि हि फल्संबन्धमात्रपर्यवसाय्येव वाक्यं भवेत्ततः कदा चिद्पि सर्वाणि फलेन संबध्येरन् । इह तु तावन्मात्रेणाासिद्धरपूर्वमन्यत्कल्पयितव्यं तच्चानुपपत्तिप्रमाणकं, तत्रै-कापूर्वकल्पनयोपपन्ने नादृष्टान्तरकल्पनाप्रमाणमस्ति । यो ह्यनेकान्यपूर्वाणि कल्पयित कल्पयत्यसावेकं, तच्चेत्कल्पनर्थवत्त्वाद्वावयस्य क्षीणान्यथानुपपत्तिर्नापूर्वान्तरस्य प्रमाणं मवित । तस्मादेकमेव फल्संबन्धि तस्माच्चापूर्वमितरत्फल्ववदुपकारीत्यध्यवसीयते । न चात्र विरोधो भविष्यति नामध्यत्वेन परिहारात् । अगत्या वा 'द्शापवित्रेण ग्रहं संमार्धि' इतिवन्मत्वर्थलक्षणाश्रयणात् , अर्थाक्षिप्तसाध्यांशद्वारेण वा धात्वर्थेरात्मीयकरण- महणसिद्धेः । एवं स्थिते कतरदेकं संबध्यतामिति सर्वथाऽनेकादृष्टकल्पनापरिहाराद्-नियमप्राष्ठावुच्यते—

प्रधानफलसंबन्धि तत्संबन्ध्यङ्गमिष्यते । प्रधानाङ्गत्वमेकस्य न चैकत्रावकल्पते ॥

न होकस्मिन्नाक्ये तदेव कदा चित्फलसंबन्धातप्रधानं कदा चित्फलवदुपकाराद्क्षं युज्यते नियतस्वपत्नाद्क्षाङ्किमावस्य । तस्माञ्जियोगेनैवाऽऽख्यानपदान्नामपदाद्वाऽपूर्वप्रतीतिः ।
कः पुनर्भावः के वा भावशब्दा इति । यावन्तः फलसंबद्धेषु वाक्येप्वाख्यातशब्दा
यजितुहोतित्येवमाद्यस्तेषु प्रत्ययार्थप्राधान्यात्कर्तरि च लकारोत्पत्तेर्यगादिविशिष्टकर्त्रभिधानं, कथं चिद्वा विपर्ययात्कर्तृविशिष्टयागाद्यभिधानं मन्वानस्य प्रक्षः । सैत्यामिष्
चैकपर्यनुयोगेनोभयपर्यनुयोगिसद्धौ योऽयं यजनिष्ठया याग इत्याद्यदाहृत्यव भावार्थतां
विति तत्तृनं केऽप्यलाकिका भावशब्दा अपीत्युभयप्रक्षः । मिद्धान्तवादी तु भवतेर्णिजन्तात् 'एरैंच् ' इत्यच्प्रत्यये कृते भावनावाचिनं भावशब्दं व्युत्पाद्याऽऽख्यातस्य
चान्वयव्यतिरेकाम्यां तत्परत्वं कर्त्रभिधानप्रतिषेषं चाभिष्ठेत्योदाहरति—यजित ददानी-

<sup>9</sup> अनेन च अदृष्टानुमानस्य प्रसङ्गो यस्यां कल्यनायां साऽल्पीयमी भविष्यतीति भाष्यार्थः । स्वितः । २ कः पुनर्भाव इत्यनेनेव भाष्येण भावनाक्षेपद्वारा तद्वाचिद्याच्दाक्षेपिसद्धेः के पुनर्भावशब्दा इति पुनराक्षेपोऽयुक्त इति मत्वा तद्भिप्रायमाह—सत्यामपीत्यादिना । अयमाशयः । यदिकश्चिद्धाः बोत्पमल्युडादिप्रत्यान्तथातुवाच्यस्य भावत्वाभ्युपगमेनार्थपर्यनुयोगं परिहरेत्तं प्रति श्येनेन यजेतेत्यारतद्धिकरणविषयभूतेषु वाक्येषु ताद्यभावशब्दा भाव। एन एव भावो भावशब्दाक्षाभिमता इति प्रत्युक्तरस्वनायोभयप्रश्च इति । न केवलं भाव एवालोकिकः कि तु भावशब्दा अपीत्यपि-शब्दार्थो होयः । ३ पा० मू० (३-३-५६)।

ननु यागदानहोमशब्दा एते न भावशब्दाः । नैतदेवम् ।

यागादिशब्दाश्चेते भावशब्दाश्च । यज्याद्यर्थश्चातोऽवगम्यते, भावयेदिति च । तथा यजेत यथा किंचिद्धवतीति । तेनेते भावशब्दाः । द्रव्यगुणशब्देभ्यो द्रव्यगुणपत्ययो न भावनायाः । अतस्ते न भावशब्दाः
इति । किं तावत्पाप्तम्, अविशेषेणिति । तत उच्यते । भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः किया प्रतीयेत, यजेतेत्येवमादिम्यः । कुतः । भावार्थत्वादेव । य आहुः — किमिष भावयेदिति, ते स्वर्गशामपदसंबन्धात् स्वर्ग
भावयेदिति श्रृयुः । तस्मात्तेभ्यः किया प्रतीयेत । फलस्य क्रिया करणं
निष्पात्तिरिति । ते च यागदानहोमसंबद्धाः स्वर्गस्योत्पत्तिं वदन्ति । कुतः ।
एप ह्यर्थो विधीयते । यथा यागादिना स्वर्गकामः केन भावयेत् स्वराम्यथेति ततोऽपूर्व गम्यते । अतो यस्तस्य वाचकः शब्दस्ततोऽपूर्व

ति । परः पुनर्भवते िंजन्ताद्नयेन नैषोऽथीं ऽभिधीयते, न चाऽऽख्यातप्रत्ययस्यात्र व्या-पारो, चात्वन्तरार्थत्वात् । कामं तुल्यजातीयत्वेन धातवो ब्र्युस्तेऽपि तु यागादिवचन-त्वादसमर्था इति मत्वाऽऽह—-ननुयागदानहोमशब्दा इति । अत्रोच्यते—

> यागदानाद्यनुस्यृतो भावनात्माऽवगभ्यते । नित्यमारुयातशब्देभ्यस्तस्माद्भावार्थतेप्यते ॥

यावानेवह्यनन्यलभ्योऽर्थः शब्दाद्रम्यते स सर्वः शब्दार्थः । सर्वत्र चाऽऽख्याते धात्वर्थश्च तदनुरक्ता च भावना विज्ञायते । तस्माद्भावार्थत्वव्यपदेशः । तद्वचितिरिक्तास्तु द्रव्यगुणशब्दा विज्ञायन्त एवेति न पृष्टाः । तत्र द्रव्यादिशब्दानां निष्पन्नार्थानिधायिनां करणार्थत्वयोग्यत्वातप्राप्तोति फलसंगतिः । सर्वत्र हि फलं साध्यत्वात्सद्ध- रूपं साधनमपेक्षते न साध्यान्तरं, नामार्थश्च सिद्धत्वात्तद्पेक्षापूरणसमर्थी नाऽऽख्यातार्थः स्वयमेव तावत्साध्यत्वात् । तस्माद्द्रव्यादिभिः फलमिति प्राप्ते सूत्रेणोत्तरं द्यिते—

भावार्थाः कर्मशब्दा ये तेम्योऽपूर्विक्रियागतिः । तैः कुर्याद्यजिना स्वर्गमेष ह्यर्थो विधीते ॥

<sup>9</sup> अविशेषेणीति—यदि भावशब्देभ्य एव भाव्याकांक्षोत्पद्यते न द्रव्यगुणशब्देभ्य इति विशेषः स्यात्ततो द्रव्यगुणशब्दानां नैराकाङ्क्ष्येणाऽऽकाङ्क्षानिबन्धनफलसंबन्धायोगान्नापूर्वगमकत्वं स्यातः । नत्वेतद्दितः, द्रव्यगुणशब्देभ्योऽपि करणविभक्त्यन्तेभ्यः साध्याकाङ्क्षोत्पत्तेरविशेषादित्यर्थः । नातोऽव्यवस्थितत्रात्वार्थानुपपत्तेरिनयमपूर्वपक्षायोग इति शङ्काषसर इति भावः। २ अनेन प्रतिपदा-विकरणपूर्वोत्तरपक्षयोत्रसूत्रव्यवस्यकं भवति ।

प्रतीयत इति । तेन भावशब्दा अपूर्वस्य चोदका इति ब्रूमः । न तु कश्चि-च्छब्दः साक्षादपूर्वस्य वाचकोऽस्ति । भावार्थः किमपि भाविय-तव्यं, स्वर्गकामस्य च केनापि भाव्यतेति । तयोर्नेष्टाइवदम्धरथ-वसंत्रयोगः । यजेतेत्येवमाद्यः साकाङ्क्षा यजेत किं केन कथमिति, स्वर्गकाम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकाङ्क्षाः । नैव द्रव्यगुणशब्दाः । तस्माद् भावार्थाः कर्मशब्दा अपूर्व चोदयन्तीतिः ।

फलसंबन्धे हेतुरपूर्वप्रतिपत्तेः । संबन्धश्चाऽऽकाङ्कापूर्वकः । सा च भावशब्देभ्यः प्रसर्पन्ती दृश्यते न दृश्यगुणशब्देभ्यः । तस्मादाख्यातेभ्योऽपूर्वभावना गम्यते । तत्र च धात्वर्थस्य करणत्वप्रातिपत्तिः प्रत्यासत्तेः । अतस्तेनैव फलकरणभूतेनान्यथानुपपत्त्याऽपूर्व माव्यत इत्यवधार्यते । कथं पुनर्यज्यादीनप्रथक्वत्य केवलप्रत्ययवाच्य एव भावनार्थो लभ्यते भावयेदिति । कुतः—

अभिद्ध्युः स्वराक्त्या हि विधिमात्रं छिङाद्यः । ण्यन्तस्य भवतेर्थः केनारोनाभिधीयते ॥

न च धारवन्तरार्थं यज्याद्यः प्रतिपाद्यन्ति । स्वार्थमात्रव्यापृतत्वात् । अतः शब्दरहितमेवेदरोप्यते भावयेदिति । किं च—

> शब्दान्तरस्य योऽप्यर्थः पर्यायेराभिधीयते । न स तेनैव सहितन्तिसम्त्रर्थे प्रयुज्यते ॥

तद्यथा पिकमानयेत्युक्ते यो नामार्थं न प्रतिपद्यते तस्मै कोकिल्हाब्द्मेव केवलं प्रयुक्तते न कोकिलः पिक इति, तथाऽत्र यद्याख्यातम्य करोतिण्येन्तो वा भवतिः पर्यायः ततस्तद्र्थकथने तन्मात्रमेव प्रयोक्तव्यं नाऽऽख्यतप्रत्ययोऽपि, न हि तदानी विविच्य ज्ञायते केनांशेन किया प्रत्याय्यत इति । अत्र तु भावयेत्कुर्यादिति वा पुनरिषि लिङ् प्रयुज्यत एव । अतश्च योऽनेन यजतेः परेणार्थः प्रतिपादितोऽसी भावयतेरिषे परेण तेनैवेत्यधिकावाप एव भावयतिः । तस्माद्वैदिक इति । अत्रामिधीयते । सर्वत्रैव तावत्—

सिद्धकर्तृकियावाचिन्याच्यातप्रत्यये सित । सामानाधिकरण्येन करोत्यर्थोऽवगम्यते ॥

इह केम्यश्चिद्धातुम्यः परा तिङ्षिभक्तिरुचार्यमाणा कर्त्रात्मलाभमात्रमेव व्यापारं प्रतिपादयति यथाऽस्तिभवतिषिद्यातिभ्यः। अपरेभ्यस्तु मिद्धे कर्तर्यन्यात्मलाभविषयव्यापा-रप्रतीतिः। यथा यज्ञति ददाति पचित गच्छतीति । द्रव्यमेव च विशिष्टशक्त्युपेतं प्रचिलता

त्मतत्त्वं विप्रकीर्णस्वभावं पूर्वापरीभूतं प्रथमावस्थातः प्रच्युतं परामवस्थामप्राप्तं व्यापार्राज्दवाच्यं भवति । तत्र कदाचित्कर्तेवैवमवस्थः प्रतीयते, कदाचित्सिद्धे कर्तर्थन्यः ।
तद्यदा कर्तुरेवैषाऽवस्था भवति तदाऽसी स्वयमेवान्यस्मादात्मलाभमपेक्षमाणः परनिष्पतावव्याप्रियमाणत्वान्न करोतिराज्दवाच्यतां प्रतिपद्यते । यदा तु ल्व्धात्मकोऽन्यत्र
व्याप्रियते तदा करोतीत्येवमपदिश्यते । तथा च किं करोति पठाति गच्छतीति सामान्यविशेषक्षपेण सामानाधिकरण्यप्रयोगो दृश्यते, न तु किं करोति भवत्यस्ति वेति प्रयुज्यते ।
तस्माल्ज्ञ्धात्मककर्तृव्यापारवचनानि करोत्यर्थवन्त्याष्ट्यातानि । तत्र च कियमाणेन
केनचिद्वश्यं भवित्यम् । कुतः—

करोतिः कियमाणेन न कश्चित्कर्मणा विना । भवत्यर्थस्य कर्ता च करोतेः कर्म जायते ॥

करोतिर्नित्यं सकर्भकत्वाद्यावित्कयमाणं न स्वस्यते न तावद्रशः पर्यवस्यति । सर्वका-रकाणां चावान्तरिक्तयासु कर्तृत्वं प्रतिपाद्यमानानां प्रधानिक्रयासु कर्मादिविभागो जायते। प्रतिक्रियं योग्यताभेदाद्वान्तरिक्तयावैचित्र्यं भवति । तत्रान्वयञ्यतिरेकाभ्यामिद्मवगतं भवतिक्रियायाः कर्ता करोतेः कर्म संपद्यत इति । तथा हि——

नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । न तस्य ऋियमाणत्वं खपुष्पाकाश्चयोरिव ॥

य एव हि प्रवृत्तभवनः संभावितभवनो वाऽन्येन प्रयुज्यते स एव क्रियमाणत्वेना-वधार्थते नान्यः। तथा च न कश्चित्त्वपुष्पमाकाशं वा कुर्वन्नुपलम्यते। यत्रापि पादौ कुर्वित्यादिषु निष्पन्नानां कर्मत्वप्रयोगो दृश्यते तत्राप्यनिष्पन्नसंस्कारादिविवक्षया पादादि-शब्दप्रयोगाद्व्यभिचारः। सत्यपि च करोतेरनेकार्थत्वे सर्वत्र गन्धनावक्षेपणादौ किं-चिदनुत्पन्नोत्पाद्वसामान्यमवगम्यते। अथ वा यदाऽस्योत्पादनाभिधायित्वं तदैव विशिष्टाख्यातसामानाधिकरण्यं दृष्टमिति तद्गतस्योत्पाद्यमानमेव कर्म भवतीत्युपपन्नम् । तेन भवतिक्रिया तावल्लक्ष्या। ततश्च

करोत्यर्थस्य यः कर्ता भवितुः स प्रयोजकः । भविता तमपेक्ष्याथ प्रयोज्यत्वं प्रपद्यते ।

भवतिकरोत्योः शक्तिभेदाद्विक्तिदिपचत्योरिव नियतं प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारवचन-स्वम् । तत्र च कदाचिद्भिधीयमानकर्मशक्त्याऽऽक्षिप्तप्योजैयव्यापारो वा स्वयमेवाऽऽक्षि-

१ घटं करोतीत्यादी द्वितीयाभिहितया कर्माख्यया, शक्या, आक्षिप्तः प्रयोज्यस्य घटस्य, भवनाख्यो व्यापारो यस्य धाते रित्यर्थः । करोतिमात्रप्रयोगे कथमाक्षेप इत्याशङ्कायामाह—स्वयमेवेति । घटो भवतीत्यादी प्रथमाभिहितकर्तृशक्त्याक्षिप्तः प्रयोज्यव्यापारो यस्मिन्नित्यर्थः । तथा च प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारयोर व्यातस्याचिष्ठानुष्यितः प्रतीतिराहे पेणवेति न तस्मिन्निप शंबद्वयापारकल्पनावसर इति भावः ।

ंसप्रयोजयन्यापारो वा केवलं प्रयोजकन्यापार एव विवक्ष्यते कटं करोति, ओदनं पच-तीति । कदाचिदाक्षिप्तप्रयोजकन्यापारं प्रयोजयन्यापारमात्रं, घटो भवति, विक्तिचन्ति तण्डुला इति । कदाचिदुभी भिन्नी समुचित्य प्रयोगः, करोति कटं देवद्तः स च भवति । कदाचिदुपसर्जनीभृतप्रयोजकन्यापारः प्रयोज्यन्यापारः क्रियते देवद्-त्तेनेति स्वयमेवेति वा प्रयोगे । कदाचित्पुनः समानपदेकदेशोपात्तोपसर्जनीभृतप्रयोजय-क्रियः प्रयोजकन्यापारो विवक्ष्यते तदा च करोतिपचत्योस्तादात्म्येनाशक्तरप्रयोगाद्भूः विक्रिद्योश्च केवलप्रयोज्यिक्रयानिष्ठत्वान्न साक्षात्मवर्तितुं शक्तिरस्तीति वाचकत्वेन द्योत-कत्वेन वा णिजपरः प्रयुज्यते भावयति विक्रेद्यतीति च । तथा चाऽऽह—

> प्रयोज्यकर्तृकैकान्तन्यापारप्रतिपादकाः । ण्यन्ता एव प्रयुज्यन्ते तत्प्रयोजककर्मसु ॥

न च तेषामण्यन्तानामशक्तिरित्यन्येषामशक्त्या भवितव्यम् । अन्येषां वा शक्तिः रित्येषामपि तद्वद्भवितव्यम् । कृतः—

> शक्तयः सर्वभावानां नानुयोज्याः स्वभावतः । तेन नाना वदन्त्यर्थान्प्रकृतिप्रत्ययाद्यः॥

एवं करोत्यर्थद्वारेण सर्वाख्यातेषु भावयत्यर्थः सिद्धः ।

तेन भृतिषु कर्नृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः । प्रयोजकिकयामाहुर्भावनां भावनाविदः ॥ यत्तुक्तं न विधित्वव्यतिरिक्तं लिङ्गदयोऽर्थं वदन्तीति ।

तदयुक्तम् । कुनः---

अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङाद्यः । अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥

यदा हि सर्वाक्यातानुवर्तिनी करोतिघातुवाच्या पुरुषव्यापाररूपा भावनाऽवगता भवति तदा तद्विशेषाः सामान्याक्यातव्यतिरिक्तशब्द्विशेषवाच्या विधिप्रतिषेधभूतभन्विष्यद्वर्तमानादयः प्रतीयन्ते । तथा च सर्वत्र सामान्यतः करोत्यर्थोऽवगम्यते, किं करोति पचति, किमकार्थीद्वपाक्षीत्, किं कारिप्यति पक्ष्यति, किं कुर्यात्पचेत्, किं न कुर्यान्त्र पचेदिति । तत्रार्थात्मिकायां भावनायां लिङादिशब्दानां यः पुरुषं प्रति प्रयोजकव्यापारः सा द्वितीया शब्द्धमोंऽभिधात्मिका भावना विधिरित्युच्यते । विशेषतश्चेयमः र्थवादाधिकरणे वर्णिता यत्तु पर्यार स्थित्यतिलङ्घनं प्रत्ययापरित्यागादिभिद्दितम् । तत्रोन्द्यते—

केवस्याप्रयोगित्वात्कर्तृसंख्यादिसंग्रहात् । रूपाविनाशसिद्धेश्च प्रत्ययोऽपि प्रयुज्यते ॥

यदि हि केवलः करोतिभीवयतिर्वा प्रयोगाहीं स्यातां ततः कोकिलशब्दप्रयोगे पिकशब्दवत्प्रत्ययो न प्रयुज्येत, न तु केवलायाः प्रकृतेः प्रयोगः, अपभ्रंशत्वप्रसङ्गात् । तेन यस्मिन् कस्मिश्चित्प्रत्यये प्रयोक्तन्ये यस्यैवार्थः कथ्यते स एवानुवादभूतः प्रकृत्यनु-ब्रहार्थं प्रयुच्यते नान्योऽम्यधिकार्थान्तरापत्तिप्रसङ्गात् । ननु च, इक्दितपौ घातुनिर्देशे विहितावतस्तद्युक्तौ करोतिभावयती प्रयुज्येयाताम् । नैतदस्ति । तथा सति शब्दपदा-र्थकत्वान्नैव ताम्यामारूयातार्थः कथ्येत । यत्तु कचिद्र्येऽपि घातुमिक्दितबन्तं प्रयु-अते यनिः, यनतिः, इति च । तत्, शक्दें sभिहिते लक्षणया suप्रतीतिरित्यवगन्तव्यं. न चेह किंचिछक्षणाश्रयणे प्रयोजनमस्ति येनावाचकः प्रयुज्येत । तत्रान्यदेवानिष्टमाः पद्येत कुञ्भुवौ धात् तिङाऽभिधीयेते इति। तस्मादर्थपरत्वसिद्धचर्थमारुयातप्रत्ययसहिना-वेव प्रयुज्येते । यदि च भावनैवैका प्रत्ययार्थः स्यात्करोतिभावयती वा समस्तप्रत्यया-र्थोपादानसमयौँ भवेतां ततः केवलप्रयोगोऽप्याशङ्कचेत, न तु तदुभयमप्यस्तीति करोति-भावयतिम्यां कथितेऽपि भावनार्थे कर्तृसंख्यादिप्रत्यायनार्थे पुनः प्रत्यय उच्चार्यते । यम्तु तत्र भावनाभिधानांदाः स प्राप्तत्वादनृद्यते, अन्यथा हि भावनैवैका प्रत्ययार्थः करे।तिभावयती वा कर्तृसंख्यादीनामप्यभिधायकाविति आन्तिः स्यात् । नित्यं च पूर्वा-परीभृता भावनाऽऽख्यातेनोच्यते । तत्र यदि प्रत्ययान्तरं प्रयुज्यते ततः करोतिभाव-यतिभ्यां द्रव्यवद्भुपसंहृतस्योच्यमाना नैवाऽऽख्यातसदृशी कथ्येत । तस्माद्वश्यं तद्पि प्रयोक्तव्यमिति । किं च-

> भावना गम्यमाना च घातुप्रत्ययसंनिधौ । कस्य वाच्येति विस्पष्टं न कदाचित्प्रतीयने ॥

यदि ह्येकान्तेनास्याः प्रत्ययार्थत्वमवधार्येत ततः करोतिभावयतिस्यां प्रत्ययपानरुक्त्याशङ्का स्यान तु तद्स्ति, उभयसंनिधी गन्यमानत्वात् । केवलप्रकृतिप्रत्ययप्रयोगाभावाद्धि न विवेको विज्ञायते । शक्यते हि वक्तं धातुसहितेन प्रत्ययेनोच्यत इति ।
अथवा प्रत्ययानुगृहीतेन धातुना, अथ वोभाम्याम् । न च शक्तिकलपनायां विशेषः,
सर्वथाऽर्थापत्तिसाम्यान च विवेकज्ञानप्रयोजनमस्ति । स्यादेतत्, कृद्नताद्धातोरप्रतितिस्तिङ्व्यभिचारिण्येव नेति । तद्युक्तम् । अस्तिविद्यतिभवतिपरेषु प्रत्ययेष्वष्यदर्शनात् ।
न वा कृद्नतेष्वप्यत्यन्तं भावना नास्ति किंचिदपकृष्यमाणरूपप्रतितिः । कृत्येषु तावद्रीक्तस्यम् यष्टव्यमिति किंचिनन्यूनाऽऽख्याताद्भग्यते । तत्रापि कर्मोत्पन्नेषु द्रव्यप्राधा-

न्याद्बाह्मणो न हन्तव्य इति भावोत्पन्नेम्यो न्यृनतरा । न हि तत्र प्रयोजकव्यापारप्रा-धान्यम् । एकत्र धात्वर्थप्राधान्याद्परत्र स्वव्यापारविशिष्टप्रयोज्यपरत्वात् । एतेन भाव-कमीत्पन्नलकारास्तिङोऽपि व्याख्याताः । तेष्वपि हि प्रयोजकव्यपारगुणत्वप्रतीतिर-विशिष्टा। अतो न तिङन्तानां तुल्यकल्पत्वम्। तथा ' अन्ययकृतो भावे भवन्ति ' इति स्मरणाविशेषेऽपि स्वसंवेद्यमीपन्नयुनभावनाविज्ञानम् । 'अभिकामंजुहोति ' ' दर्भतरण-केनोपघातं जुहोति ' आभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्ति ' पुरा वाचः प्रविदितोः ' इति सर्वत्र श्चरयैव भावनान्तरसापेक्षा भावनाऽवगम्यते । पकः पक्कवानित्यपि निर्वृत्तरूपभावनोपस-र्जेनद्रव्यव्रतीतिः प्रत्यक्षा । एवं पाचकादिप्वपि द्रष्टव्यम् । तथा च सर्वत्र कारकापेक्षा दृश्यते । अन्यथा हि रूदितद्धितसमासे विवेषं न स्यात् । न च निर्व्यापाराणामेते व्यपदेशा भवन्ति । न चास्ति स व्यापारो यत्र किंचिदमन्न जन्यते । ततश्च सिद्धः करोतिभावयत्योरर्थः । शक्यते च सर्वत्र सामानाधिकरण्यमपि दर्शायतुं विनाऽपि पूर्वा-परीमृतत्वेन । तद्यथा कि कर्तव्यं पक्तव्यं, कथंकारं जुहोति अभिकामम्, किं कृत्वा जुहोति अभिषुत्य, किं कृतवान् पक्तवान्, किं कृतं पकं, किंकियो देवदत्तः पक्ता, केयं क्रिया पाक इति । न च करोतिसामानाधिकरण्यातिरिक्तमाख्यातेष्विप भावनाश्रमाणं विद्यते । तस्माद्धातवोऽपि भावनां न मुझन्ति । तथा चाऽऽहुँ: करोतिरथें प्विव सर्वधात्-निति । यत्त्वस्याः प्राधान्यं तत्कामं तिङाऽभिधेयं द्योत्यं वाऽन्वयन्यतिरेकाभ्यामस्त न स्वरूपम् । नन्त्रेवमपि यागेनेति धात्वर्थे निष्कृष्टे तेनैव भावनाऽष्युपात्तेति भावयोदिति पुनः प्रयोगो न प्राप्तोति । नैष दोषः । तथा हि । व्दार्थस्य घातोर्भेदेनार्थे कथ्यमाने यागेनेति विशेषरूपं करणात्मना निष्कृष्टम् । इतरत्तु भावनात्मकं सामान्यरूपः शब्दा-न्तरेण भावयेदित्यनेन कथ्यते । अथवा केचित्करणांशकर्तृसंख्याद्यः प्रकृतिप्रत्यययो-भेदेन वाच्याः । भावना तु भमुदायाव्यभिचारात्समुदितयोरेवार्थ इत्यपि शक्यं वक्तुम्। तथा च सूत्रकारभाष्यकाराभ्यां भावार्थाः कर्मशब्दा इति सामानाधिकरण्यमेवाऽऽश्चितं न भावार्थत्वेन प्रत्ययाः कथिताः । शास्त्रे तु सर्वत्र प्रत्ययार्थो भावनेति व्यवहारः । तत्रा-यमभिप्रायः---

> प्रत्ययार्थं सह ब्रृतः प्रकृतिप्रत्ययौ सदा । प्राधान्याद्भावना तेन प्रत्ययार्थोऽवधार्यते ॥

१ ते. सं. (२-६-१) २ सर्वधातूनां करोत्यर्थयाचित्त्वे वृद्धसंमितिमाह-तथा चाऽऽहुरिति । विभाज्य सेनां परमार्थकर्मा सेनापतींश्वापि पुरंदरोत्थः । नियोजयामास स शत्रुसेन्ये करोतिरथेषिवव सर्वधातून् ॥ इति ।

यद्यप्यन्यद्विवेककारणं नास्ति तथाऽपि प्राधान्यं प्रत्ययार्थधर्मे दृष्ट्वा नूनिमेयं प्रत्य-यार्थ इत्यवगम्यते—

तथा ऋमवतोर्नित्यं प्रकृतिप्रत्ययांशयोः। प्रत्ययश्चातिवेद्ययां भावनात्माऽवगम्यते ॥

न केवल्रमेतावेवान्वयन्यतिरेकी यो परस्परपारित्यागेन लक्ष्येते तस्मिन्नेव हि पदे 'तदागमें हि तद्दश्यते ' इत्यनेन न्यायेन विवेकोऽवधार्यते । यत्त्वस्त्यादिपरः प्रत्य-योऽपि भावनां जहातीति तुल्यं धातुसमुदायपक्षयोरप्येतत् । सर्वथा यत्र प्रतीयते तन्न तावत्प्रत्ययार्थत्वं निश्चीयते । अन्यत्र त्वयं विचार एव नास्ति । किचिद्व्यिभचारस्य चोत्तरमुक्तं तद्भैताधिकरणे । अथ वा नैवान्नापि व्यभिचारः । कृतः—

अस्त्यादाविष कर्त्रीशे भाग्येऽस्त्येव हि भावना । अन्यत्राशेषभावातु न तथा सा प्रकाशते ॥

कर्तुरनिष्पन्नत्वाद्वचतिरिक्तभावयितव्याभावादस्त्यादिषु प्रयोजकव्यापारो नातीव लक्ष्यते तथाऽपि प्रत्ययसामध्योद्धावयतीत्यवगम्यते । किमित्यपेक्षिते चानिष्पन्ने कर्तर्थन्यिंकि चिदित्यक्रपनादात्मानिमत्येव संबध्यते केन भावनेन कथं, अवयवजननादि-प्रकारेणेति। त्रयोऽपि तत्र भावनांशा भवनेनेव पूर्यन्ते व्यापारान्तरासंभवात्। तत्र केचि द्वयवा भावनव्यापृताः प्रयुज्यन्ते केचित्सिद्धभवनाः प्रयोजकाः । सिद्धभवनासिद्धभवनः वर्ति च सामान्यमुभयसंपर्कोद्भावनेत्युच्यते । एतेन जायते निष्पद्यते सिध्यतीत्यादीनि व्याख्यातानि । अस्तिः पुनर्जानिसमानार्थोद्भवतेरुपारितनीमवस्थामभिल्पनसत्तयाऽऽत्मभवनं भवद्भावयतीत्येवमारूयातप्रत्ययं लभते । तत्रापि तु कालकृतभेदपूर्वोत्तरसामान्यसत्तारू-वेण पूर्ववदेव प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारकल्पनाऽनुसर्तव्या । सत्यामपि त्वेवमादिषु भावः नायां निष्पन्नचेतनकर्तृविषयत्वाद्विधिप्रतिषेधयोरसंभवः । स्यादेतत् । दृष्टो विधिरापि 'तस्मात्प्रायणीयस्याह्न ऋत्विजा भवितव्यम् ' 'रथेतरं भवति ' 'अत्राध्वर्युः स्यात् ' 'इहोक्थ्यानि स्युः' इति । सत्यं दृश्यते न त्विह पूर्वेण तुल्यो भवत्यर्थः । सिद्धो हि पुरुषः कर्मसंबन्धनिमित्तमृत्विकत्वं भवदन्येरेव वाकायमनो व्यापारैभीवयेदित्युच्यते । तथा रथंतरादिषु सत्यपि श्रुत्या भवनविधिसंबन्धे तत्र संभवादनुमीयमाना भावनैव विधी-यते । यत्र त्विहामुको भवेदिति प्रयोगस्तत्र भवतेस्तिष्ठत्यर्थवाचित्वात्संभवत्येव व्यति-रिक्तं भावियतव्यमित्येवं विज्ञायते । स्थानेनान्यितकिचिद्धावयेदिति । तेन भूतभविष्यद्वर्त-मानापदेशमात्रेष्वेवापारमार्थिकं भवितृब्यापारस्य भावनात्वं न विध्यादिषु । भूतादिकथ-

१ (अ॰ १ पा॰ १ अ॰ ୬) अत्रोति शेपः।

ने इपि यदा समस्तं न्यापारं धातुरेवोपाद्ते नावयवकालादिक्कतभेदाश्रयणं तदा विस्पष्टाद्विरोधाद्धात्वर्थमात्रं कर्तृसंख्यादयश्चाऽऽख्यातपदार्थत्वेनावधार्यन्ते न भावना । न च
भावनाव्यभिचारेण दोष इत्युक्तम् । यत्तु कृदन्तेष्विप धातवो भावनां न व्यभिचरन्तीति । सत्यं धात्वर्था न व्यभिचरन्ति तेरेव तु गम्यमानत्वादनभिधेयत्वमि शक्यं
वक्तम् । तथा हि—

धात्वर्धकारकैरेव गुणभूतोऽवगम्यते । भावनात्मा कृदन्तेषु तस्मान्नैवाभिधीयते ॥

यथैव भावप्रधानत्वादाख्याते तत्संबन्धादेव गुणभूतकारकप्रतीतिसिद्धेनं कर्तृकर्मणो-राभिधानं भविष्यत्येवं कत्रीद्यभिधानादेव तद्ग्यथानुष्पत्त्या भावनासिद्धेरनभिधानं, गम्य-मानापेक्षयेव च करोतिसामानाधिकरण्यं यथा पचितश्चद्रस्य देवदत्तश्चित्नं, अतथाभूत-येव च कारकसंबन्धोऽप्युष्पत्स्यते । अथ वा भावनोष्पर्मन्धात्वर्थनिष्पत्त्यर्थत्वात्कार-काणां धात्वर्थनेव संबन्धिसिद्धिः । स एव हि तानि स्वसिद्धचर्थमपेक्षते भावनाऽपि च तथाभूतान्येव तानि गृह्णातीत्यविरुद्धः संबन्धः । कृत्यानां तु प्रेषवाचित्वात्सत्यपि भावनानभिधाने तावत्स्वार्थपर्यवसानं नास्ति यावदंशत्रयपरिपूर्णा भावना न ल्व्धा। कृतः—

> स्वव्यापारे हि पुरुषः कर्तृत्वेन नियुज्यते। प्रैषेस्तस्य स्वस्तुषं च भावनांऽशत्रयात्मिका॥

न हि पुरुषः स्वव्यापारं मुक्त्वाऽन्यद्नुष्ठातुं शक्तः प्रैषाश्चैनमनुष्ठापयन्ति । ते यदि तद्व्यापारं कथंचिन्नोपादद्युर्न नियोक्तुं शक्नुयुरित्येवमपि भावनाक्षेपसिद्धिः । यावांश्च ब्राह्मणगतः कश्चित्प्रैषः स सर्वः प्राप्त्यभावाद्विधिरेव भवतीति विनाऽपि स्मर्णेन कृत्यानां विधायकत्वम् । अयमेव च विधिप्रैषयोधिशेषः ।

प्रवर्तनस्मृतिः प्राप्ते प्रेष इत्यभिधीयते । अप्राप्तभैषणं सर्वे विधित्वं प्रतिपद्यते ॥

तम्मात्प्रत्ययाथीं भावनेत्युपपन्नम् । ननु च यदि प्रयोजकव्यापारो भावनेष्यते ततः । पन्नावधिश्रयणादीनि, यजी च मानसः संकल्प इत्यादीनां भावनात्वं त एव धात्वथी इति धातुवाच्येव भावना स्यात् । नेष दोषः—

> धात्वर्थन्यतिरेकेण यद्यप्येषा न सम्यते । तथाऽपि सर्वसामान्यरूपेणान्याऽवगम्यते ॥

सर्वत्र ह्याधिश्रयणादौ करोतीत्यिप सामान्यव्यापारांशः प्रतीयते पचत्यादिवाच्या विक्रित्त्यधिश्रयणाद्यः कर्मस्याः कर्तृस्थाधः । तत्र यदौदासीन्यप्रच्युतिमात्रेण परिस्पन्द- रूपं निरूप्यते सा भावना । ये तु तदनुरञ्जनसमर्थाः कर्तृकर्मगता विशेषास्ते तस्या एव करणोतिकर्तव्यतांशयोर्निविशन्ते । एवं तर्हि धात्वर्थसामान्यं भावनेत्येतदापन्नम् । सत्यं साध्यतया सामान्यं न तु गोत्वादिरूपेण । कथम्—

> अन्यदेव हि यागादौ सामान्यं करणात्मकम् । अन्यच भावना नाम साध्यत्वेन व्यवस्थितम् ॥

भावनायां हि स्वयमेव प्रतिपुरुषं सामान्यविशेषौ भवतः । तथा तत् करणभूते यागादौ समवतं भावनाकरणांशापोक्षितं घात्वर्थसामान्यं नाम यत्कर्भशब्देनाभिषीयते । विशेषणभावाच यागादयो भावनाविशेषा इत्युच्यन्ते न तद्व्यक्तित्वेन । शास्त्रप्रदेशे तु क्रियाकर्मशब्दौ कदा चिद्धात्वर्थे प्रयुज्येते कदाचिद्धावनायां कदाचित्तु प्रत्यासत्त्योभयत्रापि प्रयोगो न स्वरूपाभिधानेन । कुतः—

यादशी भावनाऽऽख्याते धात्वर्थश्चापि यादशः। नासी तेनैव रूपेण कथ्यतेऽन्यै पदैः कचित्॥

भावनाशब्दो हि निष्पन्नात्मिकां सत्त्वरूपापन्नां छिङ्गसंख्यायोगिनीमभिष्के न चासावारुयाते तादृश्यभिधीयते लिङ्गसंख्यारहितरूपेण गम्यमानत्वात्। एवं धात्वथींऽपि वेदितव्यः । तथा करोति भावयतीत्येताभ्यामपि श्रुत्या तावदन्याह्योवार्थः प्रतीयते कुञ्नावयत्यर्थकर्णिका भावना न चैवंरूपाडसी यजेतेत्यादिष्वस्तीत्यपर्यायत्वम् । तत्रानन्तरप्रत्ययोत्थापितभावनान्तरबुद्धिमविवक्षित्वाऽर्थसंवादः कर्तव्यः । तेनादुरविप्रकर्ष-मात्रेणैष प्रयोगो नार्थसाम्येनेत्यवस्थितमनन्यशब्दवाच्यत्वं भावनायाः । सा तु प्रतीत-मात्रैव प्राधान्यादपेक्षान्तरानधीनत्वाच प्रथमं तावत्साध्यांशमपेक्षते भावयेत्किमिति । तत्र यावती विध्युपेता भावना तस्यां पूर्वप्रतीतमिष विधित्वं तावन्नाऽऽश्रीयते यावदंशन्रय-पूर्णा भावनाऽनुष्ठानयोग्या न भवति । विश्वित्वप्रक्रमाच प्रथममेवैतन्ज्ञायते यादशैरंशैः पूर्णैयं विधानमहीति तादशैः पूरियतव्येति । न च बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः पुरुषार्थराहितं व्यापारं वचनदातेनाप्युक्तोऽनुतिष्ठाति । न च पुरुषार्थः साध्यव्यति।रक्तांशपातित्वेन कैश्चित्प्रा-र्थ्यते ततोऽभ्यर्हिततरस्थान्यस्य साध्यस्याविद्यमानत्वात् । तत्र यद्यस्यां भावनायान मपुरुषार्थः साध्यः स्यात्ततः पुरुषेप्वप्रवर्तमानेषु प्रत्ययस्य प्रयोजकशक्तिर्बाध्येत । तेन यद्यपि समानपदोपादानप्रत्यासत्तेर्घात्वर्थः साध्यांशपूरणायोपप्रवते तथाऽप्ययोग्यत्वाः न्निराक्रियते, न हि प्रत्यासत्तिरेवैका संबन्धकारणं, योग्यत्वाद्यपि । तथा च वक्ष्यति यस्य येनार्थसंबन्ध इति । किं च —

१ यस्य येनार्थसंबन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः । अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम् । इत्या-दिना विश्वजिद्धिकरणे पूर्वाचार्ये। वक्ष्यतीत्येवं बुद्धसंमतिमाह्— तथा वेत्यादिना ।

संबन्धमात्रमुक्तं च श्रुत्या धात्वर्थमावयोः । तदेकांश्वानिवेशे तु न्यापारोऽस्या न विद्यते ॥

संबन्धमात्रं कृत्वा निवृत्तव्यापारायां श्रुतावन्यतरांशानिवेशो योग्यत्वादाश्रायतव्यः । तद्यदि साध्यांशादेकप्रत्ययोपात्तेन प्रत्यासन्नतरेण विधित्वेन प्रच्याव्यते ततों ऽशान्तरेण नुनं संपत्स्यत इत्येवं प्रतीक्ष्यते । किं च--

> साध्यांशे पुरुषाणां च प्रत्ययो न नियोजकः । स्वयमेव हि जानन्ति कर्तव्यं पुरुषाः सदा ॥

यत्र हि शास्त्राधीना पुरुषप्रवृत्तिस्तत्र तत्संनिकर्षविप्रकर्षावपेक्ष्येते, साध्यं पुनः स्वर्गपशुपुत्रमामादि प्रागेव शास्त्रात्सर्वे पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते । ततश्च मावयेत्किमित्यपे-क्षितमात्रे विनेव तावच्छास्त्रेणैतावद्वगतं पुरुषार्थः कश्चिदिति । तत्र विशेषमात्रम-नवगतत्वादपेक्ष्यते । तद्पि च न साध्यात्मना, किं तर्हि, एतद्भावनाविषयत्वेन । ततश्च दुरस्थस्यापि स्वर्गादेरेव कृतास्पदस्य संगातिः। धात्वर्थसंबन्धस्त्वनपेक्षितः क्रियेत विध्या-नर्थक्याच बाध्येततरां श्रातिः । किं च--

> भवने यस्य कर्तृत्वं कथंचिद्वधारितम् । स्ववाक्ये वाऽन्यवाक्ये वा स साध्यत्वं प्रपद्यते ॥

न चात्र धात्वधिद्भेवनिकियासंबन्धोऽवगतः स्वर्गाद्यानां तु कामशब्दापबन्धाद्-भवनसंबन्धो विज्ञायते । कुतः---

> स्वर्गों मे स्यादितीत्थं हि स्वर्गादिः प्रार्थ्यते भवन् । तेनासी भावनापेक्षः प्रयोज्यत्वेन गम्यते ॥

ततोऽवधृतस्वर्गादिसाध्यांशा भावना केन भावयेदित्येवं करणमपेक्षते । तत्र च शास्त्राधीनप्रवृत्तित्वात्तत्संनिकर्षादावाश्रीयमाणे प्रमाणान्तराच योग्यायोग्यत्वयोरज्ञाना-द्विध्यविरोधाचात्यन्तप्रत्यासस्युपस्थितधात्वर्थातिऋमकारणाभावात्सर्वफलमावनानां कैनचिद्धात्वर्थाविशेषेण विनाऽनुपपत्तर्थागेनेत्येत्रं विज्ञायते । यद्यपि च यागः स्वयमेव तावदनिष्पन्नस्तथाऽपि स्वसाधननिष्पादितः सन्साधियप्यति सर्वमेव च कदाचिन्निष्पन्नं कदाचिदनिष्पन्नम् । न च प्राक्छास्त्रप्रवृत्तीर्निष्पत्तिः कचिदुपयुज्यते फलसिद्धिकाल-मात्रोपयोगित्वात्करणानिष्पत्तेः । प्रमाणवशाच त्रिकालवर्तिनामपि साधनत्वाविरोधः । तस्माद्यागादीनां करणत्वं तचापूर्वद्वारणेति तच्छब्देभ्योऽपूर्वप्रतीतिः । अतश्चेवमपि सूत्रार्थः संभवति । ये भावार्थाः — भावनात्रयोजनाः, कर्मशब्दाः — यज्यादयः तेम्यः किया प्रतीयेनेति । ननु चोक्तेन कर्मकरणसंबन्धन्यायेन सकर्मकथातुयुक्तादेवाऽऽख्या-

ताद्भविनाऽवगातिः प्राप्तोति । तथा हि---

येनेप्सिततमैभीवै: किमित्यंशोऽवरुध्यते । तद्योगी तेन धात्वर्थी न कश्चित्स्यादकर्मक: ॥

यदि वा सर्वधातूनां सकर्मकत्वापत्तिरथ वाऽकर्मकेभ्यो भावनया न भवितव्यम् । नैष दोषः । कतः---

> अन्यदेव हि घात्वर्थप्राप्यं कर्म सकर्मके । अन्यदेव च सर्वत्र प्रत्ययार्थनिबन्धनम् ॥

- ओद्नं पचित ब्रामं गच्छतीति घात्वर्थापवर्गलभ्यमेकं कर्म, अपरं पुनर्भावनाकर्म। तत्र कदाचिद्धात्वर्धकर्मैव भावनाकर्मत्वमपि प्रतिपद्यते पाकेनौदनं भावयतीति । कदा चित्पुनः स्वकर्मविशिष्टघात्वर्थयुक्ता भावना कर्मान्तरेण युज्यते ब्रामगमनेन स्वार्थ भाव-येदिति, ओदनपाकेन चेति । तञ्चेतद्धात्वर्थात्परतस्तदवाष्यमात्रस्वेन गम्यमानं घात्वर्था-न्तरितरोहितं भावनाकर्मतया सर्वत्रावधार्यते । तच प्रायेणैवं कामशब्देनैव संबन्धमा-पद्यते । सुखकाम आसीत, स्वास्थ्यकामः शयीतेति । सत्यपि आसिशेत्योरकर्मकत्वे यः प्रत्ययेन करोत्यथीं ऽभिहितस्तत्कर्मत्वेन च स्वादीन्यवधार्यन्ते । तेन करोतेः सर्वदा सकर्मकत्वादकर्मकारूयातानामि च तत्सामानाधिकरण्यदर्शनातिक करोत्यास्ते, किं करोति शेत इति सिद्धेवमादिष्वपि सकर्मिका भावना ।

> यजेरिप तु यत्कर्म पृज्यत्वाद्देवतेष्यते । तदाज्झित्वैव पुत्रादेः कर्मत्वं भावनाश्रितम् ॥

तस्मात्सकर्मकाकर्मकयोरविशेषादासनेन भावयेदित्यपि प्रयोगसिद्धिः । कस्तर्हि सक-र्मकाकर्मकयोर्भेदः । उच्यते ---

> साक्षाद्व्यभिचारेण धात्वर्थो यत्र कर्मभाक् । सकर्मकः स धातः स्यात्पारम्पर्ये त्वकर्मकः ॥

आसनशयनादौ हि न नियमेनाऽऽनन्तर्येण वेदं तदिति वा कर्म निरूप्यते, तेनाकर्मका अभिधीयन्ते । पचिगम्यादीनां तु विक्रिद्यत्तत्संयुज्यमानसाक्षात्संबन्धिकर्माव्यभिचारात्सः कर्मकत्वं, न दु भावनाविशेषणे कश्चिद्विशेषः । सेयं भावनांऽशद्वयपरिपूर्णा सती सर्वे-करणानामुपायाननुगृहीतानां करणत्वानुपपत्तेः कथं भावयेदितीतिकर्तव्यतामपेक्षते । सा च प्रत्यक्षादीनामनुग्राहकदर्शनराक्त्यभावादत्यन्तराास्त्रगम्येति यथासंनिकपै तदसंभ-बाह्रा यथाकथं विदुपस्थाप्यमाना शास्त्रानुसारेण श्रुत्याद्युपदेशेन चोदनासामान्याधातिदे-रोन वाऽत्यन्तादष्टोपकारद्वारेणान्यथानुपपत्या करुप्यते । ततः परिपूर्णत्वादनुष्ठातुं अथ कस्मादुभयं सूत्रितं-भावार्थाः कमेशब्दा इति । उच्यते भवन्ति केचित् कमेशब्दा न भावार्थाः, यथा श्येनैकत्रिकादयः । केचिद् भावार्था न कमेशब्दाः, यथा भवनं भावो भूतिरिति । किं पुनिरिहोदाहरणम् । श्येने नाभिचरन् यजेत, चित्रया यजेत पशुकाम इति । किं श्येनेनाभिचरन्तुत यजेताभिचरिद्यति । तथा चित्रया पशुकामः, उत पशुकामो यजेनेति स्थित एतस्मिन्नधिकरणे गुणविधिः, नामधेयामिति विचारो भाविष्यति । तथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति दर्शः कालः, पूर्णमास इति च किं ताभ्यां स्वर्गकामः, उत स्वर्गकामो यजेतेति । दर्शपूर्णमासाभ्यामिति च, श्येनेनोति च, चित्रयोति च नैते भाववचनाः । न चैषामधिंना कश्चित् संबन्धोऽस्ति, विविभक्तित्वात् । तः

योग्येति विधीयते । तद्विधानाश्चार्थापत्या यागादिविधानमित्युपपत्रं भावार्थसूत्रम्। भवन्ति केचित्कर्मशब्दा यागो यजनमिज्येत्युदाहर्तव्ये तत्सामानाधिकरण्यसिद्धश्ये-नैकित्रिकाद्यदाहरणं यागादिकरणत्वचादनोत्तरकालभाविकर्मशब्दत्वेन पारतन्व्यातसङ्गानम् । स्वतन्त्राणां कथंचिद्पि भावार्थत्वाशङ्कासंभवात् । यागाद्यो हि स्वातन्त्र्येणापि कदा चिद्नुमानाद्भावार्थाशङ्काविषयाः स्युरिति । के चिद्भावार्था न कर्मशब्दा यथा भाव-थेत्कुर्यादिति चोदाहरणं भृत्यादयस्तु प्रयोज्यव्यापारवचनत्वात्रेव यथावर्णितमावार्था इत्यनुदाहरणम् । तत्र यथाकथंचिाणाजन्तन्युत्पत्त्या भावशब्द एको नीयेत नेतरै।। ताविष त प्रयोज्यव्यापाराद्येन कथंचिद्भावार्थावित्युदाहृतौ । अथ वा द्वितीयसूत्रार्थ-क्यारुयानेन भावनाप्रयोजनत्वमंद्रावाचित्वे नास्तीति ।वेनाऽपि सकलार्थाभिधानाद्भवन्ति भावार्थाः । कथं पुनरमी न कर्मशब्दा यदा धातुमात्रं कर्मशब्दत्वेनोक्तं, निर्विशेषस्य सामान्यस्यानुष्ठातुमशक्यत्वादकर्भशब्दत्वम् । अतो विशेषवाचिनामेव धातुनां कर्मश-ब्द्त्वग्रह्णाद्चोद्यमेतत् । यदि हि स्यनचित्राद्शेपौर्णमास्त्राब्दाः फलैः संबध्येरंस्तते। यागकरणत्वाभावात्तत्सामः नाधिकरण्यनिमित्तनामधेयत्वानुपपत्तेः प्रसिद्धचादिभिर्गुणवि-घित्वमेव स्यादतः स्थित एतास्मित्राधिकरणे इत्याह । कस्मात्पुनरिदं तत्रैव न नीतं प्रमाणलक्षणेनासंबन्धात् । अथ नामधेयत्वं कस्माद्त्र नाऽऽनीयते भेद्लक्षणेनासंबन्धात् । तस्माद्यथान्यासमेव स्थितयोरथित्पौर्वापर्यसिद्धिः। न चैषामार्थनेति-फलपदाभिप्रायम् । विविभक्तित्व।दिति । संबन्धनिमित्तारूयाताविभक्तिविगमाद्थ वा निष्पन्नार्थाभिधायिमु-ब्विभक्तिविशेषयोगो विविभक्तित्वम् । तम्मान्न द्रव्यादिशब्दानां फलसंबन्ध इति । आह च---

स्मान द्रव्यगुणशब्दा अपूर्वस्य विधायका इति ॥ १ ॥ सर्वेषां भावोऽर्थ इति चेत् ॥ २ ॥

एवं चेद् भवान् परंयति, अभावशब्दत्वास द्रव्यगुणशब्दा अपूर्वस्य विधायका इति, सर्वेषां भावोऽधः । स्वर्गकामो दर्शपूर्णमासार भ्यामित्येतयोः संबन्धं यजेतेति वक्ष्यति, इयेनेनाभिचरन्नित्येतयोश्च । तथा, चित्रया पशुकाम इति । तस्मादेतेऽपि साकाङ्क्षत्वाद् भाववचनाः । सर्वेषु भाववचनेषु नास्ति विनिगमनायां हेतुः। कर्मशब्दा एवापूर्वस्य विधायका न द्रव्यगुणशब्दा इति ॥ २ ॥

येषामुत्पत्ती स्वे प्रयोगे रूपोपलाब्धस्तानि नामानि, तस्मा-

त्तेभ्यः पराकाङ्क्षा भूतत्वात् स्वे प्रयोगे ॥ ३ ॥

येषां शब्दानामुचारणोत्पत्तौ स्वेऽर्थे प्रयुज्यमानानां रूपमुपलभ्यते, यत् सकृदुत्पन्नं कालान्तरं तिष्ठति, न क्रियेबोत्पन्नमात्रं विनश्यती-त्यर्थः । तानि नामानि । ते द्रव्यगुणशब्दाः । ईदशो द्रव्यगुणशब्दा-नामर्थः । ते द्रव्यगुणशब्दा इति वक्तव्ये तानि नामानीति सूत्रितम् ।

> साध्यसाधनसंबन्धः सर्वदा भावनाश्रयः। तेन तस्य न सिद्धिः स्याद्धावनाप्रत्ययाद्दते ॥ १॥ न तावत्प्रत्ययस्येष्टमपूर्वप्रतिपादनम्। न च धातोः स्वतस्तत्स्यानास्नो वा परतः समम्॥

यदि हि भावनावचनम्यैवापूर्वप्रतिपादकत्विमिष्यते धातोर्वा प्रत्ययनिरपेक्षम्य ततो नामपक्षो दुर्बछः स्यादिह तु यथैव धातोः प्रत्ययसंबन्धानुगृहीतस्य भावनानुरङ्गनिनिन् मित्तं करणवाचित्वं भवत्येवं नामपदस्यापीत्यविशेषः ॥ २ ॥

यदुक्तं यदैकस्मादपूर्वे तदेनरत्तद्र्थं भविष्यतीति तद्गतं ताबद्वस्तुधर्मेण विशेषं दर्श-यति । कथम्—

> बह्वदृष्टप्रसङ्गाद्धि धर्मी नेष्टः पदे पदे । नाम्नः फलेन संबन्धे पारेहारो न तस्य च ॥

एकस्माद्दष्टे कल्पिते यदीतरद् दृष्टार्थत्वेन ताद्रश्ये भजते ततो लाघवं लभ्यते । अस्य तु ताद्रश्येभिद्धये ततोऽपि पुनरदृष्टं कल्प्यत एव ततो वरं फलेनैव सर्वाणि संबद्धानि । न च संबन्धवैरूप्यक्रेशाश्रयणं, नाम्नश्च फलसंबन्धेऽवश्यं धात्वर्थस्तद्नु-प्रहार्थोऽभ्युपगन्तव्यः । स च स्वयं निष्पाद्यः सिद्धरूस्य नामार्थस्य न शक्नोति दृष्टे- अतो नामानीत्येषां पर्यायज्ञब्दः । कथं गम्यते, यत एषां विभक्तयो नामिक्य उच्यन्ते । कतमास्ताः । हसः वृक्षौ हसाः, शुक्रः शुक्रौ शुक्रा इत्येवमादयः । तस्मात् सम्यक् सूत्रितम् । यत एषां न क्षणिकोऽर्थस्तत-स्तेभ्यः पराकाङ्क्षा प्रधानाकाङ्क्षा न विद्यत इति । नैषामुत्पत्तिः कर्त-व्या । भूतत्वात् स्वे प्रयोगे स्वप्रयोगकाले विद्यमानत्वादित्यर्थः ॥ ३ ॥ येषां तूत्वत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्यारूयातानि

तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेताऽऽश्रितत्वात् प्रयोगस्य ॥ ४ ॥

येषां तु शब्दानामुचारणोत्पत्तौ स्वेऽर्थे प्रयोगो न विद्यते । प्रयोग-काले येषामर्थी नोपलभ्यत इत्यर्थः । तान्याख्यातानीति भावशब्दान् पर्यायशब्देनोपदिशति । कर्यं पर्यायशब्दता भावशब्दानाम् । यत एषां विभक्तय आरूपातिक्य इत्युच्यन्ते । कतमास्ताः । पचति पचतः पचन्तीत्येवमादयः । तस्मात्तेभ्योऽपूर्वं मतीयेत । भन्यार्थास्ते भूतार्थैः सम्रचरिताः । भूतस्य भन्यार्थतायां दृष्टार्थता, भन्यार्थस्य प्रयोजन-वत उत्पत्तिरर्थवती । सा च भूतेन क्रियत इति दृष्टोऽर्थः । भन्यस्य पुनर्भृतार्थतायां न किंचिद दृश्यते, कल्प्यते चाद्यम् । तस्मात्र यागो द्रव्यार्थः ।

नीपकर्तुम् । न हि नामार्थस्तमपेक्षते शब्दप्रयोगवेलायामेव निष्पन्नतया गम्यमानत्वाद्पे-क्षणीयस्य वा सिद्धत्वेनायोग्यत्वात्प्रयुज्यतेऽस्मिन्निति चामिधेय एव प्रयोगः । तदाधारैव हि निष्पन्नरूपोपल्डियरनुत्पन्नत्वे क्रियारूपस्य वक्तव्ये विनाशित्वप्रदर्शनं निष्पन्नस्यापि क्षणिकत्वेन पुनः पुनर्निष्पत्त्यपेक्षोपपत्तेः । तेभ्यः पराकाङ्का-अन्याकाङ्का, निष्पाद्य-त्वेन वा प्रधानाकाङ्क्षी न विद्यत इत्यध्याहारः । अथ वा तेम्यः परा—दूरे, आकाङ्के त्यर्थः । कुतः, भृतत्वादेवेति । स्वरूपकथनार्थमुपन्यस्तं निष्पन्नत्वादेवेति । पुनरन्ते तदेव हेतुत्वेनोदिष्टं सुत्रकारेण ॥ ३ ॥

अख्यातवर्ती घारवर्थः साध्यरूपः प्रतीयते । तस्मिन्फलवतीष्टे तु नाम्नो दृष्टार्थतेष्यते ॥

धात्वर्थस्तावत्प्रक्रत्यैव साध्यात्मको विशोषतस्त्वाख्यातगतेन धातुनोच्यमानः । स यदि फलसाधनत्वेन चोद्यते ततोऽसिद्धरूपत्वात्तस्य साधनाकाङ्क्षायां सत्यां नामपदं गुणविधिरवेन नामधेयत्वेन वोभयथाऽपि दृष्टेनैव ताद्रश्ये लभते। ननु नामधेयपक्षे नामः पदमपि साध्यार्थं भविष्यतीति घातुतुल्यं स्यात् । न । तस्य फलसंबन्धे गुणविधित्वेन सिद्धार्थस्वात् । अपि च--

१ निष्पाद्यत्वेन प्रधानस्य सतो या साधनाकाङ्क्षा सा न विद्यते निष्पाद्यत्वामावादित्यर्थः।

किंच आश्रितत्वात प्रयोगस्य। एतेषां प्रयोगः पुरुषेणाऽऽश्रितो भवति, पुरुषसंबद्धा भावनोच्यते । पुरुषं हि वदाति । भावयेदिति । तेन स्वर्गकामो यजेतेति पुरुषोऽपि मतीयते, यागोऽपि संबन्धोऽपि। स्वर्गकामो द्रव्येणेति द्रव्यं प्रतीयते पुरुषश्च, न तु संवन्धः। नन्बेतदुक्तं भवति । अर्थिनश्च द्रव्यस्य च संबन्धं यजेतेति वस्याति, द्रव्येण भाव-योदिति । अतो द्रव्येणार्थस्य भावना गम्येत, आकाङ्क्षा चेति । सत्यं गम्यते । द्रव्येण भावयेदिति तु वाक्येन, यागेन भावयेदिति तु श्रुत्या । यदा तु, यागेन भावयेदिनि यागसंबन्धो विधीयते, न तदा द्रव्येण भावयेदिति द्रव्यसंबन्धः । न च द्रव्यसंबन्धे विधीयमाने यजे तेत्यनेन संबन्धः । अनृद्यमाने तु संभवति । न च यौगपद्येन बिध्यनुः बादौ संभवतः । तस्माच्छ्रतिवाक्ययोर्विरोधः । विरोधे च श्रुतिर्व-लीयसी । तेनार्थिना न द्रव्यसंबन्धः । तत्र द्रव्यमसति स्वर्गकामसं-बन्धे स्वर्गार्थे भविष्यतीत्यनुपपन्नम् । एष विनिगमनायां हेतुर्येन भावः शब्दा एवापूर्वस्य चोदकाः, न द्रव्यगुणशब्दा इति । यदा यागेन कुर्या-दिति तदा यागवचनमेव भवाति दर्शपूर्णमासाभ्यामिति लक्षणया, दर्शे च पूर्णमासे च यागो विहित इति ॥ ४ ॥

कथं पुनिरदमवगम्यते, अस्ति तदपूर्वमिति । उच्यते-

[२] चोदना पुनरारम्भः ॥ ५ ॥ सि० ॥

साध्यात्नकोऽपि धात्वर्थी यदा नाम्नाऽभिधीयते । तदा द्रव्यवदेवासी निष्पन्नात्मा प्रतीयते ॥

यद्यपि वस्तुस्वरूपेण धात्वर्थः साध्यस्तथाऽपि नामपदेनोच्यमानो लिङ्गसंख्यायोः गित्वात्ति द्वरूपोऽभिधीयते । अभिधानकृता चाऽऽकाङ्कोत्पत्तिर्न वस्तुकृता। तस्मायुक्ता धातोरेवाऽऽकाङ्का न नाम्न इति । किंचाऽऽश्रितत्वात्मयोगस्य इति । अधुना शब्द-प्रत्यासत्तिकृतो विशेषोऽभिषीयते । पुरुषन्यापाराात्मिकायां भावनायां धात्वथौपरुहेषोऽपि पुरुषेणाऽऽश्रितस्तद्तिक्रमहेत्वभावाच न नामपद्ग्रणम् । तस्माद्श्ति विशेषः ॥ ४ ॥

( इति मावार्थाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

चोदनेत्यपूर्वे ब्र्मः । अपूर्वे पुनरस्ति, यत आरम्भः शिष्यते स्वर्गकामो यजेतेति । इतरथा हि विधानमनर्थकं स्यात् । भङ्गित्वाद्यागस्य । यद्यन्यदनु-त्पाद्य यागो विनक्ष्येत्, फल्लभसति निमित्ते न स्यात् । तस्मादुत्पादयतीति ।

सिद्धं कृत्वाऽपूर्वे तत्प्रतिपत्त्युपायशब्दिवशेषिवचारः कृतः । तस्य सिद्धत्वमेवा-प्रसिद्धमतस्तदेव तावत्प्रतिपादनीयमित्यत आह—

> फलाय विहितं कर्म क्षणिकं चिरमाविने । तात्सिद्धिनीन्यथेत्येवमपूर्वं प्रति गम्यते ॥

वेद्वाक्योपात्तस्वर्गयागादिसंबन्धान्यथानुपपत्त्या चोद्नथैवापूर्वमिप चोदितं भवि-प्यतीति प्रमाणवत् । तस्मादस्त्यपूर्वमिति । अत्रापरे निपुणंमन्यास्तान्निराकरणमाहुः—

> प्रमाणपञ्चकाज्ञानादपृर्वे षष्ठगोचरः । तस्मादन्वर्थनामैतन्न वस्तुत्वेन गम्यते ॥

वस्त्ववबोधनाथीनि प्रत्यक्षाद्गिनि पञ्च प्रमाणानि । तद्यत्र तानि न प्रवर्तन्ते तद्मा-वेनामावात्मनैवावगम्यते । न चापूर्वे तानि प्रवर्तन्ते । तस्मात्सर्वप्रमाणापूर्वत्वाद्ग्वर्थनामै-वासद्भूपमपूर्वे प्रतिपत्तन्यम् । तत्र प्रत्यक्षेण तावन्नावगम्यते, रूपाद्यनात्मकत्वेन चक्षुरा-दिभिरसंबन्धात् । नाप्यनुमानेन, केनचिछिङ्गेन सहादृष्टसंगतित्वात् । न हि विशेषतः सामान्यतो वाऽस्य केनचित्संबन्धोऽनुभृतपूर्वः । सर्वत्रेव च वस्तुसत्ताबोधायानुमानम-पर्याप्तामित्युक्तं प्राक् ।

> पदवाक्ये न चैतस्य वाचके शृणुमः काचित् । शब्दगम्यत्वमप्यस्य तेन नैवोपपद्यते ।।

आगमिकत्वमध्यस्य पदेन वोच्यमानस्य स्याद्वाक्यगम्यस्य वा। तत्र पदं न तावितिकिचित्साक्षादेतस्य वाचकमस्ति। यत्त्वपृर्वमिति तद्न्वर्थत्वात्मुतरामस्तित्वं बाधते। न च प्रमाणान्तरानवगतेऽथे पदं प्रवर्तते। न च स्वातन्त्र्येण प्रमाणमिति स्थितम्। तथा च वाक्यस्यावाचकत्वादेवाप्रामाण्यम्। न च केचित्पदार्थाः श्रूयन्ते येषां भेदः संसर्गो वाऽपूर्वं भवेत्। येऽपि शब्दान्तराद्यः श्रुतिछिङ्काद्यश्च शब्दप्रकारास्तेऽपि च स्वभाव-सिद्धं वस्तुनि भेदे विनियोगे वा कारणं न सद्धावे कस्यचिदित्यपूर्वं प्रत्यथमाणम्। उपदेशानवगते चातिदेशोऽपि न प्रवर्तते विधिप्रतिषेधविषयत्वाच समस्तस्य वेदस्य। न किचिद्वस्तुस्वरूपप्रतिपादनार्थत्वं भवतीति नाऽऽगमगम्यमपूर्वम्। न चाद्यष्टपूर्वस्याद्यस्य चोपमानविषयत्वम् । कामं वाऽनुपछम्यमानशशिवषणादिसारूप्यादमान्वस्यत्वोपमानप्रसङ्गः। तस्मादसद्वपेणोपमेयम्।

भत्ता च नातुमानेन कस्याचित्सप्रंतायते । इत्यनेन प्रत्यक्षसूत्रे श्लोकवार्तिके उक्तमित्यर्थः ।

अर्थापत्याऽपि नैवैतद्स्तीत्येवं प्रतीयते । अन्यथाऽप्युपपन्नत्वात्फलयागादिसंगतेः॥

दृष्टार्थापत्तिस्तावद्धर्मास्तित्ववदेवात्रापि निराकर्तव्या । स्वभावादिनाऽपि ईश्वरदिर-द्रादिवैचित्र्योपपत्तेः । श्रुतार्थापत्तिरपि कीदृशी भवति यत्र प्रत्यक्षेणवानुपपत्तिर्दृश्यते । न च कल्प्यमानोऽर्थः केन विद्धिरुध्यते, तद्यथा ' ख्रुवेणावद्यति ' इत्युक्ते न च कथंचिद्रपि मांसपुरोडाशादीनि तेनावदाद्यं शक्यन्त इति । प्रत्यक्षगम्यत्वात् । अपि च तत्रापि प्रसक्तेरेवं कल्प्यते द्रवाणामिति । न चैषा कल्पना केन चिद्धिरुध्यते श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनाभावात् । अपूर्वे तु न कदाचित्परुसाधनत्वेन संभाव्यते । यतोऽन्यकारणनिषेधं सति तद्विषया परिशेषसिद्धिः स्यात् ।

यदि त्वन्यनिवृत्त्येव परिशेषः प्रकल्प्यते । शशशृङ्गनिमित्तत्वं फलानां किं न गम्यते ॥

न हि कारणान्तरप्रतिषेधमात्रेणापूर्वनिमित्तता गम्यते, राशविषाणादिभिरनैकान्तात् । अपि च यदि तावदपूर्व यागस्य साध्यमिष्यते ततः श्रुतं स्वर्ग परित्यज्याश्रुतं परिकारितं भवेत् । अथ फलं प्रति साधनमृतं, ततः श्रुतयागपरित्यागात्सैव गतिः । न चाऽऽकारान्तरेण तिन्नस्त्रपयितुं शक्यते । तेनाऽऽगमप्रामाण्याद्यागादेव फलेन मवितन्यम् । कथं नष्टः साधयतीति चेत् । यदि शास्त्रादेवं गम्यते किं भवतो विरुध्यते । प्रियमाणेन वा फलं साधनीयमित्यत्र किं प्रमाणम् । अपि चाऽऽकाशादीनि नित्याविस्यतानि कस्मात्फलं न साधयनित । यदि च श्रूयमाणातिरेकेणावस्थायित्वसंभवाद्य्यति कस्मात्फलं न साधयनित । यदि च श्रूयमाणातिरेकेणावस्थायित्वसंभवाद्य्यति फलं साध्यत इति कल्प्यते तत्तो वरमाकाशादेरेव काल्पतं, तस्य हि स्थानसद्धाः वाविष तावत्प्रसिद्धौ केवलं फलनिमित्तत्वमाश्रयणीयम् । अपूर्वे द्य सद्धावप्रमृति सर्व निष्प्रमाणकं कल्पनीयम् । अथ यागसंबन्धिना केनचिद्वस्थितेन फलं दातव्यमित्य-भिप्रायः । तथा सत्यपि—

यष्टुरेवाऽऽत्मनो यागैः संगतस्य स्थितस्य च । निभित्तत्वं वरं क्छप्तं छात्रवं हि तथा सित ।।

यदि यागस्य विनाशित्वाद्न्येन तत्संबन्धिना फलं साध्यमानं यागेन साधितं भवति ततो लाघवादितिकान्तयागेनाऽऽत्मनैव वरं साधियतव्यम् ।

यद्वा कर्मविनाशोऽयं फलं नः साधियप्यति । भाक्कियागविधानाद्धि तद्यत्नेन कल्प्यते ॥

<sup>ी</sup> साध्यसाधनभाषराहिताकारान्तरेण नापूर्वे निरूपयितुं शक्यमित्यर्थः ।

विनाशिनि हि कर्मणि चोदिते किं दश्यते, कर्म च विनष्टं शास्त्रप्रत्ययाच कालान्तरे फलं मिविष्यतीति निश्चीयते । यचै यत् , प्रतीत्योपजायते तत्र तस्य निमिक्तस्वमित्यव-वार्यते । तस्मादभावानिमित्तमेव फलमस्तु । स्यादेतत् । न कचिदवस्तुनः साधकत्वं दृष्टमिति । तदुच्यते । अपूर्वस्य वा क दृष्टं येनात्राऽऽश्रीयते तद्वश्यकर्तन्ये स्त्रीकिक-िनिमित्तप्रमीतिकौमे किमपूर्वानीमित्तत्वं करूप्यतामुतामावनिमित्तत्वामिति, क्छप्ताभावानिमि-त्तत्वातिल्रम् वनेन काल्पनिकापूर्वनिमित्तत्वपरिग्रहो न युज्यते । किं च---

> यदि चैकानततो ब्रुयुः शब्दाः कालान्तरे फलम् । ततस्तेनैव कल्प्येत निमित्तं वस्त किंचन ॥

क्रियाफलसंबन्धप्रतिपत्तिमात्रचरितार्थासु चोदनास्वनुपात्ते कालान्तरे कर्मस्वभावादा-नन्तर्थे गम्यमाने कृत एतत्कालान्तरभावि फडं तिसद्भचर्थ चापूर्वे करूप्यत इति । तंत्रेतत्स्यात् । कृते कर्मण्यनन्तरं फलमनुपरुभय कालान्तरफलोत्पादद्वारमपर्वकल्पन-मिति । तद्युक्तम् । कुतः--

> पूर्व निश्चित्य शास्त्रार्थ प्रयोगे हि प्रवर्तते । प्रयोगोत्तरकालं तु न शास्त्रार्थोऽवधार्यते ॥

' नहीं विद्वान्विहितोऽस्ति ' इति तावद्वइयं यावच्छास्त्रगम्यं तत्सर्वे प्रागनुष्ठानाद्-वगन्तन्यम् । न च तत्काले कर्मफलकालवियोगज्ञानकारणमस्ति । यच शास्त्रप्रद्वात्ति बेळायां तदन्तर्गतस्वेन नावधारितं तदुत्तरकाळमेवावधार्यत इति कुत एतत् । अपि च -

> सर्वकर्तृष्वशक्तित्वाद्वेगुण्यं संप्रतीयते । तेन च प्रतिबद्धत्वानार्थापत्तिरपूर्वभाक् ॥

दृश्यत एवानन्तरफलानुत्पत्तिकारणवैगुण्यामिति न कालान्तरफलसिद्धचर्थभपूर्व कल्प-नीयम् । अनैकान्तिकी हि तदाऽर्थापत्तिर्वेगुण्यमेव वरमननुभूतमपि कल्पयेत् । न च अन्मान्तरफलोत्पत्त्यर्थमपूर्वकरूपना । कुतः-

> सुखदुःखात्मकत्वेन समानेष्वेव जनमसु । क्रियानन्तरमेवेह स्तः स्वर्गनरकावपि ॥

१ यखेति-यच-फलं, यत्-विनष्टं कर्म, प्रतीत्य-अधिगम्य, प्राप्येत्यर्थः । २ यह्नोके तृप्या-दिफलोत्पि निमित्तस्य मोजनादेः कियात्वं धर्मो दृष्टस्तदतिकमेत्यर्थः । ३ ( अ० ३ पा० ८ अ० ८ क् १८) र मर्वेषु पदार्थेषु बहवः कर्तारस्तेषु मध्ये, कवित्पदार्थे कस्यचित्कर्तुरशक्तेरपरिहार्य-स्वादिखर्थः १८ होता होता होता है। होते हैं है

न हि स्वर्गनरको नाम निरितश्चयसुख्बदुःलस्वभावी देशिवशेषात्मको वा याविहैव जन्मनि नानुमूयेयाताम् । अलीकिकानां जिहासोपादित्सानुपपत्तेः । ये तु लीकिके प्रकृष्टे सुखदुःस्व ते कमीनन्तरमेव संभाव्येते इत्यविशेषैः । किं च—

प्रतिषेधेषु चापूर्वे न शास्त्रार्थेन जन्यते । तद्तिक्रमजन्यं तु न भवेच्छास्त्रपूर्वेकम् ॥

'ब्राह्मणों न हन्तन्यः ' इति हि निवृत्तिः शास्त्रार्थः । न च तया कालान्तरे किं चिन्ननियतन्यिमिति नापूर्वकरूपनामपेक्षते । हननस्य तु नरकपातः फलं, तद्यदि तेनाः पूर्व जन्येत ततो हननस्याचोदितत्वाङ्गोिकिकित्रियाजन्यं सदपूर्व न वेदमूलं स्थात् । किल्पतमि च तिन्नाष्क्रियत्वान्नेव देशान्तरे शरीरादिप्रापणसमर्थमित्यनर्थकम् । न चास्याऽऽश्रयः संभवति, क्रियाश्रयस्य पुरोडाशादेविनष्टत्वात्तन्द्यतिरिक्ते चाऽऽरम्मानुपः पत्तेः । एवमङ्गापूर्वाण्यपि निराकर्तन्यानि । किं च—

अङ्गानि यदि वाऽपूर्वं कुर्वन्त्यारादवस्थितम् । असंबन्धात्प्रधानानां न स्यात्तेनोपकार्यता ॥

न हि किल्पतमप्यङ्गापूर्व प्रधानिरसंबध्यमानमुपकर्छ समर्थ, न चामूर्ते प्रधाने तदः पूर्वे वा निपतितुं समर्थम् । यद्पि च प्रोक्षणादिनिमित्तं द्रव्यसमवायि तद्पि तन्मात्रोः पक्षीणत्वादन्यत्रासंचरत्रेव फलसाधनन्यापूर्वस्योपकुर्यात् । अय त्वङ्गापूर्वाण्यपि यज्ञ-मानात्मन्येवावतिष्ठेरन्, एवं सित पुरुषार्थस्वापत्तेः कर्माङ्कत्वहानिः स्यात् । अपि च युगपत्प्रयोगवचनेन ग्रहणादङ्गापूर्वेर्युगपदेवोपकर्तव्यम् । न च परस्परेणासंबद्धानां योग-पद्यं संभवति । न चेषां कश्चित्संबन्धे हेतुरस्ति । एतेन प्रधानापूर्वाणां फले योगपद्यं प्रत्युक्तम् ।

तस्मात्कृतत्वमात्रेण प्रधानं पुरुषं फलम् ।
अङ्गानि च प्रधानेषु जनयन्तीति गम्यते ॥
न चापूर्वस्योत्पत्तिर्भिन्यिक्तिवैषिद्यते । कृतः—
न तावद्युगपजनन्यं कर्मभिः ऋमवितिभः ।
न चानवयवत्वात्तत्ऋमशोऽपि प्रतीयते ॥
एवं तावन्नोत्पद्यते । न चाभिन्यज्यते । कथम् ।
इन्द्रियार्थोभयेषां नः संस्काराव्यक्तिरिष्यते ।
न च पागादिभिः किंचित्संस्कृतं संप्रतीयते ॥
सर्वभिन्वक्तीनां त्रयान्यतमसंस्कारद्वारत्वात्संस्कारान्तरमवश्यं करूपनौयं ततः पुनः

१ स्वर्गनरकयोरप्योहिकत्वेन पश्चादेरविशेष इत्यर्थः।

स एव क्लेश इत्यप्रमाणता । यदि च क्रियानन्तरमपूर्वमुपलम्येत ततोऽभिन्यज्यत इति ब्र्याम । यदि चास्य प्रागस्तित्वे प्रमाणं भवेत् । न तु तदुभयमप्यस्तीति । सर्वथा नास्त्यपृत्रं । न चैतत्सूत्रं तत्प्रतिपादने विम्पष्टमित्यव्याख्यानमेतत् । अत्रोच्यते । यदिदं स्वमतिपरिकरियतं विग्रहवदिवापूर्वं भविद्धिर्निराक्रियते न तेनास्माकं किंविद्धिरुध्यते । यते। नैतत्तादशं कस्यचिदिष्टं, किं तर्हि-

> कर्मभ्यः प्रागयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा । योग्यता शास्त्रगम्या या परा साऽपूर्वामिष्यते ॥

प्रधानकर्मणामङ्गकर्मणां वा प्राक्तरणात्स्वर्गादिप्राप्तययोग्याः पुरुषाः ऋतवश्च स्वर्गकाः र्यायोग्याः । तामुभयीमप्ययोग्यतां ब्युदस्य प्रधानैरङ्गेश्च योग्यतोपजन्यत इत्यवद्यं सर्वे-णाभ्युपगन्तव्यम् । असत्यां तस्यामकृतसमत्वप्रसङ्गात् । सैव च पुरुषगता ऋतुगता वा योग्यता शास्त्रेऽस्मिन्नपूर्वमित्यपदिश्यते । यत्तु प्रत्यक्षादिगम्यत्वमस्य नास्तीति सत्यं, श्रुतार्थापत्तिव्यतिरिक्तेर्न गम्यते स त्वदोपः । किं कारणम्-

श्रुतार्थापात्तरेवैका प्रमाणं तस्य वेष्यते । शब्दैकदेशभावाच स्वार्थेप्वागम एव नः ॥

येन वाक्येन यागात्स्वर्गो भवति प्रयाजादिभिश्च प्रधानोपकारो भवतीत्येतच्चोद्यते तेन।वइयं विनष्टानामविनष्टानामपि चैपां काऽपि स्वकायोत्पादनशक्तिरस्तीत्यम्युपगन्तव्यं सर्वभावानामशक्तानां कार्यारम्भाभावात्। नियोगतश्चात्रातीतानामेव शक्तिरेष्टव्या । कुतः --

क्षणिकत्वेन सर्वत्र नैकस्यापि हि कर्मणः। कथं चिद्युगपद्भृतिः फले किमृत भृयसाम् ॥

यदेव हि कर्म गृहीतं तदेव हि क्षाणिकसृक्ष्मावयवत्वात्फलं प्रति सुगपद्भावितुमसमर्थ किमुत यान्यनेकात्मकानि दर्शपूर्णमासप्रभृतीनि । यदा हि पूर्णमासो भवति न तदा दशीं यदा दर्शस्तदा पूर्णमासिश्चरविनष्टस्तयेकस्मिन्नेव समुदाये यदाऽऽग्नेयस्तदाऽग्नीषोमीयो॰ पांशुयानी न स्तः, यदा तयोरेकस्तदेतरी न विद्येते इति यौगपद्यासंभवः। तद्यदा दर्श-पूर्णमासम्तद्वयवो वा कांचित्पुरुषे शक्तिमनाधार्येव विनश्येत्ततः प्रागवस्थातुल्यत्वादु-त्तरकर्मणां पूर्वैः सह रूपतः शक्तितो वा साहित्याभावान केवलकरणात्काश्चिद्विशेष इति सहितसाध्यत्वेन श्रुतं फलं साहित्यासंपत्त्या नोपपद्येत । न हि केवलो दर्शस्तत्साधनः त्वेन श्रयते तदन्त्यं वा कर्भ । नियोगतश्च कर्मानन्तरफलोत्पत्तिवादिनाऽपि सर्वकर्मान्ते साऽम्युपगन्तव्या । ततश्च यस्यैवाऽऽनन्तर्थं तदेवैकं साधनं प्राप्नोति नेतराणि चिरविनष्टः त्वात् । अथ तु सर्वेषामपूर्वोद्ध्याः शक्तयस्तिष्ठन्ति ततः स्वस्त्रपाणामतन्त्रत्वात्तेष्वसत्स्वपि शक्तिगतमेव यौगपद्यं व्यवहाराङ्गत्वाद्व्यापरिष्यते । तथा चाऽऽह—

शाक्तिभिः सर्वभावानां व्यवहारानुपातिता । तेनान्यदेशकालेऽपि रूपे ताभिः स सिध्यति ॥ लीकिकं चापि यत्कर्म फले कालान्तरोद्धती । तन्नापि शक्तिरेवाऽऽस्ते न त्वपूर्वमिहेष्यते ॥

यान्यपि च लौकिकानि कृषिष्ठतपानाध्ययनप्रभृतीनि कर्माणि कालान्तरफलत्वेनेष्यन्ते तेषामपि स्वरूपावस्थानासंभवात्संस्कारेरेव तिष्ठद्भिर्व्यवहारसिद्धिः । ते त्ववैदिकः त्वात्संस्कारा नापूर्वशञ्दाभिधेयत्वेन प्रसिद्धाः । तेन प्रागेवानुष्ठानाच्छास्त्रश्रवणवेलायामेव क्षणिकानेकाङ्कप्रधानप्रयोगसाध्यं फलं विदित्वा शास्त्रश्रवयादेषा बुद्धिभैवति नृनं केनाप्यात्मना समस्तान्यङ्कप्रधानानि फलकालं यावत्तिष्ठन्तीति । प्रत्यक्षं च स्वरूपमङ्कदर्शनाल शक्तिव्यतिरिक्तात्मावस्थानोपपत्तिः । यत्तु श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्क इति । तन्न—

यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति । सृक्ष्मशक्त्यात्मकं वा तत्फलमेवीपजायते ॥

यदि ह्यसंबन्धिना केनचित्फलं साध्येत ततो दोषः स्यात् । यागाहितया तु शक्त्या साध्यमानं यागेनैव साधितं भवति । सर्वसाधनानामिष्टफल वृत्तावान्तरालिकव्यापारा-वश्यभावित्वात् । अथ वा सर्वमेव कार्यं दध्यादि क्षीरादेरुत्पद्यमानं न सहसैव स्थूलं-नैवाऽऽत्मनात्पद्यते । किं तर्हि, सृक्ष्माणि तावद्र्पान्तराण्यनुभवति । एवं स्वर्गाद्योऽप्यङ्कु-रादिस्थानीयां तावद्पूर्वावस्थां प्रातिपद्यन्ते तया चोत्पद्यमानया त एवोत्पन्ना भवन्तीति । एतावानेवं चात्र वर्तमानः कालो यद्च्युतिः कर्मसंकल्यात्प्रभृत्यासर्वान्त्यफलावयवोपभोगात् । आह च—

काष्ठैः पक्तव्यमित्युक्ते निर्दिष्टा ज्वलनिक्रया । अङ्कुरे जायमाने च वृक्षोऽप्युत्पन्न इप्यते ॥

यतु संभावनापदमपूर्व नाऽऽऋढामिति । तदयुक्तम् । कुतः— विनाशित्वेन विज्ञातं साधनं छोकवेदयोः । असंभौवितसामध्यम्थायित्वं चोद्यते कथम् ॥

नूनं विनष्टस्याप्येतस्य सामर्थ्यं फलनिर्वृत्तिकालाविषं यावदास्त इति हि यावन्नाः वधार्यते तावद्विनाशिनी क्रिया चोद्यितुमेवाशक्या । तस्मात्संभावनाऽवधारणा च

१ यदा च स्थाप्यपूर्वे शक्त्यात्मकत्वात्कर्मफलाभ्यामनत्यन्तभिन्नं तदा फलं भावयेदनेनेत्थिमि-ति त्रयाणामपि भावनांशानां योगपद्याभिधानमपि कर्मफलकालयोरिवच्छेदादुपपन्नं भवतित्याह— पतावानित्यादिना । २ न संभावितं सामर्थ्यरूपेण स्थायित्वं यस्योति विम्रहः ।

## प्रथममेव सिद्धेति।

न वाऽतिकान्तयागेम्यः पुरुषेम्यः फलोद्गतिः । अतिकान्तानतिकान्तविशेषस्तव नास्ति हि ॥

यदि ह्यनाहितसंस्कारा एव यागा नश्येयुस्ततः प्रागवस्थातुरुयत्वाद्तिकान्तानिकान्त्वागयोः को विशेषः स्यात् । आत्मत्वं तावद्विशिष्टमुभयोः। यागत्वमपि हि विनष्टाक्टन्त्यागयोस्तुरुयम् । न च कियारहितस्यावस्थान्तरगतस्य वा कर्तृत्वमवतिष्ठते । कर्तृशाक्तिस्तिष्ठतीति चेत् । न । तस्याः प्रागपि यागकरणाद्विद्यमानत्वेनाकरणत्वात् । अपि च यदि पुरुषः फलसाधनं सर्वकर्मणां शुभाशुभानामविशिष्ट इत्येकरूपफलप्रसङ्गः । तथैकेन यागेन बहुभिश्च तदितिक्रमलक्षणलक्षितत्वाविशेषाद्वहुयाजिनः फलविशेषो न स्यात् । एतेनैव बहुप्रयोगानुष्ठायिनः प्रत्युक्ताः । कर्त्रनभिधायिनि वाऽऽख्याते कथमयमथीं विज्ञायते । यस्य त्वपूर्वाणि क्रियन्ते तस्य प्रतिकर्म प्रतिप्रयोगं च तद्वेदादुपपन्ने फलनान्नात्ववैचित्र्ये । किं च ।

अङ्गमध्येऽपि कर्तैव भवेचेदुपकारकः । प्रसङ्गासिद्धेरङ्गानामप्राप्तिर्विकृतौ भवेत् ॥

प्रयाजादीनामिष क्षाणिकत्वात्स्वरूपसंनिध्यभावे भवत्पक्षे कर्जेव प्रधानोषकारः कर्तत्य इति सोऽपि चापूर्वीभावात्कर्जात्मन एवोपकारकस्तत्र येन प्रकृतौ प्रयाजादयः कृतास्तस्य विकृतिषु तद्गतोपकारसद्भावाद्विनाऽपि तन्त्रमध्यविधानेन तत्फलावाप्तेः प्रसङ्गलक्षणमस्तीति न पुनरङ्गान्यनुष्ठातव्यानि । तत्र 'प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति ' इत्यादीनि नोपप्येयस् । नन्वत्यन्तकालभेदाक्तेतत्प्रसज्यते । वक्ष्यत्यस्योत्तरम् 'अर्थस्याविकृतत्वात् ' इति । यदेव हि प्रत्यासक्तानि प्रति कर्जात्मकं तदुपकारक्षपमिष्यते तदेव दूरस्थायामिष विकृतावित्यविशेषः । एते कर्मविनाशपक्षेऽपि दोषाः प्रसक्तव्याः । यस्यापि च कर्मविनाशादेव फलं भविष्यतीत्यभिप्रायस्तस्यापि शुभाशुभैकानेककर्मतत्प्रयोगविनाशानां प्रागमावप्रध्वसामावानां वाऽवस्तुत्वेनाविशेषात्फलभेदवैचित्र्यानुपपत्तिः । तथा हि—

एको रोगो हतो यस्य यस्य वाऽपहता दश । अरोगित्वे तयोर्भेदो न कश्चिदपि दश्यते ॥

यदि तु प्रतिकर्म विनाशानां वैचित्र्यमिष्यते तथा सित वस्तुत्वापत्तेर्वस्त्वन्तरामा-वाचापूर्ववस्त्वेव विनाशशब्देनामिर्धायेत ।

> न च कर्मविनाशेम्यः स्वर्गादि श्रूयते फलम् । विपर्ययाच्च नैतेम्यो जातं यागस्य तद्भवेत् ॥

' यजेत स्वर्गकाम ' इति हि श्रूयते न यागामावं प्रतिपद्येतेति । तत्र मावांश्वासाध्यसाधनसंबन्धनिष्ठे वाक्ये यस्तत्रामावांश्वासाध्यसाधनसंबन्धं करूपयति तेन वेद्स्तावदप्रमाणीकृतः । कृतः । कर्मविनाशप्रभवं हि सदेतन्त्र कथंचित्कर्मसम्बन्धिति शक्यं
विदेषुम् । अत्यन्तविपरीतत्वात् । न ह्यम्यातपप्रभवो दाहः शैत्यसंबन्धित्युच्यते ।
अथ वा यथेव यागाच्छूतं तद्मावात्करूप्यते तथेव स्वर्गे श्रुते तद्मावः फर्लमित्यि
करूप्यते । अपूर्वपक्षोऽपि दुरुपमिति चेत् । न । तस्य कर्मफर्लशक्त्यात्मकत्वेनात्यन्ताः
मेदात् । उक्तं ह्येतत्पुरस्तात् । अपूर्वेण क्रियमाणं यागेनैव क्रियते, अपूर्वे वा कृते
फर्लमेव कृतं भवतीति । न च लोकेऽपि कश्चिद्भावः कारणत्वेन दृष्टः । यदि तु क्राचिदुदाहियेत, शक्यं तत्र मावान्तरं दर्शयितुं न त्वत्रापृविद्यते ताद्यक्रिचेद्दित । यक्तपूर्वस्थापि नैव कारणत्वं दृष्टमिति तद्युक्तम् । सर्वत्र शक्तिसामान्योपलम्भात्तद्विशेषमात्रत्वाच्चापृविस्य । यत्तु शास्त्रेण कालान्तरफर्ल नाऽऽश्चितं प्रयोगोत्तरकालकरूपना च
शास्त्रेऽन्तर्भवति । तस्मादानन्तर्यमेव चोदितमिति । तत्र यथाश्चतक्षणिकानेककर्मानन्तर्थ
न संभवतीत्युक्तं प्राक् । स्वर्गनरकी च निरितशयसुखदुःखात्मकत्वादेशान्तरजन्मान्तर्रान्भवनीयौ न कर्मानन्तरं संभवत इति षष्ठाचे वक्ष्यामः ।

एोहिकं चापि पुत्रादि क्रमजन्मस्वभावकम् । न कर्मानन्तरं कश्चित्फलं लब्धं व्यवस्यति ॥ न च प्रामादिसंप्राप्तिः केवला फलमिष्यते । उपयोगश्चिरेणेषां न निमित्ताद्विना भवेत् ॥

चिरकालोपभोगफलात्मकत्व।द्वामादीनां क्रियानन्तरं तादात्म्यासंभवे सित यत्रैवान्त-राले निमित्तं क्षीणं तत्रैवापहारः प्रसज्येतेत्यवश्यं समस्तोपभोगं यावदवस्थितेन केन चिद्भवितन्यम् । ततश्च प्रागेव प्रयोगादित्यमवधारणात्कर्तृवैगुण्याशङ्कयाऽर्थापत्तेरनैका-न्तिकत्वमित्ययुक्तमेतत् । यतु प्रतिषेधेषु न शास्त्रगभ्यमपूर्वमित्युच्यते । विधेयेभ्यो यथाऽपूर्वं विधिशास्त्रेषु गम्यते ।

विधेयेम्यो यथाऽपूर्वं विधिशास्त्रेषु गम्यते । तथैव प्रतिषेध्येम्यः प्रतिषेधैस्तदुच्यते ॥

यथा हि लौकिकानामेन द्रव्यादीनां फलिविध्युत्तरकालं वैदिकत्वाद्वेदगम्याऽपूर्विसिद्धिः, एवं ब्रह्महत्यादीनामनवगतनरकफलानां प्रतिषेधोत्तरकालभाविना वैदिकत्वेनैव नरकप्राप्ति-समर्थाऽपूर्वकलपनोपपात्तिः । सत्यपि चास्य चलनादिकियारहितत्वे कर्तृसंबन्धमात्रेण तद्दे-शान्तरप्रापणादिकियासंबन्धाभ्यपगमात्रिष्कियताऽनुपालम्भः।

आत्मैव चाऽऽश्रयस्तस्य क्रियाऽप्यत्रैव च स्थिता । आत्मवादे स्थितं ह्येतत्कर्तृत्वं सर्वकर्मसु ॥

१ (अ॰ १-पा॰ १-स्॰ ५ ) इत्यत्र वृत्तिकारमतानुवादे प्रत्यक्षविसंवादपरिद्वारभन्ये भाष्य इति शेषः।

द्वचवदानप्रक्षेपादीनां हि सर्वेषां संकल्पादिद्वारेणाऽऽत्मैव कर्तेत्यवधारितम् । अतश्च ते प्रछीयमानास्तत्र स्वर्गाचुपमोगुशक्तिमाधाय प्रछीयन्त इत्यविरोधः। कथं विनष्टस्य कर्मणः शक्तिस्तष्ठतीति चेत्। अत्राभिधीयते-

यदि स्वसमवेतैव शक्तिरिष्येत कर्मणाम् । तद्विनाशे ततो न स्यात्कर्तृस्था तु न नश्यित ॥

कथमन्यशाक्तिरन्यत्र समवैतीति चेत् । न । क्रियात्मनोरत्यन्तभेदाभावात् । अपि च---

> शक्तिः कार्यानुमेयत्वाद्यद्गतैवोपयुज्यते । तद्वतैवाम्युपेतच्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपि वा ॥

बदा कर्मविनाशासद्भता शक्तिरपि निष्प्रयोजना भवति, अवस्यं चासौ करुपयितव्या, तदाऽस्याः स्वरूपवदेवाऽऽश्रयविशेषोऽपि कार्यक्षम एव प्रमातन्यः । तथाऽङ्गापूर्वाणाः मप्यात्माश्रितानामेवैकार्थसमवायेन प्रधानैः संबद्धानामप्युपकुर्वतामाश्रयशेषत्वामावादाः रादुपकारकत्वप्रसिद्धिः । यत्तु पुरुषार्थत्वं प्रसज्यत इति । नैप दोषः---

> तादृथ्येन हि शेषत्वं नाऽऽश्रयाश्रयिभावतः । राजथीपियकं नित्यमुष्ट्रो वहति कुङ्कुमम् ॥

न चामूर्त्तीनामाश्रयाश्रयिभावेन न भवितन्यम्। आत्मसुखादिवत्तदुपपत्तेः ।यतु ब्रीह्याः दिसमवायिप्रोक्षणादिनिमित्तं तण्डुलादिद्रव्यावस्थासंचरणपरम्परया द्व्यवदानं यावद्गतं तत्रापि प्रधानस्यापि केन चिद्शेन समनायात्तदीयापूर्वनिष्पत्तावेव व्यापृत्य निवर्तते । तेनैव चैषां नाऽऽरादुपकारकवदशेषप्रधानार्थत्वमम्युपगम्यते । यथैव चैकार्थसमवायादङ्कप्रधाना-पूर्वाणां संबन्धं एवमङ्गापूर्वाणामन्योन्यं प्रधानापूर्वाणां च वक्तन्यः । ततश्च युगपत्कार्याः रम्भासीद्धः । कथं पुनः कमोत्पत्तीनां प्रधानापृत्रोणां क्रमवर्त्तिभिरेवाङ्गापूर्वैः प्रागृर्ध्वे चोत्पद्यमानैर्युगपद्रपकर्तु शक्यम् । केचित्तावदाहुः । अङ्गमध्यवार्तेषु प्रधानेषु पूर्वाङ्गा-पूर्वेर्निष्पन्नेरागामिभिश्च प्रक्रमवशास्त्रचलितावस्थेरेकैकं प्रधानं स्वापूर्व साधयति । आति-र्थ्याबर्हिवेच साधारण्यान्त्रैकप्रधानापूर्वनिष्पत्तौ तान्यपवृज्यन्ते । कथं पुनरनागतानामु-पकारकत्वं भवति । एकान्तावधारणाद्भोजनप्रत्यासत्तौ स्थालीपरिमार्जननिष्पत्तिवदिति द्रष्टन्यम् । ननु च यद्यनागतावस्थेप्वेतेषु प्रधानापूर्वाणि निष्पद्यन्ते ततो नैवोत्तराङ्गाणि कर्तव्यानि । कथं न कर्तव्यानि, यदा तत्करिष्यमाणतासंभावनया तानि निष्पन्नान्यपि तद्करणान्नापवृज्यन्ते । अन्ये पुनराहुः । एकैकमङ्कामितरेतरनिरपेक्षमात्मीयमात्मीयं तावद्पूर्वे करोति, तथा प्रधानमप्याग्नेयादि यथाश्रुतसमस्ताङ्गापूर्वालाभात्तनि-रपेक्षं तदाऽनुत्पन्नप्रधानान्तरनिरपेक्षं च प्रथमकृतसामवायिकाङ्कापूर्वभात्रानुगृहीतं स्वापूर्वमेव तावत्साधयति । एवं यदा दर्शापूर्वाणि तदङ्गापूर्वाण्यपि समस्तानि निष्पन्नानि तदा तदीयबाह्मणतर्पणानन्तरमपर्यायविधानाद्युगपत्त्रयोगवचनोपसंहारक-

हिपतमङ्गानि प्रधानानि च प्रति, तन्त्रभूतं समस्तान्यङ्गापूर्वाण्यपूर्वात्मकमेकं युगपनिरवयं प्रधानोपकारं कृत्वा निवर्तन्ते । ततश्च तद्वरोन प्रधानापूर्वाण्यप्येकफलोत्पित्तिशक्तिभृतं संहत्य सर्वाण्येकमपूर्वान्तरं जनियत्वाऽपवृज्यन्ते । तत्त्वाफललाभादजरं तिष्ठति । यदि पुनः प्रतिबन्धकराहितं तदानीं फलमेवोत्पद्यते ततोऽपि किं कलपनीः
यमेवापूर्वम् । बादम् । न हि तस्माद्यते समस्तफलोपभोगसिद्धिरित्युक्तम् । अथ कस्मात्प्रात्यात्मिकान्येवाङ्गापूर्वाणि प्रधानोपकारकत्वं भिन्नानि च प्रधानापूर्वाणि फलबीजत्वं
न प्रतिपद्यन्ते । सत्यं, न हि कश्चिद्त्र दोषः । किं च—

अर्थापत्तेरिहापूर्वं पूर्वमेकं प्रतीयते । ततस्तिन्सिद्धये मृयः स्यादपूर्वान्तरप्रमा ॥

प्रधानानां फलं प्रत्यङ्गानां च प्रधानानि प्रति युगपदुपादानाद्रपेक्षावशेनैकापूर्वकरूपन्या च तत्संबन्धोपपत्तेनंतरकरूपनाप्रमाणमस्तीत्येकमेव तावद्वधार्थते । ततः पुनः क्रमवर्तिभिः कर्मभिस्तद्शक्यं युगपत्कर्तुभिति तित्सद्धचर्थे प्रात्यात्मिकापूर्वन्तिरकरूपना भवति । सर्वत्र च—

प्रमाणवन्त्यदृष्टानि करूप्यन्ते सुबहृत्यि । अदृष्टशतभागोऽपि न करूप्यो ह्यप्रमाणकः ॥

केचित्त्वत्र चोद्यन्ति । यदि पौर्णमास्यां कृतान्यङ्गापूर्वाण्यमावास्यां यावितिष्ठेयुः स्ततस्तेरेव कृतार्थत्वाञ्चेवाङ्गानि पुनः प्रसज्येरन् । एवं च सित श्योदेशामावास्यान्याम् श्रह्मात्तिसंख्या बाद्येत । अन्ये तु परिहरन्ति । साङ्गयोःपौर्णमास्यमावास्ययोः कालान्तरसंबन्धात्सर्वेरङ्गाद्धिः प्रयुक्तैः समुद्रायद्वयस्योपकर्तव्यमित्यवधारणात्पुनः प्रयोगः सेत्स्यतीति । अथ वा, एवं वक्तव्यं साङ्गा पौर्णमास्यमावास्याऽसहिता स्वार्थं करोतीति करणविभक्तिश्चतेरवगमात्पूर्वोक्तेनैव न्यायेन प्रयानापूर्वत्रयं स्वाङ्गापूर्वानुगृहीतमेकमपूर्वं कृत्वाऽपवृज्यते । तत्पुनरेवं निष्पन्नेनैवामावास्यापूर्वेण सहापरमपूर्वमारभेत । ततश्च निवृक्तेष्वङ्गापूर्वेप्वमावास्यायां क्रियमाणान्यङ्गानि न निराकरिष्यन्त इत्यदोषः । एत्यैव च दिशोत्पात्तिविरोधः परिहर्तव्यः । आह च—

आवृत्तिभिर्यथाऽध्याये संस्कारो भवति क्रमात् । वाक्यावयवरूपेण तथाऽपूर्व भविष्यति ॥

१ पश्च प्रयाणाश्चयोऽन्याणा द्वावाज्यभागी स्विष्टकृदित्येकादश। सांनाय्यस्य संप्रतिपशदेवताकः स्वेन सह प्रक्षेपादाग्नेयेन सह प्रथानाहुतिद्वयमिति त्रयोदशत्वं हेचम् ।

यदि पुनः फलवचनसामध्यात्तदेव न विनश्यतीति कल्प्यते । नैवं शक्यम् । न हि कर्मणोऽन्यदूपमुपलभामहे । यदाश्रयं देशान्तरं पाप-यति, तत्कर्मेत्युच्यते । न तदान्मनि समवेतम् । सर्वगतत्वादात्मनः ।

न चामूर्तस्यावश्यमवयवैर्न भवितव्यम् । अन्यैव ह्यर्थापत्त्या शक्यते वक्तुं सूक्ष्मा-वयवरूपेण तत्प्रतीयत इति । यदाऽप्यत्यन्तासतामनुत्पत्तेः प्रागवधृतास्तित्वमाभिव्य-ज्यते तदाऽपि प्रतिपुरुषं कर्मभिः स्वीकरणात्फलाभिमुखकरणं शब्दादिविलक्षणाऽस्याभि-व्यक्तिभीविष्यति । तथा हि—

> नैकरूपैव भावानामभिव्यक्तिः प्रतीयते । आत्मस्थोन्मीलनं तेन व्यक्तिरस्य भविष्यति ॥ सर्वावाप्तिमय्शे वा प्रकृत्यात्मा सदेष्यते । कश्चित्त प्रतिबन्धोऽस्य कर्मभिः सोऽपनीयते ॥

तस्मादस्त्यपूर्वम् । सूत्रस्यापि च न प्रकृतौपयिकमन्यमर्थं पश्यामः । तेनाऽऽरम्भचो-द्नैवापूर्वस्यापि चोदनेत्ययमेवार्थः । यदि पुनः फलवचनसामध्यीत्तदेवं न विनष्ट-मिति, अपूर्वकल्पनानिष्प्रमाणकत्वं मन्वानो वरमेतदित्याह । न हि कर्मणां रूपमुपल-भामहः इत्ययुक्तं, ' रूपशब्दाविभागाच ' इत्यत्र प्रत्यक्षोपलब्ध्यभिधानात् । यागप्र-स्तावे च सति तस्याचलनात्मकत्वात् , यदाश्रयं देशान्तरं प्रापयतीत्यसंबद्धम् । अत्रोच्यते—

> कालान्तरक्षमं रूपं कर्मणो नोपलम्यते । भाक्करूपोपलव्धिस्तु न फलायोपयुज्यते ॥

यद्यपि कर्मस्वरूपमुपलम्यते तथाऽपि कालान्तरावस्थानाभावान्न तदुपयुज्यत इति नोपलभामह इत्युच्यते ।

> यागेऽपि प्रस्तुते चात्र चलनं यदुदाहतम् । तत्प्रक्षेपांशरूपेण यागेऽप्यस्तीति निश्चयात् ॥

न हि संकल्पमात्रेण फलनिष्पत्तिः। समस्तात्समस्तेतिकर्तव्यताकाच कर्मणः फलश्रवणात्तत्र द्व्यवदानप्रक्षेपादीनां ग्रहणासादनादीनां च संयोगिवभागफलत्वातस्थायित्वे तदाश्रयेणावद्यं भवितव्यम् । न चासावस्ति । न चाभिव्यक्तं रूपमुपलभ्यते । संकल्पादीनामिष संकल्पान्तरादितिरोधानान्नात्र स्वरूपावस्थानोपपात्तिः । अवस्थानं चाऽऽत्मसमवेतस्य वा स्यात्प्र-देयद्रव्यसमवेतस्य वा । न तावदात्मिन चलनं समवेति, सर्वव्यापिनः संयुज्यमानवियु-ज्यमानदेशासंभवे चलितुमसामर्थ्यात् । कथं सर्वव्यापित्वमस्येति चेत्सर्वत्रोपलभ्यमान-

#### सर्वत्र कार्योपसम्भः सर्वत्र भावे सिङ्गम्। ननु तदेव देशान्तरादागप-नस्य । न श्रासत्यागपने किंचिद्विरुद्धं दृश्यते ।

कार्यत्वात् । अहंप्रत्ययेन हि चैतन्यस्वभावस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वमात्रमवगम्यते न तु देशतः कालतो वा विशेष्यते । ततश्च-

> अनवाच्छिन्नसद्भावं वस्तु यहेशकालतः । तिन्तरं विभु चेच्छन्तीत्यात्मनो विभुतेष्यते ॥

सर्वत्र कार्योपरुम्भ इति-अहंप्रत्ययमेवाविशेषितं वद्ति । सुखदुःखाद्युपरुब्धिर्वा । न हि क चिद्रतैस्ते नोपलम्यन्ते । न चैते शरीरधर्मा इति स्थितमात्मवादे । तत्र यद्य-सर्वगत आत्मा भवेत्ततो यदेव तद्वता देशेन शरीरं युज्यते तदेव सुखाद्यपछिष्धः स्यान्नान्यत्र । शरीरमात्रान्तर्गतात्मवादी त्वाह—ननु तदेव देशान्तरादागमनस्य लिङ्गम् । अतश्च विरुद्धहेतुत्वमस्येति । कृतः--

> युगपद्यदि सर्वत्र कार्यमात्मगतं भवेत्। ततः सर्वगतत्वं स्यात्पर्याये तु शरीरवत् ॥

यदि हि शरीराद्धहिरपि किंचिदात्मकार्यमुपलभेमहि शरीरान्तरे मुखदुःखादीन्वा ततः सर्वगतत्वमध्यवस्येम । यतम्तु स्वशरीरान्तर्वर्त्येव कार्यं यत्र यत्र च तद्गतिस्तत्र ्तत्र पर्यायेणोपलभ्यते तच्छरीरकार्यवदेव तत्सहितगतस्योपपत्स्यते । अन्यथा हि शरी-रमपि सर्वगतं स्यात् । तस्माच्छरीरवदेवास्य तत्र तत्र गमनापत्तेः सुतरां सिक्रयत्वप्रसङ्गः । संदेहो वाडस्तु साधारणानैकान्तिकत्वात् । आह च---

आत्मा शरीरसंभिश्रस्तेनैव सह संगमात्। तत्र तत्र सुखादानि कार्याणि प्रतिपद्यते ॥

तत्रोत्तरं न हासत्यागमने किंचिद्विरुद्धामिति । येषां तु न तु तदेवेति पाठः तेषां सिद्धान्तवाद्येव पर्यायेण सर्वत्राऽऽत्मकार्योपलम्भनमागमनलिङ्गत्वेऽप्यविशिष्टमाश-क्ष्योत्तरं वदतीति प्रन्थयोजना । कथं पुनरिद्मुत्तरं न ह्यसत्यागमन इति । तथा हि-

> नैवाविरोधमात्रेण स्वपक्षः सिध्यति काचित् । परस्याप्यविरोधित्वमविशिष्टं हि दृश्यते ॥

परेणापि हि राक्यं विदेशुं न हि सित गमने किंचिद्धिरुद्धिमिति । अत्रामिधीयते । उभयत्राविरोधित्वं प्राप्तं न ह्यसतीति यत् । पुनर्ज्ञवीति तन्नुनं विरोध्यागमनं मतम् ॥

परिसंख्यारूपेणासत्येवऽऽगमने न किंचिद्विरुद्धं सित तु बहु विरुद्धमित्याह । तद्रुपवर्ण्यते---

#### स्वतस्तावदमूर्त्तत्वास भूतैर्मिश्रताऽऽत्मनः। ततश्च तैरसंश्ठिष्ठो न नेतुं शक्यते कचित् ॥

यदा मूर्तानामपि सूक्ष्माणां चन्द्रादित्यप्रकाशादीनां न सृत्पिण्डादिभिः मिश्रत्वमुपपद्यते, तस्रयनेन वा नयनं तदाऽऽत्मनः स्वभावेनात्यन्तामूर्तस्य ज्ञानसं-तानस्य वा भूतिर्मिश्रत्वं भवेदिति कुत एतत् । योऽपि स्याद्वादी बद्धात्मनां शरीरादत्य-न्तव्यतिरेकालाभादस्त्येव मूर्तत्वं जीवस्येति ब्रुयात्तस्यापीतरेतराश्रयप्रसाक्तिर्मिश्र-त्वान्मूर्तत्वं मूर्तत्वाच मिश्रभाव इति । तस्मान्मुक्तावस्थानिदर्शनेन लक्षणतोऽस्यामूर्त-त्वाच शरीरसंपर्कनिमित्तम्तर्वासिद्धिः । ततश्च शरीराद्रन्यस्तेनासंप्रक्तश्च । अस्परीत्वा-चानाकृष्यमाणः शरीरे गच्छति तद्गताकाशप्रदेशवदास्मा पश्चान्निःमृतस्तत्रैव तिष्ठेत् । न हि तस्य वायुना पृथिन्यादिभिर्वा प्रेरणं येन स्वतन्त्रः परप्रेरितो वा गच्छेत् । ज्वाला-प्रभृतीनां तु स्पर्शवस्त्राद्वायुना प्रेयेभाणानामुल्मुकादिमा वा नीयमानानां युक्तं गमनम् । तेन केवलं शरीरं गच्छक्षेतनं स्यात् । सर्वगतत्वे तु सत्र यत्र गम्यते तत्र तत्राऽऽत्मानुः स्यूतिरस्तीति युक्ता चैतन्यानुवृत्तिः, यथा पूर्वाकाशपदेशस्यागे सर्वगतस्वादेव परेणाव-काशदानसिद्धिः । किं च-

> असर्वगतपक्षे स्याज्जीवो देहादानिर्गतः। अणुः शरीरमात्रो वा सर्वथाऽपि न युज्यते ॥

ज्ञानसंतितपक्षस्तावन्निराकृतः । तत्र नित्यः सन्नात्मा शरीराभ्यन्तरवर्ती । यद्यणुः करूप्यते तत्र देहं न व्याप्नुवादसौ । ततश्च सर्वगात्रस्थसुखपुष्ट्याद्यसंभवः ॥

यदा ह्यणुमात्र आत्मा भवति तदा यावानेव प्रदेशविशोषस्तेनाधिष्ठितस्तन्मात्रगताः नामेव सुखदुःखादीनामुपल्लियः प्राप्तोति, ततश्चेकस्मिन्सणे शिरःपादवेदनानुभवो न स्यात् । अथं लघुसंचारित्वात्तत्र तत्रोपळम्यत इत्युच्यते, न तत्र प्रमाणमस्ति । न च कालभेदो लक्ष्यते, अनवस्थितस्योपलाञ्चिकालासंभवान्नैकत्राप्युपलम्येत । तस्मादकल्प-नेयम् । शरीरावयवानां चापरिशोषणं पुष्टचादि चाऽऽत्माधिष्ठितानां भवति मृताव-स्थायां विपर्ययदर्शनात् । तत्र य एवावयवस्तेनोत्सृष्टः स एव मृतवच्छुप्येत् । अथ ऋरी-रपरिमित आईतपक्षेणाभ्युपगम्यते तंत्रापि बह्वदृष्टं कल्पनीयम् ॥

> सद्भावोऽवयवानां च तथा तेषायनन्त्रता । संस्थेषध विनाऽन्येन तद्भावे औ च नित्यता ॥ अतिसंकों चिवस्तारी पुलिकाहस्तिदेहकोः । अन्तर्भवस्त्रारम्तद्भावाज्ञानकारणे ॥

सर्वे ह्यवयवसद्भावादयः प्रत्यक्षाद्यविषयाः सन्त उत्प्रेक्षामात्रेण करूप्यन्ते । ते शब्दवचेहापि प्रत्याख्येयाः । शरीर्मात्रावधिकानां चैषामुत्प्रेक्षितुमप्यानन्त्यादशक्यं, न चैषां द्रवत्वादिना विना कश्चित्संश्लेषहेतुर्विद्यते । न चासंश्लिष्टानामेकजीवारम्भसाम-र्थ्यम् । सर्वसंयोगानां च विद्योगाविनाभृतत्वाद्घटादितुहयः कदाचिज्जीवस्य प्रध्वंसो मवेत् । गात्रच्छेदे च तद्वर्तिनां जीवावयवानां ततो निःसत्याऽवशिष्टे शारीरभागे पुनः प्रवेश इत्येतद्प्रमाणकम् । यत्तु वियोजितमात्रामां हस्तादीनां स्फुरणं दृष्टं, तद्भिघात-प्रेरितवायुनिमित्तामिति न तावता जीवावयवानुगतिर्विज्ञायते । तथा सति संकोचविका-सावेतेषां भवत इत्यत्र न किंचित्प्रमाणं पद्यामः । दीपप्रभाप्रभृतीनां तु कथंचित्प्रत्य-क्षत्वादुपपद्येते । न च प्रदीपप्रभायाः संकोचो मवति अरावादिच्छादने दोषप्रभाविना-शादनावृता हि ज्वालाऽऽत्मसमीपे प्रभामण्डलमारव्युं समर्था नाऽऽच्छादिता । एतेनैव च विकासोऽपि प्रत्युक्तः । अन्य एव ह्यवयवास्तत्र प्रचीयमाना विस्तारं जनयन्ति न तावतामेव विकासः । स्पर्शवतां च परस्परदेश्वप्रतिबन्धाद्देशान्तरव्याप्त्या विकासो घटते. जीवावयवानां त्वमूर्तत्वात्सर्वेषां समानदेशात्वाविघाताज्ञित्यमणुमात्रत्वप्रसङ्गः स्यात् । कथं चैकस्य जीवस्य पुत्तिकाहस्तिशरीरपरिमितौं संकोचविकासौ युज्येते । मरणकाले चान्तराभवशरीरसंचरणं तच्चास्ति, केन चित्प्रतिबन्धेन सद्पि न गृह्यते, तेन च शरी रान्तरे जीवनिक्षेप इत्यादि निष्प्रमाणकम् । तस्मात्सर्वगतत्वम् । यतु इयामाकतण्डुः लमात्रादिप्रदर्शनमुपानिषत्सु तद्वान्यान्तरप्रदर्शिताविभुत्वस्यैव सतः सृक्ष्मप्रहणगोचरत्वात् । यद्पि द्वैपायनेनोक्तम् । अङ्ग्रष्ठमात्रं पुरुषं निश्वकर्षे बलाबम इति । तद्पि कान्यशो-भार्थं विस्पष्टमृत्युव्यवहारप्रशंसनार्थं च प्रतिश्रताप्रशंसापरे वाक्ये प्रजापतिवपोत्खेदना-दिवद्द्रष्टव्यम् । तथा हि तेनैव गीतादिष्वनेकप्रकारं सर्तगतत्वं वर्णितम् । ननु च सर्वगतत्वे व्योमवत्सर्वशरीरेप्वेक एवाऽऽत्मा प्राप्तोति । नैष दोषः । शरीरभूयस्त्वातप्र-तिशरीरं च सुखदु: लोपल डिघन्यवस्थादर्शनात् । इतरभा ह्येकशरीरेणैव चरितार्थत्वाद-नेकशरीरवैथर्थ्यं स्यात् । जन्मान्तरशरीरवददोष इति चेत् । न । तत्र कर्मान्तरवशे-नोपमोगान्तरार्थं पुनः पुनरारम्भात्सर्वेऋरीरगतसुखाद्युपलब्धिश्च प्रतिशरीरं स्यात्। अन्यदी-यैश्वेन्द्रियैः शरीरान्तरगतस्याऽऽत्मीयत्वादुपद्धव्येरन्धविशदीनामभावः स्यात् । वर्ण-विशेषव्यवस्थ्या च कर्मचोदनाभेदो म स्यात् । एकस्यैवाऽऽत्मनस्तेन तेन शरीरेण संबध्यमानस्य सर्ववर्णोपपत्ते: । आत्मनानात्वे त्वदोष: । सर्वेदामपि च सर्वगतत्वे मृर्ति-रहितत्वात्समानदेशवृत्त्यविरोधः । तद्येक्षयैव च चैतन्धात्मकस्वाद्यविभागाचोपनिष-

यत्र समवेतमासीत्, तद्विनष्टं द्रव्यम् । तस्य विनाशात्तदपि विनष्टमित्यवगम्यते । आश्रयोऽप्यविनष्ट इति चेन्न । भस्मोपलम्भनात् । सत्यपि
भस्मन्यस्तीतिचेन्न । विद्यमानोपलम्भनेऽप्यदर्शनात् । फलिक्रया लिङ्गमिति चेत् । एवं सत्यदर्शने समाधिर्वक्तव्यः । सौक्ष्म्यादीनामन्यतमञ्चविष्यतीति यदि चिन्त्यते, कल्पितमेवं सति किंचिज्ञवति तत्रापूर्वं वा
कल्प्येत, तद्वेत्यविशेषकल्पनायामस्ति हेतुः, न विशिष्टकल्पनायाम् ।

त्स्वैकातम्यव्यवहारः । कथं पुनर्नानात्वेऽपि सर्वेषां सर्वशारीरैः संबन्धादम्यदीयसुखदुः-खाद्यनुपल्राब्धः । के चित्तावदाहुः—

> यथा शरीरमात्रेऽपि मातृगर्भात्मवर्तिनाम् । सुखादीनां व्यवस्थैवं सर्वत्रेषा भविष्यति ॥

शरीरपरिमाणात्मवादिनोऽपि किलायं तुल्यो दोषस्तस्यापि गर्भात्मसमानदेशत्वान्मातृक्षेत्रज्ञस्तद्भतानि सुखादीन्युपलभेत । तत्र यस्तस्य परिहारः स सर्वात्मनां सर्वशरीरेषु
भविष्यतीत्यविशेषः । यद्यत्रोपपत्तिरुच्येत न तु परपक्षसाम्यापात्तिरेवोपपात्तिस्तस्य च
तव चोभयोरप्यन्येन पर्यनुयोगात् । अपि च तस्य त्विगिन्द्रियपरिमाणत्वादन्तःशरीराकाशे बाह्यवदेवाऽऽत्मनोऽनम्युपगमान्तेव गर्भशरीरेण मातृक्षेत्रज्ञस्य प्राप्तिरस्ति येन
तुरुयदोषता स्यात् । तस्मादेवं परिहर्तन्यम् ॥

देशपाप्त्या यदीष्येत सुखादेरूपभोग्यता । ततो दोषः प्रसज्येत योग्यभोगे त्वदुष्टता ॥

यदि ह्यात्मनः मुखादीनां च समानदेशलक्षण एव संबन्ध उपभोगकारणिष्येत ततोऽयं दोषः स्यात् । इह तु चक्षुरादीनामिव क्षेत्रज्ञयोग्यतालक्षणः संबन्धः । तत्र यथैव त्विगिन्द्रियेण स्पर्शसमानदेशानामिष क्ष्यदीनामग्रहणम्, एवमन्येनाऽऽत्मनाऽन्यदीन्यभाभिगीपत्तमुखदुःखाद्यग्रहणम् । तस्मादात्मवादोक्तस्वस्वामिभावन्यवस्थानाददोषः । एवं सर्वगतत्वात्सिद्धमात्मनो निश्चलत्वम् । अथ द्वचवदानसमवेतमासीत्तत आह — तद्विनष्टमिति । न च तस्याविनाशः । तद्विपरीतद्वन्यान्तरोपलम्भात् । न चास्य प्रहणप्रतिबन्धः हेद्धः कश्चिद्स्ति येन न गृह्येत । अथार्थापत्त्या ग्रहणप्रतिबन्धादि कल्प्येत तथाऽपि सत्य-पूर्वाद्वहुत्तरमदृष्टं दृष्टविपरीतं च कल्पयित्वयं, तावद्विनष्टमास्ते, तथा न दृश्यते, तथा प्रतिबन्धहेद्धः, तस्याप्यदर्शनिमित्तं चेत्येवं तस्य तस्यान्यदित्यनवस्था, तथा क्षणिकस्य कमणः स्थानमनुपल्विभकारणं च कल्प्यमित्यतिगीरवम् ।

भस्तीभावे इति पाठान्त्रम् । २ विशेषकरूपनायां इति पाठान्त्रम् ।

श्वनाश्चितं कमे भविष्यतीति चेत् । तदापि तादृशमेव । स्वभावान्तरकः ल्पनेन देशांन्तरं न मापिष्यतीति तादृशमेव । तस्माद्रङ्गी याजिः, तस्य भिद्भित्वादपूर्वमस्तीति । किं चिन्तायाः मयोजनम् । यदि द्रव्यगुणशब्दा अप्यपूर्वं चोदयन्ति, द्रव्यगुणापचारे न मतिनिधिरुपादातव्यो यथा तिर्हं पूर्वः पक्षः । यथा तिर्हं सिद्धान्तो द्रव्यं गुणंवा मतिनिधाय मयोग्गोऽनुष्टातंव्य इति ॥ ५ ॥

[३] तानि देधं गुणप्रधानभूतानि ॥ ६ ॥ सि० ॥

अवगतमेतद् भावशब्दाः कर्मणो वाचका इति । बहुपकाराश्च भावशब्दाः । यजति, जुहोति, ददातीत्येवंपकाराः । दोग्धि, पिनष्टि, विलापयतीत्येवमादयश्च । तेषु संदेहः । किं सर्वे प्रधानकर्मणो विधा-यका उत केचित् संस्कारकर्मण इति । भावार्थत्वाविशेषात् सर्वे

एवमनाश्चितकर्मावस्थानकल्पनायाम् । अथाऽऽत्माश्चितमेव संयोगिवभागावकुर्वदासीत् । तत्रापि दृष्टविपर्ययादृष्टकल्पने स्याताम् । तस्माद्धरमपूर्वकल्पनमेवेति ।सिद्धं मूलाधिकरणप्रयोजनम् । द्रव्यादीनां फल्लंबन्धे तेषामदृष्टार्थत्वात्कर्मणामिव प्रतिनिध्यभावः ।
कर्मफलसंबन्धे तु द्रव्यादेः कर्मोत्पत्त्या दृष्टार्थत्वात्समानकार्यत्वज्ञानाद्स्ति प्रतिनिधः ।
कथं तार्हि पूर्वपक्षवादिनः प्रकान्तापरिसमाप्तिदोषाभावः । समापनीयमेव कर्म येन केन्
चिद्द्वव्येण । सदृशोपादाने तु न यतितव्यं सदृशाद्पि फलाप्राप्तेः, कर्मणश्चाविहितसाधनविशेषस्यानपोक्षितसदृशत्वाद्येन केन चित्तिद्धेः । न च तत्पूर्वद्रव्यस्य प्रतिनिधिरित्युच्यते । अन्यार्थत्वाद्सादृशयाच्च । पूर्वद्रव्यं हि फलाय प्रवृत्तमासीदिदानीमानीयमानं तु प्रत्यवायपरिहाराय नैमित्तिकफलाय वा प्रवृत्तस्य कर्मणः । सिद्धचर्थमिति ।
नामधेयसिद्धिरपि प्रयोजनमेव । सा तु पूर्वोक्तत्वान्न प्रदर्शिता ॥ ५ ॥

( इस्पपूर्वाधिकरणम् ॥ २ ॥)

एवमारूयातभेदानुसारेणापूर्वभेदानुगमे सर्वत्र प्राप्ते तद्पवादार्थ गुणप्रधानविवेका-रम्भः । तत्र तावत्—

आरुयातत्वाविशेषेण भृतैभेव्यार्थनन्मनः । सिद्धे च साध्यताशक्तेः सर्वारुयातप्रधानता ॥

यावाद्धि प्रयोजनकल्पनं तत्सर्व धात्वर्धान्न्याय्यं प्रयोजनवच प्रधानमपूर्वसाधनं च । तेन यज्यादिवदेवावहन्त्यादीनामपि ब्रीह्यादिभिनिष्पाद्योऽर्थः । अतश्च तेऽप्यपूर्वसाधनन्
मिति । अत्रोच्यते—

प्रधानकर्मणो वाचका इति प्राप्तम् । ततो ब्रूमः । तानि द्वैधं भवितुमहिन्तीति द्विपकाराणि, कानिचित्पधानकर्मणो वाचकानि, कानिचित्संस्कार- कर्मणः । एवमपि सर्वाण्यर्थवन्ति, अर्थवन्त्वे सति सर्वेभ्यो म शक्यम- पूर्वे करणितुम् । अतो न सर्वाणि प्रधानकर्मणो वाचकानि ॥ ६ ॥ येर्द्रव्यं न चिकीर्ध्यते तानि प्रधानभूतानि

द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥ ७॥

एवं सत्यस्पीयस्य दृष्टकल्पना न्याय्या। ननु न विनिगमनायां हेतुमवणच्छामः कुतोऽपूर्वं कुतो नेति। तदुच्यते। यैभीनकमीभिनं द्रव्यं संस्कर्तुमिष्यते, उत्पादयितुं वा, तानि प्रधानभूतानि प्रधानकर्मणो वाचकानि। द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्। द्रव्यं हि गुणभूतं, कर्मनिर्वृत्तेरीन्सिततमत्वात्॥ ७॥

यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ध्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात् ॥ ८ ॥

यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ध्यते, गुणस्तत्र प्रवीयेत कर्म । क्रुतः । तस्य द्रव्य-प्रधानत्वात् । प्रत्यक्षं यजेतेत्येवपादिभिर्द्रव्यं न चिकीर्ध्यते । तस्मात्ता-नि प्रधानकर्मणो वाचकानि । द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् । पिनष्टीत्येवमा-

> नामास्यातार्थसंबन्धे यदक्लप्तप्रयोजनम् । तस्यादृष्टार्थता युक्ता नेतरस्याप्रमाणिका ॥

सर्वत्रैव द्रव्यकर्मसंबन्धे कर्मणां द्रव्येण विनाऽनुत्पत्तेः प्रथमं तावस्द्रव्यं कर्मोत्पाद्यम्, दृष्ट्येपकारित्वासद्रथमाभामते । तत्र कचिद्ध्यः कर्म परावृत्त्य द्रव्यस्योपकरोति कः चिदात्मलाममात्रमनुभवति । तद्यदाऽऽत्मलाभमात्रं तस्य द्रव्यते तदा साकाङ्क्षत्वादृदृष्टं करुपयितुं शक्यते । यदा तु कार्यान्तरोपयिकेन दृष्टेनैव तण्डुलनिर्वृत्त्यादिना द्रव्योपकारेण निराकाङ्क्षी मवति तदानीमदृष्टकलपनावसराभावादन्यथैव विधानार्थवत्त्वोपपत्तेनी-दृष्ट्यसाधनत्वं प्रतीयते ॥ ६ ॥

यैः कर्मभिर्द्रव्यं स्वरूपतो धर्मतो वा न कर्तुमिष्यते यथा प्रयाजादिभिस्तानि स्वसार धनानि प्रति प्रधानभूतत्वादृष्ट्रष्टार्थानि भवन्ति ॥ ७॥

चै: पुनर्दृश्यमुत्पाद्यते यथाऽऽधानेनाम्नयोऽवाष्यन्ते क्रियन्ते वा यथा वरणेनर्दिवजः संस्क्रियन्ते, यथाऽवहन्तिना बीहयः, पेषणेन तण्डुलास्तानि गुणभूतानि प्रयोजनवद्द्व्य-संस्क्रतेरीिमतत्वात् । यदा दृष्टार्थमदृष्टार्थं चोभयथाऽपि तुल्यवदनुष्ठीयेत तदा किं प्रयो-मनं मिन्तायाः ।

दिभिर्द्रव्यं संस्क्रियते । तस्मात्तानि गुणकर्मवचनमने । एष एव विनि-गमनायां हेतुः । प्रयोजनं तु पूर्वस्मिन्पक्षे प्रयङ्गवेऽपि चरौ ब्रीहय उत्पाद्या अवधातांथत्वेन, सिद्धान्ते नोत्पाद्याः ॥ ८॥

तदुच्यते । प्रेयङ्कवेऽपि चरावतिदेशप्राप्तो बीहिसाधनक एवावहान्तिः कर्तव्यन पूर्वपक्षे । कुतः—

प्रधाने हि श्रुतं द्रव्यं नाङ्गद्रव्यस्य बाधकम् । प्रयाजेज्याज्यवत्तेन हन्ती स्याद्रीह्यबाधनम् ॥

सिद्धान्ते तु बाध्यन्ते । कुतः--

प्रधानीपियकं द्रव्यं संस्कारैरिप युज्यते । तेन हन्त्यादिभिः सर्वैः संस्कर्तव्याः प्रियङ्गवः ॥

नमु च पूर्वंपक्षेऽपि प्रधानप्रयुक्तत्रीह्याश्रयत्वेन प्रकृतावप्रयोजकत्वारप्रेयक्कवे चरौ प्रधानेनागृह्ययानान्त्रीहीनवत्रातो न लभते । नैतदेवम्—

> तुल्यो हि त्रीहिसंबन्धः शास्त्राद्यागावधातयोः। वाजिनेज्यादि तुल्यं च नाप्रयोजकलक्षणम् ॥

'त्रीहिभिक्तित' 'त्रीहीनवहन्ति' इति तुल्ये चोदने, तत्रेयं प्रयोजिकेयं नेति नास्ति विशेषहेतुः । न च वाजिनादिवदवहन्तेरनुनिष्पादित्वम् । न च पैदकर्मवन्परप्रयुक्तप्र-कृतैकहायन्यधीननिराकाङ्क्षत्वम् । न चैकदेशद्रव्यत्वमुक्तरार्धादिवत् । नापि 'पुरोद्धाश-कपालेन' इतिषद्धाभिधानकर्मत्वम् । तस्माद्वहन्तिरपि प्रयोजकः । न चास्मिन्पक्षे नियोगतो यागार्था एव त्रीह्योऽह्वन्तव्याः । लौकिकैरपि कर्मसिध्यविशेषात् । न चात्र प्रकृतप्रहृषे प्रमाणं, प्रकरणस्याविशेषकत्वात् ।

न चाधिकाराद्विदेशः 'ढुँल्येषु नाधिकारः स्यात्' इति न्यायात् । संस्कारपक्षे दु लोकिकानामानर्थक्ये नासंस्कार्यत्वादपूर्वसाधनाविदेशपणत्वेन कथंचित्प्रकृतग्रहणं क्रेदोन भविष्यति । न चाऽऽरादुपकारकत्वेऽवहन्तेर्यागस्येव लाकिकः साध्यमानस्य कि चिदानर्थक्य-मिति श्रीतत्वाद्वाहिमात्रग्रहणमेव युक्तम् । धर्ममात्रं च तदाऽवहन्तिः सर्वीषधावहन्ति-वत्सकृदेव च कर्तव्यो नाऽऽतण्डुलनिर्वृत्तेः । प्रधानविद्यीणां च दलनादिभिरपि तण्डुली-भावः स्यात् । सात्राय्योपांद्यायाजाङ्गत्वमपि चास्य प्रकरणाविदेशपात्तथा भवतिति तद्वि-कारेष्वपि प्रवोक्कव्य इत्यादीनि प्रयोजनानि ।। ८ ॥

( इति तानिद्वैधाधिकरणम् ॥ ३ 🛭 )

१ ( अ• ४ पा० १ अ० १० सू० २५ ) अत्रखन्यायानुमारंणेखर्थः । २ ( अ०९ पा० १ अ०५ मू० १९) ।

[श] धर्ममात्रे तु कर्म स्यादिनिर्वृत्तेः प्रयाजवत् ॥ ९ ॥ पू० ॥ सूचः संगीष्टिं, अग्निं संगाष्टिं, पिरिधिं संगाष्टिं, पुरोडाशं वर्षिप्रकरोति, इति श्रूयते । तत्र संदेहः । किं पर्याप्रकरणं संगार्जनं च प्रधानकर्मे,
उत गुणकर्मेति । किं तावत्प्राप्तम् । तदुच्यते । कर्ममात्रमेवंजातीयकमपर्याप्तं यत्प्रयोजनस्य दृष्टस्य, तद्धमेमात्रमिति श्रूमः । तत्र प्रधानकर्मत्वं
स्यात् । कस्मात् । अनिर्वृत्तेरूपकारस्य । न क्षेवंजातीयकं द्रव्यस्योपकारकम् । द्रव्यं त्वेवंजातीयकमभिनिर्वर्तयद्भुणभूतम् । तस्य गुणभूतत्वादिदं प्रधानभूतम् ॥ ९ ॥

तुल्यश्रितित्वाद्वेतरेः सधर्मः स्यात् ॥ १०॥ सि०॥
वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । इतरैर्गुणकर्मभिः सधर्मः स्यादेवं जातीयकः । यथा त्रीहीनवहान्त तथा । कुतः । तुल्यश्रुतित्वात् । तुल्या हि
दितीयाश्रुतिरेषां द्रव्येषु । पथा त्रीहीनवहान्त इति । एवम्, अग्निं संमाछिं, पुरोडाशं पर्यमि करोति इति। किं गुणकर्मणि द्रव्ये दितीया दृष्टेति।
यतो दितीयादर्शनादिहापि सामान्यतो दृष्टेन गुणकर्मता । नेति श्रूमः ।
दितीया विभक्तिः कर्तुरीष्मिततमे स्यर्थते । सा चेह दितीया विभक्तिः।

स्नुक्परिध्याञ्चिरुरोडाशसंमार्गाणामुत्तरोत्तरप्रधानप्रत्यासात्तिभेदेनोद् (हरणपृथक्त्वम् । एत-कुक्तं भवति---

द्रेणापि प्रधानानां यद्द्रव्यमुपकारकम् । तेनापि कर्मसंबन्धान्न प्राधान्यं प्रपद्यते ॥

तत्र पूर्वपक्षवादी पूर्वोक्तेनैव 'यैर्द्रव्यं न चिकीर्ष्यते' इत्यनेन प्रधानकर्मछक्षणेनाऽऽह— द्वञ्येण निष्पादितं कर्म न किंचित्तस्य प्रत्युपकुर्वद्दश्यते । तस्मात्प्रधानकर्म संमार्गप्रो-क्षणादीति ॥ ९ ॥

नैव ह्यतद्भुणकर्मलक्षणं यद् द्रव्यचिकीर्षा नाम, उपकारलक्षणशेषत्वप्रतिषेधात्। ताद-र्थ्यलक्षणं हि श्रुत्यादिप्रमाणकं तत्, न प्रत्यक्षाद्युपकारनिमित्तमिति वक्ष्यामः। किमर्थ तहिं द्रव्यचिकीर्षोपन्यस्ता। तदुच्यते—

> अन्यतः सिद्धशेषाणां येषां दृष्टोपकारिता । तेषां नापूर्वमस्तीति हन्त्यादीनामुदाहृतिः ॥

यत्र द्रव्यचिकीर्षया गुणभावस्तत्र नापूर्वभेदः प्रतिपत्तव्य इति यावत् । पूर्वपक्षवादी स्वेतदेव गुणकर्मलक्षणं मत्वा संमार्गादिषु तद्पश्यन्प्रत्यवस्थितवान् । सिद्धान्ता।मिप्रायस्तु

१ तै॰ ब्रा॰ (३--३--१)।२ (अ. ३ पा. १ अ. १ सू. २) अत्रेति शेषः।

तत एव तदीप्सिततममिति गम्यते । तचेदीप्सिततमं, कर्म गुणभूतम् । यद्यपि प्रत्यक्षादिभिर्गुणभावो न गम्यते, प्रमाणान्तरेण शब्देन गम्यते। तस्माद्रणभूतमेवंजातीयकमिति ॥ १०॥

#### द्रव्योपदेश इति चेत् ॥ ११ ॥

इति चेत्पश्यसि, द्वितीयादर्शनात्मधानभूतमत्र द्रव्यमिति। नैतदेवम्। गुणभूतेऽपि द्वितीया भवति । तथा हि दृश्यते । सक्तूञ्जुहोति, मारुतं जुहोति, एककपालं जुहोति, इति ॥ ११ ॥

न तदर्थत्वाह्रोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात् ॥ १२ ॥

न गुणभूतेऽपि द्वितीया । एवं ह्यभियुक्ता उपदिशन्ति - कर्मणि द्वितीया, केर्तुरीप्सिततमं कर्म इति । न च लोके गुणभते कचिद् द्वि-तीयां पत्र्यामः । यद्पि च तण्डुलानोदनं पचेति, ओदनार्थं तण्डुलान्

सर्वत्र श्रुत्यादिभिरवधृते ताद्ध्ये पश्चादुपकारदर्शनं तद्भावेऽदृष्टकरूपनं वा । तत्रेप्सिः ततमत्ववाचिन्या द्वितीयया द्रव्यप्राधान्यद्वारेण क्रियाशेषत्वे प्रतिपादिते हन्त्यादीनां दृष्टार्थत्वाक्षेराकाङ्कचं जातं न तु संमागीदीनामित्यदृष्टार्थता, न च तावता पूर्वावगतशेष-त्वहानिः ॥ १० ॥

परस्त्वाह----

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपकारानुसारिता । शेषत्वस्य द्वितीया तु प्राधान्यव्यभिचारिणी ॥

तन्नाम प्रमाणं युक्तं यद्दैकान्तिकम् । अनैकान्तिकी च प्राधान्ये द्वितीया, गुणभूत-द्रव्योपदेशेऽपि दृष्टत्वात् 'मक्तून् जुहोति' इति । तथा ' प्रयाजशेषेण हवींष्यभित्रारयति' इत्यन्तरेणापि द्वितीयामाज्यप्राधान्यं दृष्टम् । अतो 'ब्रीहीनवहन्ति' इत्यत्रे। भयसंभवेऽप्यु-पकारदर्शनकृतमेव द्रव्यप्राधान्यं न द्वितीयाकृतम् । न च तत्संमार्गप्रोक्षणादिष्वस्तीती-हापि द्वितीयया द्रव्यमेवोपदिश्यतामिति ॥ ११ ॥

तिष्ठतु तावत्प्रयोगः । किं कारणम् ॥

आचारत्वात्प्रयोगो हि स्मृत्या सर्वत्र बाध्यते । विवक्षानेऽकथा चात्र स्मरणे त्वेकरूपता ॥

यदि ह्याचारस्यैकरूप्यं भवेत्रैव स्मृतयः प्रयत्नेन धार्थेरन् । स एव तु संकीर्णत्वा-दस्फुटः स्मरणेन प्रतिपाल्यते । स्मर्थते च द्वितीयायाः प्राधान्थमर्थः । 'कर्मणि द्वितीया' 'कर्द्वरीप्सिततमं कर्मेति। तथा लोकवेदयोः प्रयुज्यते घटं करोति 'ब्रीहीनवहन्ति' इति।

१ पर० सू० (२-३-२) २ पा० सू० (१-४-४९)

संस्कुर्वितीप्सिता एव तण्डुलाः। वल्वजान् शिखण्डकान् कुर्विति। वस्वजा एव तेनाऽऽकारेण संबद्धा ईप्सिता इति तत्राभिषायः । लौकि कश्च प्रयोगः शब्दार्थपरिच्छेदे हेतुर्न वैदिकः । या बौकिके जुहोतीति पयोगे द्वितीया, शक्यते तत्र वक्तुमीप्सिततम एव स पयोग इति तण्डु-लानच जुहुधि, तण्डुलानच होमेन संबन्धयेति लोके भवति हि बहुम-कारा विवक्षा । अन्यायश्राऽनेकार्थत्वम् । तेन प्रधानभावेन सिद्धा सती दितीया गुणभावेन करप्येत । वेदे तु कथं दिवीयानिर्दिष्टे गुण-भाव इति । द्वितीयानिर्देशात्प्राधान्यमेयावगच्छामः । एवमवगते प्राथा-

यानि च लोके व्यभिचाराशङ्कास्थानानि तान्युदाहरति तण्डुसानोदनं पच षरवजान **त्रिखण्डकान् कुरु तण्डुलानद्य जुहुधीति । तण्डुलैर्बल्वजैरिति च प्रयोक्तन्ये पा** द्वितीया प्रयुज्यते तन्नृनं तृतीसमानार्था सेति गम्यते । तन्नोच्यते—

> सर्वे पाकादिसंबन्धे द्वचाकारास्तण्डुहादयः । प्राधान्यांशमुपादाय द्वितीया तत्र वत्स्यीति ॥

यदा पदार्थान्तरभृतौदनशिखण्डकसाधनत्वेन तण्डुलबल्वजा विवक्ष्यन्ते तदा तृती-यान्तपदभाजो भवन्ति । यदा तु भोजनयोग्यौदनावस्थापरिणातिरूपेण तण्डुला, मार्देषो त्यस्यर्थं च शिखण्डकाकारेण बल्वजा दृश्यन्ते ।

तथा वेदवाक्यावगतगुणभावाश्च ते द्रव्यसाधनकेऽग्निहोत्रे सुखण्डितास्तिष्ठन्तो रम-णीयत्वात्कस्याश्चिद्धाह्मण्याः स्वकर्मशोभाद्रश्चनार्थे तण्डुला होममंबन्धित्वेनााभेष्रेताः । सैवं प्रेप्यति गुणकामा वा यजमान तण्डुलानद्य जुहुधीति, तदा द्वितीयार्थमाक्त्वं भवति। भवति हि लोके बहु प्रकारा विवक्षेति । गुणभूतेऽप्यर्थे केन चित्कारणेन कश्चित्प्राधा-न्यांशो विवक्ष्यते तथा प्रधानभूतेषु गुणांशः । कदा चिदुभी कदा चिन्नोभी ।

न च यद्विवक्ष्यते तच्छब्देनाभिधातव्यमित्यस्ति शमाणं, विवक्षासंपत्त्यर्थं तु लक्षणाः द्युपायान्तराश्यणं न स्वार्थत्यागः । तस्मात्प्राधान्यमेव द्वितियार्थः । कथं तु सक्त्वादिषु गुणत्वामिति । तदुच्यते-

> प्राचान्यमेव तत्रापि द्वितीया वद्ति स्वतः । विरोबात्तेन संबन्धो गुणभावस्तु लक्ष्यते ॥

द्वितिया तावत्कर्भत्वं प्रधानस्वभात्मशकत्या वदति, तत्त्विह बलवता कारणान्तरेण विरुध्यमानत्वानाऽऽश्रीयते । तेन तु कारकिदेशवात्मकत्वाद्यत्कारकम्मामान्यमविनाभूतं छक्ष्यते तद्विरुद्धत्वाद्विवक्ष्यते । तत्रैतावानर्थी विज्ञायते होमस्य कारकं सक्तव इति । न च सामान्यं निर्निरोषं न्यवहारश्रममिति विश्वेषापेक्षायां करणत्वं भविष्यति ।

न्ये षलीयसा हेतुना नास्ति प्राधान्यमित्यवगम्यते। कुतः। न होषस्य केनचित्प्रकारेण सक्तवर्थताऽवकल्पते। कुतः। सक्त्नां निष्पयोजनत्वात्। न सक्त्नामन्यत्प्रयोजनं दृश्यते श्रूयते वा। यदि वा होमस्तद्थों होन्मोऽपि निष्पयोजनः। अथाऽऽरादुपकारको होमस्ततः प्रयोजनवान्। ज्योतिष्टोमप्रकरणे पाठाद् गम्यते प्रयोजनवत्ता, नाप्रयोजन इति शक्यन्ते वक्तुम्। प्रयोगवचनेन हि स आकाङ्क्ष्यते। ननु सक्त्नामपि प्रकर्णपाठात्प्रयोजनवत्त्वं भविष्यति। को वा श्रूते— नेति प्रयोजनवत्तेव। प्रयोजनवत्त्वन होममित्रिनिर्वर्तयतां नान्येन प्रकारेण। ननु तेऽपि प्रयोजनवत्त्वनाऽऽकाङ्क्ष्यन्ते। तदुच्यते। न द्रव्यं तेनाऽऽकाङ्क्ष्यते। इतिकर्तव्यतां हि स आकाङ्क्षाति। होमश्रोतिकर्तव्यता, न द्रव्यम्। ननु होमे कृते सक्तुभ्योऽदृष्टं निष्पत्स्यते। नास्त्यत्र प्रमाणम्।

भूतभाव्युपयोगं हि संस्कार्यं द्रव्यमिष्यते । सक्तवो नोपयोक्ष्यन्ते नोपयुक्ताश्च ते कवित् ॥

यस्य हि द्रश्यस्य क ।चिदुपयोगो निर्वृत्तो भविष्यतीति वाऽवधार्यते तत्संस्कारा-हिस्वात्कमे प्रति प्रधान्यं प्रतिपद्यते । यत्पुनर्नोपयुक्तं नोपयोक्ष्यते वा तस्य संस्कारो निष्प्रयोजन इति तद्विधानवाक्यानर्थक्यप्रसङ्गः । तेचामी सक्तवो न होमात्प्रा-गुपयुज्यन्ते नोध्वं, भस्मसाद्भावाद्भसमिविनियोगवचनाभावाच्च । तत्र समस्तं वाक्यमन-र्थकं भवद्य द्वितीया वा कक्षणावृत्तेति, स्थितत्वाद्वेदप्रामाण्यस्य कक्षणा प्रहीतव्या । मुख्यार्थप्रयोगो ह्योत्सर्गिकत्वाद्पवाद्द्द्शनेन आन्तित्वं प्रतिपद्यते । सर्वत्रेव कक्षणाध्र-रणमानर्थक्यप्रसङ्गनिमित्तम् । अन्यथा मुख्यार्थोपपत्तेः ।

तेन विरोधात्मक्तुमाधनकहोमविधानं प्रकरणसंबन्धि गृह्यते । ननु सक्तूनामपीति-होमवन्तः सक्तवोऽपि ज्योतिष्टोमस्योपकृत्याऽर्थवन्तो भविष्यन्तीत्याह । सिद्धान्तवादी तु च्छलेन होमसाधनीभूतानामेवार्थवत्त्वमभ्युपगच्छति को वा ब्र्ते नेति । सर्व-त्रैष च ॥

द्रव्याणां वाक्यसंयुक्तित्रयानिर्वर्तनाद्विना । न प्रयोजनमस्त्यन्यत्कथंमावाद्यसंगतेः ॥

यथा होमः कियात्मकत्वात्किमित्यपेक्षमाणः प्रधानकथंभावेनेत्थमनुग्राहकत्वेन गृह्यते नैषं द्रन्यम् । न च तस्माददृष्टकस्पना, कियानिर्वत्र्यत्वादपूर्वाणाम् ।

<sup>&#</sup>x27;द्रव्याणां कर्मसंयोगे' इति भूतभव्यसमुचारणन्यायात् । कथं पुनः सक्तुप्राधान्यविवक्षा विरुष्यते । तत्राऽऽह—

ननु द्वितीया विभक्तिः प्रभाणम् । न हि । द्वितीया विभक्ति हीं मस्य सक्त्वर्थतांज्ञापयति । न सक्तवः प्रयोजनवन्त इति । भवेद्धोमः सक्त्वर्थः, होमसंबद्धाः सक्तवः स्युरिति । भवन्ति होमे कृते सक्तवो होमसंबद्धाः । न होमस्य सक्तवर्थता निष्पयोजनेषु सक्तुषु घटते । सक्तवर्थतावचनं तु न पुरुषस्योपकारकं न क्रतोः। तदनर्थकमेव स्यात्। न च तद्वचना-च्छक्यमन्यत्कल्पयितुम् । स एव द्वितीयान्तः सक्तूनां होमस्य च संबन्धं करोति । संबन्धे च सति ' द्रैन्याणां कर्मसंयोगे गुणत्वेनाभि-संबन्धे' इति भूतत्वाद्, गुणभावे च तृतीया । तेनोच्यते 'तृतीयायाः स्थाने द्वितीयति । तेन तद्रथत्वाद्धोमार्थत्वात् सक्तृनां न प्राधान्यं द्वितीयासंयोगेऽपि । एवं सत्यर्थवद्वचनम् । न चार्थवत्त्वे सत्यानर्थक्य-मित्युच्यते । तस्य च पुरोडाञ्चादेर्यागादिषु श्रेषभावः, तेन प्रयोजन-वन्तः । तत्र संस्कारो नानर्थकः । न स दृष्टोपकारायेति चेत् । अद-ष्टार्थी भविष्यति । अदृष्टोऽपि संस्कारोऽस्तीत्यवगम्यते छोके, यथा

यत्रापि तावदुद्रव्यं साक्षात्फलाय चोद्यते यथा ' गोदोहनेन पश्कामस्य ' इति तत्राष्यन्यप्रयोजनिकयाद्वारमन्तरेण नापृर्वे भविष्यति । किमुत यदा न कस्य चिद्ङ-त्वेन सक्तवः श्रूयन्ते । न च किं चित्कल्पनाप्रमाणमस्ति । द्वितीयेति चेत् । न हीत्यु-त्तरम् । द्वितीया हि सक्तृनां प्राधान्यं वदन्ती होमं तद्थं कुर्यात्र सक्तुभ्योऽपूर्वमिति प्रतिपत्तिम् । तेन द्वितीयाप्रसादाद्भवेद्धोमः सक्तवर्थः । कथं नाम होमन्याप्ताः सक्तवः स्युरिति । नान्यस्मै प्रयोजनायाश्रवणात् । ते चामी भवन्ति होमे कृते सक्तवो होमसंबद्धा इति प्रागेव प्रयोजनलाभात्पर्यवासिता द्वितीया निष्प्रयोजनेष्विप, होमं प्रति प्राधान्यमात्रेण कर्मत्वसिद्धेः । तत्र सिद्धे वाक्यार्थे पश्चान्त पुरुषस्य कतोर्वीपयुज्यन्त इति ज्ञात्वा तद्वचनाद्वाऽदृष्टं करूप्येत प्राधान्यज्ञानं वा भ्रान्तिरिति । तत्राऽऽह---न च च तद्वचनाच्छक्यमन्यत्करुपयितुमिति ।

प्राधान्याविवक्षेव न्याय्या । ततश्च तृतीयार्थसिद्धिशित मत्वा महाभाष्यकारेणोक्कं तृतीयायाः स्थाने द्वितीयति । तेन वैषम्यं होमसंमार्गयोः, सक्तृनां निष्प्रयोजनत्वेन तदर्थत्वात् , पुरोडाशादेश्चान्यशेषभावेन पर्याप्तिकरणादिसंस्काराईत्वात् । दृढे च शास्त्रा-र्थेऽवस्थिते दृष्टोपकाराभावेऽप्यदृष्टकल्पना भविष्यति । होकेऽप्यदृष्टार्थाः संस्कारा आचार।द्गम्यन्ते यथा व्रामान्तरादागतानां शान्त्यर्थमग्निलवणदृश्यक्षतप्रभृतेः शिरस उपिर भ्रामणं शुचिदेशशतिष्ठापनं च ।

ग्रामान्तरादागतानां पुरुषाणां पर्यग्रिकरणेनादृष्ट उपकारः क्रियत इत्यु-च्यते । स्रोके च नानुपपत्तिः ।

प्रयोजनं च वरुणप्रधासेषु श्रूयते श्रमीमय्यः सुचो भवन्ति हिरण्ययो वा इति । प्रकृतौ नानाद्यक्षसुक्संमार्गसाध्यमपूर्वमिति नानाद्यक्षसुच उत्पादियतव्याः संमार्गार्थत्वेन यथा पूर्वपक्षः । यथा तिई सिद्धान्तः, श्रमीमय्य एव हि हिरण्यय्यो वा संमार्ष्टव्याः । तथा यत्र वाणवन्तः परि-धयस्तत्रापि पालाशा उत्पादियतव्याः पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते वाणवन्त एव संमार्धव्याः । अवभृथे च पूर्वपक्षे उत्पादियतव्योऽग्निः संमार्गाय,

न चास्यानुपपत्तिराचारप्रामाण्यात् । तेनादृष्टार्थानामपि तुरुयश्रुतित्वात्सिद्धो गुण-भावः । नन्वेवं साति सर्वत्रः प्रयोजनवत्ताकृतमेव द्रव्यप्राधान्यमिति न वक्तव्यं ' तुरुय-श्रुतित्वात् ' इति, दर्शायितव्यं वा यत्र प्रयोजनवत्तानिरपेक्षं द्वितीयाकृतमेव प्राधान्यं केवलतृतीयाकृतो वा गुणभाव इति । तदुच्यते । प्राधान्ये तावत् ' ऐन्द्या गाईपि त्यमुपतिष्ठत ' इत्यत्र विद्वादिनद्वार्थत्वावगतेर्गाईपत्यैकवाक्यत्वाच तत्साधनकेन्द्रोपस्थान्त्रपक्षक्षे केवलद्वितीयाकृतमेव गाईपत्यप्राधान्यम् ।

तथा ' सूक्तवाकेन प्रस्तरम् ' इत्युभयोः प्रयोजनवत्त्वाविशेषे केवलतृतीयाकृतमेव सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गत्वम् । तेन विभक्तिभिरेवाङ्गाङ्गिभायेऽभिधीयमाने निष्प्रयोजनत्वमपवादो न तु प्रयोजनसदसद्भावेनाङ्गाङ्गित्वमिति विवेकः । प्रयोजनं त्वधिकर्णस्य न सम्यगनुमन्यन्ते । तथा हि—

ख्रुङ्मात्राद्यनुवादेन रामीमय्यादिचोदितम् । ज्ञायतेऽङ्गप्रधानार्थे पूर्वसिद्धान्तपक्षयोः ॥

प्रियक्कवो ह्युत्पत्तिवाक्यात्केवलप्रधानार्थत्वेन ज्ञायमाना युक्तं यदक्केषु न भवन्तीति । शमीमयत्वादि तु सुगादिमात्रानुवादेन विधीयमानं 'भैवेषां व। शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्वौत् ' इत्यनेन वाक्यसंयोगबलीयस्त्वात्प्रकरणगम्यप्रधानार्थत्वबाधेनाक्कप्रधानार्थं विज्ञायते ।

न चात्र विशेषणं किं चिदुपात्तं येन प्रधानगतस्तुगादिमात्रप्रतीतिः स्यात्, सदिप वोद्दिश्यमानविशेषणत्वात्र विवक्ष्येत ।

तस्मात्पूर्वपक्षेऽपि यानि च प्रधानसंबन्धीनि स्नुगादीनि यानि चाऽऽरादुपकारकसं-मार्गादिसंबन्धीनि तानि सर्वाणि शमीमयीत्वादियुक्तानीत्ययुक्तो नानावृक्षस्नुक्संमार्गः । स्यादेतत् । 'मुँख्यार्थो वाऽङ्कस्थाचोदितत्वात् ' इति वैकृतविशेषाणां केवलप्रधानार्थत्वा-केहाङ्कप्रधानार्थता भविष्यतीति । तदयुक्तम् ।

१ (अ॰ ३ पा॰ ७ अ॰ १ सू॰ २)।२ (अ॰ ३ पा॰ ८ अ॰ १९ सू॰ ३५)।

वाक्योपात्तप्रधानार्थसंबन्धो यत्र गम्यते । तत्रैतद्वक्ष्यते नात्र तादृशश्च प्रतीयते ॥

' यज्ञायर्वणं वे काम्या इष्ट्रयस्ता उपांशु कर्तव्या ' इति हि प्रधानिरेव का-म्यशब्दोपात्तैरुपांशुत्वं संबध्यमानमङ्गस्याचोदितमिति वैक्ष्यते, न चात्र तादृशः प्रधा-नसंयोग इति वैषम्यम् । ननु चाऽऽतिदेशिकत्वाद्प्राप्तावस्थेप्वङ्गेषु शमीमयीत्वाद्युपदि-इयमानं प्रधानमात्रार्थे भवेत् । नाईत्येवं भवितुम् । एवं हि स्थास्यति ।

> वल्रप्तोपकारसाकाङ्काः प्रथमं प्राकृतैः सह । संबध्यन्ते समीपस्थं विकाराः प्रोइङ्य चोदितम् ॥

अवश्यं चानेकार्थविध्यनुपपत्तेः स्नुगादीन्यनुवदितव्यानि । तेन प्रत्यक्षोऽपि सन्नुपदे-शोऽतिदेशं तावत्प्रतीक्षते । तत्र यावता कालेन प्रधानस्नुगादीनि प्राप्नुवन्ति तावतेवाङ्ग-स्नुगादीन्यपीत्यविशेषः । किं च ॥

> यदि प्रधानमात्रेण श्रमीभयगदिसंगतिः । प्राकृत्यस्तु प्रसज्यन्ते प्रयाजादिस्त्रचस्ततः ॥

य एव हि संमार्गस्तुचां वर्जनोपायस्तेनैव प्रयाजादिस्तुम्वर्जनमपि प्राप्तोति, न चैत-दिष्टं युक्त्यभावात् । यद्यपि च किं चित्प्रधानमात्रसंबन्धकारणं भवत्तथाऽपि सौमिक-वेदिदक्षिणान्यायेन प्रसङ्गसिद्धेर्न प्राकृतजात्युपसंप्रहो युज्यते । किं च—

परिध्यादेश्च कार्येण स्वरूपमुपलाक्षितम् । अतत्कार्यस्य संमार्गः परिधेर्न कृतो भवेत् ॥

परिचिरित्यन्निपरिचानार्थं द्रव्यमुच्यते । तथा होमाद्यर्था जुह्वाद्यस्तत्र संमार्गस्य 'अर्थाभिधानंकर्म च' इत्यप्रयोजकत्वमि शक्यं वक्तम्। ततश्च बाणवत्परिचिश्रवणे बदि ताबद्परिहितानेव पलाशादित्सं मार्ष्टि, अपरिधय एवं संमृष्टा भवेयुः। अथ तानिप्परिद्यित, ततः कृते परिचाने प्राक्ततार्थता न स्यात् । न च तुल्यार्थानां समुच्चयो दृष्टः। तस्मान परिध्यन्तरमुत्पादनीयम् । अवभृथस्य त्वपूर्वत्वाद्यावदुक्तमात्रपर्यवसायिनः साङ्गस्य चाप्सु चोदितस्य केन संमार्गेऽन्निर्वा प्राप्नोति येनोत्पाद्यते। तस्माद्प्रयोजनान्येतानि ।

तस्योदाहरणं त्वेकं सत्यम् । तत्र हि 'मैं।सं तु सवनीयानाम् ' इति सिद्धान्तात्पुरी-डाद्मामात्रेणासंबध्यमानं तरसमयत्वमसवनीयत्वात्र पर्यक्षिकरणपुरोडाशेन संबध्यते । न हि सवनीयाङ्के सवनीयशब्दप्रयोगः । सवनसंबन्धिविषयत्वात् । सवनीयाङ्कस्य चासवनार्थत्वार्थत्वात्तत्रापि तु बीहिमयत्वं दुर्छभम् । 'ब्रीहिभियेजेत' इति प्रधानपुरो-

१ (अ०३ पा०८ अ०१९ सू० २४) इत्यत्रेति शेषः। २ (अ०४ पा० १ अ०११ सू० २६)। ३ (अ०३ पा०८ अ०२२ सू०४२)।

सिद्धान्ते चाऽऽपः संमार्जनीयाः । तथा षट्त्रिंशत्संवत्सरे तरसमयाः पुरोडाशाः सवनीया इति श्रूयते । तत्रापि पिष्टमयः पुरोडाश उत्पादयितः व्यः पर्याप्रिकरणार्थत्वेन पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते मांसमया एव पर्याप्रकर्तव्या इति ॥ १२ ॥

# [५] स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद्देवता-भिधानत्वात् ॥ १३ ॥ पू०

प्रजगं शंसति, निष्केवरुयं शंसाति, आज्यैः स्तुवते, पृष्टैः स्तुवते इति गुणवचनं स्तवनं शंसनं च। यथा इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रबोचम् ।

डाशमात्रेण तेषां संबन्धात् । एवं तर्ह्यानियतद्रव्यकता पर्याप्तिकरणपुरोडाशस्येति प्रयो-जनम् । तद्य्ययुक्तम् । तथा सति कांस्यभोजिन्यायेन तरसमयपर्याप्तिकरणेनेव त्रास्तार्थो-पपत्तेः सिद्धान्तार्थसदृशकर्मप्रसङ्गः । तस्मात्कथं चित्प्रकृतौ ब्रीहिमयपुरोडाशप्रहणा-त्तत्साधनत्वं शास्त्रकृतत्वात्प्राप्तोतीति वक्तव्यम् ।

तत्रापि त्वेकह्।यनीन्यायेनाप्रयोजकत्वात् तद्भावे लोपप्रसङ्गः । तेनैतदेव प्रयोजनमित्याश्रयणीयम् । अनियतद्रव्यकत्वं वा । न चात्र कांस्यभोजिन्यायः संभवति ।
मांसेन पुरोद्धाशत्वानिभव्यक्तेः । सवनीयपुरोद्धाशे कथिमिति चेत् । नैवं तत्र पुरोद्धाशत्वामिष्टं, वचनादपुरोद्धाशात्मकमेव मांसं पुरोद्धाशस्य स्थाने ।विधियते
यथा धानादिनाम् । न हि कथं चिद्दिष मांसेन धानादयो मवन्ति । अतश्च प्रैयङ्कवन्यायेन प्रधानमात्रे मांसेन पुरोद्धाशो निवर्तितः । पर्यक्षिकरणं तु पुरोद्धाशसाधनकमेव ।
सत्त्वनियतद्रव्यको वा कथं चिद्वा प्रकृतिदर्शनेन व्रीहियवद्रव्यक इति स्थितम् । एतानि
च प्रयोजनानि सुक्संमार्गस्य प्रकृतो बहुसाधनत्वात्किपञ्चलन्यायेन त्रित्वस्य शास्त्रीयत्वात्पात्राविवृद्धावि पशुचातुर्मास्येषु तिस्र एव संमार्ष्टव्याः पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते तु सर्वाः,
संस्कारस्य प्रतिप्रधानावर्तित्वात् ।

तथा पर्जीन्यायेन विवक्षितैकसंख्यत्वादेक एव संमार्ष्टव्यः परिधिः पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते 
हु सर्वे । यत्र च परिचिविवृद्धिस्तत्र विशेषः । एदनेकपुरोडाशे पर्यक्रिकरणं सर्वप्रोहाशे च वक्तव्यम् । तपाऽपि ' विश्वये स्रोक्तिकः स्यात्' इत्येवम् ' अग्निमुपनिवाय

१ % ० सं ० (१-२-३६)। १ अयं चात्र न्यायः । गुरुरिनयत पात्रभोजी शिष्यस्तु नियत-कांस्यपत्रभोजी गुरूच्छित्रभोजी च, तथोरेकपात्रभोजने प्रसक्ते गुणभृशिष्यानुरोधेन प्रधानभूतस्यापि गुरोः कांस्यपात्रभोजनमेव न्याध्यमविरोधात् इति । ३ (अ०४ पा०१ अ०५) अत्रत्यन्यायेनेत्यर्थः। १४ (अ०७ पा०३ अ०१२ सू०३०)।

इति । यदेतद् गुणवचनं श्रूयते, किमेतद् गुणभूनं देवतां प्रति, उत मर्थानिमिति । तत्रोच्यते । स्तुतशस्त्रे संस्कारकर्मणी इति । कुतः ।

देवताभिधानत्वात् । गुणवचने निर्वर्त्यमाने गुणिनी देवता संकीर्यते, नान्यथा तद्गुणवचनं भवति । तत्र प्रत्यक्षं देवताभिधानं गम्यते,
देवताप्रकाशेन च पत्यक्ष उपकारो यागसिद्धिः । तस्मात् सँस्कारकर्मणी
याज्यावत् । यथा याज्यामन्वाह, पुरोऽनुवाक्यामन्वाह इति स्तुतिवचनं
देवताप्रकाशनेनार्थवत् तद्ददेतदपीति ॥ १३ ॥

अर्थेन त्वपक्टच्येत देवतानामचोदनार्थस्य गुणभू-

तत्वात्॥ १४ ॥ सि०॥

यदि संस्कारकर्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, अर्थेनापकृष्येत देवतानाम्नश्रो-दनार्थस्य गुणभूतत्वाट् देवतार्थस्य गुणभूतो पन्त्र इति तत्प्रधानभावे यत्र प्रधानं तत्र नीयेत । तत्र क्रमसंनिधी उपरुघ्येयाताम् । तस्मादेष

स्तुवते ' इतिवछौकिकाश्चिसंमार्गकरणं पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते तु तस्याप्रयोजनत्वेनासंस्कार्यस्वात्सर्वेषामाहवनीयादीनामिति विशेषः ॥ १२ ॥

(॥ इति संमार्गाधिकरणम् ॥ ४॥)

' येस्तु द्रव्यं चिकीर्ध्यते 'इत्यस्यापवादत्वेन स्तोत्रशस्त्रोपन्यासः । स्तुतिरेव स्तोत्रं, शस्त्रमिष सैवाप्रगीतमन्त्रसाध्या, गुणगुणिसंबंधकीर्तनं च स्तुतिः शिष्यते । सा च प्रथमं गुणगुणिभ्यां निर्वर्थते । तद्भावे शब्दोचारणमात्रस्य स्तुतित्वाव्यपदेशात् । तत्र गुणानां तावदकर्माक्कतया निष्प्रयोजनत्वादेकान्तेन स्तुत्यर्थता। तिकिर्वितता तु स्तुतिः किं स्तुत्यस्य स्मारकत्वेन शेषीभवत्युत स्वप्राधान्येनादृष्टार्थो भवतीति । किं प्राप्तम् ॥

दृष्टेन ऋतुसिद्धचर्था साधयन्ति यतः स्पृतिम् । स्तोत्रशस्त्राणि तेन स्युः संस्कारा देवताः प्रति ॥ १३ ॥

प्रमाणान्तरविरोधेन दृषणं तावदुच्यते । तथा हि---

यद्यत्राविद्यमानार्थो मन्त्रः स्तोतुं प्रयुज्यते । तस्यार्थेनापकुष्टत्वात्प्राप्तवाधः प्रसज्यते ॥

या यद्देवतानामसंयुक्ता स्तुतिचोदना भावनेति यावत्, चोद्यमानत्वात्, सा तद्र्यः प्रस्थात्तास्मस्रसति न स्वार्थ करोतीति तद्वरोनेन्द्रीस्तुतिमीहेन्द्रप्रह्यनिसंनिधिमुह्नस्य यत्रेन्द्रस्तत्र गच्छेत्। ततश्च क्रमसंनिधिबाधः । क्रमश्चात्र यथासंस्थेनोत्तरासु पाठः ।

दुष्टः पक्ष इति पर्युदसितव्यः । कतमः पुनरसौ मन्त्रः, अभि त्वा ग्रूरे-त्यैन्द्रः पैगाथो माहेन्द्रस्य ग्रहयजेः संनिधावास्नातो, यत्रेन्द्रस्तत्रापकु-ष्येत ॥ १४ ॥

# वशावद्दाऽगुणार्थं स्यात् ॥ १५ ॥

न पर्युदसिष्याम इमं पक्षं, संस्कारकर्मणी एव स्तोत्रशक्षे, देवताभि-धानत्वादेव । यत्तुक्तं, श्रगाथस्योत्कर्ष इति तन्न । इन्द्रशब्देन महेन्द्रोऽ-भिधायिष्यते, स एवेन्द्री महत्त्वेन गुणेन महेन्द्र इत्युच्यते । प्रत्यक्षं हीन्द्रशब्दं देवतावचनमुपलभामहे, महत्त्ववचनं च महत्त्वब्दम् । यथाः राजा महाराजः, ब्राह्मणो महाब्राह्मण इति । वशावत् ।

यथा, सा वा एषा सर्वदेवत्या यदजा वज्ञा, वायव्यामास्रभेतेत्य-जानशाशब्देन चोदिते कर्मणि च्छागशब्देन निगमा भवन्ति तद्दत् सगुणे चादिते निर्शुणेनाभिधानं भविष्यति। तेन न भविष्यत्युत्कर्षे इति।।१५॥

## न श्रुतिसमवायित्वात् ॥ १६ ॥

नैतदेवम् । इन्द्रोऽस्य ग्रहस्य देवतेति तद्धितसंयोगेन विज्ञायते !

संनिधिस्तु रथंतरचोदनयोपस्थानं प्रकरणपरामशों वा ॥ १४ ॥

नायं दोष: । किं कारणम् ---

तत्र मन्त्रोऽपकृष्येत यत्र सोऽर्थान्तरं व्रजेत् । अभिवत्योऽर्थवत्यम्तु साम्यादिन्द्रमहेन्द्रयोः ॥

य एव हि अभिवतीभिरिन्दः स्तृयते स एव माहेन्द्रग्रहेणेज्यते तत्र सत्येवार्थे किमित्यपकर्षः स्यात् । न च यावत्कर्माङ्गभूतेऽर्थे विद्यते तत्सवै मन्त्रेणाभिधातन्यं, न्युनमधिकं वाडसी यद्भिधातुं समर्थम्तद्भिधते । तेन निर्मुणेन्द्रप्रकाशनं गुणस्यातन्त्र-त्वात्प्रकर्गलम्थत्वाद्वा निर्भुणद्रव्यप्रकाशनवदेव । न च शब्दमात्रं देवतेति नवमद्शम-योरभिधास्यते। ततश्च य एव महेन्द्रशब्देनार्थश्चोदितः स एवेन्द्रशब्देनोच्यत इत्यर्थान्त-रत्वकरूपनाप्रमाणाभावात् । तस्मादुत्कर्भोपलम्भाभावात्संस्कारकर्भत्वमेव युक्तमिति॥१५॥

नैतद्दित निर्मणेन्द्रामिधानाद्नुत्कर्ध इति । प्रसज्यत एवोत्कर्षः । कृतः—

१ प्रगाथ इति-अनेन च, पादं पुनरारभत इति वचनावगतस्य, आद्यामृचं सकृत्पिठित्वा तस्या अन्त्यपादेन सह द्वितीयाद्यार्थर्चे पठित्वा तदन्त्यपादेन सह द्वितीयान्त्यार्थचंपठनरूपस्य प्रमथ-नस्य माहेन्द्रमह्तंनिधावाम्रातस्य तदङ्गत्वानङ्गीकारात्संनिधिवाधः सूचितः । अन्यया क्रमसंनिधी उपरुष्येयातानिति द्विवचनाजुपपत्तेरिति भावः ।

### न चास्य महत्त्वमपेक्षमाणस्य तिद्धतसंयोग उपपद्यते । बद्धितसंयोगा-पेक्षस्य वा महत्त्वसंबन्धात् समासकस्पना ।

यद्यभेदः प्रमाणेन भवेदिन्द्रमहेन्द्रयोः । ततोऽयं नापनीयेत भेदम्स्वत्र प्रतीयते ॥

यद्यवयवव्युत्पत्त्या महाश्चासाविन्द्रश्चेत्येवं महेन्द्रशब्दमन्वाचक्षाणैस्तद्धितानुगमः क्रियेत, तत इन्द्र एव गुणमात्रविशिष्टोऽस्य ब्रहस्य देवतेति गम्येत । न त्वेवमस्ति । समुद्रायप्रसिद्धिबलीयस्त्वेनेन्द्रव्यतिरिक्तस्तिदशब्दामिभयमहेन्द्रप्रतितेः । तथा हि—

> व्युत्पाद्यते महेन्द्रश्चेद्वाक्यभेदादि दुष्यति । अव्युत्पत्तौ महेन्द्रार्थः स्फुष्टं वस्त्वन्तरं भवेत् ॥

ं न चास्य महस्वयपेक्षमाणस्येति अवयवब्युत्पात्तं निराकरोति । कथम्---

वृत्तिद्वयेऽपि सामर्थ्यं स्मयंते हि विशेषणम् । व्युत्पत्त्याश्रयणे चैतदुभयत्रापि दुर्लभम् ॥

' सैमर्थः पद्विधिः ' । ' समैथीनां प्रथमाद्वा ' इति च समासतद्धितवृत्त्योर्वि-शेषणम् । अतस्तद्भावे नैकयाऽपि भवितस्यम् । यदि युगपत्समासतद्धितावन्वाख्या-येते ततो नैकत्रापि सामर्थ्य रूभ्यते । कतः—

तिक्कितेन हासंबन्धो महत्त्वेऽपेक्षिते भवेत् । तिमलपेक्ष्यमाणे च न महत्त्वेन संगतिः ॥

एकार्थीभावलक्षणं व्यपेक्षालक्षणं वा सामध्यमुभयधाऽपि सापेक्षम्य नावकल्पते । कथम्—

> अन्यवस्त्वनपेक्षत्वे ह्यन्येनैकार्थतेष्यते । मापेक्षस्थन्यविक्षित्तो नैकार्थ्यं प्रतिपद्यते ॥

अविक्षिष्यमाणी हि द्वावधीवेकत्र लोलीभावं प्रतिपद्येयाताम् । न च विक्षिष्यमाणी, नानात्वे बुद्धिकालुप्यात् । यो ह्वावयवाभ्यामेकत्रोपसंहताभ्यामुभयविश्विष्ट एकोऽर्थः प्रति पाद्यते सोऽपि निरपेक्षाभ्यामेव । सापेक्षत्वे संदायह्येकीकत्रानुपसंहारात् । एवं तावदै-कार्थ्यलक्षणसामध्योभावः ।

व्यपेक्षा पुनराहत्य विगतावेक्षतोच्यते । सापक्षत्वे च दृरेऽसावित्येवमसमर्थना ॥

न हि सापेक्षो विगतापेक्षश्राब्देन शक्यो वक्तुमित्युभयसामध्यीभावादुभयवृत्त्यभाव-प्रसङ्गः । एवं तावसुगणवन्त्रकृरूयाने दोषः ।

३ पा० स्त ( १-१-१ ) : = पा० स् ० ( ४-१-८२ )

451...

न च बिद्धतार्थे हत्तस्य महत्त्वसंबन्धः । न च समासार्थे हत्तस्य तिद्धतसंबन्धः । न चास्मिन्नेव प्रयोगे समामार्थे हित्तिरिष्यते, एतस्मिन्नेव तिद्धितार्थे । न चायमिन्द्रश्रब्दोऽविहितवत् स्वार्थे तिद्धतार्थेन संबध्येत विहितवच परार्थे महत्त्वेन संबद्धमनूद्येत । विस्पष्टश्रायमन्योऽर्थे महेन्द्रो भवति । महानिन्द्रो भवतीति महेन्द्रः । अन्यश्रेन्द्रो हिवषो देवता भवतीति सकृदुचारणे च नोभयं श्रव्येत । तस्मान्नेन्द्रो देवता, महत्त्वविशिष्टः । महेन्द्रश्रब्दात्तु तिद्धित्त उत्पन्नः । तस्मान्तर्प्रातिपदिक-मर्थविद्यित गम्यते, न त्ववयवसंबन्धेन । तस्मादेवत्तान्तरमिन्द्रान्महेन्द्रः । तेनैन्द्रस्य प्रगायस्योत्कर्षः प्राप्नोति । अतः पर्युदसितव्य एप पक्षः ।

यदप्युच्यते, इन्द्रस्य द्वत्रवधोत्तरकालं महेन्द्रत्वं दर्शयति, महान् त्रवाऽयमभूद् यो द्वत्रमवधीत् इति । तथा वेदस्यादिमत्तादोषः प्रस-ज्येत । अतोऽन्य इन्द्रो महेन्द्रात् । १६ ॥

#### व्यपदेशभेदाच ॥ १७ ॥

ऋमेणाऽऽख्यायमाने तु वात्वयभेदोऽसक्टच्छूतेः ।

ऋत्वा समासमुचार्य पुनः श्रब्दद्वयं भवेत् ॥

एतदेवाभिन्नेत्याऽऽह-न च तिद्धतार्थे वृत्तस्येत्यादि ।

तिद्धितार्थे च वृत्तस्य वृद्धिः स्यादुत्तरे पदे ।

महत्त्वं द्रव्यसंबन्धि नोपसर्जनसंगति ॥

महैन्द्र इति हि स्यान्न चेन्द्रविशेषणं महत्त्वम् । न ह्युपसर्जनमिभृतस्वार्थवृत्ति विशेषणान्तरैः संयुज्यते । न च समासार्थे वृत्तस्येति वाक्यभेदमान्नेणैवोच्यते । तेन क्रम-वृत्तिरिष नास्तीति प्रतिपाद्य पुनर्श्वगपद्वृत्तिमेव दोषान्तराभिभित्तसयोपन्यस्यति । ऐकैशब्दचे परार्थवत् ' इत्यनेन न्यायेनेन्द्रशब्दस्य महत्त्वतिद्धितार्थी प्रति वैस्वप्यनिमित्तवान्यभेदप्रसङ्गः । विध्यनेकव्यापारात्मकश्चापरो वाक्यभेदः । तथा हि—

महत्त्वस्येन्द्रसंबन्धं तस्य च द्रव्यसंगातिम् । विद्धत्प्रत्ययो वाक्यं भिन्द्यात्पुनरपि श्रुतेः ॥

तस्मान्नेन्द्रो देवता महत्त्वविश्वष्टः । किं तर्द्धवयवसंबन्धानिरपेक्षाद्रादिशब्दात्ताद्धितो-त्पत्तिः । अतश्च सिद्धं देवतान्तरत्वम् । न च पृत्रवधोत्तरकाळं महत्त्वाभिधानेनेन्द्रस्यैव महेन्द्रत्वं भवेत् । वेदस्याऽऽदिमत्त्वप्रसङ्गात् । अतो नित्यरूढस्यैव स्तुतिमात्रार्थमेतत् ॥१६॥ व्यपदेशभेदश्च भवति । बहु दुग्धीन्द्राय देवेभ्यो हाविः, इति बहु-दुग्धि महेन्द्राय देवेभ्यो हविश्ति । अतोऽपि देवतान्तरम्, एकदेव-तात्वे मन्त्रविकल्पः स्यात् ॥ १७॥

व्यपदेशभेदाच भेदः । एवं च मन्त्रयोर्व्यवस्था भविष्यति । इतरथा विकल्पे पक्षे बाधः स्यात् । असति चार्थभेदे मन्त्रभेदस्यादृष्टार्थता प्रसज्येत ।

तस्माध्येव सूर्यादे।रिन्द्रादत्यन्तभिन्नता ।
महेन्द्रस्य तथैवेति प्रगाथापनयो भवेत् ॥
एवं व्याख्यायमाने तु स्वदित्वे तद्धिते सति ।
अग्नीषोमादयः सर्वे स्वदित्वान द्विदेवताः ॥

यथैव हीन्द्रशब्दस्य महत्त्वतद्धितावपेक्षमाणस्य युगपत्क्रमेण वा वृत्तिर्न संभवत्येव-मेव सोमस्याग्निमेपेक्षमाणस्य न तद्धितसंबन्धस्तद्पेक्षस्य वा नाग्निना सह समासः । तथा क्रमवृत्ती पुनरुचारणे वान्यभेदान्नान्यतरत्र वृत्तस्यान्यतरेण वृत्तिः, सोमपदस्य वैरूप्यं, प्रत्ययस्यानेकार्थवृत्तिरिति दोषाणां साम्येनारूदित्वप्रसङ्गात्समस्तद्धदेवत्यत्वव्यव-हारोच्छेदः स्यात् ।

न नेषां रूढित्वं शक्यं वदितुं, सर्वत्र शास्त्रे द्विदेवत्यत्वाम्युपगमात् । तद्यथा चितुः र्घाकरणेन्द्रपीतपृषैप्रपिष्टभागविचारेषु सापेक्षासिदेवत्यादीनामैन्द्रासासीपोमीयादीनामासेया-दिशब्दैः केवलाग्न्यादिदेवताकरसामर्थ्याद्महणमिति वक्ष्यति । रूढित्वे हि कस्य कापेक्षा भवेत् ।

तथा द्विदेवतत्वसामान्येनैन्द्रापौष्णादीनामग्नीषोभीयैन्द्राग्नप्रकृतिकत्वं वेंक्ष्यते । तथा भेषपितम्यां मेषम् ' इत्यत्र ' देवेंता तु तदाशीष्ट्वात् ' इत्यर्थद्वयमाश्रियिष्यते । तथा मनोतािष्वकरणे वर्क्षित सत्यमग्नीषोभौ देवतापकृतौ ताविष्रिश्च सोमश्च तत्रािग्नर्देवता न त्वसमवेत इति । तथा देवताद्वनद्वाश्रयािण अग्नेरीत्वपत्वादीिन स्मैर्यमाणािन न शवयािन वािषतुम् ।

यदि च व्याकरणमेवमादावप्रमाणं तर्हि देवतातद्धितस्मरणाप्रामाण्याद्श्रीषोमाद्गिनां देवतात्वमपि न स्यात् । अथ तत्प्रतीतिरम्युपगम्येत सा तुल्याऽर्थद्वयप्रतीतावपीति रुद्धित्वाभावः । एतेनाश्वकणीदिवद्र्थरहितसमासान्वारूयानेन स्वरसंस्कारप्रसिद्धचर्थ-

१ (अ०३ पा०१ अ०१५)।२ (अ०३ पा०२ अ०१८)। ३ (अ०३ पा०३ अ०१५) एव्यधिकरणेष्वित्यर्थः।४ (अ०८ पा०१ अ०७) अत्रेति शेषः।५ (अ०९ पा०३ अ०१२ सू०४२) अत्र भाष्यकार इति शेषः। ७ ईदमेः सोमवरुणयोः, अमेस्टुत्स्तोमसोमाः इति सूत्राभ्यां इति शेषः।

मञीषोमीयादिद्वंद्वस्मरणप्रामाण्यकल्पनं प्रत्युक्तम् । तथा हि---

यत्रार्थस्य विसंवादः प्रत्यक्षेणोपलम्यते । स्वरसंस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिः ॥

महदिन्द्रशब्द्योस्तावदवर्यं पृथगर्थाभिधानशक्तिः कल्पयितन्या । तयोश्च गुणगुण्यः भिधायित्वाद्विशेषणविशेष्यात्मकत्वमवधारितम् । तत्र यावदेव संहतावुचारितौ तावदेव पूर्वानुभूतार्थसंबौन्धतया विशिष्टार्थप्रत्ययो जायते । न चास्य निवर्तकं किंचिद्स्ति । न च समुद्रायस्यापूर्वशक्त्यन्तरकल्पनाप्रमाणं विद्यते । लब्धात्मिका च समुद्रायप्रसिद्धिरवः यवप्रसिद्धि बाधते । न चावयवार्थराहितार्थान्तरप्रयोगं विस्पष्टमन्तरेण तदात्मलाभः। किंच-

एकस्तावदातिक्षेत्रीरिन्द्रोऽस्तीत्यवगम्यते । महेन्द्रस्त्वपरः करूप्यः पुनः क्षेत्रान्तरैर्भवेत् ॥

प्रत्यक्षेऽपि तावद्र्थेऽनेकश्रब्द्शक्तेः करूपना निष्प्रमाणिका, किमुत यत्रार्थसद्भान् वोऽपि करूपनीयः । तदिहेन्द्रशब्दप्रयोगान्यथानुपपत्त्येन्द्रस्तावदृष्ट्षोऽपि करूप्यते, तत्र यदिपुनर्महेन्द्रशब्दप्रयोगान्यथानुपपत्तिर्भवेत्ततोऽर्थान्तरं महेन्द्रो नाम करूप्येत । यदा तु पूर्वकिल्पिताम्यामेव महित्न्द्रपद्शक्तिम्यां प्रयोगः भिष्यिति, स एव चार्थः कि चिद्वि-शिष्टः प्रत्यभिज्ञायते, कस्तदाऽर्थान्तरं कर्ल्पायतुं शक्ष्यति । तस्मादिन्द्र एव महस्व-विशिष्टो महेन्द्रो नान्य इति सिद्धम् । न च समासं कृत्वा तद्धिते क्रियमाणे कस्य चिद्मामध्ये समासवेलायां तद्धितवेलायां चापेक्षणीयार्थान्तरानुपादानात् । न च द्विरुचा-रणनिमित्तवाक्यभेदप्रसक्तिः । सकृदुचारितैकपदोपात्तानेकार्थकथनात् । वृत्तिद्वयात्मकं हि माहेन्द्रपद्म् । एकेका च वृत्तिर्वाक्यार्थे वर्तते । तत्र ययोर्वाक्ययोर्थीमाहेन्द्रपदेनोपात्ती तौ ताम्यां निर्भिद्य कथ्यते । यद्यात्रासकृदुच्चारणं दृश्यते नः तद्वेदवचनस्येव । न हि कदा चिद्प्येवंस्त्रपो वेदोऽस्ति महांश्चासाविन्द्रश्च महेन्द्रो देवता अस्येति माहेन्द्रः । न वैतदेवं वैदिकं पदमेवं विभज्यते । विभागस्य पौरुषेयत्वनावैदिकत्वापत्तेः । किं तु—

वेदे स्वरूपतः शब्दो माहेन्द्रादिरवस्थितः । तस्यार्थः सकलो वाक्यैः पौरुषेयै।र्निरुप्यते ॥

विचित्रशक्तीनि हि पदानि एकानेकपदार्थप्रतीतेः ।

तथैषामर्थकंथनं कदाचित्पदेनैवान्येन कियते कदाचिद्राक्येन, तेनाप्येकेनानेकेन वा द्विपदेन बहुपदेन वेति वैचित्र्यम् । तद्यथा कः पिकः कोकिलः, क औपगव उपगोर-पत्यम् । उपगुना वा स्वकान्तायामुत्पादितः । तथा पचतीत्युक्ते पाकं परगामिफलमेकः कर्ती पूर्वापरीभूतं वर्तमानकाले निर्वर्तयतीति कथ्यते । न चैवं कथ्यतां वाक्यमेदः प्रस-ज्यते । न वाऽदाबदार्थत्वमध्यवसीयते । एवमेव यदि माहेन्द्रपदोपात्तोऽर्थस्तदस्प्रशक्किरेव

शब्दशक्तिविद्धिः पुरुषेः स्ववाक्येनैकेनानेकेन वा कथ्यते कस्तत्र वाक्यभेदः, शतकृत्वोन् ऽपि हि स्ववाक्यमुच्चार्यमाणं न वेदं दूषयति । म च तद्योऽर्थः कथ्यमानः पौरुषेयत्वं भजते, अवश्यं चानेकोऽर्थः पुरुषेः कथ्यमानः क्रमेण कथियत्व्यः, सोऽपि च प्रकृति-प्रत्ययपीर्वापयेणेत्येवं कथ्यते महाश्चासाविन्द्रश्चेत्यादि । न चैवं सापेक्षत्वम् । ' अथवी भवति च प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समास' इति यद्यपीन्द्रशब्दस्तद्धितापेक्षस्तथाऽपि महत्त्वं प्रति प्राधान्याद्धमते समासम् । अत्रक्ष युगपदपेक्षायामविरोधस्तथाऽपि तु वृत्तिः क्रमेन् पेष । कृतः—

सापेक्षोऽपि महत्त्वेन प्रधानत्वात्समस्यते । तद्पेक्षो गुणत्वाचु तद्धितेनैव वर्तते ॥

तेन यत्रैव प्रधानं सापेक्षं तत्रैतयँव तावद्गृत्त्या भवितव्यमिति समास एव प्रथमं भवित। यदि वा कृत्वा समासं तन्त्रेण वृत्तिरिष्येत, ततः शुद्ध इन्द्रस्तद्धितसंबन्धी शुद्धश्च समासभागिति निर्गुणस्यैवन्द्रस्य देवतात्वापत्तेर्गुणानर्थक्यप्रसङ्गः ।

ः नः चेन्द्रमहत्त्वयोर्युगपत्ताद्धितार्थे निपतितयोररुणैकहायन्यादिवत्पर्स्परनियमो लभ्यते । न ह्यांकियायां युगपत्संनिपातो नापि विशेषणवशीकारसामर्थ्यम् । सत्यपि च द्वन्द्वदेव-तापत्तिः । अकृतसमासयोश्च महदिनद्रशब्दचोरनेकत्वाद्विवक्षितैकसंख्यप्रातिपदिकानिमिने सतद्वितसंबन्धाभावप्रसङ्गः । किं च—

सुबैन्ती यदि वैती ते, न प्रातिपदिकं ततः । असुबन्तत्वक्छसी वा समासांशो न छम्यते ॥

तस्मान युगपद्वृत्तिरिति कमवृत्त्या समासार्थस्यैव देवतात्वम् । अतश्चेन्द्र एव गुण-संयुक्तो महेन्द्रो नार्थान्तरमिति पूर्वपक्ष एव स्रोभन इत्यन्यदुत्तरं वाच्यम् । तदुच्यते— श्रुत्या हि देवता थागे समवैति न रूपतः । तस्मान्माहेन्द्रशब्दोक्त्या महेन्द्रो देवतेच्यते ॥

यद्यप्यभिन्नोऽर्थस्तथापि 'विधिशैंब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना' इति महेन्द्र-शब्देनैवोच्यमानस्यास्मिन् प्रह्यागे देवतात्वं नान्यथा । तत्र सकलपर्यायेणापि नृहदिनद्वाः दिशब्देनोच्यमानस्य देवतात्वं न भवति किमुत म्यूनेनैवेन्द्रशब्देन । तथा हि—

अर्थोऽपि यादशो यत्र देवतात्वेन चोदितः। मनागपि ततोऽन्यत्वे देवतेति न गम्यते॥

देवतात्वस्य प्रत्यक्षाद्यनुवगम्यत्वाचीद्नैवैकं प्रमाणं सा च यं यादशं यत्र यादशे चार्थे विद्याति, स यदि तथैवानुष्ठानेऽपि संपाद्येत, ततस्तत्प्रमितोऽयमित्यवसीयते । किंचिदपि चेदिहान्यथा जातं निष्टृत्तन्यापारायां चोदनायां प्रमाणान्तरं मुग्यं न च तदस्तीत्यप्रमाणता यथा वक्ष्यीति । ' स एवाग्निरष्टाकपालस्य देवता नाऽऽज्यस्य ' इति । तेन व्यवस्थावशाद्यथैवेन्द्रे चोदितेऽभ्रेदेवतात्वं न भवति, सोमस्य च चोदिते न ् पुरोडाशस्य, अभिषुतस्य च न लतायाः, शुद्धे च न सगुणस्य, तथैन गुणवाते चोदिते ्न निर्गुणस्य । कृतः -

देवता हि विधेयत्वाद्विवक्षितगुणेष्यते । लक्षणत्वे तु तस्याः स्याद्विवक्षा गुणादिषु ॥

यदि हि ति इत्संबन्धे देवतो हिस्यमाना स्यात्ततो ऽस्या गुणाविवक्षा भवेत्। इयं पुनरविधीयमाना देवतात्वमेव न प्रतिपद्यत इत्यवश्योषादातव्या । ततश्च विवक्षितगुण-त्वात्तद्पाये न कथं चिद्देवतेति गम्यते । यथा शुक्कवासा मोनियतच्यो ( छोहितांप्णीषा ऋात्वनः प्रचरन्ति ' ' दण्डी प्रैषानन्वाह ' इति विशेषणरहितानामकर्माङ्कत्वम् । यदा तेऽप्युद्दिश्यन्ते योऽयं शुक्कवासास्तमानयेत्यादी तदा विनाऽपि विशेषणेनाऽऽनीयन्ते । तदिह यद्यपि ताबद्देवतारूपेणोपकुर्यात्तथाऽपि न गुणरहिताऽऽश्रीयेत, किमुत यदाऽभिः ्धानोपकारिणी विधिगतव्यातिरिक्ताभिधानाभिहिता नैव प्रत्यभिज्ञायते सैवेयं देवतेति ।

समासेन च विधायमानायां नानेकार्थविधिद्येषप्रसक्तिः । तत्र महिन्द्रग्रहगता न , कथं चिदिन्द्रशब्देनीच्यते ।

या तु तेनोच्यते सा तत्र नैव देवतेत्यनर्थकमेवास्याः प्रकाशनम्। अतश्च 'न श्रुतिसम-वायित्वात्' इत्वयमाप सूत्रार्थो भवति श्रुतिस्मावेतं देवतात्वं भविष्वति तद्धीनज्ञानमि-त्यर्थः । तच तद्धितसंबादे सति ज्ञायते । तस्मावस्ति वेवताभेद इति । कथं त्वस्मिन् ्पक्षे भाष्यगमनिका । तद्भिन्नीयते ।

पृर्वपक्षवादी तावदनुत्कर्षे प्रगाथस्य वदति, यश्य माहेन्द्राद्ग्रहादिन्द्राभिघानसमर्थ-मन्त्रानुत्कर्षं वदति तेनाकर्माञ्जभूतार्थप्रकाशनवैयर्थादिनद्र एवात्र शुद्धो देवताभूतः प्रकाश्यत इत्याभ्युपगतं भवति ।

तस्य च देवतात्वं नाभ्युपगममात्रेण सिध्यति, नापि प्रमाणान्तरेणेति य एतद्ग्र-होत्पात्तिवाक्ये देवतामिधानशक्तिस्तद्धितः श्रूयते ' माहेन्द्रं गृह्णाति ' इति तत्संयोगा-द्विज्ञायते । स च यदि समासान्निष्कृष्य केवलादिन्द्वज्ञब्दादुत्पाद्यते, ततो मन्त्राभि-धेयसदृशं देवतात्वमुक्तं भवति ।

सिद्धवचितमर्थं पूर्वपक्षवादिनोऽभिन्नेतं मन्वानो निष्क्षण्य व्रबीति इन्द्रोऽस्य देव-

१ (अ०२ पा०२ अ०२ सूर ६) इलक भाष्यकार इति क्याः।

ता-इति तद्धितसंयोगेन ज्ञायते, न चास्य महत्त्वमपेक्षमाणस्याकृते समासे शुद्धः स्योपसर्जनिभूतस्य तद्धितसंयोगः, तद्धितसंयोगापेक्षस्य वेति-सत्यापि सापेक्षप्रधान-समासे प्रातिपदिकावस्थायां तद्धितापेक्षा, न च तदानीमसुबन्तत्वात्समासोपपत्तिः । तेन यत्रैव प्रथम्मृतं सुबन्तं संबन्धार्हमेव पदान्तरमपेक्षते यथा राजपुरुषः शीमन इति, ताद्वि-षयमेवैत्, 'भवति वै प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समास' इति दृष्टव्यम् ।

अकृते च समासे तद्धितापेक्षायां वाक्यात्ताद्धितोत्पत्तिरित्यम्युपेतं स्यात् । शद्धस्य वा तद्भितसंस्पर्शाद्विशेषणानन्तर्गातिप्रसङ्गः । ऋमवृत्तिः पुनर्भवतो नाभिष्रेतैव, पूर्व ताद्धितसंबन्धे पूर्वोक्तावेव द्रव्यविश्लेषणोत्तरपदवृद्धिप्रसङ्गदोषी ।

न च समासार्थे वृत्तस्य शुद्धस्य तद्धितसंबन्धः । तेनैकस्मिन्नेव प्रयोगे तन्त्रसंबन्धोऽ-म्युपगन्तन्यः । ततश्च ' ऐकेशब्दो परार्थवत् ' इति तथैव वैरूप्यदोषः ।

विरुपष्टश्रायमन्योऽर्थ इति प्रावसमासादनेकार्थविधेः समासपदलम्यत्वाद्वाक्यमेदः माह । कृते तु समासे नैष दोषः । तस्मानेन्द्रो देवताऽमहत्त्वविशिष्टः शुद्धः किं तर्हि, विशिष्ट एव ।

अथ वा नेन्द्रो देवता केवलपदोपात्तः शुद्ध इत्यामिप्रायः । कथं तर्हि, महत्त्वविशिष्टः, समासप्रातिपदिकात्तः दितोत्पत्तेः ।

न त्ववयवसंबन्धेनेति-नावयवप्रसिद्धिनिराकरणपरं, किं तर्हि, नावयवसंब-न्धेन तद्धितोत्पत्तिर्निष्कष्टुमशक्यत्वादित्यभिप्रायः ।

तस्माद्देवतान्तरमिति । सत्यपि द्रव्यैकत्वे सगुणनिर्गुणाश्रयणाद्देवतान्तरत्वम् । आह च--

आचार्यो मातुलश्चेति द्रव्येकत्वेऽपि दश्यते । अपेक्षाहेतुभेदेन व्यवहारः पृथक्तया ॥

यदप्युच्यते इन्द्रस्य वृत्रवधोत्तरकालमिति । पूर्वे सर्वत्र शुद्धात्मनः प्रतिपन्न-देवतात्वस्य पश्चात्तनोऽयं गुणः स्तृतिमात्रोपयोगी न देवतात्वेऽन्तर्भवतीति मन्यते । अस्य तृत्तरं गतार्थम् ।

स्थिते च देवतान्तरत्वे, शुद्धस्य देवतायाः प्रकाशनं, शुद्धेन वा विशिष्टस्य, विशिष् ष्टचीदनायामपि वा शुद्धस्य देवतात्वं, शुद्धशब्दीचारणेऽपि वा विशिष्टे देवतात्वं प्रतिषद्यत इत्यादि सर्वमन्धकारनिरीक्षितं साहममात्रेणाम्युपगम्येत, न चैत्युक्तम्। अतो यत्र विधिमन्त्रयोर्दवतासंवादस्तत्र प्रगाथो नीयेत । अस्मत्पक्षे पुनः---

यां कां चिदप्युपादाय देवतां साधिता स्तुति: । अदृष्टं यागमात्रार्थं करोत्याराद्वास्थितम् ॥ १७ ॥

## गुणश्चानर्थकः स्यात् ॥ १८ ॥

यदा विधिशब्दादवगतमेतद्भवति, इन्द्रो देवतेति, तदाऽस्य गुणा-न्वाख्याने कि प्रयोजनं महत्त्वं नामेन्द्रस्य गुणो भवतीति । देवताभि-धानं, कथं तस्यै देवतायै दीयत इति । गुणेऽपि हि विहिते साति तस्या एव देवतायै दीयतेऽविहितेऽपि । तस्माद् गुणविधानमनर्थकम् । अयो-च्येतं, योऽस्मिन् ग्रहे इन्द्रः स महानिति । नैवम् । ग्रहसंबन्धस्याप्रसि-द्धत्वाद् विशेषणं नात्र कल्प्यते, गुणसंबन्धस्य चाप्रसिद्धत्वाद् गुणेन विशेषणमनवक्लुप्तम् । तस्मादपि देवतान्तरम् ॥ १८ ॥

# तथा याज्यापुरोरुचोः ॥ १९ ॥

एवं सति याज्यापुरोनुवाक्ययोभेंदेन दर्शनमुपपद्यते। एन्द्रं सा-निसं रियम् । इत्येन्द्रयाज्यापुरोनुवाक्याद्वयं, महाँइन्द्रो य ओजसा इति भेदेन माहेन्द्रं दर्शयति । तदेकत्वे विकल्प्येत । तत्र पक्षे बाधः स्यात् ॥ १९ ॥

# वशायामर्थसमवायात् ॥ २०॥

यदुक्तम् , अजावशाशब्देन चोदिते कर्मणि च्छागशब्देन निगमा भवन्तीति । तद् युक्तम् । वशायामर्थसमवायित्वं वयं प्रत्यक्षमवग-च्छामः । छौगस्य वपाया मेदसोऽनुत्रूहि इति यैव वशा सैव च्छागेति ।

यदि चाऽऽदिमाननादिवीं गुणः केवल्लमिन्द्रम् बुत्यर्थमेवोपादीयते न देवतात्वेऽन्तर्भवति, ततोऽस्योपादानमेवानर्थकं स्यात् । सर्वा हि देवतेवमर्थमभिधीयते विधीयते वा, कथं नाम तदुद्देशेन कर्म कियेतेति ।

यदि चाविहिते विहिते च गुणे केवलेनेन्द्रेण व्यविहियते ततो नाथीं गुणाभिधा-नेन । किं च—

गुणोऽनन्तर्गतश्चात्र पश्चादिभिहितो भवेत् । लक्षणत्वेन बोक्तः सन्नचापासेम्तदस्ति ते ॥

न हि प्रहसंबन्ध इन्द्रस्य प्राप्तो येन तद्गतेन्द्रानुवादेन महत्त्वं केवलमेव स्तुत्यर्थ-मुच्येत । न च महानिन्द्रः प्राप्तो यतो गुणेनोपलक्ष्य विधीयेत । तस्मादप्राप्तविधेर्देवता-न्तरता ॥ १८ ॥

पूर्ववन्मन्त्रव्यपदेशभेदव्यवस्था ॥ १९ ॥

वशादिद्रव्याणामर्थेऋषोपकारित्वातप्रत्यक्षरुम्ये विशेषे सामान्येनापि मिद्धेर्न विधि

१ तै॰ सं॰ (३-४-११)। २ ऋ॰ सं॰ (५-८-९)। ३ ते॰ब्रा॰ (३-६-८)।

तस्मात् प्रगाथस्योत्कर्षः संस्कारपक्षे । अतः प्रधानकर्मणी इति ॥२०॥
यत्रोति वाऽर्थवस्थात् स्थात् ॥ २३ ॥

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति संस्कारकर्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे । यश्चै-तत् प्रगाथस्योत्कर्ष इति । उत्कृष्यतां यत्रेन्द्रस्तत्र प्रगाथः । सिङ्गेन हि क्रमसंनिधी बाधितव्यावेव ॥ २१ ॥

# न त्वाम्नातेषु ॥ २२ ॥

अपरेषां मन्त्राणामुत्कृष्टानामन्यत्रार्थवत्ता नास्ति तेषामानर्थवयं स्यात्। यथा, याम्याः शंसति, शिपिनिष्टवतीः शंसति, पितृदेवत्याः शंसति, आग्निमारुते, कुषुम्भकसूक्तम्, अक्षसूक्तं, मूपिकासूक्तमित्येवमा-दीनाम्।। २२॥

#### दृश्यते ॥ २३ ॥

तदुच्यते । सर्वेषामर्थवत्ताऽस्ति । मण्ड्कसृक्तस्याग्नौ, अक्षसूक्तस्य

शब्दाद्रः ॥ २०॥

बलवत्प्रमाणिवरोधे संस्कारपक्षस्त्यज्येत, न च सोऽस्ति, लि**ङ्गब**लीयस्त्वादुत्कर्षासि-द्धेरित्यपर्युदामः संस्कारपक्षस्य ।

> अथ वाऽर्थेकदेशोऽयं समासार्थभकाशनम् । करिष्यत्यविरोधाय मनोतास्थाप्तिशब्दवत् ॥

अनुत्कृष्यमाण एव वा प्रगाथः सिन्निधिवशादवयवद्वारेण महेन्द्रमिवरोधाय दृष्टार्थ-त्वाय च प्रकाशियण्यति, यथाऽश्लीषामीये मनातायामित्रेशब्दः प्रकरणात्समासस्थः प्रती-यमानः साहचर्यात्सोममिष प्रतिपादयन्समुदायार्थी विज्ञायते । अतश्चानुत्कर्षेऽण्य-दोष इति ॥ २१॥

आम्नातेष्विप मन्त्रेषु नोत्कृष्टेष्वर्थदर्शनम् । सर्वेषु भवतीत्येवं नोत्कृष्टत्वं न दुष्यति ॥

न हि यमादीनां प्रहान्तरेष्विप देवतात्वं येनेन्द्रबदुत्कृष्टमन्त्रैः प्रकाश्येरन् । अत-स्तेषां ताबद्धिःयानर्थक्यप्रसङ्काद्वश्यमदृष्टार्थत्वेन भवितव्यम् । ततश्च तत्सामान्यादि-तरेषु तथात्वं, तस्मान्न संस्कारकर्मत्विमिति ॥ २२ ॥

यमादयो न विद्यन्ते यद्यपि प्रहदेवताः।

अन्यकर्मोपयोगित्वात्प्रकाश्याः स्युभ्तथाऽपि नः ॥

मण्डूकस्कास्यामौ प्रयोगः, तत्र मण्डूकेनामिविकर्षणामानात् । अक्षस्कस्य राज-स्ये, सत्र ' अक्षिद्वियति ' इति विधानात् । राजसूये, मृषिकासूक्तस्यैकादिशन्यां, सर्वेषां वाचस्तोमे, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूँषि सर्वाणि सामानि बाचस्तोमे पारिष्ठवं शंसीत इति। तथा यस्याऽऽिश्वने शस्यमाने सूर्यो नोदियादिष सर्वा दाशतयीरनुब्रूयादिति । तस्मादस्त्यर्थवत्तोत्कृष्टानाम् । अतः संस्कारकर्मणी स्तात्रशस्त्रे इति॥२३॥

# अपि वा श्रुतिसंयोगात प्रकरणे स्तौतिशंसती कियोत्पत्तिं विदध्याताम् ॥ २४

अपि वा प्रधानकर्मणी स्तोत्रशस्त्रे स्याताम् । कुतः । श्रुतिसंयो-गात् ।

मृषिकासूक्तस्यैकादिशिन्याम्, ' आखुनते ' पशुः । इत्युपशयसंबन्धसंकीर्तने सित तद्द्वारेणोपशयस्यैव स्तुतिः । कुषुम्भकसूक्तादीनां तु यदि क चिद्विशेषरूपेणार्थो नास्ति ततः सामान्यविधानेनार्थवत्ता भविष्यति ।

वाचः स्तोमे सर्वमन्त्रोपदेशात् । तथाऽऽश्विने मृर्योदयाविष समाप्त्यसंभवे सर्वामा-मृचामुपदेशात् ।

तत्र वचनेनैवाऽऽसमवेतार्थमन्त्रविधानसामध्यीद्गतेरदृष्टार्थाश्रयणं, न च कचिद्-दृष्टार्थत्वेन सर्वेत्रैव दृश्यमानमप्यर्थे प्रोइङ्यादृष्टार्थत्वकल्पना युज्यते । तथा हि —

न जपादावदृष्टार्थे वैष्णव्यादिनिद्र्शनात् । याज्यादाविष दृष्टार्थे स्याददृष्टार्थकल्पना ॥ २३ ॥

यदुक्तं मने।तायामिवाभिशाब्द इन्द्रशब्दः समासार्थं लक्षयिष्यतीति । तद्युक्तम् । कृतः । एतस्मादेव दोषात् । न हीन्द्रशब्दस्य स्वार्थमभिद्धतः कश्चिद्धिरोधो येन श्रुति-वृत्तिं जह्यात् ।

सर्वादृष्टार्थानां च यथाकथं चिल्लक्षणया दृष्टार्थत्वापाद्नसंभवाद्युक्तमेतत् । यत्तृक्तः मुत्कृष्यतामेवेति । तद्युक्तम् । कृतः —

प्रकृतस्तोत्रशेषत्वं श्रुत्या संनिधिक्छप्तया । विना सामान्यसंबन्धाछिङ्गं चाविनियोजकम् ॥

यदि ह्येकान्तेन प्रथमं दृष्टार्थत्वमवधारितं स्यात् ततः क्रमसंनिधिकरूप्या श्रुतिर्बा. ध्येत, यतस्तु विनियोगोत्तरकाला प्रयोजनकरुगा न तद्वशेनैव विनियोगम्तेन क्रमसंनिधिम्यां विनियुक्ते दृष्टमदृष्टं वा प्रयोजनं करूप्यमानं न विरुध्यते । न चोत्कृष्टस्य प्रयाथस्यान्यत्र विनियोगहेतुरस्ति ।

लिङ्गं हि देवतां प्रकाशियतुं सामर्थ्येन तन्मन्त्रं स्वरूपे विनियुङ्गीत, तथा बाल्या-

सप्तमीश्रुतिसंयोगो हि भवति । कवतीषु रतुवते, शिपिविष्टवतीषु रतु-वते इति । यदि रतुतिरततः कवत्यक्षरेष्वाहिता । यदि प्रकाशनं, ततो देवतायाम् । तत्र करणं कवत्यरतृतीययाऽश्रोष्यत्त, न सक्ष्म्या । अपि च, श्रुतिसंयोगो भवति । प्रजगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति, इति । अतः स्तुतिरभिनिर्वर्तियत्वया तेन मन्त्रेण । गुणवचनः शब्दः स्तुतिनिर्वर्तन्वार्थो हृष्टमर्थं करिष्यति । तस्मात् प्रधानकर्मणी । अपि च श्रुतिसंयोगो भवति षष्ठीविभक्तिसंयोगः। यथा इन्द्रस्य नु वीर्याण प्रवोचम् इति । तेन देवताशब्दः स्तुतिसंवन्धार्थ इत्युच्यते । देवताभिधानार्थे प्रातिपदिकार्थत्वात् प्रथमा स्यात् । अथ यत् प्रथमान्तं, तदेवतार्थे भविद्यमहिति यथा, ' इन्द्री यातोऽवसितस्य राजा ' इति ।

नर्थक्यप्रसङ्गः । कर्मसंबन्धे तु न कश्चिदस्य व्यापारः । तदेताल्लङ्गं यदि सामान्यतः केन चित्कर्मसंबन्धः क्रियते, ततः कथं तस्योपकरिष्यतीत्यपेक्षिते यथा रक्षोतित्येवमा- श्रयणाद्देवताप्रकाशनद्वारेणेति विनियुङ्क्ते ।

न चात्र सामान्यसंबन्धकारणं पश्यामः । तस्मादुत्कृष्टानामानर्थक्यमेव स्यादित्यदः ष्टार्थतेव न्याय्या । किंच

एवं च सप्तमी पछी द्वितीया स्तौतिशासती । श्रुतिवृत्ता भविष्यन्ति त्वत्पक्षेऽन्यार्थवृत्तयः ॥

गुणगुण्यभिघानिकयाणामक्षरारूढत्वात्सप्तमीश्रुतिसयोगो घटते । प्रकाशने हेतुकरण-त्वाक्तियायुक्ताः कवत्यादयः श्रूयेरन् । ननु स्तुताविष कवतीनां करणत्वाकृतियैव प्रामोति । नेष दोषः—

आधारत्वमि ह्यासां करणत्वं च विद्यते । तंत्रतयोर्थथाभीष्टं निर्देश उपपद्यते ॥

प्रकाशनं पुनः परमार्थतस्तावदात्माधारम् । कर्मत्वप्रतिपत्त्युत्तरकालं च व्याप्यत्वाः देवताधारम् । तत्र कवतीनामैकान्तिकमेव करणत्वामिति वैषम्यम् ।

अपि च स्तौति शंसतीति स्तुतिभावना पूर्वापरीभृता श्र्यते । तस्यां च घात्वर्थः करणभूतः शेषाणि च कारकाणि नित्यं घात्वर्थं निष्पाद्यन्ति संबध्यन्ते । तत्र यदि मन्त्राः स्तोत्रानिर्वृत् स्यर्था भवन्ति ततोऽपेक्षितार्थकरणाच्छास्त्रदृष्टमर्थं कुर्वन्तो दृष्टार्था भवन्ति । प्रकाशनं तु कुर्वन्तोऽचादितकरणादृदृष्टार्था भवेयुः । ततश्च वरं स्तुतीनामेवाऽदृष्टार्थत्वम् । कि च ।

श्रुत्यैव षष्ठी पाराध्ये देवतानां ब्रजीति नः । न प्रधानं गुणाश्चेष्टाः स्तुतेस्तेन प्रधानता ॥

देवतात्राधान्ये हि प्रातिपदिकार्थपरत्वाद्व्यतिरिक्तार्थाविषया 'अग्निर्मूर्था' इवत्प्रथमेवश्रूयेत

नेत्युच्यते । तदिव नाक्यसंयोगात् स्तुत्यर्थमेव । ननु नाक्याछिङ्गं कलीयः । सत्यम् । एतदिष छिङ्गम्, यत् स्तुतिनाक्यस्य साकाङ्क्षस्य निराकाङ्क्षीकरणसामध्यम् । तथाऽप्युभयथा छिङ्गेऽनुगृद्यमाणे कुंतो निर्णयः, नाक्यशेषादेन, न देनताभिधानार्थ इति । देनताभिधानार्थ इत्येतस्मिन् पक्षे स्तुत्यर्थ साकाङ्क्षवचनमनर्थकमेन स्यात् । तस्मादद्द-ष्टार्थत्वात् स्तुतिनचनस्य प्रधानकर्मणी स्तोत्रशस्त्रे । अपिच, स्तौतिश्चं सतीति साक्षाद्गुणवचनौ छक्षणयाऽभिधार्थौ स्याताम् । तस्मात् कियोत्पत्तिम्—अपूर्वोत्पत्ति विद्ध्यातामिति ॥ २४ ॥

#### शब्दपृथक्त्वाच ॥ २५ ॥

शब्देन पृथक्त्वमेव गम्यते । द्वादशस्तोत्रश्रस्तोऽप्रिष्ठोमः । इतस्या हि द्वादशत्वं न स्यात् स्तोत्राणां शस्त्राणां च । एकमेव शंसनं स्तवनं च ।

यद्पि किं चित्रथमान्तं तद्पि योग्यतापूर्वकैकवाक्यत्ववशेन गुणसंबन्धार्थमेव । यथा, इन्द्रो यातो--- जङ्गमस्य, अवासितस्य-स्थावरस्य च राजेति ।

न च गुणानामुपयोगोऽस्तीति तत्प्राधान्यानाश्रयणे स्तुत्यर्थतेव युक्ता । सत्यमिति श्रन्थच्छेदः । तत्रार्थवादन्यायेन शेषपदानर्थक्यप्रसङ्गात्सत्यपि पूर्वत्र प्राधान्यपर्यवसान-संभवे स्तुत्यर्थेनैवैकवाक्यता युक्ता ।

न चैवं स्तौतिशंसत्योः प्रकाशनस्थणार्थता भविष्यतीति स्तुतेरेव प्राधान्यम् ॥२४॥ पृथक्त्विनवेशिनी द्विद्वादशसंख्या न प्रकाशनाभेदे सित शब्देनोच्यते । सामान्या-विवक्षायां वा प्रत्यृचं प्रतिपदं च तित्रवृत्तेने द्वादशत्वेऽवितष्ठते । ननु च स्तुताविष तुल्य-मेतत् । तथा हि—

सामान्यम्तुतिरेकैव मेदोऽपि प्रत्यृचं स्थितः । न चान्यथा विवक्षाऽस्ति यतो द्वादशता भवेत् ॥

अथ स्तोमवशादक्समुद्रायसाध्याः स्तुतयो गण्यन्ते तथा प्रकाशनान्यपीत्यविशेषः । उच्यते—

क्रियाः फलापवर्गिण्यस्तत्संख्यागणनाः सदा । अपूर्वद्वादशत्वाच द्वादशत्वं निरूप्यते ॥

प्रकाशनार्थत्वे हि प्रत्यृत्वं प्रतिपदं च तन्निर्वृत्तिदर्शनात्कियासमाप्तेर्न कि वित्का-रणमस्ति, येन द्वादशन्वं परिन्छियेत । अपूर्वार्थत्वे तु तेषां शास्त्रगम्यत्वाद्यथोक्तस्तोमसं. पदः प्राङ्निर्वृत्तिप्रमाणाभावादक्समुदायेनापूर्वानिर्वृत्तेस्तद्द्वारेण क्रियासमाप्त्युपछक्षणादपू-वीणौ द्वादशत्वेन म्दुतिद्वादक्षत्वसिद्धिः । म हि प्रत्यृत्वं सर्वस्तोत्रेभ्यो वा तत्कस्पनायाः

#### अथ भेद आश्रीयते, ततो न द्वादशत्वेऽविष्ठते ॥ २५ ॥ अनुर्थकं च तद्वचनम् ॥ २६ ॥

अप्रिष्टति श्रूयते, आग्नेया ग्रहा भवन्ति इति। तत्र पुनरुच्यते, आग्नेथीषु स्तुवन्ति, आग्नेयीषु शंसन्ति इति। तत्र विधातन्यमेव, यदि संस्कारकर्मणी। तस्माद्यि प्रधानकर्मणी इति॥ २६॥

अन्यश्वार्थः प्रतीयते ॥ २७ ॥

संबद्धे वै स्तोत्रशस्त्रे वा इति । यद्यन्यत् स्तोत्रमन्यच्छस्त्रं, तत-स्तयोः संबन्धः । यदि वाऽपूर्ववचने ततोऽन्यत् स्तोत्रमन्यच्छस्त्रम् । इतस्था यदेव स्तोत्रं तदेव शस्त्रं स्यात् ॥ २७॥

#### अभिधानं च कर्मवत् ॥ २८ ॥

प्रधानकर्मण इव चाभिधानं भवति द्वितीयासंयोगेन । प्रजगं शंसति
ः निष्केवल्यं शंसति, इति ॥ २८ ॥

#### फलनिर्वृतिश्व ॥ २९ ॥

फलनिर्वात्तिदर्शनं च भवति । स्तुतस्य स्तुतमासि इत्येवमादि-इन्द्रवन्तो

ार्के चित्प्रमाणमस्ति यथा प्रकाशनस्य दुर्शनम् ॥ २५ ॥

ं ऋचामनूह्यत्वादाग्नेयग्रहचोदनयवाऽऽग्नेयीनां म्तुतिसाधनत्वसिद्धेः 'आग्नेयीषु स्तुवते' ंड्रयनर्थकं वचनम् ॥ २६ ॥

ं संबन्धस्य भेदनिबन्धनत्वात्संबन्धवचनेन स्तोत्रश्र स्त्रयोर्भदः । स च प्रकाशनैकत्वात्र प्राप्तोति । ननु स्तुत्येकत्वादितस्त्रापि तुल्यमेतत् । अथ प्रगीताप्रगीतमन्त्रसाधनत्वेन भेदः, तद्वचिक्तद्वारेण वा, स पूर्वपक्षेऽप्यविशिष्टः । तत्रोत्तरं द्वादशत्ववत् । अत्यन्तभेदााद्वि स्तोत्रशस्त्रापृर्वयोस्तद्द्वारेण किययोर्भेदमुपचर्य भेवन्धवचनम् । न तु प्रकाशनं स्वतः फलतो वा भिद्यते ॥ २७ ॥

यदिदं द्वितीयाप्रतिपादितकर्मार्हमभिधानमिदं चापरं प्राधान्ये कारणम् । प्रधान-क्रिया हि केन चिद्र्येणोप्सिता ' अग्निहोत्रं जुहोति' 'आधारमाधारयति' इतिवद्भवति न संस्कारिकयाऽत्यन्तगुणभूतत्वात् ।

- क्षा अथ वा स्तोश्रशस्त्रसमारूययोराभिधानत्वं तत्त्राधान्यज्ञापनार्थम् । इतरथा हि प्रका-- शनमित्येवं समारूया स्यात् । अवहन्त्यादिवद्वा नैत्र भवेत् ॥ २८ ॥
- े योऽयं मन्त्रे फलाशीरर्थवादः स स्तुतेः प्रधानत्वे घटते सर्वत्र प्रधानविषयत्वात्प्रार्थ-नानाम् । त्वत्पक्षे तु---

वनामहे धुक्षीमहि प्रजामिषं सा मे सत्याशीर्यज्ञस्य भूयौदिति स्तोत्रफ-लमनुत्रते, न देवतायाः । तस्मात् मधानकर्मणी स्तोत्रशस्त्रे । अन्यत्र सूत्रवद्धं प्रयोजनम् । दशमेऽध्याये ग्रहाणां देवताऽन्यत्वे स्तुतशस्त्रयोः प्रधानकर्मत्वादविकारः स्यात् ॥ २९ ॥

ि६ ] विधिमन्त्रयोरैकार्थ्यमैकशब्दात् ॥ ३० ॥ पू० ॥ इदं समाम्नायते नै ता नशन्ति, न दभाति, तस्करो नासामित्रो व्यथिरा दधर्षति । देवांश्र याभिर्यजते ददाति च ज्योगिताभिः सच ते गोपतिः सह इति । यजते ददातीत्युदाहरणम् । किं यद्वद्वाह्मणे भावशब्दो विधायकस्तद्वन्मन्त्रेऽपि, उत मन्त्रेऽविधायक इति ।

किं तावत्प्राप्तम् । विधी मन्त्रे चाऽऽस्त्रायमानस्य भावशब्दस्य एक एवार्थः स्यात् । ऐकशब्द्यात् । स एवायमेकः शब्दो ब्राह्मणगतो वि-धास्यति, मन्त्रगतो न शक्रोति विधातुमित्यनुपपन्नम् । तस्माद्वि-धायकः ॥ ३० ॥

> देवतैव प्रधानत्वात्फलं याच्येत कर्मवत् । न स्वामिनि स्थितं कश्चिद्दासात्प्रार्थयते फलम् ॥ २९॥ ( इति स्तुतशस्त्राधिकरणम् ॥ ९ ॥)

इह मन्त्रा उदाहरणम् । किं तद्गता भावनावचना बाह्मणवद्विद्धति नेति संदेहे शब्दाभेदाद्विधायका इत्याशङ्कच मन्त्रत्वात्प्रातार्थत्वाच विधित्वासंभवेन प्रयोगकान्नेषु बाह्मणविहितानामेवार्थानां स्मारका इत्युत्तरपक्ष उक्तः । तथा हि-

> न कमीन्तरताऽस्त्यत्र बलवतप्रत्यभिज्ञया। न चोपात्तो गुणः कश्चित्र च वाक्यान्तरे स्तुतिः ॥

स्मारकत्वप्रतिपक्षी हि विध्यर्थवादौ स्यातां, तदिह स्वरूपं तावदन्यतः क्रियायाः प्राप्तं गुणफलनिमित्तानि तु नैवे।पात्तानि यानि विधीयेरन् ।

न च वाक्यान्तरस्थे पर्यवसितप्रयोजने विधौ स्तुतिरुपपद्यते । तदुक्तं प्रथनमन्त्रे । तस्मात्प्रकार का मन्त्रा इति यद्वचारूयायते तत्र वदामः । किं पुनः कारणं मन्त्रत्वे-नाऽऽख्यातविशेषाणां विधिशक्तिस्तिरोधीयते, कथं च ब्रह्मणत्वेनासावाविर्भाग्यते। दृष्टाश्च मन्त्रगता अपि विधायका 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' इत्याद्यः ।

तथा बाह्मणगता अप्यविधायका यथा ध्यस्याभयं हविरार्तिमार्छेत्' इत्यादयः। तैस्मान्नायमेकान्तः । किं च-

१ तैं सं (३-२-७)।२ (अ० १० पा० ४ अ०२५ सू ० ४९)।३ तै० मा ० (२-४-६)।

# अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽतिधानवाची स्यात्॥ ३१॥ सि०॥

अपि वेति पक्षो व्यावर्त्यते । एवंजातीयको मन्त्रोऽभिधानवचनः स्यात् ।

प्राप्तत्वाद्यदि चेप्येत मन्त्राणामनुवादता । तैरेव विहितं कस्मान्न स्मारयति चोदना ॥

न हात्र विशेषहेतुरस्ति किं ब्राह्मणविहितमासाद्योपहतविधिशाक्तिर्मन्त्रः स्मारको भवत्यथ वा विपर्यय इति ।

तत्रोमयोरनुवादत्वासंभवादगृह्यमाणविशेषत्वाच द्वयोरिप विधायकत्वम् । अभ्या-साच कर्मभेदः स्यात् । बलवत्प्रत्यभिज्ञायाश्चाभ्यासाधिकरण एवोत्तरं भविष्यैति । तस्मानेवमभिधायकत्वसिद्धिः । येऽप्याहः—

> यस्माद्त्रीह्यादिवन्मन्त्राः करणत्वेन कर्मणाम् । बाह्यणेन नियुज्यन्ते तद्वत्ते न विधायकाः ॥

तैरिप सामान्यतो दृष्टमात्रं न्यपदिष्टम् । कृतः—
विधिशक्तिर्नियोगेन न मन्त्रस्यापनीयते ।
ततो विधास्यति होष नियोगात्स्मारियप्यति ।

न हि विनियुक्तेन न विधातव्यमिति किं चित्प्रमाणं यदि स्वतो विधिशाक्तिरस्त्येव। अथ त्वसी प्रथममेव नास्ति व्यर्थी विनियोगोपन्यासः। न चोमयकरणे विरोधः। तथा हि—

> विधायकं सद्प्यर्थं ब्राह्मणं स्मारियप्यति । 'मन्त्रतस्तु विरोधे सैयात्' इत्यत्रैतद्वदिप्यते ॥

ये च वचनेनाविनियुक्तास्ते च त्वत्पक्षे निराकरणहेत्वमावाद्विधायकाः प्राप्नुवन्ती-त्येतदप्यकारणम् । न चात्र मन्त्रोपन्यासस्य कश्चिसंबन्ध इत्यन्थथा वर्ण्यते । विविध-मेवाऽऽख्यातं गुणप्रधानकर्मत्वेनोक्तम् ।

अथेदानीं प्रस्तूयते किं तावेव द्वी प्रकारावुतान्योऽप्यस्तीति । तत्र न तृतीयः प्रकारोऽस्तीति मत्वा पूर्वपक्षवादी वदत्यैकार्थ्यमिति । तथा प्राप्तेऽभिधीयते ॥ ३०॥

अस्ति तृतीयः प्रकारो यद्भिधायकत्वं नाम । पश्य---

९ (अ०२ पा०र अ०२) अत्रेति शेषः ।२ (अ०५ पा०१ अ० ९ मृ० ९६)।

प्रयोगसामध्यीत् । प्रयोगे क्रियमाणेऽस्य सामध्ये विद्यते, गोदानं गोयागं च प्रत्यायितुं, न विधातुम् । कुतः ।

विहितत्वाद् गोदानस्य दक्षिणाविधाने, गोयागस्य त्वनुबन्ध्या-याम् । कर्मान्तरं भविष्यतीति चेन्न । असकृद्प्युच्यमाने तत्पत्ययादेव । स्तुत्यर्थकल्पनायामप्यानर्थक्यं, परिसमाप्तेन सार्थवादकेन वाक्येन

> येषामारुयातराब्दानां यच्छब्दाद्युपबन्धनात् । विधिशक्तिः प्रणद्येतु ते सर्वत्राभिधायकाः ॥

मन्त्रगतानां ब्राह्मणगतानां चाऽऽख्यातशब्दानां येषां शब्दान्तरेण विधिशक्तिरप-गच्छिति तेषामभिधायकत्वम् । तत्र 'न ता नशन्ति' इत्यन्न तावचच्छब्दोपहितो विधा-यकोऽनुवादत्वं प्रार्थयते । तथा ' अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय' इत्यामन्त्रणविभक्त्या । दामि गृह्णामीत्युत्तमपुरुषेण । ' यदि सोममपहरेयुः ' इति यदिशब्देन । ते चैवमादयः प्रायेण मन्त्रेष्टिवति मन्त्रा उदाहरणम् । अविधायका मन्त्रा इति च प्रसिद्धिः ।

ब्राह्मणे तु भृयांसः प्रत्यया विधायकान्तेन तिहृधायकिमिति प्रसिद्धम् । अरुपे त्विनि विधायका इति तिद्देह नोटाहरणम् । विधायकत्वाविधायकत्वे तु तयोर्थथोक्तमेव कार्-णमिति न मन्त्रत्वबाह्मणत्वयोर्घ्यापारः ।

तत्र त्वेतावान्व्यापारो दृश्यते । रूपादेव ब्राह्मणगतानां विधित्वनिवृत्तौ सत्यां निमित्तादिप्रत्यायनार्थता । न हि तेषां रूपं कर्ममु प्रयोगार्हम् । मन्त्रगतानां तु रूप-मेवोपलम्य दामि गृह्णामि निर्वपामीदमिदं च करोम्यश्नीनिवहर बर्हिः स्तृणीहि इदमिदं च कुर्वित्यादिकं दाक्यमेतैः कर्म स्मर्तुमिति विनियोगबुद्धिर्भवति । कुतः—

अनुष्ठाने पदार्थानामवद्यंभाविनी स्मृतिः । अनन्यसाधनाऽनन्यकार्यैर्मन्त्रेः प्रसाध्यते ॥

न तावदनुष्ठानवेलायामस्मृतः कश्चित्पदार्थः शक्यः कर्तुमित्यवश्यंभाविन्या स्मृत्या योभ्यसाधनमात्रापेक्षणाद्यत्विंकचिद् ब्राह्मणपदार्थानुमंधानं वा पूर्वपदार्थप्रत्यवेक्षणं वा सूत्रग्रन्थो वाऽऽत्मीयग्रहणवाक्यानि वोपद्रष्टादि वा साधनं ग्रहीतुमारम्यते ।

तत्रानन्यप्रयोजनान्मन्त्रान्प्रकरणे पठ्यमानान्सामान्येन किमप्येभिः कर्तन्यमित्येवं प्रयोगवचनेन गृह्यमाणानुपलम्य यादृशेन वाक्येन स्मृतिः कर्तुमाकाङ्क्ष्यते तद्भूग एत इति विदित्वा छिङ्गप्रकरणानुमितया श्रुत्या विनियोगे सत्यभिधानार्थता विज्ञायते ।

ततश्चोपायान्तराण्यश्रमाणकत्वानिवर्तन्ते । नियमादृष्टासिद्धिश्च मन्त्रैरेव स्मृत्वा कृतं कर्माभ्युद्यक रि भवतीत्यवधार्थते । भाष्यमप्यत्रैव योजनीयम् ।

नासकृदप्युचारणे तस्प्रस्ययादिति न प्राप्तत्वाभिप्रायेणोच्यते । कि तु यच्छब्दोप-

विहितत्वात् यागस्य । तस्मान्न मन्त्रगतो भावशब्द एवंजातीयको विधायक इति ॥ ३१ ॥

ि जो तचोदकेषु मन्त्राख्या ॥ ३२॥ सि ।।।

मन्त्रमतो भावज्ञव्दो विधायको नेति परीक्षितम् । कोऽयं मन्त्रो नामेति । उच्यते । अज्ञाते मन्त्रे तद्भतो भावज्ञव्दः कथं विचारित इति, इदमर्थतोऽधिकरणं पूर्वे द्रष्टव्यम् । कथंलक्षणो मन्त्र इति । तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । अभिधानस्य चादकेष्वेवंजातीयकेष्वभियुक्ता उपदि-ज्ञान्ति—मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वर्तन्त इति ।

प्रायिकिमिदं लक्षणम् । अनिभिधायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा वसन्ताय किपञ्जलानालभत इति । न त्रक्यं पृष्ठाकोटेन तत्र । तत्रोपदेष्ट्मिति लक्षणग्रक्तम् ।

> ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्तवशः । लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥

बन्धाद्रस्यैव मन्त्रारुयातस्यान्यतः प्राप्तमहं ब्रवीमीत्येवंरूपप्रत्ययात् । शतकृत्वोऽपि ह्येवमादिरुचार्यमाणः स्वमामध्येनैव नापृर्वप्रत्ययं कराति तत एव पूर्वप्राप्तनुद्धर्युः त्यादान् ॥ ३१ ॥

( इति मन्त्राविधायकस्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

यथोक्तेन न्यायेन मन्त्रोदाहरणस्यातन्त्रत्वात्प्रासिङ्गकिमिदं पूर्वसूत्रप्रयुक्तमन्त्रशब्दा-र्थलक्षणामियानमिति नावश्यमिदमर्थतोऽप्रिकरणं पूर्वम् । शक्यं हि वाक्यमात्रमप्युदा-हृत्य विचारयित्रम् ।

भाष्यकारम्तु सृत्रकारे। चारितमन्त्रशब्दादरेण पौर्वापर्यविशेषमाह । तच्चोदकेष्विति । तद्भिषानं चोदकं प्रयोजकं येषामिति बहुत्रीहिः । अर्थद्र्शनमात्रार्थे तु षष्ठीकथनं भाष्ये । अध्येतृवृद्धन्यवहारिसद्धं चेदं प्रायिकचिह्नयुक्तं स्थणं साष्यम्कम् ।

धरिणगतानेकद्रव्यप्रत्येकिनिरीक्षणे पुनः पुनः पृष्ठं कुटिलीकियत इति तत्सामान्येन पृष्ठाकोटाभिधानम् । श्लोकश्चैवं द्रष्टव्यः—

ऋषयोऽि हि लक्ष्याणां नान्तं यान्ति पृथवत्वदाः । लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ कृषौ कक्षणमैतेषाषस्यन्तत्वान्तस्वपता । आशिषः म्तुतिसंख्ये च प्रलप्तं परिदेवितम् ॥ उदाहरणं, मेधोऽसि इत्येवमादयोऽस्थन्ताः । ईषे त्वा इत्येवमादय-स्त्वान्ताः । आयुर्दा असि इत्याभीः । अप्तिर्मूर्धा इति स्तुतिः । संख्या, एको मम इति। पछापितम्, असी ते इन्द्र पिङ्गास्छे डुलेस्वि इति। पस्दिवनम्, अम्बे अम्बिकै इति । पैषः, अप्रीदंग्रीन् इति । अन्वेषणं, कोऽसि कतमोऽसि इति । पृष्टं, पृच्छ।मि त्वा इति । आख्यानम्, इयं वेदिः, इति । अनुषङ्गः, अच्छिद्रेण पवित्रेण इति । प्रयोगः, त्रैस्वर्यं चातुःस्वर्यं च । सामध्यमभिधानम् । तचैतद्वृत्तिकारेणोदाहरणापदेशेन्नाऽऽख्यातम् ।

णतद्रि पायिकमेव । असिमध्या अपि च मन्त्रा भवन्ति, ईड्य-श्रासि वन्त्रश्च वाजिन इति । त्वाप्रध्याश्च, तत्त्वा यामि इति । आशीब्रीह्मणमिष, सोऽकामयत प्रजाः छजेय इति । म्तुतिरिष, वायुर्वे
क्षेपिष्ठा देवता इति । परिदेवनं, च मामधुक्षन्त ते मां प्रत्यमुश्चन्त
इति । प्रेषः, अमुतः सोममाहर इति । अन्वेषणम्, इह वा स इह वा
इति । प्रश्चः, वेद कर्णवतीं सृमिम् इति । पतिवचनं, विद्यो वा इति ।
अनुषङ्गः, हृदयस्पामेऽवद्यत्यथ जिह्नाया अथ वक्षस इति ।
प्रयोगः, त्रैस्वर्य चातुःस्वर्य च इति । सामध्यी, सुवेणावद्यति द्रवेष्विति ।
कक्षणकर्माणे प्रयोगनं प्रसिद्धत्वाक्ष वक्तव्यं, स्रवीयसी प्रतिपत्तिरिक्षणेन ।

आक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्यां छक्षणकर्मणि । प्रयोजनं न वक्तव्यं यश्च कृत्वा प्रवर्तते ।

आक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्, अपवादेषूत्सर्गस्य, प्राप्त्या-मुत्तरिवनक्षा, कृत्वाचिन्तायां पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम् । अस्ति वेदे मन्त्रज्ञब्दो यस्यायमर्थः परीक्षितः । अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय

> प्रैषान्वेषणपृष्टारूयानानुषङ्गप्रयोगिताः । सामध्यै चेति मन्त्राणां विस्तरः प्रायिको मतः ॥

डुलोरिवेति । डुलिः — कच्छपः । प्रतिपुनातुशब्दमच्छिदेण पवित्रेणेत्यनुपङ्गः ।

<sup>ा</sup> १ तैं० सं० (१।१।१)।२ तै० सं० (४।४४)। ३ तैं• सं० (६।३।१) इ. तै० सं० (१।२।१)। ५ तै० सं० (२।१।१)। ६ तै० सं० (६।३।१०) ७ तै० ब्रा० (१–२–१)।

यमृषयस्त्रयीविदा विदुः, ऋचः सामानि यजूँषि इति ॥ ३२ ॥

ि शेषे बाह्मणशब्दः ॥ ३३ ॥ सि० ॥

अथ किलक्षणं ब्राह्मणं, मन्त्राश्च ब्राह्मणं च वेदः । तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते परिशेषसिद्धत्वाद्वाह्मणलक्षणमवचनीयम् । मन्त्रलक्षणवचनेनैव सिद्धम् । यस्यैतल्लक्षंणं न भवति, तद्वाह्मणमिति परिशेषसिद्धं ब्राह्मण्य ।

वृत्तिकारस्तु शिष्यहितार्थे प्रपश्चितवान्-इतिकरणबहुलस् । इत्याही-पनिबद्धमाख्यायिकास्वरूपम् । हेतुः, शूर्पेण जुहोति तेन सन् क्रियते इति । निर्वचनं, तंदध्नो दिधत्वम् । निन्दा, उपवीता वा एतस्याग्रयः। प्रश्नंसा, वार्युंचें क्षेपिष्टा देवता इति । संश्वयः, होतव्यं गाईपत्ये न होतन्यम् इति । विधिः, यजमानसंमितौदुम्वरी भवति । परकृतिः, माषान्मे पचत इति । पुराकल्पः, जल्मुकैई स्म पूर्वे सभाजग्मुः, इति । व्यवधारणकल्पना, यौवतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयाद् इति ।

> हेतुर्निर्वचनं निन्दा पशंसा संशयो विधिः। परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ उपमानं दर्शते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ।

सामर्थ्य-अभिधानशक्तिः । ये मां दुग्धवन्तस्त एव निराक्ततवन्त इति धेन्वाः परिदेवि-तम् । अमुतः सोममाहर इति सीपणीपारुयाने विनतया गरुत्मानमृतार्थे प्रेषितः । कर्ण-वन्तीं सूर्मिम् । सूर्भिः — स्थूणा ॥ ३२ ॥

( इति मन्त्रलक्षणाधिकरणम् ॥ ७ ॥

परिशेषसिद्धत्वाद्वाह्मणलक्षणमवचनीयगिति। सूत्रमिद्मनारम्यमिति प्रतिभाति। तत्र रोषशब्दप्रयोगालक्षणानभिधानाच मुत्रव्याख्यानमेवेद्मिति द्रष्टव्यम् ।

किमर्थं पुनः सुत्रमारभ्यते । नाऽऽरभ्येत, यदि मन्त्रबाह्मणात्मक एव वेद इति सर्वेषां प्राप्तिद्धं भवेत् । येषां त्वप्रसिद्धं तेषां तृतीयादिप्रकारानिराकरणार्थं द्वैराइयमेव. वेदस्येति प्रतिपाद्यितुमाह-कोषे बाह्मणशब्द इति । एकपुरुपकर्तृकमुपारूयानं पर-कृतिः । बहुकर्तृकं पुराकरुपः । यात्रान्यथाऽर्थः प्रतिभातः पौर्वापर्याठोचनेन व्यवधा-र्यान्यथा करूप्यते सा व्यवधारणकरूपना तद्यथा प्रतिगृह्णीयादिति अप्रतं प्रतिप्राह्येदिति

१ तैं० ब्रा॰ (१-६-५)। २ तैं० ब्रा॰ (२-५-३)। ३ तै॰ सं॰ (२-१-१)। ४ तै॰ सं० (६-२ -१०)। ५ तै० सं० (२-३--१२)।

## एतत्स्यात्सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ॥

एतदापि मायिकम्।

इतिकरणबहुलो मन्त्रोऽपि कश्चित्, इति व। इति मे मन इति। इत्या-होपनिबद्धश्च, भगं भक्षीत्याद्द। आख्यायिकास्वरूपं च, उँग्रो ह शुज्यमिति। हेतुः, इन्द्वो वाग्रुशन्ति हि इति। निर्वचनं, तस्मादापो नु स्थ न इति। निन्दा, मोर्थभन्नं विन्दते अपचेता इति। प्रशंसा, अग्निर्मृषी इति। संश्वयः,। श्रिधः स्विदासीदुपरि स्विदासीद् इति। विधिः, पृणीयादिकाधमानात् इति। परक्रातिः, सहस्रमयुताददत् इति। पुराकल्पः, यज्ञेर्नं यज्ञमयजन्त देवा इति॥ ३३॥

(१) अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभागः॥ ३४॥ सि०॥

ऊद्देशवरनामधेयेषु संशयः-मन्त्रा उत नेति । अभिधायकत्वान्मन्त्रा
इति प्राप्ते ब्रूमः । अनाम्नातेषु मन्त्रत्वं न स्याद्भिधायकेष्वपि । नाभिधायकत्वं मन्त्रत्वे हेतुः । किं तर्हि, अभियुक्तप्रयोगः । येऽभियुक्तिर्मन्त्रा
इति नोच्यन्ते, न ते मन्त्राः ।

कल्पयिष्यते । विधिलक्षणमित्यत्र बाह्मणवाची विधिशाब्दः ॥ ३३ ॥

( इति ब्राह्मणकक्षणाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

सूर्याय जुष्टं निर्वेपामि, इत्यूहः । तथा यत्र यजमानस्याऽऽपेंयं वियते स प्रवरः । यच यजमानतत्पुत्रादीनां नामग्रहणं तन्नामधेयं, यथा सुब्रह्मण्यायां देवदत्तो यजत इत्यादि । तेषामपि ' तचोदकेषु ' इत्यस्माह्मक्षणान्मन्त्रमध्यपाताच मन्त्रत्वप्राप्तान वुच्यते—

स्वाध्याये पठ्यमानेषु येषु मन्त्रपदं स्मृतम् । ते मन्त्रा नाभिधानं हि मन्त्राणा स्रक्षणं स्थितम् ॥

किं पुनरेकस्मिन्पद उद्यमाने समस्तस्यैवामन्त्रत्वं, उद्दितपदमात्रस्यैव वेति । सम-स्तस्यैवेति शाप्तम् । कुतः—

> स्वरवर्णानुपृन्योदिविशिष्टे हि प्रयुज्यते । मन्त्रशब्दस्ततोऽन्यत्वे न तस्यार्थः प्रतीयते ॥

१ ऋ० सं० (८-६-२६ ) : २ तै० आ० (१-१०-२ ) । ३ तै० सं० (५-६-१ ) । ४ ऋ० सं० (८-६-२३ ) । ५ तै० सं० (४-४-४ ) । ६ ऋ० सं० (८-७-१७ ) । ७ ऋ० सं० (८-६-२२ ) । ८ ऋ० सं० (२-३-२३ ) ।

संप्रदायकालावगतस्त्रपान्यत्वं चेत्केनाचिद्रप्यंशेन जातं न शक्यते मन्त्रत्वं प्रत्य-भिज्ञातुम् ।

अधैकदेशेऽपि तत्सद्धावाभ्युपगमः। ततः सर्वत्रैव मन्त्रपद्धावशेषान्मन्त्रत्वप्रसङ्गः। तस्मादेकवर्णाषायेऽपि मन्त्रत्वाभावात्समस्ततत्कार्यानिवृत्तिः। ततश्च यथेव तर्द्धिनाशे सर्वावयववर्तिनि प्रायश्चिताभाव एवं मन्त्रच्छन्दोविषयत्वेन यावन्तः शब्दविशेषाः स्मर्यन्ते तैने भवितव्यमित्येकपद्तद्वयवोहे तन्मन्त्रगतसर्वच्छान्दसोपोद्धारेण लौकिक-शब्द्रप्रयोगः कर्तव्य इति । अत्र वृमः। तावन्मात्रमेवामन्त्र इति । कृतः।

आकृतीनामभिन्यक्तिर्या कथंत्रि।निरूपिता । नासाववयवाधिक्यविनाशेषु विनश्यति ॥

न हि गोर्गडुनि जाते विषाणे वा भन्ने गोत्वं तिरोधीयते, तद्दिभव्यक्तिसमर्थावयंवा-न्तरसद्भावात् । कियत्यपि संस्थाने श्रियमाणे सर्वा विज्ञायन्ते । सा चेयं मन्त्राकृतिर्वि-श्निष्टस्वरवर्णानुपूर्व्योद्यभिव्यक्ता न किंचिद्धिकारदर्शने नश्यतीति प्रत्यक्षमुपलमामहे । तथा हि—

> यत्र वर्णविकारो वा वर्णलोपोऽपि वा स्मृतः । स्वरान्तरानियोगो वा न मन्त्रस्तत्र नेष्यते ॥

यत्र वचनाद्वर्णलोपं विकारं वा कृत्वा प्रयोगः ' ऐरं कृत्वोद्गेयम् ' इत्यादी, यत्र च स्वाध्यायकालदृष्टत्रेमवर्यादिपार्त्त्यागेनैकश्रुत्यं नियुज्यते न तत्र कस्यचिन्मनत्रबुद्धि-रिपेति । स्यादेतत्, वचनसामध्यादिह नापतीति ।

तदयुक्तम् । वचनेन हि प्रयोक्तव्यमेतदुच्यते न मन्त्रत्वं न नश्यतीति न हि वच-निविनियुक्तानां त्रीद्यादीनां मन्त्रत्वं भवति, अतश्चामन्त्राणामेव सतां वचनाद्विनियोग इत्यापद्यते ।

न चाईति भवितुममन्त्रत्वं, मन्त्रत्वप्रत्यभिज्ञानात् । अतश्चात्रापि काममिरापदा-दीनामेवामन्त्रत्वं भवतु न सकलस्य वास्यस्य ।

न च तेषामिष समस्तवेदालोचनेन मन्त्रत्वनिरूपणादिह गिरापदवान्मन्त्र इहेराप-द्वानिह त्रैस्वर्यवानिहैकश्चितिमानिति ह्यादित एवावधार्थते । यद्येवमृहादीनामिष मन्त्र-त्वप्रसङ्गः । तत्रापि हि प्रकृतिविकृत्यालोचनेन शक्यमेवं निरूपयितुम् । इहाग्निपद्वा-विक्षिपमन्त्र इह सूर्यादिपदवानिति । नैतत्समानम् । कृतः —

> यत्र वैदिकमन्यत्वं तत्र मन्त्रत्वमिष्यते । न्यायेन करुष्यमाने तु न शक्यं तन्त्रिरूपणम् ॥

#### निवेवमादयो मन्त्रसमाम्नाये सन्ति । तस्मादमन्त्राः । प्रयोजनं मन्त्रे भ्रष्टे यत्पायश्चित्तममन्त्रेषु तम् ॥ ३४ ॥

वैदिकं ह्याछोच्यैवमवधारणा भवति, इहेदशो मन्त्र इहेदश इति । सूर्यादिपद्रप्र-योगस्तु कार्यवशेन न्यायात्करूप्यते, न च मन्त्रत्वं न्यायगम्यमिति वैषम्यम् ।

ननु चातिदेशोऽपि वेदप्रकार एवेति सर्वमृहादिकं वैदिकम्, इतस्था ह्यप्रमाणकमेव स्यात् । न ह्यङ्गाङ्गिभावः प्रत्यक्षानुमानादिगम्यः । तस्मात्सूर्येरापदयोरिवशेष इति । अत्रोच्यते ।

सत्यमूहस्यापि मविदिकत्वम् । अत एव ' अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम् ' इत्युच्यते । वेदभागो हि कश्चित्प्रत्यक्षः श्र्यते, कश्चिदनुमानादिगम्यः । प्रत्यक्षश्चतश्चाड्यमात इत्युच्यते । तत्र यथेरापदादीनां विनियोगः श्रुयते नैवं सूर्यपदादीनाम् ।

ननु ' सौर्थ चरुम् ' इत्येतदेव श्रुतिसम्बायित्वाद्देवतायाः सूर्यपदस्य विनिधोनकं श्रूयते । नैतन्मन्त्रे सूर्यपदस्य प्रक्षेपं ब्रबीति । हिवषस्त्यागकालमात्रे तदुच्चारणाभिधानात् । यस्तु मन्त्रेषु तत्प्रक्षेपः सोऽतिदेशकृतो भविष्यति । न चातिदेशवचनन्याय-लभ्यत्वादेवाऽऽम्नायते । तस्मादनाम्नातिविनियोजकत्वादमन्त्रत्वं सूर्यपदादीनाम् ।

नन्वेवं सित प्रवरनामधेययोः प्रत्यक्षेषिदेशान्मन्त्रत्वप्रसङ्गः । स्यादेवं यदि तत्स्व-रूपमान्नायेत, वचनार्थे तु ज्ञात्वाऽनाम्नातयोरेव प्रवरनाम्नोः प्रयोगान्न मन्त्रत्विनिरूप-णायामन्तर्गतिः । एवं तर्हि यत्रापि सर्वनामयुक्तमन्त्राम्नाने सित तस्य स्थानेऽन्यपदः प्रक्षेपः क्रियत तत्राप्यमन्त्रता स्यात् । तथा नामेति केचित् ।

अथ वा विशेषाणामानन्त्यादयुगपत्कालत्वाचाऽऽम्नातुमशक्तेः स्वरूपस्य सर्वनामप्रकारेणाऽऽम्नानमस्त्येवेत्यशून्यस्थानत्वान्मन्त्रस्य शक्यमेवं निरूपणं कर्तुं यदत्र पदं
निवेक्ष्यते तद्वानयं मन्त्र इति । इतस्था हि सर्वनाम्नामप्रयोगार्हत्वाद्यदि विशेषाम्नानमेवैतत्तेनोपायेनेति न गृद्यते, ततस्तदंशन्यूनत्वान्मन्त्रस्वरूपस्य व्यर्थमेव सर्वनामाम्नानं
स्यात् । प्रवरनामधेयवदेव तु विधानत्तिदवकाशस्थपदप्रयोगः कल्प्यते । तस्मादेवमादि ।
न्याम्नातान्येवेति मन्त्रधर्मः संबध्येरन् । न तु प्रवरादीनां मन्त्रपाठकाले काश्चिद्पि
संस्पर्शः ।

न च ब्राह्मणेन रूपं दर्शितं येन प्रवचनरुक्षणत्वान्मन्त्रत्वाध्यवसानं भवेत् । अतश्च विकृतिष्वाभिधानार्षचोदकाभ्यां सकले मन्त्रे प्रापिते यावन्मात्रमर्थाभावाद्वचावर्त्यान्यतप्र-क्षिप्यते तावन्मात्रमेव लोकिकम् । अवशिष्टं तु तथा प्राप्तमेव क्रत्वाकाङ्क्षितप्रत्यभि-ज्ञायमानमन्त्रत्वं चेति न प्रायश्चित्तच्छान्दसप्रयोगैर्वर्जनीयमिति सिद्धम् ॥ ३४॥

् (इति उहादीनाममन्त्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥)

[१०] तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥ ३५ ॥ सि०॥ ऋच इत्यस्ति बेदे, अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय। यमृषयस्त्रयी- विदा विदुः। ऋचः सामानि यज्ँषि इति। कथंलक्षणिका ऋचः। तेषा- मृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । यत्र पादकृता व्यवस्था स मन्त्र ऋङ्नामा। यथा अंग्निमीले इति । एवंजातीयकेषु मन्त्रेष्वभियुक्ता उपदिश्वनित, ऋचोऽधीमहे, ऋचोऽध्यापयामः, ऋचो वर्तन्त इति ।

यद्यर्थवशेनेत्युच्यते, यत्र वृत्तवशेन तत्र न प्राप्नोति । अप्तिः पूर्वे-भिर्म्हाषिभिः, इति । यतो नार्थवशेनेति वृत्तादिवशव्यावृत्त्यर्थं, किं तिहैं, अनुवाद एष पदर्शनार्थः । अवद्यं चैतदेवं विशेयम् । वृत्तादिनिवृ-त्त्यर्थे सति वाक्यं भिद्येत । तस्माद्यत्र पादकृता व्यवस्था, सा महागिति ॥ ३५ ॥

[१९] गीतिषु सामारूया ॥ ३६ ॥ सि० ॥

अथ साम्नः किं लक्षणम् । विशिष्टा काचिद्गीतिः सामेत्युच्यते । मगीते हि मन्त्रवाक्ये सामग्रब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति । सामान्यधी-महे, सामान्यध्यापयामः, सामानि वर्तन्त इति ।

अभियुक्तोपदेशश्च नः ममाणम् । यथा अम्लं द्राधि, मधुरो गुड इति ।

प्रसक्तानुप्रसक्त्यापिततम्गादिलक्षणाभिधानम् । शब्दार्थस्य वृद्धन्यवहारगम्यत्वात्कुः तेऽपि तल्लक्षणे तन्मूलमभियुक्तोपदेशमेव दर्शयति । क्रियापदानुपादानात् 'अग्निः पूर्वेभिः' इत्यपर्थविसितेऽर्थे वृत्तवशेन पादन्यवम्था । ननु च 'अग्निमीले' इत्यपि समस्ताया ऋच एवार्थवस्वालेव प्रतिपादमर्थः पर्थवस्यतीति न वाच्यम् 'अर्थवशेन पादन्यवस्था' इति ।

कथं न वाच्यम् ' अग्निमीळे पुरोहितम् ' इति ताबत्प्रत्यक्षं समाप्तोऽथीं दृश्यते । परयोः पादयोरसमाप्त इति चेन्न । आख्यातानुषक्षेण समाप्तेः मिद्धत्वात् । तस्मात्सा- धूक्तिमिहार्थवशेनेति । एतस्य तु प्रदर्शनार्थत्वात्त वृत्तवश्वयावृत्तिरित्यानिषद्भम्- क्रवम् ॥ १९॥

( इति ऋग्लक्षणाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

तेषामित्यनुवर्तते । अत्रापि स एवाभियुक्तोपदेशोपन्यासः । प्राथम्यात्, सथाऽम्ळं दर्धाति । पूर्वत्रेव वाच्यं सदनादरादिहोदाहृतम् । अथ वा यथाऽनेकधर्मस-माहारे सति दिधगुडयो रसविशेषमात्रमम्बन्धपुरग्रब्दातुपाददाते । तथा सामशब्दो गीतिमात्रमित्यत्रोदाहरणम् ।

प ते बार ( - 1 - 9 ) । रे फेंड के ( 9-9-9 ) !

गीतिविशिष्टे तावन्मन्त्रे गीतिशब्दः । गीतिसंबन्धान्मन्त्रे संपत्यय इत्यवगन्तव्यम् ॥ ३६ ॥

[१२] शेषे यजुःशब्दः ॥ ३७ ॥ सि० ॥

अथ यजुषः किं लक्षणमिति। यजुषो लक्षणं न वक्तव्यम् । ऋग्लक्ष-णसामलक्षणाभ्यामेव यजुर्विज्ञास्यते वैपरीत्येन। या न गीतिर्न च पादबद्धं, तत् पश्चिष्टपठितं यज्जरिति ॥ ३७ ॥

अथ निगदो नाम किं यजांषि, उत यजुषोऽन्य इति ।

[१३] निगदो वा चतुर्थः स्याद्धर्मविशेषात् ॥ ३८ ॥ पू० ॥ निगदा न यजूंषि । कुतः । धर्मविशेषात् । उचैर्ऋचा क्रियते, उचै: साम्ना, उपांश्च यजुषा, उचैनिंगदेन इत्येष धर्मविशेषः। उचै-निंगदेन इत्यनुद्यते। यदि यजुषो निगदत्वं स्याद्, न च तस्योचैस्त्वं धर्मी दृश्येत । दृश्यते तु । तस्माचतुर्थे मन्त्रजातं निगदो नाम ॥ ३८ ॥

व्यपदेशाच ॥ ३९ ॥

च्यपदेशोऽपि भवति, यजूंषि वर्तन्ते, न निगदाः । निगदा वर्तन्ते, न यजंबीति । तस्माद्पि मन्त्रान्तरम् ॥ ३९॥

यजूंषि वा तद्रपत्वात् ॥ ४० ॥ सि० ॥

ननु च प्रत्यक्षगम्यत्वाद्रसविशेषस्याभियुक्तोपदेशोऽनुवाद्त्वानेव प्रमाणम् । नैप दोपः । प्रत्यक्षमेवात्र इतिकरणावच्छित्रं निद्र्शनम् । एतदुक्तं भवति । यथाऽम्छं दिध मधुरो गुड इत्येताद्विज्ञानं प्रमाणमेवमाभियुक्तोपदेश इति । गीतेर्विशेषण-त्वात्पूर्वतरप्रत्यायने सत्याकृतिवद्भिधेयत्वं निर्णतन्यम् । आह च---

> एकखण्डेन शब्देन विशिष्टो यत्र गम्यते । विशेषणस्य वाच्यस्वं तत्र सर्वत्र जायते ॥ ३६ ॥ ( इति सामलक्षणाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

रोषे बाह्मणशब्द इतिवत्समस्तं व्याक्येयम् ॥ ३७ ॥ ( इति यजुर्रुक्षणाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

शेषे यजुःशब्द इत्येतव्द्यावर्तनार्थो नाशब्दः । चतुर्थे मन्त्रजातं निगदः स्यात् । धर्मान्यत्वा ् यदि तावत् ' उच्चेनिगदेन ' इति विश्विस्ततो यजुर्धमेबाधो मा भृदित्य-र्थान्तरत्वम . अधानुवादः स नैव प्राप्नोति ब्यतिरेकेण विनेति भेदैः ॥ १८ ॥ १९ ॥ यजूष्येव निगदाः । कुतः । तद्रूपत्वात् । तदेवैषां रूपं, यद् यजुषां प्राक्षिष्ठपाठ ऋक्सामलक्षणविलक्षणता च ॥ ४० ॥

#### वचनार्द्धमंविशेषः ॥ ४१ ॥

वचनात्प्रत्यायनसामध्यीत्। अस्ति हि पुरुषान्तरप्रत्यायनसामध्यी केषांचिद् यजुषाम् ॥ ४१ ॥

#### अर्थाच ॥ ४२ ॥

अस्ति च तैः पुरुषान्तरैः प्रत्यायितैः प्रयोजनं, नोपांशूचार्यमाणाः पुरुषान्तरं प्रत्याययेयुः । तस्माद्धभिविशेषोऽर्थवान् । यानि च यज्रं च्युचैरुचार्यन्ते ते निगदाः । कृतः । निश्चव्दः प्रकर्षस्य वक्ता । यथा प्रकर्षेण रक्तं नितरां रक्तिमित्युच्यते । गदतिर्भदनार्थः पाठवचनः । एष एव हि प्रकर्षे यदुचैस्त्वावच्छिन्नत्वम् ।

नतु वाचिनको गुणो यजुपामुपांशुत्वम् । नेति ब्र्मः । गुणो नाम स भवति, यः स्वकार्यं कुर्वतामुपकारे वर्तते । न च परसंवोधनार्थानां यजुपामुपांशुत्वं साहाय्ये वर्तते । तिद्ध स्वकर्मिकयाविघातं करोति । तेन पुरुषान्तरसंबोधनार्थमुचैस्त्वं गुणः । इतरार्थं तु वचनं भविष्यति । इतराणि यानि यजूंषि न परसंवोधनार्थानि, तेषूपांशुत्वं निवेक्ष्यते॥४२॥

## गुणांथीं व्यपदेशः ॥ ४३॥

अथ यदुक्तं व्यपदेश इति स चैकत्वे पि गुणतो भवति । यथा, इतो ब्राह्मणा भोज्यन्ताम् , इतः परित्राजका इति । एवमुचैस्त्वेन गुणेन तान्येव यजूंषि व्यपदिश्यन्ते निगदा इति ॥ ४३ ॥

'अहे बुश्चिय मन्त्रं मे गोपाय' इति त्रिष्वेव मन्त्रत्वस्योपसंहारात् । वेदे च मन्त्रसा-मानाधिकरण्येन निगशब्दप्रयोगाद्यजुष्ट्वापरित्यागेनैव च धर्मविशेषव्यपेदशभेदसिद्धेः परि-शेषसिद्धयजुर्छक्षणयोगाच्च यजुंष्येव निगदाः ॥ ४०॥

न्यायप्राप्तोचेर्धर्मानुवादत्वज्ञानात्र विधानादिति न्याख्यातम् । यं त्वेतेऽर्थे वदन्ति तमुषांज्ञुत्वेन शकनुयुर्वेकुमिति वचनादित्युच्यते ॥ ४१॥

अस्ति च ' अग्नीदग्नीन्विहर ' इत्यादिवचनेनार्थोऽन्यथाऽनुष्ठानानुपपत्तेरिति धर्म-विशेषप्राप्तिः । तथा च निगदशब्दावयवब्युत्पात्तिसिद्धिः । वाचनिकमपि चोपांशुत्व-मनुपकारत्वेनानङ्गत्वान्त्रिगद्व्यतिरिक्तयजुर्विषयं विज्ञायते ॥ ४२ ॥

ब्राह्मणपरिवानकवद्भुणेन व्यपदेशमेदः ॥ ४३ ॥

१ गुणार्थं इस्तत्र गुणाचेति पाठान्तरम् ।

### सर्वेषामिति चेत् ॥ ४४ ॥ यदि य उच्चैर्गदाते स निगदः, ऋगपि निगदः प्राप्नोति ॥ ४४ ॥ न ऋग्व्यपदेशात्॥ ४५॥

न ऋचो निगदा इति व्यपदिश्यन्ते । अयाज्या वै निगदा ऋचैव यजन्तीति पृथक्त्वनिमित्ता हि व्यपदेशा भवन्ति । उच्यते । व्यपदेशो लिङ्गं, प्राप्तिरुच्यतामिति । अपाद्वद्धे गदतिर्वितते, अपाद्वद्धो हि गद्य इत्युच्यते ॥ ४५ ॥

## [१४] अर्थेकत्वादेकं वाक्यं सकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यात् ॥४६॥सि ।॥

अतिप्रसङ्गद्वारेण गुणस्य व्यपदेशानिमित्ततां व्यभिचारयति ॥ ४४ ॥

न तावद्तिप्रसङ्गोऽस्ति निगदं निन्दित्वा ऋचो विधानात् । न हि तमेव निन्दित्वा तस्यैव विधिरवकल्पते । न च व्यभिचारित्वम् । गद्तिवशेन यजुष्टे सित धर्मविशे-षम्य व्यपदेशभेदनिमित्तत्वात् ॥ ४५ ॥

( इति निगदाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

केचिदेतत्सत्रं वाक्यलक्षणपरत्वेन व्याचक्षते । तत्रापि किल लौकिकवैदिकवाक्यलक्षणसं-भवे हेतुप्रसिद्धिवशेन छौंकिकानामेवैतलक्षणम् । कृतः---

> अन्यतोऽवगतेऽर्थे हि लोके वाक्यं प्रवर्तते । तत्रैकार्थत्वविज्ञानात्मुखबोधैकवाक्यता ॥

लीकिकानां हि वाक्यानां प्रमाणान्तरेणार्थस्तदेकत्वं चावधार्यते । तत्र प्रभिद्धेन हेतुना शक्यमेकवाक्यत्वमवगन्तुम् । वैदिकानां पुनरनन्यप्रमाणगम्यत्वात्प्राग्वाक्यात्तदेक-त्वाज्ञानाद्ज्ञातेऽर्थे तदेकत्वासिद्धिनीम्तीत्येतहाक्षण नुपपत्तेरथीपत्त्या विपरीतं लक्षणं द्रष्टव्यम् ।

वाक्यैकत्वाद्रथैंकत्वामिति । यथैव हि धर्मिणा वाक्येन धर्म्यन्तरमर्थः प्रतिपाद्यते तथैकवाक्यधर्मेणैकत्वेनार्थैकत्वम् । आह च-

> नित्यवाक्याधिगम्यत्वाद्यथावाक्यं प्रवर्तते । वेदार्थस्तदसिद्धेस्तु न वाक्यस्यार्थवश्यता ॥

अत्राभिधीयते । वेद्व्याख्यानप्रवृत्तस्य जैमिनेः कः प्रसङ्को होकिकवाक्यहक्षणाभि-धाने । वैदिकवाक्यलक्षणस्यापि भेदलैक्षणे कः प्रस्तावः । किमर्थ प्रमाणलक्षण एव नोक्तम् । एकशब्दश्य न वक्तव्यः, अर्थैकत्वाद्वावयमित्येतावनैव मिद्धत्वात् । कथं च

१ द्वितीषाच्याच इत्यर्भः । २ प्रथमाच्याच एवेलर्थः ।

### अथ मिश्लिष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगम्येत, इयदेकं यजुरिति ।

मन्त्राधिकारे तद्संबद्धोऽथोंऽभिधीयते । भाष्यकृतश्च प्रक्षिष्ठप्रितेषु यजुःष्वित्युपः न्यासः प्रमाणवानपि विना कारणेनातिकान्तः । किं च---

यजुर्भेदं च मुक्त्वैतद्वाक्यैकत्वस्य लक्षणम् । मन्त्रबाह्मणलेकिषु वक्तन्यं कोपयुज्यते ॥

ऋक्सामयोस्तावत्परिमाणं प्रयोगसमर्थं प्रसिद्धामिति न कश्चिद्धाक्यलक्षणादेकवाक्य-तालक्षणाद्वोपकारो भवति ।

तथा ब्राह्मणेऽभिहोत्रादिवान्यैः साध्यसाधनेतिकर्तन्यतावत्यां भावनायां नियुक्तेषु पुरुषेप्वैकानेकवानयज्ञानं कोपयुज्यते । नन्वयमुपयोग एकवान्यतालक्षणज्ञो वान्यभेदं परिहरिष्यति । नायमुपयोगः । कुतः—

वाक्यभेदो ह्यसामध्ये शब्दावृत्त्यादि दोषतः । एकनानात्वविज्ञाननिरपेक्षोऽवधार्यते ॥

पदतदेकदेशतत्सम्हावृत्तिप्रसङ्गात्मकस्ताद्विभागलक्षणो वा वाक्यैकत्वनानात्वज्ञान-निरपेक्षैरेव दोषत्वेनावधार्थते । विभागलक्षणे गम्यमानसंबन्धपरित्यागोऽनेकादृष्टकल्पना च दोषः । इतरब्राऽऽवृत्तेरवेदत्वादप्रामाण्यमिति नैकवाक्यलक्षणेनार्थः । पौरुषेयवाक्ये च लक्षणानिरपेक्षस्य लोकस्य व्यवहारसिद्धेरत्यन्तानीपयिकत्वम् ।

यदि चार्थेकत्वेन वाक्येकत्वमवधार्यते वाक्यस्यार्थप्रत्यायनार्थत्वाक्तत्त्वक्रंपकत्वज्ञानो-त्तरकालभाविना किं वाक्येकत्वज्ञानेन । वक्तृणां च परप्रत्यायनार्थों वाक्यप्रयोग इति नाऽऽत्मार्थं लक्षणज्ञानापेक्षा । श्रोतृणां पुनरत्यन्तानवगतेऽर्थे प्रवर्तमानं पुरुषवाक्यमपि न वेदवाक्याद्भिद्यते । अवगतार्थं त्वनुवादत्वादनादत्यमेवेति नैकानेकज्ञानमंभ्क्ष्यते ।

किमर्थं च वैदिकानां लक्षणं नोक्तम् । यदि त्वर्थापत्त्योक्तमेवेति । तम्न । श्रुत्या तल्लक्षणमाभिधायार्थापत्त्या लीकिकवाक्यसिद्धिराश्रयितव्या । न चार्थापत्तिः संभवति । न ह्येतल्लीकिकवाक्यलक्षणज्ञानमीहरोन वैदिकवाक्यलक्षणज्ञानेन विना नोपपद्यते ।

न चैतस्यापि वाक्यलक्षणता सिद्धा, वाक्यैकत्ववशेनार्थेकत्वलक्षणार्थापस्युपन्यासात्। अपि च कदाचिद्वैदिकवाक्यानामप्येतल्लक्षणम् । अत्यन्तविप्रकृष्टं वा किंचिद्धवेदित्याः शक्कितत्वान नियोगतोऽर्थापत्तिः । न च परिसंख्या, सामान्यविशेषभेदानुपादानात् ।

यहि हि सामान्येनेदं लक्षणं किनद्भियाय पुनः केवलपीरुषेयमंबद्धमुच्येत ततः परिसंख्यावरोन वैदिकानामिदं तावन्न भवतीत्येतावनमात्रं गम्येत। न ह लक्षणविशेषोऽने-कोपप्रवात् । एवमपि हि विपर्ययकल्पनं संभवति, अर्थानेकत्वादेकं वाक्यं निराकाह्नं चेद्विभागे स्यादिति ।

अथ वाऽथैंकत्वान्नानावाक्यत्वमिति । तस्मादकरूपनेयम् । किं च--कथं चार्थानपेक्षत्वे वाक्यैकत्वं प्रसिध्यति । न हि वर्णस्वरूपेण ज्ञातेनैतन्निरूप्यते ॥

वाक्यैकत्वाचार्थेकरवेऽवधार्यमाणेऽवइयमर्थनिरपेक्षं वाक्यैकत्वमवगन्तव्यम् । न च तस्यावाधित्वेन किंचित्पद्यामो वर्णशतं वर्णसहस्रं वा । तथा हि-

> अज्ञातार्थेषु वर्णेषु बहुवानयैकवार्तेषु । न कदाचिन्मतिर्देष्टा वाक्येयत्त्वावधारणे ॥ तस्मात्पदेषु यावत्सु श्रुयमाणेषु दश्यते । विस्पष्टमैक्यमर्थस्य तावतामेकवाक्यता ॥

लोकमन्त्रबाह्मणेष्वन्यभिचार्येतदेव वाक्यलक्षणमिति स्थितम् । यतु न प्राग्वाक्याद्र्ये-तदेकत्वावधारणमस्तीति । अत्र ब्रमः-

> पदार्थैः पदाविज्ञातिर्वाक्यार्थः प्रतिपाद्यते । लोकसिद्धैर्न तन्नास्ति वाक्यैकत्वनिमित्तता ॥

यदि हि वाक्यं पद्वद्वाचकं भवेत्ततस्तदेकत्वानेकत्वानुवर्तिता वाक्यार्थस्याभ्यपे-गम्येत कदाचित् ।

यदा तु पृथम्भूतरेव पदैरितरेतरिनरपेक्षैः स्वेषु पदार्थेषृक्तेषु तत्संसर्गादेव पद्व्याः पारानपेक्षो वाक्यार्थप्रत्ययो भवति, तद्वशेन च तावन्ति पदान्येकं वाक्यमित्यवधा-र्यते, न तदा वाक्यतदेकत्वयोर्ब्यापारं पश्यामः । तस्माद्विरोधः ।

> भावनैव च वाक्यार्थ: स्वकारकविशेषिता । तस्याश्च ज्ञायते नित्यं भेदः शब्दान्तरादिभिः ॥

यस्मिन्पदसमृहे राब्दान्तरादिभिने भावनान्तरं प्रतिपाद्यते तस्यैकवाक्यत्वं भावना-न्तरापेक्षया तु नानात्वम् । तचैतद्भयमप्यन्यत एव ज्ञायत इत्यानीमित्तं वाक्यैकत्व-मर्थेकत्वस्य । तस्माद्यथाभाष्यमेव व्याख्यातव्यम् ।

भेदल्रभणे मन्त्रप्रस्तावे च तद्भेदस्तावदृग्यजुःसामात्मकोऽभिहितः । तद्वान्तरभेदा-काङ्क्षायामृक्सामानामध्येतृसिद्धे भेदे लक्षणं न क्रियते । यजुषां तु प्रिष्ठिष्टपितत्वास लक्षणाद्विना भेदज्ञानभित्यारभ्यते ।

ननु भिन्नप्रतीकविनियोगात्तद्भेदः सेत्स्यतीति । न तावत्सर्वेपामेव बाह्मणे विनि-योगोऽस्ति । न च 'उत्तरादिः पूर्वान्तलक्षणम् ' इत्येतद्वेदवचनम् । न्यायेन तु सूत्रका-रैरवाऽऽत्भीयबाह्मणविनियोगेष्वेतद्क्तमिति न्यायस्य लक्षणमुच्यते ।

यावता पदसमूहेनेज्यते तावान् पदसमूह एकं यजुः । कियता चेज्यते । यावता कियाया उपकारः प्रकाइयते तावद्वक्तव्यत्वाद् वाक्यमिन्युच्यते तेनाभिधीयते—अधैकत्वादेकं वाक्यमिति । एतस्मा-चेत्कारणादेकवाक्यता भवति तस्मादेकार्थः पदसमूहो वाक्यम् । यदि च विभज्यमानं साकाङ्क्षं पदं भवति । किम्रुदाहरणं देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति ।

ननु पदं पदमत्रैकार्थम् । सत्यं, न तु तद्विभागे साकाङ्क्षम् । न तर्ह्यर्थैकत्वम्रुपपद्यते वहुत्वात्पदार्थानाम् । पदसम्रदायस्य च पृथ-गर्थो नास्तीत्युक्तम् । भेदः संसर्गो वा वाक्यार्थ इति यद्युच्यते ।

तत्रावयवन्युत्पत्तिबल्लेनाऽऽह—यावतेङयत इति । सर्वमन्त्राणामनेन यजेतेति हि प्रथमं प्रकरणाम्नानानुमितवाक्यविनियोगो भवति । ततः साक्षाद्यागसंबन्धासंभवातदुप-कारिप्रकाशनेन तैरिष्टं भवतीति करूप्यते । तेनोच्यते—

यावता पदमंघेन स्मार्यते यागसाधनम् । तावद्यनुश्च वाक्यं च वक्तव्यत्वाञ्चिरूप्यते ॥

वचनाई हि वाक्यं कार्ये समर्थं च तद्हीं भवति न न्यूनमधिकं वा, तावतैव चेज्यते । तत्तु कीष्टरामित्येकार्थं साकाङ्क्षावयवं चेति लक्षणम् । ईटरां चेदेकं यजु-र्यत्ततोऽधिकं तद्वाक्यान्तरं यजुरन्तरं चेत्युक्तं भवति ।

एवं सर्वत्र पुरस्तात्परस्ताद्वैकार्थत्वसमर्थपद्परिग्रहणाद्समर्थपद्विमोकेन च भिन्नानि यज्ञंषि कल्प्यन्ते । तेनैकवाक्यलक्षणोक्ती चार्थाद्यजुर्भेद्वाक्यभेदलक्षणयोः सिद्धिरिति, एतस्माच्चेत्कारणादित्याह । किमुदाहरणामिति । अभिधेयवाचिनमर्थशब्दं गृहीत्वा लक्षणद्वयसमावेशासंभावनया पृच्छति । तथा हि—

एकार्थत्वं पदस्य स्यात्माकाङ्क्षावयवं न तत् । साकाङ्क्षावयवः संघरतस्यैकोऽर्थो न विद्यते ॥

पदस्य ह्याकृतिनीमैकोऽथीं भवेत्र तु तद्वयवानां वर्णानां प्रकृतिप्रत्यययोवी विभागे साकाङ्कत्वम्, अर्थप्रत्यायनशक्त्यभावात्, समृहावयवास्तु पदानि विभागे परस्परमाकाः क्विति, न त्वेषामेकार्थत्वं, प्रतिपदमर्थभेदात्, समृहस्य च पृथगर्थान्तराप्रसिद्धेः । अतो छक्ष्याभावादछक्षणमेतदिति ।

प्रयोजनवाच्यभिप्रायेण देवस्य त्वेत्युदाहृतम् । निन्विति परः स्वाभिप्रायं प्रकट-यति । यदा पदार्थव्यतिरिक्तः कश्चिदेको निर्भागो वाक्यार्थो नास्ति तदा तत्तत्पदार्थ- तथाऽप्येकार्थता न स्यात् । बहुपदे भेदानां संसर्गाणां च बहुत्वात् । एकप्रयोजनत्वादुपपन्नम् । यथा तावद्देवस्य त्वेति निर्वापप्रकाशः नम् । तस्य विशिष्टस्य वाचक एतावान्पदसमृहस्तद्वाक्यम् ।

धर्मावेव सामीप्यवशात्तेषां गम्यमानौ भेदसंसर्गौ स्याताम्। अत आह—तथाऽप्येकार्थता न स्यात्। कथम्—-

> मेदो नाम पदार्थानां व्यवच्छेदः परस्परम् । स च प्रतिपदार्थत्वाक्षेकत्वं प्रतिपद्यते ॥

व्यक्तिपदार्थपक्षे सर्वव्यक्तीनां गवादिपदेनैवोपात्तत्वाद्विषयशब्दैः शुक्रादिभिः कृष्णाः दिव्यवच्छेदमात्रं वक्तव्यम् । तत्संसर्गः पदार्थान्तर्गतत्वात्र वाक्यार्थो भवतीति तदुपसः र्जनस्तेषां भेदो गृह्यते ।

स च यथा शुक्तशब्देन गोशब्दस्य कृष्णादिभ्यो भिद्यमानस्वाद्भवति, एवं शुक्त शब्दस्यापि गोशब्देनाश्चादिभ्यो निवर्तितस्य भवति, व्यवच्छेद्यनानात्वाच नास्त्येकत्वे प्रमाणम् । भेदसामान्यग्रहणे वा सर्ववाक्यार्थेकत्वप्रसङ्गः । यदा तु भेदवन्तः पदार्था एव वाक्यार्थस्तदा सिद्धमेव नानात्वम् । तथा—

> संसर्गोऽपि पदार्थानामन्योन्येनानुरञ्जनम् । एकैकत्र तद्प्यस्तीत्येकत्वं न प्रतीयते ॥

आकृतिपदार्थपक्षे शुक्रत्वगोत्वयोः स्वरूपेणाभिहितयोः संनिधानादितरेतरानुरञ्ज-नमर्थसिद्धभेदं वाक्यार्थः । स च गोत्वे शुक्रत्वसंसर्गः शुक्रत्वे वा गोत्वसंसर्गः साम-स्त्येनैकैकव्यक्त्युपसंहारादुपरुभ्यत इति नाना ।

यद्यपि च कथंचिट्द्रिपदे स एवोभयत्रापि संमर्ग इत्येकत्वं गम्येत, तथाऽपि बहु-पदे येन येन प्रदेशेन पदद्वयं संमुख्यते तेन तेन संसर्गरूपेणोपलब्धेरनेकत्वम्। किं च—

> स्वप्राधान्यात्पदार्थानां धर्मावेतावुभावि । धर्मिभेदेन भिद्येते न ह्येकत्वमुपाश्चितम् ॥

यावद्धि प्रयोजनैकत्वं नाऽऽश्रीयते तावत्स्वतन्त्राः पदार्था नैकतामापाद्यितुं शक्यन्त इति पृथगेव भेदसंसर्गावनुभवन्ति । तस्मादपि नाना । यद्यपि चास्माकमाकृतिपदार्थक-त्वान्तेव भेदो वावयार्थत्वेनाभिप्रेतस्तथाऽपि पूर्वपक्षवादिना विकल्पमात्रेणोपन्यस्तः । सिद्धान्ताभिप्रायविवरणं प्रयोजनवाचित्वादर्थशब्दस्योपपन्नम् ।

एवं सत्येक एव कश्चित्पदार्थः प्रधानभूतस्तद्धिरोषणत्वेनेतरोपादानमिति सर्वेषां च

नन्वत्र देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निर्वपामीत्येकं वावयम्, अश्विन् नोर्वाहुभ्यां निर्वपामीत्यपरम् । एवं बहुनि वाक्यानि । यदि निर्वपामी-त्यनुषङ्गस्ततो बहुनि वाक्यानि । न त्वेवमनुषङ्गो भवति ।

यदि गुणभूतो निर्वपामीति, तदा प्रतिविधानं भिद्येत । न च निर्वापो देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थेनोच्यते । साधनप्राधान्ये ह्यदृष्टिता वचनस्य स्पात् । निर्वापे पुनः प्रधाने दृष्टं कार्यं निर्वापप्रकाशनम् । तत्सर्वेविशेषणैर्विशिष्टग्रुच्यते । तस्माद्विरोधः । यथा च पदं पदेन विशेष्यते तथोक्तं तञ्जूतानामिति । तस्मादेकं वाक्यम् ॥

अय किमर्थम् भर्यं स्तितं, अर्थेकत्वादिति च विभागे साकाङ्क्ष-मिति च। उच्यते। भवति किंचिदेकार्थः, न तु विभागे साकाङ्क्षम्। यथा भगो वां विभजतु, अर्थमा वां विभजतु इत्येकार्थाः सर्वे विभाग-मित्याति। ननु भगविशिष्टादिभागाद्यमितिशिष्टोऽन्यो विभागः। नेत्युच्यते। विभागसामान्येनास्य प्रयोजनं, न विशेषेण। सामान्ये हि दृष्टोऽर्थो भवति न विशेषे। विभागे तु न साकाङ्क्षम्। तस्माद्धिन्न-मिदं वाक्यं विभागे विकल्प्यते। तथा स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य

तद्भेदास्तत्संसर्गाचेको भेदः संसर्गो वेत्यपि शक्यं विद्तुम् । तस्मात्कर्मसमवायित्वेन दृष्टार्थत्वाद्दशेषसवित्रादिपदार्थविशिष्टनिर्वापप्रकाशनं समस्तस्य पदसमृहस्यैकं प्रयोजनमिति सिद्धमृदाहरणम् । परस्तु निर्वापप्राधान्यमज्ञात्वा एच्छति—नन्वत्र देवस्येति । सिद्धान्तवाद्याह—यदि निर्वपामीत्यनुषङ्गस्तत एवं, स चानुषङ्गस्तद्भुणभावेन भवेत्, न चास्य गुणभावः प्रयोजनवस्त्वात् । सवित्रादीनां चाकर्मसमवायादित्येकार्थत्वम् ।

अथ किमर्थमुभयं सूत्रितामिति । येषां संहतानामेकप्रयोजनत्वं तेषां तद्शक्तेर्व्य-स्तामामेकान्तेनेव साकाङ्कृत्वं भवतीत्यवाच्यं तत् । अथ वा विभज्यमानसाकाङ्कृत्वं संहत्तेकप्रयोजनत्वेन विना न भवति प्रत्येककार्येषु निरपेक्षप्रवृक्तिसिद्धेः । अतः साका-क्वाविभागेनेवेतराक्षेपात्तन्मात्रमेवााभिधातव्यमिति ।

प्रस्युदाहरणे दर्शयति—उच्यत इति । पुरोडाश विभागप्रकाशनमेकं प्रयोजनं निर् पेक्षाणां दृष्टम् । निर्वापे दत्तोत्तराऽपि विभागनानात्वपरिचोदना संहत्य विशेषणानु-पादानात्पुनः पुनः प्रयुक्तस्यानुषद्भदोषाभावादुपन्यस्यते । तत्रोत्तरं न तावित्ररपेक्षसा-धनभेदादपि क्रियानानात्विमिति वक्ष्यामः । साधनप्राधान्यं तु प्रत्युक्तमेव । एतत्कृतो

१ ( अ० १ पा॰ १ ज॰ ७ पू॰ २५ ) जन्नेति श्रेषः । १ जनुषङ्गाधिकरणे ' वित्पतिस्त्वा पुनातु ' इत्युवाहरणे ' न च तस्य कारकमेवाद्येव इत्वादिनीत श्रीषः ।

धारया सुन्नेवं करुपयामि । तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ त्रीहीणां मेध सुमनस्यमान इति विभागे साकाङ्क्षम् । द्वे तु प्रयोजने क्रियेते सदन-करणं पुरे।डाञ्चमतिष्ठापनं च । तस्माद्भिने वाक्ये, पूर्वे सदनकरणे विनियुज्यते, उत्तरं पुरोडाशमितिष्ठापने । तस्मात्सम्यक् सूत्रितं, न सुत्रोपालम्भो भवति ॥ ४६॥

ि १५ ] समेषु वाक्यभेदः स्यात् ॥ ४७ ॥ सि० ॥ इंवे त्वा, ऊर्ने त्वा इति। तथा औायुर्यज्ञेन कल्पतां, पाणो यज्ञेन कल्पः ताम इति । अत्र संदेहः । किमेचमादिषु भिन्नं वाक्यम्तैकमिति । एकमिति ब्रूमः । इषे त्वा इत्येवमुक्ते, न किंचिद्दष्टं प्रयोजनं, तथा ऊर्जे त्वा इत्यापे च, वचनसामध्यदिष्टप् । तदुभाभ्यामेकं कल्पयितुं न्याय्यम् । एवमरुवीयस्यर्देष्टानुमानकरूपना भविष्यति ।

विशेषः कमीनङ्गत्वाद्नाद्रणीय इति सामान्यप्रकाशनादेकार्थत्वम् । ' तस्मिन्सीद् ' इत्यस्य पूर्वापेक्षित्वे सत्यपि प्रयोजनभेदाद्वाक्यान्तरत्वम् । तस्मात्मंहतयोरेव लक्ष-णत्वम् ॥ ४६ ॥

( इति यजः परिमाणाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

येषामदृश्यमानकर्मसमवेतार्थत्वेन हैिङ्किकविनियोगाभावेन वचनाद्विशियोगस्तेषां प्राग्हः ष्टार्थमन्त्रावधेरेकमनत्रत्वं युक्तम् । तथा हि---

> करूप्यस्तेपामदृष्टोऽर्थः स चारूपः स्यात्प्रमाणवान् । कल्पिते च तदेकत्वे साकाङ्क्षाः स्युर्वियोजिताः ॥

यदा हि • हवद्दष्टकल्पना निष्प्रमाणिकेत्येकमदृष्टं सर्वेभ्यः कल्पितं भवति तदा प्र-त्येकं तत्साधनशक्त्यभावाद्विभज्यमानसाकाङ्क्षत्वमप्यस्तीत्येकवाक्यता । कथं पुनरस्मि न्पक्षे प्रतीकभेदेन विनियोगः " इषे त्वेति शाखां छिनत्ति " " ऊर्ने त्वेत्यनुमार्ष्टि इत्येवमादिः । कथं च ' क्रप्तीर्वाचयति ' इति बहुत्वनिर्देशः । तद्च्यते —

> एकोऽपि बहुभिर्मन्त्रः प्रतीकैर्विनियज्यते । पुनः पुनः प्रयोगाच्च क्छन्नीरित्यभिधीयते ॥

आदिमध्यावसानग्रहणेनैकोऽपि मन्त्रस्तत्र तत्र विनियुज्यमानोऽपि न पीडचते ।

१ तै॰ ब्रा॰ (३-७-५)। २ तै॰ सं॰ (१-१-१)। ३ ते॰ सं॰ (१-७-९)। यावता क्रियाया उपकारः प्रकार्यत ' इति भाष्यात् भिन्नप्रतातिविषयानेकम्ख्यविशेष्य-राहित्य रूपार्थंकत्वस्यैवैकवाक्यलक्षणत्वप्रतीतेः स्तोत्रशस्त्रमन्त्राणां चैकादष्टसाधनत्वं ऽपि मन्त्रेक्याभा-षाद्धाष्यस्थास्यकदः कल्प्याख्यातस्य च छेदनादि कियाभिप्रायो द्रष्टन्यः। एवं वर्गातं कस्थादछराज्दोऽपि । एवं चाद्दष्टस्य बांच्यार्थस्यानुमानं यस्यां करूपनायां साडरगीयसीरयेष भाष्त्रं व्यास्यातव्यम् ।

तस्मादेकं वाक्यम्। एवं प्राप्ते ब्रूपः—समेषु वाक्यभेदः स्यात् । समेषु परस्परानाकाङ्क्षेषु वाक्यं भिद्यते। इषे त्वा इत्यनेनैकोऽर्थः क्रियते, फर्जे त्वाइत्यनेनापरः। नान्विदानीमेवोक्तं नात्र दृष्टोऽर्थ इति। यद्यपि प्रत्यक्षा-दिना प्रमाणेन नापरुभ्यते, श्रुत्या तु गम्यते—इषे देवेति छिनत्ति, कर्जे

यावाद्विनियोगं हि सकल आवार्तप्यते खण्डस्याप्रयोजनत्वात् । करूपतां करूपतामिति च पुन पुनः प्रयोगादेकवाक्यत्वेऽपि बहुवचनाविरोधः । उच्यते । नैतदेवम् ।

> रूपादुत्तरकाले हि विनियागप्रयोजने । तस्मात्प्रागेव तत्क्छिभेदाभेदपरीक्षणम् ॥

तिष्ठतु तावत्त्रयोजनकल्पनं विनियोगवाक्यं वा । न हि तदुत्तरकालं स्वरूपनिरूपणं युक्तम् । अज्ञातस्यपस्य विनियोगाशक्तेरविनियुक्तस्य च प्रयोजनकल्पनानुपपत्तेः । तत्त-न्निरपेक्षं तु रूपं पाठादेवावधार्यते । तत्कालावधृतभेदाभेदानुवार्तत्वं तु प्रयोजनविनि-योगयोः । प्रमाणवच्चानकमपि कल्पनीयमित्युक्तम् । ऋषोपल्लिधवेलायां चेपेत्वादिना न परम्परसाकाङ्क्तत्वमेकप्रयोजनत्वं चोत्ररुध्यते । ततश्च निष्प्रतिद्वंद्वेऽवधारिते भेदे पश्चान्न किचिदेकत्वापादने कारणं संभवति । न च प्रागनुपलन्धं साकाङ्क्षत्वं कल्प-यितुं शक्य । तेन च विना यद्यप्येकप्रयोजनत्त्वं भवेत्तथाऽप्येकाङ्कवैकल्यादेकवाक्य-त्वाभावः, किमुत यदा रूपभेदाद्वि।नियोगभेदस्तद्भेदाच्चादृष्टार्थत्वेऽपि प्रयोजनभेदः। त्वत्पक्षेऽपि चावश्यं यावद्वि।नियोगं तेन तेन भवितन्यम् । इयांस्तु विशेषः । तव सम-स्तानमन्त्रान्मम व्यस्तेभ्यः । न चेषामदृष्टार्थत्वं, ब्राह्मणोपदिष्टदृष्टार्थसाधनत्वात् । तह्न-लेन चैषां यावता विना चौदितकरणसामध्ये नास्ति तावदनाम्नातमपि कल्पनीयं च्छिन द्मीत्यादि । यद्वा यथैव '' रथवीषेण माहन्द्रस्य स्तात्रमुपाकरोति '' इति वचनादवाचकः स्यापि विनियोगमात्रानुसंघानेन स्तोत्राभिमुख्यचिह्नत्वं भवति, एविमेषेत्वादीनां छेदना-दिस्मरणहेतुत्वम् । उभयमपि चैतत्प्रमाणवदिति सूत्रकारैः कैश्चित्कथं चिदाश्चितम् । मर्वथाऽत्रैवमध्यवसातत्र्यम् । विकलवाक्यप्रयोगासंभवाद्वाचकप्रयोगानुपपत्तेश्चाध्याहारः । अथ वा यथाम्नातविनियोगानुभागत्तादृशेनैव स्मर्तुं संस्काराधाने यतितन्यम् । तत्रानु-ष्ठात्रभिप्रायाधीनोऽन्यतरपरिग्रह इति दृष्टभयोजनभेदाद्पि सिद्धो वाक्यमेदः। किं च---

> अन्योन्यनिर्पेक्षाणां कार्यान्यत्वे नियोगतः । प्रत्येकं यागहेतुत्वाद्यजुद्धवमवकल्पते॥

तथा ∱ आयुर्यक्रीन काल्पनाम् 🍐 इत्येवमादीनां निराकाङ्क्षाभित्रक्रपोपलञ्चेनैकत्वाः

त्वेत्यत्रमाष्टिं इति । तथा आयुर्यक्षेन कल्पतां, प्राणो यक्षेन कल्पताम् इत्यायः क्लमेरन्या प्राणक्लिप्तः । ननु सामान्यमात्रमिष्टं तन्न विशेषण-भेदाद्भेदमईतीति । यथा, अग्नये जुष्टं निवपामि इति निर्वाप एक-स्तस्य विशेषाः सवितुः शसवेऽिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् इति, न तेषां भेदाश्चिर्वापस्य भेद इष्यते । एवमिहापि क्लुप्तिनीमैकाऽर्थः, नासावायुरादिभिविंशेषैभिंन्नो भविष्यतीति । उच्यते । इह क्लुप्तीर्वा-चयति इति बह्वयः क्लुप्तयः श्रूयन्ते । ताश्र वक्तव्याः । तत्रैकामायुः-क्लिशिम्, आयुर्यक्षेन कल्पताम् इत्येष मन्त्रः शक्रोति वदितुम् । प्राणो यज्ञेन कल्पताम् इत्ययमपि प्राणक्लुप्तिमपराम् । एवं तु सर्वे क्लुप्तिवि-शेषवचनाः । तच दृष्टं प्रयोजनम् । तस्मादनेकार्थत्वात्तत्रापि वाक्यभेद इति । ननु सामान्यवचनादेकत्वं यथा विभागे । नैतदेवम् । विभागे · **दृष्टार्थ सामान्यमिह न** । अपि च क्लप्तीर्वाचयति इति विहितम् आयु-

पत्तिः सत्यप्येकार्थत्वे । न च तद्नित । आयु:कल्पनादीनां भिन्नत्वात् । निर्वापवद्भेद इति चेन्न । क्लिप्तीरिति मन्त्रबहुत्वचोदनायाः प्रत्यक्षत्वात् । इह तावद्र्यानामकर्माः ङ्कापवाद्विवक्षायां सत्यां मन्त्रोच्चारणमात्रं प्रयोजनम् । तत्र च बव्ह्यः क्लरप्तयः श्रयन्ते । तद्भेदशार्थभेदमम्तरेण न भवतीत्यक्षरोपमर्जनभूतोऽर्थो नानात्वेनाऽऽश्रीयते । क्लिप्ति-विशेषवचनं च दृष्टार्थमिति मन्त्रबहुत्वापादनार्थत्वात् । यथा विभाग इति । सक्टच्छू-तिन्वीपवैलक्षण्यात्ऋतीनम् । पुनः पुनरुचारितशब्दोऽपि यथा विभागः साधनभेदे सत्यिप न भिद्यते, तथा क्छिप्तिभेदोऽपि न भविष्यतीति मन्यते । नैतदेविमित्युत्तरम् । इह सामान्यक्विक्षानुपयोगात् । अथ वा सिद्धान्तवाद्येव यथा विभागे नैतदेविमिति स्वयमेवैकवाक्यभूतमुत्तरं ददाति । ननु च विभागवाक्यानामपि भेदोऽस्त्येवेति नोपन्य-सनियम् । एवं तर्हि नैवेदं प्रभेदप्रतिपत्त्यर्थे, किं तर्हि दृष्टान्तेन सहैकत्वापादनपरत्वा-त्तदीयविकल्पापादनायोपन्यस्यति । यथा विभागे तथाऽत्र विकल्पः कस्मान्न भवतीति । नैतदेविमाति । समानविषयत्वे हि विकल्पो भवति, न चेह सामान्यविवक्षा येन विभा-गवदैकार्थ्य भवेत् । क्लुप्तिविशिष्टायुराद्याशासनपरत्वात् । विभागे हि साधनानामप्रयो-जनत्वात्सामान्यभूतिकयामात्रप्रकाशनपरत्वम् । इह पुनरायुरादीनामाशास्यत्वेन प्राधा-न्यात्तिद्विशेषणत्वेन क्लप्टन्युपादानं न त्वायुरादिविशिष्टा सा प्रकाइयते, निष्प्रयोजन-त्वात् । अथापि क्रियाप्राधान्यं तथाऽपि तद्भेद्परत्वान्नानार्थत्वम् । भेदपर्त्वे च पूर्वोक्त-मेव दृष्टार्थत्वमुच्यते । अर्थं वा 'क्छमीर्वाचयति ' इति नैव मन्त्रपरः क्छिपिशब्दः,

९ अपि चेलादि भाष्यम्, इह क्रुसीरिति पूर्वभाष्येण पुनरुक्तमिव भासमानं क्रुप्तिशब्दस्य पूर्वा-भिग्रेतमन्त्रपरत्वपक्षापेक्षयाः श्रेपरत्वरूपपक्षान्तराभिधानार्थत्वेन व्याकरोति-अधवेत्यादिना ।

येन्नेन कल्पताम् इति चाऽऽयुःक्लप्त्यभिषानमभिनिवर्त्यते प्रत्यक्षं,
प्राणो यन्नेन कल्पताम् इति च प्राणक्लुमेः । तस्माद्वाक्यभेदः ॥ ४७ ॥
(१६) अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात् ॥४८॥सि०॥
या ते अग्नेऽर्थाश्रया तनूर्विषष्ठा गह्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो
अपावधीं स्वाहा, या ते अग्ने रजाश्रयाः या ते अग्ने हराश्रया इति ।
अत्र संदेहः । तनूर्विषष्ठिति किं सर्वेष्वनुपक्तव्यमाहोस्विल्लीकिको वाक्य-

कथं तिहैं, किय बहुत्वाभिधान एव, शब्दानामर्थतन्त्रत्वात् । अतश्च बहुत्वसंख्यया कर्ममेदाद्विशेषणात्तभेदाश्रयणाच मन्त्राणां तत्परत्वे चोदितार्थनिर्वृत्त्या दृष्टार्थत्वात्सिद्धा मिलार्थता । यं पुनरस्मिन्पक्षे वाचयतीत्युच्यते, शब्दपदार्थको ह्ययं प्रयुज्यते । तैष दोपः । उभपत्र प्रयोगात् । यथैव हि शब्दं ब्रुवन्तं प्रयुक्तानो वाचयतीत्युच्यते तथैव च यः श इनार्थं ब्रवीति तस्यापि प्रयोजको वाचयतीति । तस्मात्क्छिपिकियाश- इदेर्थजमानं वक्तं प्रवृत्तमध्वर्युवीचयतीत्ययमर्थो विज्ञायते, तत्प्रकाशनेन च मिला एव सन्तो मन्त्रा दृष्टार्था भवन्तीति वाचयभेदः ॥ ४७ ॥

( इति वाक्यभेदाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

ज्योतिष्टोमे तिस्रणांमप्युपसदामादावाग्नेयी विहिता 'अग्निमनीकं" इति । तत्र प्रथ-मायाः क्रमे ''या ते अग्नेऽयाशया" इति निराकाङ्क्षो मन्त्र आम्नायते । उत्तरयोस्तु, साकाङ्क्षौ ''या ते अग्ने रजाशया" ''या ते अग्ने हराशया" इति । तत्र स्त्रीलिङ्कयच्छ-ब्दानिर्देशस्य स्त्रीपदार्थेन केनिचिद्विना परिपूर्णता नास्ति । न चापरिपूर्णनव्यवहारोऽव-कल्पते तत्र तदन्यथानुपपपत्त्याऽवद्यं परिपूरणसमर्थो वाक्यशेषः कल्पनीयः । कृतः ।

न्यूनवाक्यप्रयोगो हि वेदे नैव समाश्रितः।

कश्चित्क्वापि स्थितः शेषः सोऽन्वेष्टव्यः प्रयत्नतः ॥

न हि वैदिकवाक्यानां प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणं, तद्वदेव ह्यनुमानादीन्यिप प्रमाणानि । सर्व-प्रमाणप्रत्यस्तमये च पष्ठेनाभावः परिच्छिद्यते । तदिह प्रत्यक्षानुपल्छ्ये वाक्यशेषे न तावत्येवोपरन्तव्यम् । यद्यनुमानादीन्यिप निवर्तिष्यन्ते तत एतावानेवायं मन्त्र इति कल्पिष्यामः । अथ तु तैः कश्चिद्वगम्यते ततस्तत्तत्सिहितोऽयं मन्त्रः सकलः प्राक्-तस्मादून इत्यध्यवस्थामः । तदिहार्थापत्त्या तावत्सामान्यतः कश्चिद्सित शेष इत्यध्य-वसेयम् । ततश्चाभावस्थानवसरादूनिमदं वाक्यं न प्रयोगार्हम् । तत्र विशेषाका इक्षायां

१ ते० सं० (१—२—११)। २ तिसृणामिति—पूर्वोह्वापराह्वयोरभ्यस्यमानमामेय सी-भ्यवैष्णवयागत्रयमेकोपसत्। तथाविधानां द्वितीयतृतीयचतुर्थाहेषु कर्तव्यतया विहितानां तिसृणामुप सदामित्यर्थः।

शेषः कर्तव्य इति । किं पाप्तम् । या ते अग्ने राजाश्या इत्येतस्य तनु-र्विषिष्ठा इति न वाक्यशेषः । नेश्चयमस्मात् परः प्रयुज्यते । एवं प्राप्ते प्राप्ते ब्रूमः — अनुषङ्गा वाक्यसमाप्तिः स्यात्तनूर्विषिष्ठेति । यथैव श्वयं

छोकिकः कल्पनीय उत वैदिक एव पूर्वमन्त्रस्थस्तन् विषिष्ठेत्यादिरनुषक्तव्य इति संशये छोकिक इत्याह । तथा हि—

> नान्यत्रोत्सहते गन्तुं वैदिकं सानिबन्धनम् । यथेष्टाविनियोगं तु सर्वार्थं वस्तु छौकिकम् ॥

यथैवाऽऽहवनीयादयो वैदिकास्तान्नार्दिष्टकार्यव्यतिरेकेण न प्रवर्तन्ते तथैव वैदिकः शेषो यत्र वाक्ये समाम्नायेन विनियुक्तः स तिनवद्धत्वान्नान्यत्र प्रयोगं क्षमते लौकिकः पुनरनिबद्धत्वात्सार्वार्थः सर्वाकाङ्क्षापूरणायापि नियुज्यमानो न विरुध्यते । तस्माल्लौ-किकः । तत्र यदि वैदिकमपि रचितत्वाल्लघुतरप्रयोगं रचितत्व्यादवैदिकाल्लोकिकात्मना मन्वानः प्रयुङ्क्ते न केन चिद्वार्यते । वैदिकत्वबुद्धिस्तु तत्र न कर्तव्या । तथा हि—

तानेव वैदिकान्वर्णान् भारतादिनिवोशितान्।
स्वाध्यायनियमं हित्वा लोकनुध्या प्रयुक्तते॥

यदि त्वानन्तर्याविशेषाद्रजाशयेत्यनेनापि संबन्धोऽभ्युपगम्येत ततो यथानिवेशं प्रयो-गात्पुरस्तादेवास्य प्रयोगः प्राप्नोति । तस्मादपि न वैदिकः शेष इति प्राप्ते । उच्यते—

विमुक्तन्यापृतौ वेदे छौकिकावसरस्थितिः । तद्न्यापारविमोकश्च सकलान्वेषणक्षये ॥

वैदिकस्य वाक्यस्य वैदिक एव शेषः पूरणक्षमो न लीकिकः । चोदनालक्षणधर्मानियमात् । यदा तु वेदः सर्वात्मनाऽन्विष्यमाणोऽपि त्यक्तव्यापारो दृश्यते तदा लीकिक-मध्यनुजानाति । सा वाऽन्वेषणा यथासंनिकर्ष प्रवर्तते । तत्र ।

अदृष्टः प्रकृतावर्थः प्रत्ययेऽन्विष्यते पुनः । पदे स्वस्मिन्नल्रब्धस्तु प्रार्थनीयः पदान्तरे ॥ स्वस्मिन्वाक्येऽपि न स्याच्चन्मुग्यो वाक्यान्तरे ततः । वाक्यान्तरेऽपि न स्याच्चन्मृग्यः प्रकरणान्तरे ॥

एकस्मिन्नर्थे साकाङ्केऽभिहिते प्रकृत्या प्रत्ययेन वा तत्संबन्धसमर्थमर्थान्तरं यदि वा तन्नैव दृश्यते ततो रमणीयम् । अथ न दृश्यते ततः प्रमादालस्ये परित्यज्य प्रकृतौ प्रत्यये चान्वेष्टन्यः । तयोरिप चेन्न दृश्यते ततः पुरस्तात्परस्ताद्वाऽनन्तरोच्चिरिते पदान्तरे । न चेदनन्तरे लम्योतैकान्तरन्वन्तरादिन्यवहिते । यदि तु स्ववाक्ये न लम्येत ततस्तेनैव क्रमेण प्रकृते वाक्यान्तरे । वाक्यान्तरेऽपि त्वलम्यमानो यथोपस्थाप्यमानानुसारेण या ते अग्नेऽयाज्ञया इत्येतस्यानन्तरमेवं, या ते अग्ने रजाञ्चया, या ते अग्ने हराज्ञया इत्येतयोरिप । हराज्ञयेत्येतस्य व्यवहित इति चेत्।तन्न । समुदायस्याव्यवधानात् । अव्यवहितो रजाज्ञयेति समुदायः । समुदायेन च वाक्यज्ञेषस्य संबन्धाभावात् । समुदायिभ्यां संबन्धः । समुदायिभ्यां संबन्धः । समुदायिभ्यां संबन्धः ।

अपि च साकाङ्क्षस्य संनिधौ परस्तात्पुरस्ताद्वा परिपृरणसमर्थः

प्रकरणान्तरे । यदा चु तत्रापि न लम्यते तदा लोके । लोकेऽपि चेन्नोपलम्येत ततो नास्तीत्येवमवधार्याऽऽकाङ्क्षाबुद्धि भ्रान्तित्वेन परिकल्प्य निराकाङ्क्षीकर्तव्यम् । सर्वत्र च ।

संनिकृष्टो न लब्धश्चेद्विप्रकृष्टोऽपि वैदिक: । स एवावैदिकस्तु स्यात्प्राप्तः संनिहितो यदा ॥

तिह रजाशयाहराशयावाक्ययोः शेषः स्वपद्स्ववाक्ययोरस्रभ्यमानस्वाद्वाक्यान्तरे न्निम्ल्युपसंहियते । स च यादगाकाङ्क्षितस्ताद्दगेवैकानन्तरं पुरस्तादुपस्रभ्यतेऽन्यस्य व्यवहितः । यग्रिप चासौ प्रथममन्त्रे कृतार्थस्वान्न तावाकाङ्क्षति तो तु तेन विनाऽनुप्रयमानावात्मसमीपेऽन्यस्यानाम्नानादेवं पुरुषं प्रयुक्षाते । सर्वसमीपे सक्तन्पिततुमशक्यः प्रमाणान्तरस्रम्यत्वाच पुनः पुनरश्चावितोऽयमावयोरप्यथेनाऽऽम्नातः शेषो नैकस्यैव संनिधिविशेषनिभित्तश्चान्त्या करुपयितव्य इति । यद्यपि च पुरस्तादास्नान्यते, तथाऽपि यत्प्रदेशवर्तित्वेन ताम्यां काङ्क्षितस्तत्रैव विनियुज्यते । कृतः ।

प्रतीतिमात्रलाभार्थं तत्प्रदेशे स पठ्यते । योग्यत्वात्संनिवेशस्तु पूर्वमन्त्रवदिण्यते ॥

स हि सक्नदान्नायमानः सर्वेषामीप्सिते प्रदेशे न शक्य आम्नातुमित्येकस्य यथाक्रममान्नात इतरयोश्य यावता बुद्धिविषयतामापद्यते, ततश्च गृहीतः सन् स्वयमिष
प्रदेशान्तरे स्थातुमसमर्थस्ताम्यामि चान्यवृत्तित्वेनानाकाङ्क्षितः पूर्वत्र च परस्ताद्धावितया दृष्टसामर्थ्यः परस्तादेव निवेक्ष्यते । भाष्यकारेण तु प्रथमद्वितीययोर्मध्ये पाठादृगृद्धमाणविशेषः शेष उभयोरप्यानन्तर्येणैव संबन्धित्युत्का तृतीयस्य व्यवधानादसंबन्धमाशङ्क्याभित्वाविशेषादुभयोः समुद्रायापादनेनाव्यवधाने साधिते समुद्रायशेपत्वमेन तिर्ह प्राप्तोतीत्याशङ्क्य तस्यात्रयोगार्हत्वात्प्रयोगार्हसमुद्रायसंबन्धः, तत्रापि तयोः
प्राधान्यादन्यथा च नैराकाङ्क्यानुपपत्तेः प्रत्येकं सक्रवशेपसंबन्धिद्धिरित्यःभिधाय
क्रव्योद्ध्यानान्तरमार्व्धम् — अपि च साकाङ्क्षस्य संनिधाविति । तत्र कैश्चि-

श्रूयमाणो वाक्यश्रेषो भवति । कियांस्तु कालः सनिधिरिति । उष्यते । यावति शक्रोत्युभावप्यपेक्षितुम् । कश्चासौ । आनन्तर्यं संबन्धिपद्व्य-वायो वा तावति हि शक्रोत्युभावप्यपेक्षितुम् । संबन्धिपद्व्यवाये हि

व्याख्यानविकरूप एवेत्याश्रितम् । अपरे तु वदन्ति पूर्वत्रापरितोषादुत्तरं कृतम् । किं कारणम् ।

> न तावत्समुदायत्वं केनचित्रिर्धितं तयोः । पुनः प्रत्येकनिर्माणे न च हेतुः प्रतीयते ॥

समुदायत्वं होककार्यत्वेनैकश्रञ्दोपादानेन वा मवेत्, न चात्रैकमप्यस्ति । निवद-मेककार्यत्वमेकवाक्यशेषग्रहणं नाम । अहो नु खलु मन्त्राणां काँ ये विज्ञातम् । अपेक्षा हि तत्रोभयोः स्यात् । कथं तत्कार्यमित्युच्यते । शेषश्चासौ तयोर्न तद्वशेन समुदायत्वा-पत्तिर्युक्ता । पश्चादपि वा समुदायभ्यामेव तस्य संगतिरिष्टेत्यादित एव समुदायत्वं न लभ्यते । यदि च समुदायत्वमापको ततः पुनः प्रत्येकं संबन्ध इति राजेकपुत्रकाडाँऽऽ-पद्यते । पुरस्तादेव च प्रयोगः प्रामोति । तथाभृतेन समुदायानन्तर्यात् । न वाऽगृह्यमाण-विशेषत्वं, देशभेदनिमित्ततन्त्रभेदात् । प्रथमस्य ह्यसौ यथाकाङ्क्षिते देशे स्थितो नोत्त-रयोः । तस्मादिद्मेव व्याख्यानम् ।

> आकाङ्क्षा संनिधानं च योग्यता चेति च प्रयम् । संबन्धकारणत्वेन क्ल्ट्रप्तं नानन्तरश्चातिः ॥

यो हि बहुनां संबन्धित्वेन सकृदाम्नायते तस्यावद्यंभाव्येकेनाऽऽनन्तर्यमिति न तदेव तदा संबन्धकारणत्वेनाऽऽश्रीयते । तत्राप्यम्मादेव कारणत्रयात्संबन्धिसद्धेः । सांनिधिनिद्येषात्तु तदाश्रयप्रतिपत्त्या भवति आन्तिः । सा च साकाङ्क्षयोग्यसंनिहितसंबन्ध्यन्तरदर्शनान्निवर्तते । यथा धात्वर्थादिषु विधिबुद्धिर्गुणाद्युपादानसामर्थ्यात् । एवं हि तत्र ज्ञायते । सर्वार्थोऽयमाम्नायमानः सर्वसाधारणानन्तर्यासंभवाद्वाक्येकत्वाच कस्याचिदेकस्य सभीपे पठ्यते । तस्मादकारणमानन्तर्यमिति । संनिधिरिति—बुद्धौ विपरिवृत्तिः । सा चाऽऽनन्तर्थे संबद्धपदन्यवाये च भवति । संबद्धपदन्यविषरप्यानन्तर्यप्रकार एव । कथम् ।

अनन्तरेण संबद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तरः । ततः पुनस्तदास्रदः परानन्तर्यमञ्जूते ॥

' या ते अग्ने रजाशया ' इत्यनेनापेक्षितः शेषः परस्तादकश्यमानः पुरस्तात्परावृ-

९ मन्त्राणां कत्वङ्गप्रकाशनमेवकार्ये नन्त्वेकशेणप्रहणिनत्यर्थः । २ एकपुस्यात्यंत प्रियस्वेन पितुभ्यामनिवारणादाजपुत्रन्त्वेन चान्यैरप्यनिवारणादत्यन्तान्याप्या यथा तथेयमपीति दद्यान्त मागा-

संबन्धादेव पूर्वसंस्कारो नापैति । यत्रांप्यपरेण साकाङ्क्षेण व्यवाय-स्तत्राप्यस्ति संबन्धः । द्वयोरपि हि कार्य वक्तव्यमिति परः पूर्वमपेक्षते, अनपेक्षमाणेऽन्यतरः ममाद्पाटः स्यात् । शक्यते चासावपेक्षितुम् । तस्माद्ययेवायमेकस्य संनिधावेवमपरस्य । द्वयोरप्यसंबद्धेः पदैरव्यव-हितत्वाद्द्वयोरप्याकाङ्क्षावच्वात् । एतावच्च वाक्यशेषसंबन्धे कारणं नाऽऽनन्तर्यम् । अव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति संबन्धः । तस्मादनु-षङ्गः ।

अथेह कथं भवितव्यं, यत्र निराकाङ्क्षाणां संनिधौ परिपूरण-समर्थः श्रूयते । यथा, चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु,

त्याऽऽलोच्यमानो लभ्यते तनूर्विष्ठिति । यदा च तत्राऽऽरूढस्तदा हराशयेत्यस्यान-न्तरीभूतः पुनरेवमेव तृतीयेनापि सह संबध्यते । ततः परं त्वन्यस्यानाम्नानात्तावत्येवो-पक्षीयते । सर्वेत्रैवमपेक्षा पुरस्तात्परस्ताच प्रमृतैकत्राऽऽरुह्येतरेषामनन्तरीभवन्ती तावद्येवे। सर्वेत्रैवमपेक्षा पुरस्तात्परस्ताच प्रमृतैकत्राऽऽरुह्येतरेषामनन्तरीभवन्ती तावद्येवे। स्वापि च क्रमेणोच्चारणात्मंनिकर्षविप्रकर्षो प्रतीयेते तथाऽपि वितमुपसंहत्य निवर्तते । यद्यपि च क्रमेणोच्चारणात्मंनिकर्षविप्रकर्षो प्रतीयेते तथाऽपि नित्यत्वाद्वेदस्यानन्तरे द्रस्थे च युगपदपेक्षा संबन्धश्चेति पश्चाद्वगमान्त प्रामाण्ये कश्चि-द्विश्वेषः । एवं वाक्ये पदानां प्रकरणे च वाक्यानां संबन्धो यावत्साकाङ्क्षेण तत्सं-बन्धार्हेण परस्याप्यनन्तरीकर्त्वे समर्थेन व्यवधानम् । अव्यवधाने विच्छेदेऽपीति । विरोधिना पदेनाव्यवधाने विष्ठष्ठद्वे भवति संबन्धं इत्यर्थः । तस्मादनुषङ्गः समाप्तिः । अनुषज्यत इत्यनुषङ्गः । स एव समाप्यते तेनेति समाप्तिः ।

यत्र तावच्छेपिणः साकाङ्क्षास्तत्रेवमथ यत्र नैराकाङ्क्ष्यं सर्वेषु देषिष्वेकः देषः

<sup>9 &#</sup>x27; यत्रापीत्यादि सिंभधावेवमपरस्य ' इत्यन्तभाष्यस्यायं पदशोऽर्थः । यत्रापि—हराशयेस्यित्मन्, अपरेण—रजाशयेत्यनेन श्रेषाकाङ्क्षेण व्यवायस्तत्रापि शेषान्वयोऽस्ति । यतो द्वयोरिप
शेषिणोरपेक्षितशेष्यन्वयस्यं कार्यं वक्तव्यमित्येतद्र्थं पूर्व-शेषिणं, परः—शेषोऽपेक्षते । तच्चोत्तरापेक्षायामिष तुल्यं कारणमिति यथैवोभयाकाङ्क्षया पूर्वस्व शेषिणः शेषान्वयस्त्रश्चेत्तरस्यापि ।
शेष्यन्तरमनपेक्ष्यमाणं तु शेषेऽन्यतरः शेषी शेषास्त्राभेन शेषसाकाङ्क्षः प्रमादाधीतः स्यात् । शक्यते
पूर्ववदुत्तरोऽपि शेषी शेषेणापेक्षितुम् । तस्माश्ययेवायं—शेषो रजाशयेत्यस्यपश्चादपतितोऽपि योज्यस्वादिभिर्यधाकाङ्क्षिते देशे सिन्नधी भवति, एवमपरस्य—हराशयेत्यस्यापीति ।

द्वयोरण्यसंबद्धेरिति भाष्यं पूर्वभाष्येषगतार्थामक भासमानं, व्यवहितस्याप्यनुषंगाम्युपगमे सर्वत्र तत्संभवाषाध्याहारः कचितस्यादित्याशक्षानिरासार्थन्वेनासंबद्धपदाव्यवाय एवाऽऽकाक्क्षावत्व एव बामुषक्गो भवति नान्यथेति परिसंख्याचे द्रष्टव्यम् ।

देवस्या सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रक्षिपिरिति। अप हि पुनात्वरतानि परिपूर्णानि न किचिद।काङ्क्षन्ति । नन्विछिद्रे-णेत्येतदाकाङ्क्षति । सत्यमाकाङ्क्षति । आकाङ्क्षद्प्येतदेकमाकाङ्क्षेत् । , प्केनैप विशिष्ताङ्शं संपद्यत इति । एकेन हि मिराकाङ्शीकृतो नेतरावाकाङ्क्षिष्याते । अनर्थकत्वादाकाङ्क्षाते । एकेन च संबद्धो नामर्थको भवति । तस्मान्नेतरावाकाङ्क्षतीति । इतरावपि परिपूर्णत्वाभ तमाकाकुक्षतः । नन्वेतस्य वाक्यशेषस्यैकप्रध्याकाङ्क्षतो न गम्यते विश्वेषः केन निराकाङ्क्षीकियते, केन वा नेति, तेनानवगम्यमाने विश्वेषे सर्वैः सह संभन्तस्यते । आह । नैतदेवम् । येनास्य प्रत्यक्षमा-नन्तर्यपुपक्षभामहे तेन सह संभन्तस्यत इति गम्यते विश्वेषः । तस्मा-चेनानन्तरेण सह संभन्तस्यत इति नास्ति सर्वत्रानुषङ्ग इति । आह । नैतदेवस् । पुनातुभव्देनास्य मत्यक्षमानन्तर्यस्रपस्रभागहे । पुनातुभव्द-स्यापि चित्पतिस्त्वेत्येवमादिभिः । एकथासौ पुनातुशब्दः पुनः पुन-दबरितः । तेनावच्छामो यत्र पुनातुशब्दः प्रयुक्तस्तत्रं तेनैकवाक्य-त्वादि चित्रद्रेणेत्ययमपि प्रयोक्तव्यः। तथा च सति, चित्पतिस्त्वेत्येवमा-दयो विना पुनातुश्रब्देन साकाङ्क्षाः । ते च पुनातुश्रब्दमाकाङ्क्षन्ति,

-साकाक्षः परुचते। यथा ' चित्पतिस्त्वा धुनातु ' इत्येतेषामन्ते ''अच्छिद्रेण'' इत्यादि-स्तत्र कथमिति । किं प्राप्तम् ।

अनन्तरेण संबध्य शेषस्येष्टा कृतार्थता । शेषिणश्च निराकाङ्क्षाः किंनिमित्ताऽनुषङ्गधीः ॥

उच्यते ।

अनन्तरस्य वाक्यस्य यदि शेषो भवेदयम् । तत एवं भवेदेष त्वाख्यातार्थेन सर्वभाक् ।।

आनन्तर्भविशेषेण ह्ययं पुनात्वित्येतेन संबध्यते। स चैक एव त्रिष्विप वाक्येषु, तदेकः त्वाचिषस्याप्येकत्वम् । न च कारकमेदात्तस्य भेदो भवति । येन चित्पत्यादिसंबद्धाः दश्यानन्यस्वं विज्ञायते । न चाच्छिद्रेणेत्येवमर्था क्रिया, येन सक्तत्संबन्धेन संतुष्येत् ।

तस्मादस्य क्रियार्थत्वाद्यावदेषा प्रयुज्यते । तावदेव प्रयोगित्वं क्राष्टानां पचने घथा ।।

---- अभोज्यतः एकत्वेऽप्रयस्याः यत्कर्तृविशिष्टाभ्यासाद्यः ... करणसंबन्धः श्रूयते तद्विशिष्टैव 'तैन योजयितन्या । यथैकस्यापि ज्योतिष्टोमस्य मैत्रावरुणग्रहाभ्यासविशिष्टस्य पयसा स प पुकासुक्रम्योअन्छिन्नेस्यनेत विक्रिष्टः । तेत पुकासुक्रम्देश कासुः पक्नेण नियोगतः सर्वे निराकाक्त्रीकर्तम्याः । तस्यात् सर्वेतु सुरुवकः योगा इति वाक्यवरिसवाहिरसुवज्यते ॥ ४८ ॥

अयर्ण चोदितं नातिप्रसञ्चते, यथा चात्रैव वित्यत्यादयो, न सर्वे सर्वन वयन्ति । उच्यते ।

> श्रयणामां न्यवस्था हि भिनाऽपूर्वप्रयुक्तितः । कर्त्रन्तरावरोधाचा चित्यस्यादेरसंकरः ॥

ऐन्द्रवायवादिप्रहाम्यासानामदृष्टार्थत्वात्त्रदेन श्रयणस्यस्या युक्ता । न हि तथा किंचित्कारणमस्ति । करणस्य कियां प्रत्युपयुक्तस्वात् । करणप्रकादानद्वारेण सैव किया पुनः प्रकाद्यते । सा च सर्वत्राविशिष्टस्वात्प्रकादानमपेसते । यथा च वावपत्यु-पादानात्तत्समानव्यापारश्चित्पतिर्निवर्तते, नैवमच्छिद्रपविश्रप्रतियोगिकरणान्तरश्चवणमस्ति येनैतान्नवर्तत, न च कर्तृप्रयुक्तं करणम् । यतस्तद्भेदाद्वच्चवातिष्ठेत, कारकाणां कियाक्षिप्तत्वेन परस्परसंबन्धामावात् । नन्वेवमपि मन्त्रान्तरगतेनापि पुनातुद्वाक्येन्तस्य संबन्धः स्यात् । नैव दोषः । दर्शपूर्णमासवाहर्ष्यमंबद्वच्यवस्थासिद्धिः । इह प्रक्रम्य पुनातुद्वाक्यस्य यस्कार्यं तत्प्रयुक्तमच्छिद्वादिविशेषणं मन्त्रत्रयेऽपि तदेकमिति प्रत्यसमकाच्छामः । म मन्त्रान्तरे, कर्मान्तरगतद्वच्यान्तरसंस्कारार्थत्वात् । नन्वेवं सत्येककार्यस्यान्मन्त्रविकरणः प्रसज्येत । कुँतो वैवमादीनां संख्यायुक्ताविधानादन्ते समुख्यः । सर्वेषु विपरिवृश्विवक्षमः संनिधिः संमाव्येत न मन्त्रान्तरेष्टिति ।विशेषः ।।

तस्मात्पुनातुशब्दोऽयं सर्वमन्त्रगतोऽपि सन् । अच्छिद्रापद्दतः सर्वैः पुनस्तद्वानपेसते ॥

सर्वाभ्यासान्ताभिहितेनाच्छिद्रेणेत्यादिनाऽनन्यगतिकत्वाद्यः पुनातुश्राब्दः स्वीकृतः, तदा पुनात्वाच्छिद्रेणेत्येवं कारिपते संबन्धे य एवानन्तरः पुनातुश्राब्दः स एव पूर्वयोरः पीति करणसंबन्धप्रदर्शनवेलायामन्वेति । कियाः पदार्थाः सन्तस्तामपेक्षमाणाः सकराणि कामेवाऽऽसादयन्तीति सर्वत्रानुषङ्गः । एवं वाऽनुषङ्गेण प्रयोक्तव्ये ये तन्त्रेण प्रयुक्षते तेषां तदालस्यमात्रं पुरस्तात्परस्ताद्वा वाक्यशेषस्यानुषङ्गत्वाविशेषे सति यत्पुरस्तादनुषकेऽन्वीयत इति कैश्चिदुच्यते तदिशेषप्रसिद्धिमात्रमिति द्रष्टन्यम् ॥ ४८ ॥

( इत्यनुषङ्गाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

१ विभागमन्त्रविद्यापस्याऽऽशस्कां परिहरति क्षतो वेत्यादिना । श्रमुष्यप्राह्कप्रसाधामावाश्चक एव विकल्प इत्याशयः । इदन्तु 'त्रिभियेशमानं पावयति 'इति वचनेन रष्टार्षत्वेऽपि सन्त्राणां समुख्यावगतेर्योहिकाचारसत्वाच प्रौडीवादमात्रं विक्षेत्रयः।

## [१७] व्यवायाञ्चानुषज्येत ॥ ४९ ॥ सि०॥

सं ते वायुर्वातेन गच्छतां, सं यजत्रेरङ्गानि, सं यहपतिराशिषा इक्ति। बाबुर्वातेन गच्छताम्, इत्येष सं यजत्रेरङ्गानि इति बहुवचनान्तेन व्यवहितत्वात्, सं यद्गपतिराश्चिषा इत्यत्र नानुषक्जते । एकेन साका-इक्षेणाव्यवेतो गच्छतामिति श्रेषस्ततो बहुवचनान्तेन सं यजत्रेरङ्गा-नि इत्येतेन संबन्धमनुपेत्य न्यवेतत्वात् परेण न संबध्यते, गम्यते हि तदा विश्वेषः, एकेन व्यवेत इति । गम्यमाने विशेषे न तत्र भाषो वा-क्यभेषस्वीपपद्यते। तस्माद्भद्ववचनान्तस्य परस्य च तद्व्यवेतस्य लौकिः को वाक्यश्रेषः कर्तव्य इति ॥ ४९ ॥

इति श्रीवरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये द्वितीयस्याऽध्यायस्य

प्रत्युदाहरणत्वेन संनिधेरेवमुच्यते । असंबन्धांतिरोधाने वैषम्यानानुषज्यते ॥

' सं ते वायुर्वातेन गच्छताम् ' इत्यस्य साकाङ्कस्यानन्तरत्वादवधारितः शेवो बहुवचनान्तेनाधोग्येनासंबद्धस्तुल्ययोगित्वामावाद्योग्येनापि यज्ञपतिना नानुषज्यते। अतश्च वैदिकशेषासंभवादस्ति लीकिकस्यावकाश इत्युभयत्राध्याहारः कर्तव्यः। तत्र तु यद्यपि मोखार्यते गच्छतामिति तथाऽप्यवदयमनुसंघातन्यः, अन्यथाऽर्थापरिसमाष्ठेः । तस्मानानु-वक्क इति । प्रयोजनं तु, अनुवक्के मन्त्रत्वात्प्रायाश्चित्तम् । लौकिकत्वे चामन्त्रत्वमिति । भीह च--

> आम्नायमानं ह्यनुषज्यमानमन्तर्गतं मन्त्रनिहृषणायाम् । ऊहादिसाम्ये ननु होकिकानाममन्त्ररूपप्रतिपत्तिसिद्धिः ॥ ४९ ॥ ( इति व्यवेताननुषक्काधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

इति श्रीमहकुमारिछविचरितमीमांसामाध्यव्याख्याने तन्त्रवार्तिके द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

१ तै॰ सं॰ (१-३-८)२ प्रयोगनविषये इद्यसंगति दर्शयति-आह नेस्मादिना।

## प्रथमभागस्थपूर्वमीमांसासूत्राणां-वर्णानुक्रमसूचीपत्रम् ।

| सूत्राणि                          | <b>गृष्ठ</b> संख्या | सूत्राणि                   | <u> </u>    |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| अ,                                |                     | अर्थवादो वा                | १५३         |
| अ <del>चे</del> तनेऽर्थवन्धनात्   | 886                 | अर्थविप्रतिषेषात्          | 185         |
| अथातो धर्मजिज्ञासा                | 8                   | अर्थस्तु विधिशेषत्वात्     | १ <b>४१</b> |
| अद्ग्रन्थ <b>रा</b> ब्दत्वात्     | ₹ 0 ₹               | अर्थाच                     | 88२         |
| अनपेक्षत्वात्                     | ९०                  | अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात् | <b>३६</b> ८ |
| अनर्थकं च तद्वचनम्                | ४३०                 | अर्थेन त्वपकृष्येत         | 8           |
| अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु ० | ४३७                 | अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्     | 883         |
| अनित्यदर्शनाच                     | १०१                 | अवाक्यशेषाच                | २४०         |
| अनित्यसंयोगात्                    | ११२                 | अविज्ञेयात्                | १४९         |
| अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्    | १४९                 | अविद्यमानवचनात्            | 688         |
| अनुमानव्यवस्थानात्तत्संयुक्तम्    | २४३                 | अविमागाद्विघानार्थे०       | ३५१         |
| अनुषद्भो वाक्यपरिसमाप्तिः         | ४५२                 | अविरुद्धं परम्             | १५५         |
| अन्त्ययोर्यथोक्तम्                | १३०                 | अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः    | १५०         |
| अन्यदर्शन।च                       | ३०५                 | अस्थानात्                  | ও ই         |
| अन्यश्चार्थः प्रतीयते             | ४३०                 | आ,                         |             |
| अन्यानर्थक्यात्                   | ११०                 | आकालिकेप्सा                | 17<         |
| अन्यायश्चानेकश्चदत्वम्            | २७७                 | •                          | ३०२         |
| अपि वा कर्तृसामान्यात्            | १६३                 | आरुया प्रवचनात्            | १०२         |
| अपि वा कारणाग्रहणे०               | १९८                 | आरूया हि देशसंयोगात्       | २५•         |
| अपि वा नामधेयं स्यात्०            | ३२३                 |                            | <b>(</b> •  |
| अपि वा प्रयोगसामर्थ्यात्          | ४३२                 |                            | ३ ५ ६       |
| अपि वा श्रुतिसंयोगात्             | ४२७                 | आम्नायस्य ऋियार्थत्वात्०   | १०५         |
| अपि वा सर्वधर्मः स्यात्           | २४९                 | ਚ.                         |             |
| अप्राप्ता चानुपपत्तिः ०           | i                   | उक्तं तु वाक्यशेषत्वम्     | १३५         |
| अभागिप्रतिषेधा <b>च</b>           | १११                 | उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्    | १०१         |
| अभिधानं च कर्मवत्                 | ध्रह                |                            | १५८         |
| अभिधानेऽर्थवादः                   | १९९                 | उक्तं समाम्नायैद्मर्थ्य    | 660         |

## [२]

|                                |                           | <del>-</del>                                          |                      |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| सृत्राणि                       | प्रष्ठ <del>सं</del> ख्या | ~                                                     | <b>पृष्ठं</b> संख्या |
| उत्पत्तौ वाऽवचनाः              | ९ १                       | तच्छेषो नोपपद्यते                                     | ३५१                  |
| ऊह:                            | १५८                       | तत्प्ररूयं चान्यशास्त्रम्                             | ३३२                  |
| ए.                             |                           | तत्र तत्त्वमभियोगविशेषात्स्यात्                       | २७८                  |
| एकदेशत्वाच विभक्तिव्यत्यये     | स्यात् २८९                | तिसद्धिः                                              | ३५४                  |
| ऐ.                             |                           | तथा निर्मन्थ्ये                                       | ३४५                  |
| ऐकशब्दो परार्थवत्              | ३३८                       | तथा फलाभावात्                                         | ११०                  |
| औ.                             |                           | तथा याज्यापुरोरुचोः                                   | ४२५                  |
| औत्पत्तिकम्तु शब्दस्यार्थेन०   | २३                        | तद्र्थत्वात्प्रयोगस्याविभागः                          | ३१९                  |
| <b>क.</b>                      |                           | तद्रथेशास्त्रात्                                      | १४३                  |
| करोतिशब्दात्<br>-              | ७४                        | तद्शक्तिश्चानुरूपत्वात्                               | २८९                  |
| कर्मधर्मी वा प्रवणवत्          | \ \ \ \                   |                                                       |                      |
| कर्में के तत्र                 | ७२                        | तद्गुणास्तुविधीयरन्                                   | ३३९<br>९५            |
| कारणं स्यादितिचेत्             | -                         | तद्भुतानां क्रियार्थेन<br>तद्वचपदेशं च                |                      |
| कृते वा विनियोगः स्यात्        | १०३                       | तह्रचपद्श च<br>तस्य निमित्तपरीष्टिः                   | <b>३३</b> ५          |
| ग.                             |                           |                                                       | ९१                   |
| गीतिषु सामारूया                | 880                       | तानि द्वेषं गुणप्रधानभूतानि<br>तुरुवं च सांप्रदायिकम् | ४०५<br>१२१           |
| गुणवाद्स्तु                    | 1 1 7                     | तुरुष च साप्रदाायकम्<br>तुरुयत्वात्क्रिययोर्न         | १२१                  |
| गुणश्चानर्थकः स्यात्           | 0 1 7                     |                                                       | ३३७                  |
| गुणस्य तु विधानार्थे           |                           | तुल्यं तु कर्तृधर्भेण                                 | २९२                  |
| गुणाद्विप्रतिषेघः              |                           | तुल्यश्रातित्वाद्वेत्रैः                              | 80<                  |
| <b>ગુ</b> ળાર્ચેન પુનઃ શ્રુતિઃ | १५१                       | तेषामृग्यत्रार्थवदोन                                  | 880                  |
| गुणार्थो व्यपदेशः              | ४४२                       | तेप्वदर्शनात्                                         | २१६                  |
| च∙                             |                           | द∙                                                    |                      |
| चोदना पुनरारम्भः               | ३८९                       | दर्शनाद्विनियोगः स्यात्                               | २४८                  |
| चोदनालक्षणोऽर्थो ०             | 9 9                       | दूरभूयस्त्वात्                                        | १२७                  |
| चोदितं तु प्रतीयेत             | २२४                       | दृश्यते                                               | ४२ <b>६</b>          |
| ज.                             |                           | द्रव्योपदेश इति चेत्                                  | ४०९                  |
| नातिः                          | ३६१                       | ध.                                                    |                      |
| तॅ.                            |                           | धर्ममात्रे तु कर्म०                                   | 8 0 <                |
| तचोदकेषु मन्त्राख्या           | 848                       | धर्मस्य शब्दमूलस्वात्                                 | १५९                  |
| <b>▼ ₩</b> ÷ '                 | <del>₩</del> ***          |                                                       |                      |

## [ ३ ]

| सूत्राणि                           | पृष्ठसंख्या | सूत्राणि                             | <b>ए</b> ष्ठसंस्या |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| न.                                 |             | फ.                                   |                    |
| न ऋम्ब्यपदेशात्                    | ४४३         | फलनिर्वृत्तिश्च                      | <b>३३</b> ०        |
| न किया स्यादिति चेदर्थान्तरे       | ३१९         | फलस्य कर्म निष्पत्तेः                | १३०                |
| न तद्रथेत्वाह्योकवत्तस्य           | ४०९         | ₹.                                   |                    |
| न त्वाम्नातेषु                     | ४२६         | बर्हिराज्ययोः संस्कारे               | ३४२                |
| न पूर्वत्वात्                      | १३४         | <b>बुद्धशास्त्रात्</b>               | १४७                |
| न वा प्रकरणात् प्रत्यक्षविधानाः    | इ ३४७       | ¥.                                   | _                  |
| न शास्त्रपरिमाणत्वात्              | १९७         | भावार्थाः कर्म <b>शब्</b> दास्तेम्यः | १७०                |
| न श्रुतिसमवायित्वात्               | <i>४१७</i>  | भूमा<br>म•                           | ₹ ₹                |
| न स्यादेशान्तरेष्वितिचेत्          | २९०         | मिथश्चानर्थसंबन्धः                   | ३१७                |
| नादवृद्धिपरा                       | <b>८</b> ३  | य.                                   | (                  |
| नामघेये गुणश्चतेः                  | ३३७         | यज्ंषि वा तद्रृपत्वात्               | १८४                |
| नासन्नियमात्                       | २३५         | 1 3 - 0                              | 858                |
| निगदो वा चतुर्थः                   | 888         | यदि च हेतुरवतिष्ठेत                  | १४२                |
| नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य           | < 8         | यस्मिन् गुणोपदेशः                    | <b>३</b> २७        |
| <b>q.</b>                          |             | येषां तूत्पत्तावर्भे स्वे प्रयोगो •  | <b>३८८</b>         |
| परार्थत्वाद्धणानाम्                | ३४८         | येषामुत्पत्ती स्वे                   | ३८७                |
| परिसंख्या                          | १५१         | यैर्द्रव्यं न चिकीर्प्यते            | ४०६                |
| परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्        | १०२         | यैम्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते           | 8 ∘ ≰              |
| पूर्ववन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्य | ₹8 <i>८</i> | <b>T.</b>                            | 9.3.4              |
| प्रकरणे संभवन्नपकर्षः              | २४          | रूपात्प्रायात्<br>ल.                 | १२७                |
| प्रकृतिविकृत्योश्च                 | ७९          | लि <b>ङ्ग</b> दर्शना <del>च</del>    | १९                 |
| प्ररूपाभावाच योगस्य                | ९०          | लि <b>ङ्ग</b> समवायः                 | ३६४                |
| प्रयोगचोदनाभावाद्धैकत्वम्          | २८९         | लिङ्गाभावाच नित्यस्य                 | 286                |
| प्रयोगशास्त्रामिति चेत्            | २२८         | <b>छिङ्गोपदेशश्च</b>                 | 196                |
| प्रयोगस्य परम्                     | <b>(</b> 0  | लोकवदिति चेत्                        | १३८                |
| प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वात्       | २५२         | लोके सन्नियमात्                      | ९९                 |
| प्रशंसा                            | ३६२         | व.                                   |                    |
| प्रोक्षणीप्वर्थसंयोगात्            | <b>3</b> 88 | वचनाद्धर्मविशेषः                     | 883                |

## [8]

| स्त्राणि                           | <b>१</b> ष्ठसंस्या | सूत्राणि                           | <b>र</b> ष्ठसंख्या |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| वर्णान्तरमविकारः                   |                    | रोषे बाह्मणशब्दः                   | 834                |
| <b>बज्ञा</b> बद्वाऽगुणार्थे स्यात् | <i>७१७</i>         | रोषे यजुःशब्दः                     | *81                |
| <b>बशायाम</b> र्थसमवायात्          | 854                | स.                                 |                    |
| वाक्यनियमात्                       | १४६                | सतः परमदर्भनं                      | <b>७१</b>          |
| <b>विद्याप्रशं</b> सा              | १२९                | सतः परमविज्ञानम्                   | 898                |
| विद्यावचनमसंयोगात्                 | १५६                | सत्त्वान्तरे च                     | , o 8              |
| विधिना त्वेकवाक्यत्वात्            | ११२                | सत्तंत्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणाम् | ٠.<br>٩१           |
| विधिमन्त्रयोरैकार्यमैकशब्द्यात्    | 838                | समेषु वाक्यभेदः स्यात्             |                    |
| विधिर्वा स्यादपूर्वत्वात्          | १३१                | · ·                                | ४४९                |
| विधिशब्दाश्च                       | १५९                | समं तु तत्र दर्शनम्                | <b>66</b>          |
| विविधानर्थकः कचित्                 | १३७                | सर्वत्र च प्रयोगात्                | २४२                |
| विधी च वाक्यभेदः                   | 136                | सर्वत्र योगपद्यात्                 | <b>८</b> ६         |
| विरोधि त्वनपेक्षम्                 | १६८                | सर्वेषां मावोऽर्थ इति चेत्         | 10                 |
| वृद्धिश्च कर्तृभूम्नाऽस्य          | <b>৩ ৭</b>         | सर्वेषामिति चेत्                   | 885                |
| वैदक्षिके सानिकर्ष                 | १००                | संख्याभावात्                       | <i>(</i> )         |
| वैश्वदेवे विकल्प इति चेत्          | ३ ४ ६              | संदिग्धेषु वाक्यशेषात्             | २६५                |
| च्यपदेशभेदा <del>च</del>           | ४१९                | संप्रेषे कर्मगर्हा                 | १५५                |
| व्यपदेशाच                          | 888                | सारूप्यम्                          | ₹₹ २               |
| न्यर्थे स्तुतिः <b>॰</b>           | १४०                | स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो ०       | ४१५                |
| <b>ध्यवायानानुष</b> ज्ज्येत        |                    | स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वात्         | १४०                |
| হা.                                |                    | स्रचपराधे कर्तुश्च                 | 176                |
| शब्द्पृथक्त्वाच                    | ४२९                | स्याद्योगाख्या हि माथुरवत्         | २५१                |
| ्शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य    | २७५                | · ·                                | ₹.8 <              |
| शास्त्रदृष्टविरोधाश्व              | 100                | ₹.                                 |                    |
| शास्त्रस्था वा                     | २१७                | हेतुदर्शनाच                        | १८६                |
| शिष्टाकोपे                         |                    | हेतुर्वा स्यात्                    | <b>१</b> ३८        |

# मीमांसादर्शने प्रथमभागे भाष्यकारीयाधिकरणसूचीपत्रम्

| अधिकरणनामानि                       | उपक्रमोपसंहारावेदिनी संख्या |
|------------------------------------|-----------------------------|
| अ.                                 |                             |
| अक्ताधिकरणम्                       | ३६९—३६८                     |
| अपूर्वाधिकरणम्                     | ३९० — ४०४                   |
| अर्थवादाधिकरणम्                    | १०५१३१                      |
| अनुषङ्गाधिकरणम्                    | 897-896                     |
| <b>ગા</b> .                        |                             |
| आकृत्यधिकरणम् <b></b>              | २९३—३२०                     |
| आग्नेयाधिकरणम्                     | <b>३३९—३</b> 8२             |
| ਰ.                                 |                             |
| <b>उद्भिद्</b> धिकरणम्             | ३२०—३२६                     |
| <b>ड</b> .                         |                             |
| ऊहादीनाममन्त्रताधिकरणम्<br>        | ४३७–४३९                     |
| 我.                                 |                             |
| ऋग्लक्षणाधिकरणम्<br>औं.            | 880                         |
| अ।.<br>औदुम्बराधिकरणम्             | १३११३८                      |
| जापुरणसावकारणम्<br>क.              | 141-140                     |
| क.<br>कल्पसूत्राधिकरणम्            | <del>२२८२</del> ४ <b>३</b>  |
| च.                                 | ((C))                       |
| प.<br>चित्राज्याधिकरणम्            | ३ <i>२७</i> ३३२             |
| त.                                 |                             |
| तत्प्रख्याधिकरणम्                  | ३ <b>३२</b> -३३५            |
| तिसद्भिपेटिकाधिकरणम्               | ३५४—३६५                     |
| तद्भताधिकरणम्                      | ९११००                       |
| तद्वचपदेशाधिकरणम्                  | ३ <b>३५—</b> -३३७           |
| तानिद्वेधाधिकरणम्                  | 809-809                     |
| The same and the first of the same | • •                         |

| अधिकरणनामानि                         | उपक्रमोपसंहारावेदिनी संख्या |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ঘ.                                   |                             |
| धर्मजिज्ञासाधिकरणम्                  | ? ? ?                       |
| धर्मलक्षणाधिकरणम्                    | ११२०                        |
| धर्मप्रमाणपरीक्षाधिकरणम्             | २०२१                        |
| धर्मे प्रत्यक्षाद्यप्रामाण्याधिकरणम् | <b>२१—-२२</b>               |
| धर्मे चोदनाप्रामाण्याधिकरणम्         | २३२९                        |
| न.                                   |                             |
| निर्मन्थ्याधिकरणम्                   | ३४५                         |
| निगदाधिकरणम्                         | 884-882                     |
| q.                                   |                             |
| पिकनेमाधिकरणम्                       | २२४—-२२८                    |
| प्रतिपदाधिकरणम्                      | · ३७२३७३                    |
| प्रोक्षण्यधिकरणम्                    | ₹88—-₹ <b>8٩</b>            |
| ब.                                   |                             |
| बर्हिराज्याधिकरणम्                   | <b>३</b> ४ <b>२—-३४</b> ३   |
| ब्राह्मणलक्षणाधिकरणम्                | ४३ <b>६— ४</b> ३७           |
| મ.                                   |                             |
| भावार्थाधिकरणम्                      | <b>३</b> ७३— <b>३८९</b>     |
| म.                                   |                             |
| मन्त्राधिकरणम्                       | १४३१५९                      |
| मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्             | 83१ — 838                   |
| मन्त्रलक्षणाधिकरणम्                  | 838—83 <b>६</b>             |
| य.                                   |                             |
| <b>य</b> ववराहाधिकरणम्               | २१६२२४                      |
| यजुर्रक्षणाधिकरणम्                   | 888                         |
| यजु:परिमाणाधिकरणम्                   | ५४३ <b>४४९</b>              |
| छ.                                   |                             |
| लोकवेदा <b>धिकरण</b> म्              | २८९—२९२                     |

### [ ३ ]

#### अधिकरणनामानि उपक्रमोपसंहारावेदिनी संख्या ਰ. वाजपेयाधिकरणम् ३३७—-३**३**९ वाक्यभेदाधिकरणम् 889--893 विरोधाधिकरणम् वृत्तिकारमतानुवादः २५--७२ वेदापीरुषेयत्वाधिकरणम् वैश्वदेवाधिकरणम् 388--386 वैश्वानरेष्टचिवकरणम् 38 <--- 398 व्याकरणाधिकरणम् २५२ - २८९ व्यवेताननुषङ्गाधिकरणम् 899 शब्दानित्यत्वाधिकरणम् ७२--**९**१ शिष्टाकोपाधिकरणम 398-388 स. सामर्थ्याधिकरणम् ₹ ( --- ₹ € संमार्गाधिकरणम् 80<--818 स्तोत्रशस्त्राधिकरणम् 889-838 म्मृत्याचारप्रामाण्याधिकरणम् १99--- १६८ सामलक्षणाधिकरणम् 880---886 ₹. हेत्वन्निगदाधिकरणम् १३८--१8३ होलाकाधिकरणम् २४३---२५२

## प्रथमभागस्थतन्त्रवार्तिकान्तर्गतश्लोकानां वर्णा-नुक्रमसूचीपत्रम् ।

| श्लोकाः                               | पृष्ठसंख्या | स्रोकाः                      | पृष्ठसंख्या |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| अ.                                    |             | अत्र चाऽऽकृतिरेवेति          | <b>२</b> ९४ |
| अकर्तृकतया नापि                       | २३५         | अत्र श्रेयोर्थिनोऽवश्यम्     | २८२         |
| अकः सवर्णदीर्घत्वम्                   | <b>१८</b> 8 | अत्राप्यसंभवे तस्य           | १९०         |
| अक्रियत्वाच भाष्योक्तैः               | ३०९         | अथवाऽर्थैकदेशोऽय <b>म्</b>   | ४२ <b>६</b> |
| अक्षरैरेव बुध्यन्ते                   | ३४४         | अथ संबन्धिसंस्पर्शात्        | १८१         |
| अग्निमीळे पुरोहितम्                   | २३७         | अथवा संप्रदातृणाम्           | २३२         |
| अन्नीषोमीयसंस्थायाम्                  | १८९         | अथवाऽन्तर्यदाऽऽशीच           | १९०         |
| अग्नेहें त्रेण संबन्धे                | ३३४         | अथ यत्रेति संदिग्धे          | ३६८         |
| अग्नेः पुरोहितत्वं च                  | २३७         | अथवोक्तेन मार्गेण            | ३०७         |
| अङ्गमध्येऽपि कर्तैव                   | ३९६         | अथ संस्थानसामान्यं           | २९५         |
| अङ्गानि ज्ञातिनामानि                  | २६४         | अथ त्रिचतुरा वर्णाः          | २७२         |
| अङ्गानि यदि वाऽपूर्व                  | ३९३         | अथ व्याकरणोत्पन्नैः          | २७१         |
| अज्ञातार्थेषु वर्णेषु                 | 88 <b>4</b> | अथवा योऽपि गान्यादिः         | २६३         |
| अतः काचित्प्रमाणत्वम्                 | १७४         | अथ प्राप्तश्च योऽर्थः स्यात् | २५४         |
| अतः शास्त्राभियुक्तत्वात्             | २२०         | अथापि गौणशब्दत्वं            | २२३         |
| अतः परिमितं शास्त्रम्                 | <b>२</b> १५ | अथापि स्मृतिशास्त्रस्य       | २८६         |
| अतश्चाप्रतिषिद्धत्वात्                | <b>२१</b> २ | अथैतेनैव युक्तं स्यात्       | २६४         |
| अतश्चैवं श्रुति <del>स्</del> मृत्योः | १९४         | अदुष्टेन हि चित्तेन          | १७१         |
| अतश्च नैव गोशब्दो                     | ३००         | अदूर्विप्रकृष्टे च           | २७१         |
| अतश्च वेदमूलत्वे                      | २८५         | अदृष्टः प्रकृतावर्थः         | ४९३         |
| अतश्चान९राघेन                         | २७५         | अदृष्टविषया चेत्स्यात्       | २५३         |
| अतश्च वाक्यशेषोऽपि                    | २४०         | अधिगन्तव्य इत्येतत्          | २६९         |
| अतिसंकोचविस्तारी                      | ४०२         | अध्यस्यते खपुष्पत्वम्        | ३५९         |
| अतो विगानभूयिष्ठात्                   | २७४         | अध्यारोप्येत मिष्टयात्वं     | <b>१८०</b>  |
| अ यन्तभिन्नस्पत्वात्                  | २५७         | अध्यारोप्य विचारेण           | २१८         |
| अत्यन्तावाचकत्वातु                    | २९५         | अनन्तम्छेच्छदेशांश्च         | 339         |

| [ २ ]                  |                    |                           |              |
|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| <b>श्</b> ठोकाः        | <b>ए</b> ष्ठसंख्या | श्लोकाः                   | पृष्ठसंख्या  |
| अनन्तेषु हि देशेषु     | ं २२५              | अन्यावयवसारूप्यात्        | २७३          |
| अनन्तरेण संबद्धः       | ४९९                | अन्ये मुखमुखारूढाः        | २८३          |
| अनन्तरेण संबध्य        | 8 ९ ७              | अन्येऽपि प्राकृतालापैः    | २८३          |
| अनन्तरस्य वाक्यस्य     | ४९७                | अन्ये तु भेदमाचार्याः     | २९५          |
| अनन्यमूलिकायां च       | १९८                | अन्योऽप्यक्षिनिकोचादेः    | २५५          |
| अनवस्थितशब्दार्थे      | २१७                | अन्योन्यनिरपेक्षाणाम्     | ४५०          |
| अनवच्छिन्नसद्भावं      | ४०१                | अन्वयव्यतिरेकाभ्यां       | ४०९          |
| अनारुयेयत्वमुक्त्वा च  | २४७                | अन्वाचक्षीत शास्त्रं चेत् | २७३          |
| अनादित्वं च सर्वेषाम्  | २७४                | अपवादेन वा यस्मात         | १७३          |
| आनिश्चितेऽपि वाच्यत्वे | ३०७                | अपर्यायस्यतैरुक्तम्       | २९५          |
| अनुमानव्यवस्थानात्     | २४५                | अपभ्रंशेषु साधुत्वम्      | २८१          |
| अनुचारणकाले च          | १८७                | अपभ्रंशाश्च ये केचित्     | २७६          |
| अनुयोगेषु वेदानाम्     | २३२                | अपराधस्य भागित्वात्       | ૨હફ          |
| अनुमानं प्रमाणं च      | १७४                | अपशब्दाश्च शब्देम्यो      | २ <b>५</b> ३ |
| अनुष्ठाने पदार्थानां   | ४३३                | अपि चाङ्गानि वेदाश्च      | <b>२</b> ३२  |
| अनृद्य चापि घात्वर्ध   | ३३४                | अपि वा कारणं दृष्टं       | १९८          |
| अनूचमानः सर्वो हि      | २१३                | अपि चाद्रव्यशब्दत्वात्    | ३०१          |
| अनेन कल्पसूत्राणाम्    | २३९                | अपिवा कर्तृसामान्यात्     | २८६          |
| अनैकान्तिकता तावत्     | २७५                | अपि वा सर्वधर्मः स्यात्   | २४९          |
| अन्तरीयोऽन्तरीये हि    | <b>१८८</b>         | अपूर्व भावशब्देम्यो       | ३०६          |
| अन्तो नास्त्यपशब्दानां | २५९                | अपोद्धारेण संस्कारो       | २७३          |
| अन्यवेशमस्थिताद्भृमात् | २४४                | अप्रामाण्यपदं चैकं        | १८०          |
| अन्यथानुपपत्त्या च     | २४४                | अश्रामाण्यं स्मृतीनां च   | २२९          |
| अन्यथोचायेमाणश्च       |                    | अप्रातिपदिकत्वाद्धि       | <b>२९८</b>   |
| अन्यत्र ज्ञातसद्भावः   | ४५९                | अबुद्धिपूर्वतासिद्धिः     | २४०          |
| अन्यदेव हि यागादी      |                    | अमावः प्रत्ययार्थस्य      | ३१०          |
| अन्यदेव हि धात्वर्थ    |                    | अभिधामावनामाहुः           | <b>३७८</b>   |
| अन्यतः सिद्धशेषाणाम्   |                    | अभिदृष्युः स्वशक्त्या हि  | . ३७६        |
| अन्यवस्त्वनपेक्षत्वे   |                    | अभियुक्ततरा ये ये         | २२ ०         |
| अन्यतोऽवगतेऽर्थे हि    | 88 <b>३</b>        | अभिषेयाविनाभृते           | <b>३</b> ५४  |

| [ ३ ]                         |                     |                          |                |  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|
| <b>श्होकाः</b>                | <b>पृष्ठ</b> संख्या | श्लोकाः                  | ृष्टसंख्या     |  |
| अभेदकारणं चात्र               | ₹∘ <b>૮</b>         | असता कथमन्यत्वं          | ३०९            |  |
| अभेदे सति छोकस्थै:            | २९०                 | असत्स्ववयवार्थेषु        | <b>३</b> 88    |  |
| अभोजनविधिनूनम्                | १९२                 | असर्वगतपक्षे स्यात्      | ४०२            |  |
| अमूर्ता ह्याकृतिर्नित्या      | ३००                 | असंदेहश्च वेदार्थे       | २ <u>६</u> ६   |  |
| अर्थवत्त्वं न चेज्ञातम्       | २६८                 | असंभावितमूछं हि          | २८६            |  |
| अर्थसत्यं यथावाच्यं           | २७६                 | असंकीर्णस्वभावं सत्      | ३५७            |  |
| अर्थवाद्कृताऽप्यर्थ           | २२३                 | अस्मदीयमिदं वाक्यम्      | २३६            |  |
| अर्थाभेदे च चिन्तेयं          | ३०९                 | असाधुशब्दभूयिष्ठाः       | २३७            |  |
| अर्थादनेकमप्यर्थम्            | ३२९                 | अस्तित्वमस्तितेत्येवम्   | <b>२९८</b>     |  |
| अर्थापत्त्याऽपि यत्वित्       | १६१                 | अम्त्यर्थः सर्वशब्दानाम् | २९७            |  |
| अर्थापत्त्याऽपि नैवैतत्       | ३९१                 | अस्त्यादावीप कर्त्रीशे   | ३८१            |  |
| अर्थापत्तेरिहापूर्वः          | ३९९                 | अहत्वा कांचिदेवैकम्      | २११            |  |
| अर्थेन च प्रयुक्तानाम्        | २७३                 | आ                        |                |  |
| अर्थेप्वर्थान्तरात्मानम्      | ३९७                 | आकारोऽवस्थितः शब्दः      | २७२            |  |
| अर्थोऽपि यादशो यत्र           | ४२२                 | आकाङ्क्षा संनिधानं च     | <b>४</b> ९९    |  |
| अलौकिके च शब्दार्थे           | ३०८                 | आकृतियेदि शब्दार्थः      | ३००            |  |
| अविभक्ता हि शब्दत्व           | २९४                 | आकृतेराभिधेयत्व          | ₹ 0 ८          |  |
| अविनष्टे च दृश्येते           | २ ७६                | आकृतेरविधेयत्वात्        | <b>३</b> २२    |  |
| अविज्ञातार्थसंयोगात्          | ३१०                 | आकृतीनामभिन्यक्तिः       | 837            |  |
| अविष्लुतश्च <b>श</b> ब्दार्थो | २१८                 | आरूयातवर्ती धात्वर्थः    | ₹ <i>८८</i>    |  |
| अविरोधे श्रुतिर्मूछम्         | १७०                 | आरूयातत्वाविशेषेण        | ४०५            |  |
| अविशिष्टं प्रमाणत्वम्         | १७२                 | आख्या हि देशसंयोगात्     | २५०            |  |
| अशक्तिनीशिताश्चान्ये          | ं २८३               | आरुयातस्यापि नन्वत्र     | ं३०६           |  |
| अशास्त्रविहितत्वाच            | '२७४                | आगमो यस्तु निर्दिष्टः    | ्र <b>१</b> ६४ |  |
| अशाब्दं वहिशब्दस्य            |                     | आगमो वेदवाक्याच          | २६४            |  |
| अशिष्यत्वादशास्त्रत्वम्       |                     | आचारत्वात् प्रयोगो हि    | ४०९            |  |
| अश्वकर्णाजकर्णादौ             |                     | आचार्यो मातुलश्चोति      | ४२४            |  |
| अश्ववालादि <b>शब्दानाम्</b> , | 1                   | आचार्यवचनानां च          | २३२            |  |
| अष्टत्वाद्यविधानस्वात्        | 1                   | आचार्यवचमां यश्च         | २४२            |  |
| अष्टी पक्षा नियोक्तव्याः      | ३११                 | आत्मैव चाऽऽश्रयस्तस्य    | ३९७            |  |

| <b>रहोका</b> :                    | पृष्ठसं <b>ख्या</b> | श्लोकाः                           | प्र <del>ष</del> ्ठसंख्या |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| आत्मा शरीरसंगिश्रः                | ४०१                 | इयत्ताऋमकास्राध्य                 | १९९                       |
| आदिमात्रमपि श्रुत्वा              | २३७                 | इयं प्रासङ्किकी चिन्ता            | ३०७                       |
| आदितश्च स्पृतेः सिद्धः            | २८०                 | इहैका परमार्थेन                   | <b>२</b> ३५               |
| आदिमत्त्वाच धर्मत्वम्             | २५७                 | इह लिङ्गस्य लिङ्गत्वम्            | २४९                       |
| आचसूत्रद्वयं यावत्                | र४३                 | इह त्वरूपेन कालेन                 | १९०                       |
| आंद्ये प्रपाठके येन               | १७८                 | Ç.                                |                           |
| आधारत्वमपि ह्यासाम्               | ४२८                 |                                   | 220                       |
| भापद्धर्मा यथैवान्ये              | १९०                 | ईद्दगेवं क्रमश्चायम्              | २३४                       |
| आम्नातेप्वपि मन्त्रेषु            | ४२६                 | <b>ਚ.</b>                         |                           |
| आम्नायमानं ह्यनुषज्यमानम्         | ४५९                 | उक्तमर्थं परित्यज्य               | २३४                       |
| आयुर्वेदं चिकित्सासु              | २६२                 | उक्ते वाऽन्याभिधेयत्वे            | ३०८                       |
| आर्थास्तावद्विशिष्येरन्           | २१९                 | उच्यते पठ्यमानत्वात्              | १८०                       |
| आर्याश्च म्हेच्छभाषाम्यः          | २२५                 | उच्यते कार्ययोगित्वात्            | ₹ o o                     |
| आर्यावर्ते ततः शक्या              | २२५                 | उत्तानेत्यादिका तेन               | ३१ <b>१</b>               |
| आवृत्तिभिर्यथाऽध्याये             | ३९९                 | उत्पत्तिवा <del>व</del> यविज्ञातं | ३३०                       |
| आश्वलायनकं सूत्रं                 | २२९                 | उत्पादश्चेव संस्कार:              | २७१                       |
| आश्रयाणां च दौर्नल्यम्            | २२७                 | उत्पत्ती नामघेयं वा               | ३२७                       |
| आर्षेयवचनं नित्य-                 | <b>२३१</b>          | उत्सर्गश्चापवादश्च                | १७३                       |
| आह यत्तावदेकत्व                   | २११                 | उपमानं त्वदृष्टेऽर्थे             | १६१                       |
| ₹.                                |                     | उपनीय तु यः शिष्यम्               | २४२                       |
| इतश्च न प्रमाणत्वम्               | १८६                 | उपकुर्वाणकेनैव                    | १९२                       |
| इतिहासपुराणाम्याम्                | २४१                 | उपपन्नतरं चैतत्                   | १८६                       |
| इतिहासपुराणानि                    | २४१                 | उभयोरप्रमाणत्वम्                  | १७५                       |
| इतिकृतबहुमार्ग मन्त्रविध्यर्थवादै | : ३६९               | उमयत्राविरोधित्वम्                | ४०१                       |
| इतिहासपुराणं च                    | २०२                 | उभयोः श्रुतिमूलत्वम्              | २२०                       |
| इत्थं च भ्रान्तिमृहत्वम्          | १७९                 | ऊहार्थमपि शब्दानाम्               | २६३                       |
| इदं च तत्राद्धतरूपमुत्तमम्        | २०९                 | 兓.                                |                           |
| इदानीं तु यदाचारं                 | २९०                 | ऋत्विगम्यो दक्षिणादानम्           | १७२                       |
| इन्द्रियार्थीभयेषां नः            |                     | ऋषयोऽपि हि छक्ष्याणाम्            | ४३४                       |

## [ 4 ]

| श्लोकाः                  | <b>१ष्ठ</b> संख्या  | श्होकाः                       | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| प्.                      |                     | एवं साधुत्वमेतेषाम्           | २७४         |
| <b>एक</b> शक्त्यनुसारेण  | २७८                 | एवं समस्तवेदाङ्ग-             | २३९         |
| एकस्य च यदा युक्त्या     | २८६                 | एवं सति व्यवस्थाने            | २७६         |
| एकत्वे सति सद्भावात्     | २९१                 | एवं सत्येव गोत्वादी           | २९२         |
| एकत्वे सति कर्तन्यो      | ₹ <i>∘ (</i>        | एवं सर्वपदार्थानाम्           | ३००         |
| एकत्वेऽपि च शब्दस्य      | ३०९                 | एवं चावेदम्लत्वात्            | २५६         |
| एकदेशेऽपि च ज्ञानात्     | <b>३३</b> ९         | एवं हिरण्यपर्णत्वं            | <b>२</b> ९२ |
| एकदेशेऽपि यो दृष्टः      | <b>३</b> ४३         | एवं व्यवस्थितान्दञ्चा         | २४५         |
| एकस्यामेव च व्यक्ती      | 390                 | एवं ये दाक्षिणात्यानाम्       | २४३         |
| एकखण्डेन <b>श</b> ब्देन  | 888                 | एवं शब्दस्वरूपस्य             | <b>२९</b> ४ |
| एकस्तावदातिक्केशैः       | ४२१                 | एवं राजन्यशब्दादेः            | २६६         |
| एकरोगो हतो यस्य          | <b>३</b> ९ <b>६</b> | एवमूर्जेत्ययं मन्त्रः         | २३८         |
| एकस्य वा प्रमाणत्वम्     | १७५                 | एवं प्रत्येकसंस्कारे          | २७१         |
| एकमृलव्यवस्थायाम्        | १७०                 | एवं च सप्तमी षष्ठी            | 8२८         |
| एकरात्रे द्विरात्रे वा   | १८९                 | एवं न्याख्यायमाने तु          | ४२०         |
| एकं विनाऽप्यनुज्ञानान्   | १९०                 | <b>एवमप्रतिपत्त्यैव</b>       | १७६         |
| एकशब्दमनेकार्थम्         | २१६                 | एवं स्मृतिप्रमाणत्वे          | १७४         |
| एकार्थत्वं पदस्य स्यात्  | 88€                 | एवं प्राक्पशुसंस्थानात्       | १८९         |
| एकोऽपि बहुभिर्मन्त्रः    | 88 <b>6</b>         | एवं विषयनानात्वात्            | १९२         |
| एतच्चिन्ताप्रसिद्धचर्थम् | ३०८                 | एवं च विद्वद्वचनाद्विनिर्गतम् | २०७         |
| एतत्सांन्यासिकं कृत्वा   | २८९                 | एवं च विप्रकीणीनाम्           | २२१         |
| एतावत्यन्यतो यस्य        | २६३                 | एवमादिषु सर्वेषु              | २२२         |
| एते पक्षाः पुनर्योज्याः  | २९३                 | एवं नानोपपत्तित्वात्          | <b>२</b> २४ |
| एते चात्यन्तनिष्कृष्टाः  | २९४                 | एवं प्राप्ते वदामोऽत्र        | २२६         |
| एत एव प्रसज्येरन्        | १७५                 | एवं च वेदमूलत्वम्             | २३३         |
| एत एव च ते येषाम्        | १९६                 | एवं माप्ते वदामोऽत्र          | २३९         |
| एतदेव श्रुतेः पार्श्वात् | १९९                 | एष जायेत दोषोऽन्यः            | १७५         |
| एतेन वैदिकानन्त-         | २०७                 | एषेत्यपि न निर्देष्टुम्       | २३६         |
| एतेन धर्मशास्त्राणाम्    | २३२                 | ऐ                             |             |
| एवं होमेऽपि दघ्यादी      | ३०७                 | े ऐकरूप्येण संबन्धः           | ३७३         |

| [- ]                                           |                                       |                                |             |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|
| <b>र्रहोकाः</b>                                | <b>पृष्ठसं</b> ख्या                   | श्लोकाः                        | पृष्ठसंख्या |  |
| ऐकान्तिकं हि संस्कार्यम्                       | २७२                                   | करपादावनुवादत्वम्              | २४१         |  |
| ऐक्षव्यौ विधृती ये च                           | २२२                                   | करूप्यस्तेषामदृष्टोऽर्थः       | ४४ <b>९</b> |  |
| ऐहिकं चापि पुत्रादि                            | ३९७                                   | कस्यचिजायते तुष्टिः            | २०४         |  |
| क                                              |                                       | कक्षावलम्बिनं नित्यम्          | २६२         |  |
| कर्तृस्मरणद्।द्योच                             | २३९                                   | <b>ऋत्वर्थात्सादिराचे</b> ष्टा | २८४         |  |
| कदाचिच्छ्तिमृ <b>लत्वम्</b>                    | १६९                                   | ऋत्वर्थे तावदङ्गेषु            | २८४         |  |
| 3                                              | ·                                     | ऋत्वर्थीश परार्थत्वात्         | २८३         |  |
| कथं पुनर्विरुद्धत्वम्<br>कथं लक्षणसम्बन्धः     | १९६                                   | ऋमेणाऽऽख्यायमाने तु            | ४१९         |  |
| क्षयं क्षाणसम्बन्धः<br>कथं नामेद्दशात्कार्यात् | ३०७<br>२९८                            | काचिद्दतेऽवकाशे हि             | १७१         |  |
| कथं वा नेष्यते दोषः                            |                                       | कचिद्धान्तिः कचिछोभः           | १८६         |  |
| कथं चाऽऽर्यानपेक्षत्वे                         | १८१<br>४ <b>३</b> ५                   | कचित्प्रकरणे कश्चित्           | २२०         |  |
| कठमैत्रायणीयादि<br>कठमैत्रायणीयादि             | ४ <del>५ ५</del><br>१८८               | क्षाणिकत्वेन सर्वत्र           | ३२४         |  |
| क: पुनर्भाव इत्यादी                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | का गतिः कल्पसूत्राणाम्         | २३०         |  |
| कर्मणा येन केनेह                               | १९१                                   | काष्ट्रः पत्तव्यमित्युक्ते     | ३९५         |  |
| कर्मणां ब्राह्मणोक्तानःम्                      |                                       | कार्पासमुपवीतं स्यात्          | २२२         |  |
| ,                                              | २३३                                   | कामं न प्रविशेद्यामम्          | २३०         |  |
| कर्मप्रकरणाम्नाता                              | २७२                                   | कामं वा सोऽर्थवादोऽस्तु        | ३६७         |  |
| कर्माभ्यासाभिसंघानम्                           | २४ <b>१</b>                           | कार्यसामर्थ्यमिन्द्रादि        | २९९         |  |
| कर्मणामल्पमह्ताम्                              | १३०                                   | कालान्तरक्षमं रूपम्            | ४००         |  |
| कर्मम्यः प्रागयोग्यस्य                         | ર <b>્</b> ૪                          | कालान्तरेऽपि यो बाघः           | १७९         |  |
| कन्यकानां च सर्वासाम्                          | २०५                                   | कालेयत्ताक्रमाणां हि           | १९९         |  |
| कर्णेष् <b>पदिष्ठेषु</b>                       | ३३७                                   | कालो ह्ययं प्रधानस्य           | २००         |  |
| करोतिः कियमाणेन                                | ३७७                                   | -                              | २००         |  |
| करोत्यर्थस्य यः कर्ता                          | ०० ६                                  |                                | २२७         |  |
| कछिकलुषकृतानि यानि लोके                        | १९५                                   |                                | १७१         |  |
| करपस्त्राण्युदाहृत्य                           |                                       | काव्यशोभास्वपि त्वेतत्         | २६३         |  |
| कल्पमाद्धि प्रयोगाणाम्                         |                                       | किं कर्तव्यमितीदं च            | १७७         |  |
| कल्पाः पाउतिसिद्धा हि                          |                                       | किंच मूलं भवेदेक-              | २१५         |  |
| कल्पसूत्रस्पृतिग्रन्थ्-                        |                                       | किं च भ्रान्त्यादिमृहानाम्     | १७०         |  |
| कल्पकारास्ततोऽप्येषाम्                         | २४२                                   | किंचिदेव वु तद्वाक्यम्         | २३ <i>८</i> |  |

## [ 0 ]

| श्होका;                        | <b>पृष्ठ</b> संख्या | श्लोका;                    | <b>पृष्ट</b> संख्या |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| किं जातिरेव <b>रा</b> ब्दार्थी | ३११                 | गवाश्वादिगतां पूर्वम्      | ३६२                 |
| किं तावत्प्रतिपत्तव्यम्        | २४४                 | गावीगोण्यादयः शब्दाः       | २७४                 |
| किं तावत्प्राप्नुयादत्र        | १६९                 | गुणवाक्योपपत्त्यर्थ        | ३३१                 |
| किं तु तस्याः प्रमाणत्वम्      | १७७                 | गुणान्तरावरुद्धत्वात्      | ३४७                 |
| किमाऋतेः पदार्थत्वम्           | ३११                 | गुणोऽनन्तर्गतश्चात्र       | ४२५                 |
| किमालोच्य क वा दृष्ट्रा        | २३७                 | गुणो विधीयमानी हि          | ३२३                 |
| किं युक्तमविरुद्धत्वम्         | १९७                 | गृह्यमाणनिमित्तत्वात्      | १७१                 |
| किं लोकवेदशब्दानाम्            | २९०                 | गोत्वजातिविशिष्टा चेत्     | २९९                 |
| किं वा वेदत्वमेवैषाम्          | २२९                 | गोत्वस्य न हि संबन्धः      | ३०१                 |
| क्रियाः फलापवर्गिण्यः          | ४२९                 | गोत्वबुद्धेः समानत्वात्    | ३१०                 |
| क्रीतरानकमोज्यात्र-            | १८९                 | गोत्वं तेषामसिद्धत्वात्    | ३११                 |
| कुतः संशय इत्येतत्             | ३००                 | गोसतां चापि गोशब्दो        | . २९८               |
| कुर्यादित्युच्यमानो हि         | 280                 | गौणं लाक्षाणिकं वाऽपि      | २२३                 |
| कुशलेदारशब्दादेः               | २६६                 | गौडी पैष्टी च माध्वी च     | २१०                 |
| कुशवेष्टनवासेय च               | १८८                 | गौणो वा यदि वा मुख्यो      | २२३                 |
| कृता मन्वादिभिर्यद्वत          | २३४                 | ्गौरित्येवंविधाः शब्दाः    | ३० <b>६</b>         |
| कृत्तमृह्यः स्फुरन्त्योऽपि     | १७२                 | गौनस्तिति प्रयोगश्च        | २९७                 |
| कृत्वैकमवधि तस्मात्            | १८५                 | ग्रहणोचारणे एव             | २७२                 |
| ऋद्धे। यो नाम यं हन्ति         | २८५                 | च                          |                     |
| क्लसोपकारसाकाङ्क्षाः           | 8 5 8               | चतुर्विधे पदे चात्र        | ₹ ° <b>६</b>        |
| केचिद्वचवस्थिता एव             | २७९                 | चित्रत्वस्त्रीत्वयोगो हि   | 376                 |
| केन तान्येव तैरेभ्यः           | २३३                 | चिन्तां प्रकृतिसद्भचर्थाम् | · ३७२               |
| केवलस्यात्रयोगित्वात्          | ३७९                 | चोदनालक्षणत्वेन            | ३७'२                |
| क्रेशप्रायं च तं पक्षम्        | १९०                 | चोदनालक्षणे धर्मे          | ् २३४               |
| के शिष्टा ये सदाचाराः          | २०४                 | चोदितं ह्युपदिष्टं वा      | २२ ६                |
| को मृदे। बुद्धिपूर्वी वा       | २३८                 | चोदितं वा प्रमाणेन         | २२७                 |
| को हि प्रत्यक्षगम्येऽर्थे      | २६६                 | স.                         | V '                 |
| ग.                             |                     | जनकत्वेन पूतादेः           | ३५२                 |
| गवयादिषु नाङ्गानाम्            |                     | जातिकारकयोश्चैवं           | ३११                 |
| गत्राद्धु गकारादिः             | २७१                 | जातिव्यक्तिश्च संबन्धः     | <b>३११</b>          |

|                             | [ 6                   | : <b>]</b>                |              |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| · श्लोकाः                   | <u>पृष्ठसं</u> रूया े | -                         | पृष्टसंख्या  |
| जातिर्व्यक्तिविशिष्टा वा    | 3 8 8                 | तत्र लोकाविरुद्धा या      | <b>२२२</b>   |
| <b>ज्ञाताज्ञातविमागस्तु</b> | ૨ ૧ €                 | तत्र तेषु प्रसिद्धोऽर्थः  | २२५          |
| त.                          | •                     | तत्र सिंहत्वमेवाऽऽसां     | ३५७          |
| तच व्यवस्थितं दृष्ट्वा      | २४४                   | तत्र यद्यपि नित्यत्वात्   | 8 < 8        |
| तचातिशयवत्सर्वम्            | १९८                   | तत्र मन्त्रोऽपकृष्येत     | ४१७          |
| ततः शुक्रादितद्व्यक्ति      | २९५                   | तत्रापि निर्णयो यः स्यात् | २६८          |
| ततश्च श्रुतिमूलत्वात्       | १८८                   | तत्रापि वेदमूलत्व-        | १८७          |
| ततश्च पौरुषेयत्वात्         | २३५                   | तत्रान्यतः पारेच्छेदात्   | १८४          |
| ततश्च तुल्यकक्षाऽपि         | १९३                   | तत्राऽऽह नैव संदेहः       | २१६          |
| ततश्च निगमादीनाम्           | २२५                   | तंत्रैकराब्दवाच्यानाम्    | ₹8८          |
| ततश्च वेदविनत्याः           | २३०                   | तत्रैवं शक्यते वक्तुम्    | १९३          |
| ततश्च त्वत्प्रयुक्तोऽयम्    | २७७                   | तत्त्वावबोधः शब्दानाम्    | २६६          |
| ततस्त्वदुक्तमार्गेण         | १७८                   | तत्सामस्त्यापारिज्ञाने    | २७४          |
| ततश्चावाचकस्वेन             | १५३                   | तथा ऋगवतोर्नित्यम्        | ३८१          |
| ततश्च प्रागवस्थायाम्        | २३९                   | तथा च तद्वियुक्तेऽपि      | १ < १        |
| ततश्चासत्यशब्देषु           | २३७                   | तथा श्रुतिप्रमाणत्वात्    | 8 < 8        |
| ततश्च पूर्वविज्ञानम्        | १७९                   | तथा तद्प्रमाणत्वम्        | १७५          |
| ततोऽर्थविप्रकर्षेऽपि        | ००१                   | तथा वीतय इत्यस्मिन्       | २३८          |
| तत्कथं नाम यर्तिकचित्       | २८३                   | तथाऽपि तर्कवत्तेषाम्      | २४१          |
| तत्त्रथैव प्रतीयेत          | २२६                   | तथा वेदाविरुद्धेऽर्थे     | २६६          |
| तत्त्रथैवानुमन्तव्यम्       | १७१                   | तथा बहिरसंबद्धं           | २८५          |
| तत्तु कक्ष्याविभागेन        |                       | तथा व्याकरणारुयेन         | २८७          |
| तत्तु नैवं विशेषम्यो        | =                     | तथाऽवकीर्णियागादि         | २३२          |
| तत्र शाक्येः प्रसिद्धाऽपि   |                       | तथाऽयं चरुशब्दोऽपि        | २२१          |
| तत्र दीर्घविधिव्यर्थः       |                       | तथा श्रुत्यनुमानं हि      | २ <b>२</b> ० |
| तत्र यः कार्यरूपेण          |                       | तथाऽपि न्यायतुरुयत्वात्   | २१९          |
| तत्र किं तुर्यता युक्ता     |                       | तथा चाऽऽरामतुष्टचादि      | २०७          |
| ्तत्र यस्य विशेषस्य         |                       | तथाऽतिकान्तवेदोक्त        | २०३          |
| तत्र किं तुल्यकल्पत्वात्    |                       | तथा च मनुनाऽप्युक्तम्     | १९१          |
| तत्र प्रयोक्तृदीर्बल्य-     | २२ ४                  | ्रतथेहापि ज्यवस्थेष्टा    | <b>१८•</b>   |

|                           |             | 4                                             |                     |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                           | [ 9         |                                               |                     |
| <b>र</b> होकाः            | पृष्टसंख्या | -स्ठोका:                                      | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
| तयेहापि फलार्थित्व        | 387         | तस्मात्किमपि जात्यादि                         | २५१                 |
| तथैव तैर्नकर्तव्या        | २३४         | तस्मात्त्रीतैरुपाध्यायैः                      | २६२                 |
| तद्नन्यगतित्वेन           | १७५         | तस्माद्नियमं मुक्तवा                          | २७१                 |
| तद्युक्तं कियामेदे        | ३०९         | तम्मात्स्वरूपसंबन्ध-                          | २७८                 |
| तद्सत्यं न शब्दस्य        | ३०९         | तस्माद्दष्टप्रयोगेऽपि                         | २७७                 |
| तदा किं नाम दृष्टार्थ     | १७२         | त <b>स्मात्पर्यायशब्द</b> त्वा <b>त्</b>      | २७५                 |
| तदा का ते मुखच्छाया       | १८८         | तस्मान लोकवेदाभ्याम्                          | २७८                 |
| तदा तन्मध्यपात्येकं       | १८८         | ंतस्माद्धिज्ञायमानत्वात्                      | २८७                 |
| तद्धितेन ह्यसंबन्धो       | 486         | तम्माद्धर्मप्रयोगस्य                          | २३४                 |
| तद्धितार्थे च वृत्तस्य    | ४१९         | तम्माद्वर्षसहस्रेऽपि                          | २३३                 |
| तद्धि दूरमपि प्राप्तम्    | १७३         | तम्माद्यंथव सेवाद्गं                          | २२७                 |
| तद्यद्यवैदिकं ताहक्       | १७२         | तस्मात्कर्मप्रयोगागाम्                        | २३२                 |
| तद्यथा शुश्रुवान्विद्वान् | २०६         | तस्मात्तान्यपि वेदा वा                        | २३०                 |
| तद्यस्यामेव वेलायाम्      | १९९         | तस्मान्म्लेच्छप्रसिद्धचा यत्                  | <b>२</b> २६         |
| तन्त्रत्वमकरूप्येण        | ३८८         | तस्याच्छास्त्रस्थितवैका                       | <b>₹</b> ₹8         |
| तन्मन्त्रेष्वप्यवेदत्वम्  | २४०         | तम्मादुभय्यपि त्वेषा                          | <b>२</b> २२         |
| तयोरथीभिधाने हि           | ३०६         | तस्मात्पील्वादिश्चद्रानाम्                    | २१०,                |
| तर्केणावाचकत्वं च         | २८०         | तस्माद्म्यदुदाह्त्य                           | <b>२१९</b>          |
| तस्मादस्य क्रियार्थत्वात् | ४५७         | ारापद्भवदुदाख्य<br> तस्माद्ये याज्ञिकेंदेषाम् | <b>₹</b> १७         |
| तस्मात्पुनातु शब्दोऽयम्   | 897         |                                               | २१७<br>२१ <b>५</b>  |
| तस्माद्यथैव सूर्यादेः     | ४२०         | तस्माच्छ्रुतिस्पृती एव                        |                     |
| तस्मात्पदेषु यावत्सु      | - '         | तस्माद्वाह्मणराजन्यो                          | २११                 |
| तस्मात्कृतत्व्मात्रेण     | ३९३         | तस्माद्यान्येव शास्त्राणि                     | २०३                 |
| तस्मात्कारणवैषम्यात्      |             | तस्मादाचमनादीनाम्                             | २००                 |
| तस्मादेवं न वक्तव्यम्     | -           | तस्मै तर्केण यो नाम                           | २८०                 |
| तस्माङ्घोकायतस्थानाम्     |             | तस्या वैदिकमूलत्वात्                          | २८६                 |
| तस्माद्वेदविरुद्धानाम्    |             | तम्यापि म्लेच्छदेशेषु                         | २२५                 |
| तस्माद्यथा विरोधेऽपि      |             | तस्याश्च सर्वगामित्वम्                        | २१ई                 |
| तस्माद्पि स्वतन्त्रस्वम्  |             | ताद्ध्येन हि शेषत्वम्                         | <b>ર</b> લ્ટ        |
| तस्मादुक्तस्वसंवेद्य-     | २४०         | तादृशं तु प्रतियेत                            | <b>२२६</b>          |
|                           |             |                                               |                     |

| स्रोकाः                         | पृष्ठसंख्या | श्लोकाः                      | पृष्ठ <del>सं</del> रूया |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| ताद्रूप्येण परिच्छिन्ने         | १७३         | तेनार्थं कथयद्भिर्या         | १८७                      |
| तानेव वैदिकान्वणीन्             | ४५३         | तेनात्र यदि वा कर्म          | १९३                      |
| तारुवादिश्रोत्रसंस्कारी         | २७३         | तेनाऽऽचारबलीयस्त्वं          | २२०                      |
| ताबदेव स्फुरन्त्यर्थाः          | १७२         | तेनाऽऽचारः स्मृतिं यावत्     | २२१                      |
| ताबदेव हि तोयादि                | १७१         | तेनापूर्वादि शब्दार्थाः      | ३००                      |
| ताब्छब्धात्मकः पूर्वम्          | २२०         | तेनानेकप्रयोगेऽपि            | 906                      |
| तावेव वेदे शब्दार्थी            |             | तेनानारभ्य वादेऽपि           | २७२                      |
| तासामापि हि वेदत्वे             | २३०         | तेनादृष्टार्थ एवायम्         | २६८                      |
| <b>तुस्यक</b> क्षाविकल्पोऽपि    | १७५         | तेनाऽऽसां यदिवा नेव          | १५०                      |
| पुरुयं तु कर्तृधर्मेण           |             | तेनाऽऽसां श्रुतिमृलत्वम्     | १७०                      |
| तुल्योहि त्रीहि संबन्धः         |             | तेनेषां धर्मशास्त्राणाम्     | २३४                      |
| तृतीयोक्तिः ऋियागम्य            | २८४         | तेनेकत्र श्रुतेराद्यात्      | १८९                      |
| ते च सर्वेडिभधीयन्ते            | ३११         | तेनोहे कर्मकर्माङ्ग-         | २६४                      |
| तेनर्ते विषयान्यस्वात्          |             | तेभ्यश्चेत्प्रसरो नाम        | 909                      |
| <b>तेन नै</b> व श्रुतिस्मृत्योः |             | तेषां विपरिवर्तेषु           | 909                      |
| तेन यद्यपि लभ्यत                |             | त्यक्तलजं बुवाणो हि          | २३१                      |
| तेन प्रस्यक्षया श्रुत्या        |             | त्रयीमार्गस्य सिद्धस्य       | १९४                      |
| तेन तद्वानयचेष्टानाम्           |             | त्रिधेव ज्ञायते कर्ता        | २४९                      |
| तेन तद्वचनत्वे हि               |             | ित्रिवृच्चर्वश्वबालादेः      | २२१                      |
| तेन द्वचन्तरितं तस्य            |             | त्रिवृच्छव्यः प्रयुक्तो यः   | २२३                      |
| तेन प्रयोगशास्त्रत्वम्          | २३४         | ञ्यंशवेदप्रमाणस्वा <b>त्</b> | ३२ १                     |
| तेन प्रयोगशास्त्रत्वम्          | २३५         | <b>द.</b>                    |                          |
| तेन प्रतीतशब्दार्थे             | ३०८         | दन्तजातानुजातान्य—           | १९०                      |
| तेन शब्दार्थभिन्नत्वे           |             | दर्शितप्वपि सर्वेषु          | २९४                      |
| तेन स्रोके विचारो हि            | २९०         | दीक्षितात्रमभोज्यं स्यात्    | १९१                      |
| तेन त्रयीं द्विपन्पूर्व         | २८५         | दूरस्थस्यानुबादश्च           | **                       |
| तेन तेष्वण्यवेदत्वम्            |             | द्रेणापि प्रधानानाम्         | 8 . <                    |
| तेन वेदविरुद्धानाम्             |             | दृष्टार्थेषु च शब्देषु       | २७ <b>२</b>              |
| तेन यस्य प्रमाणत्वम्            | १७ <b>६</b> | दृष्टमाचरणं चैतत्            | २४ <b>९</b>              |
| तेन भातिषु कर्तृत्वम्           | ३ ५८        | द् <u>ष</u> ार्थव्यवहारेषु   | १३७                      |

# [ ११ ]

| श्लोका:                         | पृ <mark>ष्ठ</mark> संख्या | <b>स्ट्रोकाः</b>             | <b>एड</b> संख्या                              |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| इष्टे सत्यपि सर्वत्र            | २८३                        | धर्माय नियमं चाऽऽह           | 714                                           |
| इष्ट्रेन ऋतुसिद्धचर्था          | ४१६                        | धर्माधर्मव्यवस्था हि         | २७ <b>६</b>                                   |
| <b>रइ</b> यमानान्यहेतुत्वात्    | २१५                        | धर्मे चानादरात्तेषाम्        | २२५                                           |
| देवत्वं चास्य यज्ञस्य           | २३७                        | धातुभ्यः कल्पिते नाम्नि      | 366                                           |
| देवदत्तादिनामानि                | २७६                        | े घात्वर्थव्य <b>तिरेकेण</b> | ३८२                                           |
| देवबाह्मणपूजादि                 | २ - ६                      | <b>घात्वर्थकारकैरे</b> व     | <b>३८२</b>                                    |
| देवता हि विधेयत्वात्            | ४२३                        | ध्यायतेरेव वा रूपं           | २६५                                           |
| देवतैव प्रधानत्वात्             | ४३१                        | ध्वनिमात्राण्यसाघृनि         | २५३                                           |
| देशश्च दिग्विशिष्टः स्यात्      | २५०                        | न.                           |                                               |
| दे <b>शभ</b> र्मानुदाहत्य       | २४३                        | न कमीन्तरताऽस्त्यत्र         | 8 <b>%                                   </b> |
| देशप्राप्तया यदीप्येत           | 8 . 8                      | न च शाखान्तरोच्छेदः          | १९५                                           |
| द्रव्याणां वाक्यसंयुक्त         | 8 8 8                      | न च तैर्वेदमूलत्वम्          | १९६                                           |
| द्रव्यादीनां च सामान्यम्        | २९५                        | न च प्रमेयदे। बंल्य          | १९९                                           |
| द्वाम्यां श्रुत्यादिषट्काम्याम् |                            | न च प्रमेयदार्बल्ये-         | १९९                                           |
| द्वावि प्रतिपद्येते             | ३९८                        | न च तेषां श्रुतिर्मूलम्      | २०५                                           |
| द्वितीयेन प्रकारेण              | १७७                        | न च स्मृतिसरूपाऽपि           | २१ <b>५</b>                                   |
| द्वित्रेष्वहःसु बाध्येत         | २२५                        | न च यूपादितुल्यत्वम्         | १४३                                           |
| ह्री च पक्षावुपन्यस्ती          | <b>२</b> ९३                | न च यागो हविष्ट्रं वा        | <b>३</b> 8१                                   |
| घ.                              | 1                          | न चतुर्थीसमासस्य             | <b>३३९</b>                                    |
| धर्मसाधनतांशे च                 | २८६                        | न च घात्वनुवादोऽत्र          | ३३४                                           |
| धर्मत्वं यच विज्ञान-            | २५६                        | न च भिहत्वमन्येषु            | ३१०                                           |
| <b>धर्मश्च फ</b> लसंबद्धम्      |                            | न च सर्वाप्रसिद्धत्वे        | २ <b>९२</b>                                   |
| वर्मबुद्धचा यदार्याणाम्         |                            | न च ज्ञानविधानेन             | <b>२८८</b>                                    |
| <b>धर्मस्ते</b> नोपदिष्टोऽयं    | २३६                        | न च शब्दपयोगाङ्कं            | २७४                                           |
| <b>धर्मका</b> प्रथमं तावत्      | I.                         | न च स्थलवदारम्भो             | २७६                                           |
| धर्मत्वेन प्रपन्नानि            |                            | न च तां संस्कृतां भूयः       | २७१                                           |
| <b>धर्मशास्त्र</b> पदं येषु     | i                          | न च व्याकरणोक्तेन            | २६८                                           |
| धर्म प्रति यतोऽत्रेदं           |                            | न च लोके प्रयुक्तानां        | २६७                                           |
| धर्मस्वं फलसंबन्धात्            | ĺ                          | न च वेटाङ्कभावोडा <b>प</b>   | २६ ४                                          |
| धर्मावुचारणस्थैती               | ३१०                        | न च लक्षणमस्तीति             | २ <b>६</b> ३                                  |

## [१२]

| स्टोका:                  | पृष्ठ <b>सं</b> ख्या | श्होकाः                         | <b></b>     |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| न च व्याकरणत्वारव्या     | २९७                  | न तावत्कार्थयोगित्वम्           | 399         |
| न च व्याकरणं नित्यम्     | २५७                  | न तावदस्ति <b>रा</b> ब्दत्व-    | २७०         |
| न च स्मृत्यन्तरं किंचित् | २५६                  | न तावत्सूत्रकारेण               | २५ <b>६</b> |
| न च तद्देशसंबन्धात्      | 1                    | न तावत्प्रत्येयस्येष्टं         | ३८७         |
| न च पुंवचनं सर्वम्       | २४२                  | न तावद्युगपज्जन्यम्             | ३९३         |
| न च शब्दार्थमंबन्ध-      | २३६                  | न तावत्समुदायत्वम्              | 8 ९ ९       |
| न च विज्ञायते वाक्यम्    | १६१                  | न तु स्मृतेः प्रमाणत्वम्        | १७८         |
| न च यद्बलवद्रुद्धम्      | १७३                  | न त्वत्रोपपदं किंचित्           | २४५         |
| न चापिवाधकाभावात्        | १७३                  | न त्वर्धाद्वस्यमानस्य           | २९८         |
| न च शीघहतेऽथेंऽस्ति      | <i>१७७</i>           | न त्वाचारस्य सा मूलम्           | २१५         |
| न च वर्णाश्चयस्वेन       | <b>१८</b> 8          | न द्रव्यस्य स्वरूपेण            | ₹8१         |
| न च कर्मविनारेक्यः       | ३९६                  | ननु चाशौचकालोऽपि                | १८९         |
| न च ग्रामादिसंप्राप्तिः  | ३९७                  | ननु शास्त्रार्थकारित्वात्       | २०६         |
| न चायमपि यज्ञाङ्ग        | १८९                  | ननु पुछि <b>ङ्गिनिर्देशा</b> त् | <b>२</b> ११ |
| न चानुदितहोमोक्तो        | १८९                  |                                 |             |
| न चाम्य लिङ्गमंबन्धः     | २१३                  | ननु गौरितिशब्दादौ               | ३०८         |
| न चारुपत्वबहुत्वाभ्याम्  | २१६                  | ननु चाऽऽकृतिपक्षेऽपि            | ३०७         |
| न चार्यपत्ययानङ्ग-       | २२८                  | ननु चाशाक्तिजा दोषाः            | २८३         |
| न चावान्तरसंस्थानं       | <b>२</b> ९५          | ननु च प्रागवस्थायाम्            | १७९         |
| न चाधिकोपसंख्यानम्       | २८६                  | ननु श्रुत्यविरुद्धायाः          | 160         |
| न चाध्यारोष्यमाणाऽपि     | १८५                  | नन्वमेध्येन छिप्तम्य            | १८२         |
| न चागृहीतशब्दार्थे:      | २६७                  | न पश्चाच्छूयमाणाऽपि             | १७८         |
| न चदं नियमापृर्व         |                      | न प्रयोगावाधिस्तस्य             | २१९         |
| न चेदन्येन शिष्टाः म्युः | 380                  | न प्रधानपदं चात्र               | २५५         |
| न चैभिर्मिन्नदेशस्य      | २३४                  | न मांसभक्षणे दोषो               | १९१         |
| न चैतस्मान्न सन्त्येव    | २९४                  | । न वर्धयेदघाहानि               | १९०         |
| न चैषां संप्रदायेन       | २८८                  | न वा दृष्टार्थतैवास्य           | 799         |
| न जगादावदृष्टार्थे       | ४२७                  | न वाऽनुमानमप्यस्मिन्            | १६०         |
| न जात्या देवतात्वं हि    |                      | न वाऽऽगमेन तह्रोधो              | १६०         |
| न तावदनृतिः कश्चित्      | २३१                  | ेन वाऽतिकान्तयागेभ्यः           | ₹९€         |

# [ १३ ]

| श्लोकाः                                 | <b>पृष्ठ</b> संख्या | श्लोकाः                         | <b>एष्ठसं</b> ख्या |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| न वैतच्छ्तिसामान्य                      | २०२                 | नियोगेन विकल्पेन                | २९३                |
| न शास्त्रपरिमाणत्वात्                   | <b>२</b> १४         | नियमः परिसंख्या वा              | <b>२८२</b>         |
| न शास्त्रपरिमाणत्वात्                   | १९७                 | नियमार्थे हुमे शास्त्रे         | १७६                |
| न समस्तानुवादस्य                        | 38 <b>६</b>         | निरुक्तव्या <b>क्रियाद्वारा</b> | २२ 🛭               |
| न सिद्धमप्यसन्मूलम्                     | <b>२</b> २४         | निरुक्तव्या <b>क्रियाद्वारा</b> | <b>२२</b> ६        |
| न हि केनित्सदाचाराः                     |                     | निरुक्तादेश्व सिद्धेऽर्थे       | <b>२</b> २८        |
| न हि गोत्वाकृतिः शुक्ता                 | ३०१                 | निराकाङ्क्षी भवेलक्ष्यम्        | २ <b>१</b> २       |
| न हि व्याकरणादीनाम्                     | २५६                 | निर्वोदन्येह सैकान्तात्         | २७२                |
| न हि शास्त्रशतेनापि                     | २ ५ ५               | ेन्यूनवाक्यप्रयोगे हि           | 84२                |
| न हि साक्षात्प्रमाणत्वम्                | १७२                 | नैकरूपैव भावानाम्               | 800                |
| न हि येन प्रमाणत्वम्                    | १७३                 | नैतदेव <b>मिहाप्येत</b> त्      | <b>२१</b> २        |
| न हि तत्रैकरूपत्वे                      | १७६                 | नैतदेवं पदार्थेषु               | <b>२२२</b>         |
| न हि प्रमाद्गाठत्वम्                    | १८३                 | नैतत्तुल्यमनेनेष्टं             | २४९                |
| न हीदशी श्रुतिर्येतान्                  | <b>२</b> १९         | नैतेषां पौरुषेयत्वम्            | <b>२</b> ३०        |
| न ह्येतद्यजमानम्य                       |                     | नैव तावच्छ्तिस्मृत्योः          | १९९                |
| न स्थतध्यनागन्य<br>नाना विप्रतिपत्तो हि | १८९                 | नैव तेषां सदाचार—               | २० <b>६</b>        |
| नान्यत्वं युज्यते बाघात्                | २१७<br>३१०          | नेव म्लेच्छनकारित्वात्          | २८४                |
| ,                                       | <b>३१०</b><br>      | नैव बीहिभिरिष्टं स्यात्         | १७६                |
| नान्यत्रोत्सहते गन्तुम्                 | ४५३                 | नैवाविरोध <b>मात्रेण</b>        | 8 0 \$             |
| नाम च व्यवहारार्थम्                     | २७७                 | नैवापूर्वादि <b>शब्दानाम्</b>   | २ <b>९</b> ९       |
| नामारूयातार्थसंबन्धे                    | ४०६                 | नैवोच्यन्ते काचिद्देशे          | 786                |
| नामारूयातपदे तेन                        | ३०६                 | नैष्ठिकं ब्रह्मचर्य वा          | १९२                |
| नामान्तरे श्रुते चार्थः                 | २७८                 | नोपादेयत्वमेवैकम्               | 717                |
| नावान्तरिकयायोगात्                      | ३ ३ १               | q.                              |                    |
| निर्ज्ञाते वाचकत्वेऽपि                  |                     | पक्षो योऽङ्गीकृतो येन           | १७१                |
| नित्यमेवाप्रमाणत्वम्                    |                     | पश्चमेन छकारेण                  | २४१                |
| नित्यं यथैव शब्दानाम्                   |                     | पत्रोणिवारबाणादि                | <b>२</b> २८        |
| नित्यत्त्वे सति येषां हि                |                     | पदमज्ञातसंदिग्धं                | <b>३२</b> ९        |
| नित्यं न भवनं यस्य                      |                     | पद्वाक्ये न चैतस्य              | <b>३९</b> •        |
| नित्यवाक्याधिगम्यत्वात्                 | ४४३                 | पदात्प्रभृति चैवं या            | <b>२</b> ९४        |

### [ 88 ]

| श्लोकाः                   | <b>१ष्ठ</b> संख्या | स्त्रोकाः                      | पृष्ठसंख्या  |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| पदार्थपदसंबन्ध-           | २२६                | पुरुषान्तरबाघोऽपि              | १८०          |
| पदार्थत्वेन येषां च       | १९९                | ्रपुरुषस्य सचेलस्य             | १८२          |
| पदार्थैः पद्विज्ञातैः     | ४४५                | पुरोडाशादिमिलेंकि              | ३४२          |
| पदान्तराक्षरोपेतं         | २२५                | पुंस्त्वाद्भाह्यणकौण्डिन्य     | <b>२</b> ९५  |
| परमाणु शरीरादि            | ३६०                | पूर्वज्ञातार्थवाचित्वे         | ३ <b>४९</b>  |
| <b>परलेकि</b> विरुद्धानि  | १९५                | े पृर्वे सामान्यविज्ञानान्     | ३१४          |
| परत्राविनयं कुर्वन्       | २८५                | पूर्वपक्षेऽपि चत्वारो          | <b>३११</b>   |
| परस्परविगीतत्वम्          | २८६                | पूर्वविज्ञानविषयम्             | १६०          |
| परस्परविरुद्धत्वम्        | १७०                | पूर्वप्राप्ती प्रमाणत्वम्      | १७९          |
| परस्परविरुद्धे हि         | १८३                | पूर्व निश्चित्य शास्त्रार्थम्  | ३९२          |
| परस्परेण चाऽऽचार्याः      | २ ९ ६              | पूर्वीनुभूत एवार्थः            | ३९८          |
| पराधीनप्रमाणत्वात्        | १७५                | पूर्वेक्तिनैव मार्गेण          | ३१०          |
| पारिध्यादेश कार्येण       | 8 \$ 8             | पूर्वोक्तेनानुसंधानम्          | २ <b>६</b> ५ |
| पारेनिष्ठितकार्यस्तु      | १९३                | पूर्वी से नैव मार्गेण          | १८२          |
| पारेमाणमपि त्वार्थ-       | २००                | प्रकृतस्तोत्रदोषत्वम्          | ४२७          |
| पार्रशब्दोऽपि यस्तत्र     | १ <b>८</b> ८       | प्रकृताप्रकृते यागे            | ३५०          |
| परेण सह केषां चित्        | २३५                | प्रकृतत्वाविशेषेऽपि            | ३४६          |
| परींऽवधिः पुनस्तस्य       | १९२                | प्रकृतं चेदनुद्यायम्           | ३३४          |
| पशुहिंसादिसंबन्धे         | २०४                | प्रकृतिप्रत्ययानन्त्यात्       | <b>२७९</b>   |
| पाकेनाग्नेरुपात्तत्वात्   | ३४५                | प्रकृतेष्वेव सिद्धान्ते        | ३०७          |
| पापक्षयो हि शुद्धत्वम्    | १८९                | प्रतिकञ्चुकरूपेण               | २८१          |
| पारतन्त्रयात्स्वतो नैषाम् | १६०                | प्रतिमन्वन्तरं चैवम्           | २०२          |
| पश्चात्यभोजनानुज्ञा       |                    | प्रतिमान्त्यः स्वयं पुंसाम     | १६८          |
| विकादिशब्दवाच्यं वा       | २२ <b>६</b>        | प्रतिषिद्धाम्यनुज्ञा च         | १९२          |
| पुनर्वायुत्वतेजस्त्व-     | २९५                | प्रतिषेषेषु चापूर्वम्          | ३९३          |
| पुनर्जात्यादिपक्षाणाम्    |                    | प्रतियज्ञं भवन्त्यन्ये         | २०२          |
| पुराणं मानवो धर्मः        | २८ <b>६</b>        | प्रतिषेथोपसंहारि               | २१३          |
| पुरुषार्थसमासत्तेः        | ,                  | प्रतीतिमात्र <b>ला</b> मार्थम् | 848          |
| पुरुषायों हि सर्वेण       |                    | प्रत्यक्षप्रतिबद्धा हि         | १७३          |
| पुरुषापेक्षयाऽऽचारः       | २५२                | प्रस्यक्षे श्रृयमाणे तु        | १७२          |

## [१५]

| <b>स्होकाः</b>                  | पृ <b>ष्ठ</b> संख्या | स्ट्राकाः                     | <b>१ष्ठसं</b> ख्या |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानात्       | <b>२</b> ९२          | प्रमेयं यत्परिच्छेद्यम्       | १७३                |
| प्रत्यक्षानुपलब्धे च            | १६०                  | प्रयोगस्य प्रतीतेश्च          | ३०६                |
| प्रत्यक्षमनुमानं च              | १६७                  | प्रयोगचोद्नाभावाद्वचक्तिः     | ₹0 e.              |
| प्रत्यक्षेवेद्शब्दत्वात्        | २२९                  | <b>पयोग</b> चोदनाभावादेकत्वम् | २९ १               |
| प्रत्यक्षब्राह्मणोक्तानाम्      | ३ <b>६</b> ४         | प्रयोगान्तरकाले तु            | १७५                |
| प्रत्यक्षं द्रन्यवाचित्वम्      | ३२४                  | प्रयोज्यकर्तृकैकान्त—         | ₹७८                |
| प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञाते         | ३२०                  | प्रयोजनं तु छोकस्य            | <b>२</b> ९०        |
| प्रत्ययार्थस्य भावस्य           | ३०६                  | भवर्तनस्मृतिः प्राप्ते        | · ३८ <b>२</b>      |
| प्रत्ययस्यापि वा तत्र           | ३०६                  | प्रविभक्ता हि ये दृष्टाः      | ₹3 <b>€</b>        |
| प्रत्यवार्थे सह बृतः            | ३८०                  | प्रवृत्तोऽनपवृक्तश्च          | १९०                |
| प्रत्युद्।हरणत्वेन              | ४५९                  | प्रसरं न लभनते हि             | १७१                |
| प्रथमं हि म्ववाक्यम्थैः         | ३३०                  | प्रसिद्धमपि शास्त्रत्वम्      | २८५                |
| प्रदानानि जपे। होमो             | २०५                  | प्रसिद्धेर्बलवस्वेन           | ३२१                |
| प्रदेशान्तरसिद्धेन              | २६०                  | घसिद्धी विद्यमानायाम्         | 250                |
| प्रद्वेषाद्वेद पृर्वत्वम्       | २३५                  | प्राक्वलाभादिह स्पर्शः        | 966                |
| प्रधानं फलमंबान्ध               | ३७४                  | प्रागुद्कप्रवणी यद्वत्        | २५१                |
| प्रधानीपायिकं द्रव्यम्          | 800                  | घाग्देशो यो हि केषांचित्      | 298                |
| प्रधाने हि श्रुतं द्रव्यम्      | ४०७                  | धात्र्या याननुतिष्ठन्ति       | २४३                |
| प्रपाठकचतुःषष्टि—               | २३७                  | प्रातिशाख्यानि वा यानि        | २६६                |
| प्रभु: प्रथमकल्पम्य             | १९१                  | प्राधान्यमेव तत्रापि          | <mark>६१०</mark>   |
| प्रमादमेव माकार्षाः             | २८३                  | प्राप्तत्वाद्यदि चेप्येत      | ४३२                |
| प्रमाणवन्त्यदृष्टानि            | ३९९                  | प्राप्तेषु हि पदार्थेषु       | १९९                |
| प्र <b>माण</b> पञ्चकाज्ञानात्   | ३९०                  | प्राप्नुवन्त्यपि वक्तव्या     | ३६४                |
| प्रमाणमयते याति                 | <b>१८</b> ४          | भियञ्जवः शरत्पकाः             | २१८                |
| प्रमाणस्वाप्रमाणस्वेलिङ्ग-      | १८०                  | प्रवान्नेवणपृष्टारूया         | <b>४३</b> ५        |
| प्रमाणस्वं प्रतीतं यत्          | १७५                  | प्रोक्षणं पूर्वपक्षेऽपि       | Q0\$               |
| प्रमाणपदवीं यावत्               | १७४                  | फ.                            |                    |
| प्रमाणस्वाप्रमाणस्वे प्रत्यक्ष- | १७४                  | फलमस्य विचारस्य               | २९ ०               |
| प्रमाणषद्कम् छत्वं              | २८६                  | फलाय विहितं कर्म              | ३९०                |
| प्रमाणं धर्मशास्त्रस्यात्       | २३४                  | फलेन यस्य संबन्धः             | ३७३                |
|                                 |                      | <del>-</del> _ <del>-</del> - |                    |

## [१६]

| स्त्रीकाः                         | <b>पृष्ठ</b> संख्या | श्लोकाः                    | पृष्ठसंख्या |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| फास्गुनेऽन्यीषधीनां तु            | २१८                 | मनो वा पुरुषो वाऽथ         | २७३         |
| ब.                                |                     | मन्वादिभिरवश्यं च          | २३३         |
| बळवन्तं पराजित्य                  | १८५                 | मम हि न्यक्तिशब्दत्वात्    | ३०२         |
| <b>बह्दष्ट</b> प्रसङ्गाद्धि       | <b>३८</b> ७         | महत्वाद्धारतस्वाच          | २२८         |
| <b>बहु</b> जिज्ञासमानानाम्        | १७८                 | महताऽपि प्रयत्नेन          | १६३         |
| <b>बहु</b> वेद्गतन्याय—           |                     | महत्वस्येन्द्रसंबन्धम्     | ४१९         |
| <b>बाधितां मृ</b> गतृष्णां वा     | •                   | महाजनगृहीतत्वम्            | १९४         |
| बाधिता च स्पृतिर्भृत्वा           |                     | मीमांसा चापि वेदार्थ-      | ३१०         |
| विभीतकेऽक्षशब्दो हि               | २१७                 | मुरूयदृष्टार्थतास्वार्थ    | २६ ३        |
| <b>बुद्धवा</b> क्यसमारूवाऽपि      | -                   | ्मूछान्तरं निरम्तं च       | १७०         |
| बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्          | २३६                 | मृत्तिकाद्यपि यिचह         | २५२         |
| <b>बो</b> घकत्वात्प्रमाणत्त्वम्   | २३५                 | य.                         |             |
| <b>ब्रह्म</b> वर्चसयोगादि         | ३५२                 | यस्माद्रीह्यादिवन्मन्त्राः | ४३२         |
| बाह्यणार्थी यथा नास्ति            |                     | यस्य तूत्पद्यमानस्य        | १७३         |
| ब्राह्मणस्त्रीवधे को वा           | २१३                 | यस्तर्केणानुसंघत्ते        | १६७         |
| ·· ¥.                             |                     | यस्य चान्विष्यमाणाऽपि      | २२८         |
| मवने यस्य कर्तृत्वम्              | <b>३८</b> ४         | यस्य ह्यल्पेन कालेन        | १८९         |
| मवेतां यदि वृक्षेषु               |                     | यस्तन्तृननुपादाय           | २३६         |
| मावनैव च वाक्यार्थः               | 884                 | यस्तु तं विनियोगेन         | २४४         |
| मावना गम्यमाना च                  |                     | यस्माद। ख्यातशब्द्म्य      | २४७         |
| भावार्थाः कर्मशब्दा ये            |                     | यस्य ह्यनियता प्राप्तिः    | २५४         |
| भिन्नकक्षागते ये च                |                     | यस्य।प्यत्यन्तमप्राप्तिः   | २५५         |
| मि <b>ला</b> मिर्विप्रकीर्णत्वात् |                     | यस्तानि प्रविभक्तानि       | २६५         |
| मूतमाव्युपयोगं हि                 | • •                 | यश्च प्रयत्नानिष्पत्तौ     | २७५         |
| भूयसां वेदबाह्यत्वात्             | 1                   | यष्टुरेवाऽऽत्मनो यागैः     | ३९४         |
| मेदो नाम पदार्थानाम्              |                     | यहोपे च कृतेऽकारो          | <b>१८</b> ४ |
| भ्रान्तेरनुभवाद्वाऽपि             | - ' i               | यमादयो न विद्यन्ते         | ४२६         |
| <b>भ्रातृणामे</b> कजातानाम्       | २०८                 | यः पुनर्वेदसंवादः          | २४१         |
| <b>म</b> .                        |                     | यद्यमेदः प्रमाणेन          | ४१८         |
| मृत्वर्थी वाक्य वेलायाम्          | ३३६                 | यद्यत्राविद्यमानार्थी      | 8 १ ६       |

### [ 29 ]

| स्टोकाः                  | <b>१</b> ष्ठसंख्या | स्रोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठसं <del>र</del> ूया   |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| यद्यणुः करूप्यते तत्र    | ४०२                | यद्वा सत्यत्वमेवेदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७६                        |
| यद्यदाचरति श्रेष्ठः      | २१०                | यदा शास्त्रान्तरंणैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०३                        |
| यद्यन्नकरणं हेतुः        | <b>२४</b> ४        | यद्वा शिष्टात्मतुष्टीनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०७                        |
| यदत्रकरणं शूर्प          | २४५                | यद्वा नार्यर्जुनस्यैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०९                        |
| यद्यप्यनभियुक्तानाम्     | २८२                | यदा वर्षासु मोदन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१८                        |
| यद्यप्येवं न भेदोऽस्ति   | ३०७                | यद्वाऽऽचारबङीयस्त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२ ०                       |
| यद्यप्यर्थात्मनाऽस्त्येव | ३४९                | यद्वा भवतु नामेषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३ •                       |
| यद्यध्यासेन वक्तॄणाम्    | <b>३</b> ९८        | यद्वा प्रयोगशास्त्रत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३०                        |
| यद्वोक्तस्तत्र सद्भावः   | ३०८                | यद्वा शाक्यादिशास्त्राणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३०                        |
| यदेव मवतां गोत्रम्       | २३६                | यदा तु हन्तिपिष्यादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७१                        |
| यद्यच्यमानया कार्यम्     | २९०                | यद्वा यावच्छ्तेरर्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७७                        |
| यदि द्येकं भवेद्वाक्यम्  | ३६६                | यदा ह्यादी श्रुति श्रुत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७९                        |
| यदि हार्थद्वये बुद्धिः   | ३०६                | यद्वा योगविभागेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८४                        |
| यदि वा बाह्यणेनेति       | २८४                | यद्वा श्रुत्यप्रमाणत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८8                        |
| यदि वाचकतैवाऽऽदौ         | २७९                | यद्वा कर्मविनाशोऽयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३९१                        |
| यदि वा गौरवस्यैव         | २६५                | यथोपनयनं येषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४४                        |
| यदि व्याकरणाद्रक्षां     | २६२                | यथैव ह्यार्यगम्येऽर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१९                        |
| यदि साधुभिरेवेति         | २९५                | यथैद च वयं तेषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१४                        |
| यदि देशानिमित्तत्वात्    | २५०                | यथेव श्रुतिमूलत्त्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२०                        |
| यदि स्यात्सर्वगामित्वम्  | २४४                | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | ₹0 <b>₹</b>                |
| यदि द्वित्राङ्गुलं मध्ये | १८८                | यथैवान्यायविज्ञातात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २० <b>६</b><br>१८ <b>६</b> |
| यदि यज्ञोपयोगित्वम्      | १८९                | यथैव वेदमूलत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| यदि वा कालवैषम्यात्      | १९१                | यथैव होकासिद्धत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>२€</b> १                |
| यदि ह्यनादरेणैषाम्       | १९४                | यथैवावस्थितो वेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ <b>६</b> ७               |
| यदि वेदविरोधः स्यात्     | २११                | यथैव पाठः प्रतिपत्त्युपायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>३६९</b>                 |
| यदि त्वन्यनिवृत्त्यैव    |                    | यथा साध्वनुरूपत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१९                        |
| यदि स्वसमवेतैव           |                    | यथा च म्लेच्छदेशेऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१९                        |
| यदि चैकान्ततो ब्रूयुः    |                    | यथा वा यां भुवं किश्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०७                        |
| यदि प्रधानमात्रेण        |                    | यथा वा वरदानादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०७                        |
| यदा त्वदेवते होमे        | ३३४                | यथा वा सर्पसिद्धान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                        |

## [ १८ ]

| स्होकां:                  | <b>पृष्ठसं</b> ख्या | <b>स्होकाः</b>                | <b>पृष्ठसं</b> ख्या |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| यथा च सर्वशाखानाम्        | २३२                 | यजेरि तु यत्कर्म              | ३८५                 |
| यथा च धर्मशास्त्राणाम्    | २३३                 | यजुभेंदं च मुक्त्वैतत्        | 888                 |
| यथा मीमांसकत्रस्ताः       | २३५                 | यजाद्यर्थेऽपि वा वाच्ये       | ३०६                 |
| यथा काष्ठतृणादीनाम्       | १८१                 | यक्वैतद्नवस्थानम्             | १७९                 |
| यथा शरीरमात्रेऽपि         | 808                 | यचाऽऽदौ श्रद्धया सिद्धम्      | १७१                 |
| यथा रुमायां सवणाकरेषु     | २०७                 | यचिह्नं दाक्षिणात्यानाम्      | २४९                 |
| यथा कृतककर्पूर-           | २०३                 | यचास्य कृत्रिमत्वेन           | २८५                 |
| यथा वा श्राद्धभोजित्वम्   | १ <b>९१</b>         | यचैतद्वृतमस्माक <sup>म्</sup> | २९२                 |
| यथा च जातितद्भेद          | 388                 | यः कश्चिदेव संबन्धः           | ३३५                 |
| यथा च तुरुयपाण्यादि       | २८०                 | यां कांचिद्प्युपादाय          | ४२४                 |
| यथा च पद्मरागादीन्        |                     | यागदानाद्यनुस्यूतो            | ३७५                 |
| यथा रत्नपरीक्षायाम्       | २८२                 | यागादेव फलं तद्धि             | ३९५                 |
| यथा श्रुतगवादीनाम्        |                     | यागेऽपि प्रम्तुते चात्र       | 800                 |
| यथा हि वामना गावो         | २९२                 | यागे यो गुणभावश्च             | २८४                 |
| यथा चाऽऽकृतिरित्यादौ      | ३ <i>०८</i>         | या चोका पाण्डुपुत्राणाम्      | २०९                 |
| यथर्तावृतुष्ठिङ्गानि      | २०२                 | या चोक्ता भाष्यकारेण          | ३०६                 |
| यश्रार्थस्य विसंवादः      | ४२१                 | या तद्वहिरवस्थानात्           | २३७                 |
| <b>यत्र</b> वर्णविकारो वा | ४३८                 | या तु हम्तः करः पाणिः         | २७८                 |
| यत्र वैदिकमन्यत्वम्       | ४३८                 | या तु वैद्विरुद्धेह           | १७२                 |
| यत्र शीघतरं नास्ति        | १७३                 | ्यादशी भावनाऽःख्याते          | ३८३                 |
| यत्र देशे हि यः शब्दो     | २१६                 | ्यां निषेधाः क्रियामाहुः      | ३६०                 |
| यत्राऽऽहत्य विधानेन       | २०१                 | यान्येव धर्मशास्त्राणाम्      | २३३                 |
| यत्र तृत्वेक्षयाऽप्यन्यत् | १९८                 | यावदागमनित्यत्वम्             | २३६                 |
| यत्र त्वस्ति स्वरज्ञानम्  | २६७                 | यावदेक श्रुती कर्म            | १९३                 |
| यत्र रक्षणमुद्दिश्य       | ३६५                 | यावदेवोदितं किंचित्           | २३५                 |
| यतु दिङ्नियमापूर्व        | २५६                 | ः यावता पद्संघेन              | ४४६                 |
| यत्तु हेत्वन्तरं दृष्ट्वा |                     | या वेदबाह्याः स्मृतयो         | १९६                 |
| यत्तु वेदतदङ्गेषु         | २२६                 | युक्तं समविकल्पत्वम्          | १८९                 |
| यतस्तु रागमोहादैः         | २१३                 | युगपद्यदि सर्वत्र             | 808                 |
| यतः स्मृत्या गृहीतेऽपि    | १७७                 | ्युगपत्धमिमीयाताम्            | १७७                 |

#### [ १९ ]

| श्लोकाः                       | <b>पृष्ठ</b> संख्या | श्लोकाः                    | <b>ृष्ठ</b> सं <b>रूया</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| युगपत्प्राधिहेतुध             | १९९                 | रूपाटुत्तरकाले हि          | 890                        |
| ये चान्यत्रापि दश्यनते        | <b>२</b> ९६         | ਲ•                         |                            |
| येन न्यायेन वेदानाम्          | २३९                 | <b>लक्षणानुगमाद्यास्तु</b> | २७८                        |
| येन यत्नेन मन्वाद्यैः         | १६३                 | लक्षयेद्यः समाम्रायात्     | <b>२१</b> २                |
| येनास्य पितरो याताः           | २११                 | लक्षणश्रवणाभ्यासात्        | २७ <i>८</i>                |
| येनेप्सिततमैर्भावै:           | ३८९                 | लक्षणोत्थेऽपि संदेहे       | २६७                        |
| येनैवाकृतकत्वं हि             | २३४                 | लक्षणार्थोऽत्र तत्त्वेन    | ३७१                        |
| येऽपि च प्रतिषिध्येरन्        | २४९                 | लिङ्गाभावाच नित्यस्य       | २४९                        |
| येऽपि व्याकरणस्यैव            | २६०                 | छिङ्गी यौगिकशब्दत्वात्     | <b>२</b> ४९                |
| ये शब्दा न प्रसिद्धाः स्युः   | २२४                 | लोकः स्मरति तं मन्त्रं     | 200                        |
| येषामनुगमो नास्ति             | २६०                 | लोकप्रसिद्धशब्दार्थ-       | <b>२९</b> २                |
| येषां पदार्थधर्मत्वात्        | १९९                 | लोकवेदगतस्वा <b>च</b>      | २७२                        |
| येषां परम्पराप्राप्ताः        | २११                 | लोकादेवाधिगन्तव्या         | २५३                        |
| येषां दर्शनमात्रेऽपि          | २२४                 | लोके हि कश्चिदाचारः        | २०१                        |
| येषामारूयात <b>ञ्च</b> दानाम् | ४३३                 | लोके चैतद्यथाप्राप्तम्     | २१३                        |
| योऽपि मन्त्रं समस्तं हि       | २५८                 | लोके तावात्रिवृच्छव्दः     | <b>२२१</b>                 |
| यो बाह्मण इति ह्युक्ते        | २१२                 | होके यस्य यद्धत्वम्        | २ <b>६</b> २               |
| यो यो प्रहीता जात्यन्धः       | १६२                 | लोके तु सर्वभाषाभिः        | २ <b>६</b> २               |
| यो वा पिण्डं पितुः पाणौ       | २०८                 | लोभमूलं च यत्तस्याः        | <b>१८८</b>                 |
| यो हि सामान्यदृष्टेन          | १७४                 | लोभादिकारणं चात्र          | १९५                        |
| यो हि प्रतिपदं पाठं           | २५३                 | लोकायातिकमृखाणाम्          | १७१                        |
| यो ह्यसावन्तः स्मातेः         | १९७                 | लौकिकत्वे समानेऽपि         | २१७                        |
| यौवनस्थेव कृष्णा हि           | २०९                 | लौकिकी प्रतिपत्तिहिं       | <b>२२</b> ४                |
| ₹.                            |                     | लोकिकं चापि यत्कर्म        | <b>३</b> ९५                |
| रक्षाचिप यदत्रोक्तं           | २६१                 | लौकिकेष्वेव शब्देषु        | <b>३</b> ०५                |
| रत्नधायितमत्वं च              | <b>२३</b> ८         |                            | , , ,                      |
| रसवीर्यविपाकानाम् .           | २१७                 | व.                         |                            |
| रागद्वेषमदोन्माद्—            | १७१                 | वक्तव्यः पूर्वमर्थश्चेत्   | ३०७                        |
| रूदिशब्दश्च नैवायम्           | २९७                 | वक्ता तु भाषणे सर्वी       | 299                        |
| <b>रूपरा</b> ब्द्राविभागाच    | २९,५                | वद्क्ति धर्ममेतानि         | २३ ४                       |

#### [२०]

| स्होकाः                      | पृष्ठसंख्या | <b>श्लोकाः</b>                     | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| वरणादभ्यनुज्ञाते             | १९२         | विक्षिष्ठा बहुरूपा च               | <b>२</b> २८         |
| वर्तमानाऽपि संस्कार—         | २७१         | विगीतवाक्यमूलानाम्                 | २८ <b>१</b>         |
| वर्तमानापदेशोऽपि             | २४१         | विचारमुखसिद्ध चर्थम्               | <b>२</b> ९४         |
| वर्णसंस्कारमात्रं च          | २७२         | _ `                                | १९०                 |
| विसष्ठस्यापि यत्पुत्र-       | २०८         | विधायकं सद्प्यर्थम्                | ४३२                 |
| वसुदेवाङ्गजाता च             | २१०         | विधाने चानुवादे च                  | ३२४                 |
| वस्तुशब्दो ।हि रूदत्वात्     | २९८         | विधातन्यश्च संबन्धो                | ३३५                 |
| <b>वस्त्रा</b> न्तरितचण्डाल— | १८१         | विधिशाक्तिर्नियोगेन                | ४३२                 |
| वहित्वलक्षितादर्थात्         | ३५४         | विधिशुन्यतया चैषाम्                | २४०                 |
| वाक्यस्फोटश्च यैरिष्टः       | २७३         | विधिश्चेदप्तिहोत्रं स्यात्         | ३३४                 |
| वाक्यमेदो ह्यसाम्रथम्        | 888         | विधित्सितगुणप्रापि                 | ३३४                 |
| वाक्यार्थेषु च संदेहाः       | २६७         | विधिस्तुत्योः सदा वृत्तिः          | ३६५                 |
| वाक्यान्तरै।र्निषिद्धं यत्   | १८९         | विधीयतां विशिष्टं चेत्             | ३३५                 |
| वाक्यानि यावदर्थे स्युः      |             | विधेयेम्यो यथापूर्व                | ३९७                 |
| वाक्याधिकरणे चैतत्           | २७३         | विधेयं स्तूयते वस्तु               | <b>३३६</b>          |
| वाक्योपात्तप्रधानार्थ-       | 8           | विधौ यदि विशेषः स्यात्             | ३३६्                |
| वाचकत्वेऽपि पाश्चात्य-       | ३०६         | विध्यर्थप्रतिषेघार्थाः             | २४२                 |
| वाचकत्वादते यस्तु            |             | विना व्याकरणादाप्तिः               | २७१                 |
| वाचकैर्भाषितव्यं हि          | २५४         | विनाशित्वेन विज्ञातम्              | ३९५                 |
| बाच्यवाचकसामध्ये-            | २७७         | विभवत्यर्थानुवादाच                 | ३२५                 |
| वाच्यमात्रे हि साभुत्वम्     | ३०७         | विमुक्तव्याष्ट्रती वेदे            | ४५३                 |
| वाजपेयं यवागुः स्यात्        | ३१८         | विरुद्धत्वं च जानन्ति              | १७०                 |
| वाजिकत्वादि चाश्वत्वात्      | २९५         | विरुद्धत्वे च बाधः स्यात्प्रामाण्य | म् १८८              |
| वायवः स्थेत्ययं मन्त्रो      |             | विरोधे त्वनपेक्षं स्यात्           | १७२                 |
| वार्तामात्रेण तद्यावत्       | १९४         | विरोधपारेहाराद्वा                  | १६९                 |
| विकल्पः किं पुनस्तासाम्      |             | विरोधं त्वनपेक्षं स्यादसति         | १६८                 |
| विकल्पस्याष्टदोषत्वात्       |             | विषयाविषंथी ज्ञात्वा               | १७३                 |
| विकल्प आश्रितस्तत्र          | १७५         | विषयो वेदवाक्यानाम्                | १६७                 |
| विकल्पस्याष्टदोपत्त्वम्      | २७७         | वृक्षत्वात्परतश्चेष्टं             | २९५                 |
| विकारेऽथ निषिद्धोहाः         | २६३         | वृत्तिर <b>थेंब्वपूर्वेषु</b>      | ३०९                 |

#### [ २१ ]

| श्लोका:                          | <mark>पृष्ठसं</mark> रूया | श्लोकाः                             | <b>एड</b> संख्या |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| वृत्तिद्वयेऽपि सामर्थ्यम्        | 814                       | वैदिकेष्वपि शब्देषु                 | ३१०              |
| वृत्तौ लक्षणमेतेषाम्             | 838                       | वैदिकान्यपि कर्माणि                 | १७१              |
| वेदत्वं कल्पसूत्राणाम्           | २३०                       | वैद्युतारमामिघातोत्थ                | ३४५              |
| वेद्वाक्यार्पणं येषाम्           | २३४                       | वैश्यानां सेवकानां वा               | 2 ? 4            |
| वेदमूलतयाऽप्यस्य                 | २७४                       | वैश्वदेवमुपादाय                     | ₹8७              |
| वेद एव हि सर्वेषाम्              | २६३                       | वैश्वानरपदं नापि                    | ३५०              |
| वेदशब्दाभिघेयत्वम्               | 788                       | त्रीहयो निरपेक्षा हि                | १७६              |
| वेदश्च यदि दृष्टार्थम्           | १७१                       | व्यक्तिपक्षे विकल्पः स्यात्         | १०७              |
| वेदवाक्यानुमानं हि               | १७२                       | व्यक्तिवाचि दु तन्नाम               | ₹8 <b></b>       |
| वेदं कृत्वा यदा वेदिम्           | २००                       | व्यक्तिर्वाच्येति विज्ञानं          | ३०७              |
| वेदं हि करुपयित्वैम्यः           | २३३                       | व्यक्तेर्जातिविशिष्टायाः            | 218              |
| वेदानधीत्य वदी वा                | १९२                       | व्यक्त्याकृत्यभिधेयेऽर्थे           | २४८              |
| वेदादतेऽपि कुर्वान्त             | २३२                       | व्यक्त्याकृतिविनिर्मृक्तः           | २४ <b>६</b>      |
| वेदादेव च विज्ञातो               | २३४                       | व्यपदेशस्य भिन्नस्वात्              | ३०९              |
| वेदादेवानृतत्वं च                | २४२                       | व्यपदे <b>शादिभेदेन</b>             | ३ ०२             |
| वेदार्थकल्पनात्कल्पो             | ₹8 <b>१</b>               | व्य <b>पदेशादिभेदाश्च</b>           | ३०९              |
| वेदिरेव ह्यन।चम्य                | २००                       | व्यपेक्षा पुनराहत्य                 | 814              |
| वेदेनैवाभ्यनुज्ञाता येषाम्       | २०२                       | व्याकृता संप्रदायेन                 | <b>२९८</b>       |
| वेदेनैवाम्यनुज्ञाता धर्मे        | २३०                       | व्याचक्षाणस्य वेदार्थान्            | २ १ २            |
| वेदेनापि च संस्कारात्            | ३४३                       | न्युत्पाद्यते <b>महेन्द्रश्चेत्</b> | 218              |
| वेदे तावेव विज्ञेयी              | ३११                       | ্য.                                 |                  |
| वेदेना <b>शास्त्रहे</b> तुत्वात् | ३१०                       | शब्द एव यदा तावत्                   | ३५८              |
| वेदे तु प्रत्यभिज्ञाने           | ₹ <i>∘∢</i>               | श्रुट्यादिषु विनश्यत्सु             | २३६              |
| वेदेऽपि च विशेषोऽस्ति            | ३०७                       | शब्दानुगमरूपोऽर्थो                  | २६०              |
| वेदे न्याकरणादीनि                | २६५                       | शब्दत्वे संस्कृते स्याद्धि          | २७०              |
| वेदेष्वि प्रयोगास्ते             | २५९                       | शब्दश्चीत्पाद्यमानत्वे              | ₹७१              |
| वेदे यथोपलम्यन्ते                |                           | शब्दार्थेन न कार्य हि               | ३०८              |
| वेदे स्वरूपतः शब्दो              |                           | शब्दान्तरस्य योऽप्यर्थः             | ₹ <b>७६</b>      |
| वेदोडापे विप्रकीर्णात्मा         | १६७                       | शरीरस्थितये यानि                    | २०९              |
| वेदो हीदश एवायम्                 | १८७                       | शक्तिभिः सर्वभावानाम्               | 199              |

#### [ ३२ ]

| श्लोकाः                             | पृष्ठ <del>तं</del> रूया | <b>श्होकाः</b>                | पृ <b>ष्ठ</b> सं <b>ख्या</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>ग्र</b> क्तिकार्यविसंवादात्      | ३००                      | श्रुतिस्मृत्योः पुनः स्पष्टम् | १७६                          |
| शक्तिः कार्यानुमेयत्वात्            | ३९८                      | श्रुतिराचारमूळं या            | २२०                          |
| शक्तयः सर्वभावानां                  | ३७८                      | श्रुतिसामान्यमात्राद्वा       | २०७                          |
| शाक्यादिनिर्मिते धर्म-              | २३४                      | श्रुतिस्टुतिप्रमाणत्वे        | २८५                          |
| शाक्याद्यश्च सर्वत्र                | १९५                      | श्रुतिस्मृत्योविरुद्धत्वे     | १९६                          |
| शाखानां विप्रकीर्णत्वात्            | १६४                      | श्रुतार्थापात्तिरेवैका        | ३९४                          |
| शाखाच्छेदोपयोगश्च                   | २३८                      | श्रयणानां व्यवस्था हि         | 897                          |
| <b>रा</b> ग्नितपुष्टचभिचारार्थाः    | १८९                      | श्रुतसंस्कारसंबन्धम्          | १३३                          |
| शास्त्राङ्कमपि नैवैतत्              | २७४                      | ٠                             | ३२९                          |
| शास्त्रस्था वेत्यनेनासी             | २२४                      | श्राद्धमन्तदेशाहं हि          | १ <b>९ १</b>                 |
| शास्त्रस्था प्रतिपत्तिर्या          | २२३                      | श्रोतुराकृष्यमाणस्य           | 109                          |
| <b>शास्त्रार्थे</b> ष्वभियुक्तानाम् | २१७                      | श्रोता तत्र प्रवृत्तोऽपि      | १७५                          |
| शास्त्रस्थाः पुरुषा ये वा           | २१७                      | ч.                            |                              |
| शास्त्रस्था तन्निमित्तत्वात्        | २१७                      | षडङ्गो वेद इत्युक्तम्         | २१४                          |
| शास्त्रेण हि पदार्थानाम्            | १९७                      | षण्णामपि प्रमाणानाम्          | २८२                          |
| ाशेष्यानुशासनत्वं हि                | २७३                      | स.                            |                              |
| <b>शिष्टं या</b> वच्छ्रतिम्मृत्योः  | २१६                      | स चायमुभयोर्नाशः              | १७६                          |
| <b>शिष्टै</b> राचर्यमाणानाम्        | २०५                      | मत्तामेते वदन्तश्च            | २९७                          |
| शुद्धचशुद्धी ह्यदृष्टत्वात्         | १९०                      | सित देशनिमितत्वे              | २५०                          |
| शुद्धाभिधानपक्षस्य                  | २९८                      | सत्यवाचां च वाक्यानि          | २३२                          |
| शृद्धान्त्रभाजनेनापि                | २०४                      | सत्यमवाऽऽक्षातः पूर्वम्       | २९४                          |
| रे।षदोष्यादयः सर्वे                 | ३७१                      | सत्यं तत्रेष्यते स्नानम्      | १८१                          |
| शोभासौकर्यहेतृक्ति-                 | १९४                      | सदाचारप्रमाणत्वम्             | २०४                          |
| भौचयज्ञोपवीतादेः                    |                          | 111-1 COC 1 1 11-1 1-11       | 848                          |
| श्रुत्येव षष्ठी पारार्थ्य           | 837                      | सद्भावोऽवयवानां च             | ४०२                          |
| श्रुत्या हि देवता यागे              |                          | समानविषयत्वाद्धि              | १७९                          |
| श्रुतिलि <b>ङ्गा</b> दिभिस्तावत्    |                          | समानाध्येतृकत्वात्ते          | 383                          |
| ·                                   |                          | समाम्नायप्रसिद्धेऽपि          | ४६२                          |
| श्रुति मुक्त्वा च यन्मूलम्          |                          | समाप्यते विधिः काश्चित्       | ३ <b>१</b> ७                 |
| श्रुतिलिङ्गे यथा चेष्टे             | १७७                      | समुदायस्त्ववस्तु-वात्         | २७२                          |

# [ २३ ]

| <b>-</b> स्ठोकाः             | पृष्ठसंख्या | , श्लोकाः                                 | पृष्ठसंख्या        |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| समुदायार्थवाचित्वे           | ३५६         | स्वप्राधान्यात्पदार्थानाम्                | 880                |
| सर्वेकर्तृष्वशक्तत्वात्      | ३९२         | स्वस्मिन्वाक्येऽपि न स्याचेत्             | ४५३                |
| सर्वशाखोपसंहारो              | १७८         | <b>स्वयमज्ञातमृ</b> लाश्च                 | २०५                |
| सर्वमुत्पद्यमानं हि          | १७३         | स्वव्यापारे हि पुरुषः                     | ३८२                |
| सर्वशाखाविधित्वं हि          | २४२         | स्वरवर्णानुपूर्वादिः                      | ४३७                |
| सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात्     | २४३         | स्वरादयश्च भिद्यन्ते                      | ३१०                |
| सर्वनामपदं तावत्             | २४६         | स्वरुयूपादिशब्दैश्च                       | ३०९                |
| सर्ववर्णसमूहोऽपि             | २७२         | स्वरूपेण तयोस्तावत्                       | १७६                |
| सर्वत्रैव हि विज्ञानम्       | २८८         | स्वलक्षणविविक्तेस्तैः                     | १६७                |
| सर्वे हि द्धिदानादि          | २९०         | स्वशाखाविहितैश्चापि                       | १७८                |
| सर्वत्रेन्द्रियस्क्रिःस्याम् | <b>२</b> ९४ | स्वसंज्ञापरिभाषाभिः                       | २२९                |
| सर्वथा शक्यते भेदी           | ३१०         | स्वसंवेद्यं च सिद्धान्तम्                 | २३५                |
| सर्वस्य त्रिविभागत्वात्      | ३२१         | साद्द्रयाद्वाह्यणभ्रान्तिः                | २४२                |
| सर्वत्राख्यातसम्बन्धे        | ३२ <i>८</i> | साधुभिभीषमाणानाम्                         | २७४                |
| सर्वथा बाह्मणोद्देशात्       | २१२         | साधुत्वमिन्द्रियप्राह्यम्                 | २८१                |
| सर्वव्याख्या विकल्पानाम्     | १८६         | साधृनेव प्रयुद्धानाः                      | २८३                |
| सर्वावाष्ठिसमर्थे वा         | 800         | साघोर्नित्यप्रसक्तत्वात्                  | २७ <b>६</b>        |
| सर्वाश्रमातिरिक्तेन          | १९२         | साध्यसाधनसंबन्धः                          | ३८७                |
| सर्वावेष्टायतब्यति           | १८८         | साध्यात्मकोऽपि घात्वर्थी                  | ३८९                |
| सर्वपाकादिसम्बन्धे           | 8 8 0       | साध्यांचा पुरुषाणां च                     | <b>₹८४</b>         |
| सर्वेव श्रुतिमृलाऽतः         | १७९         | सापेक्षोऽपि महत्त्वेन<br>सामवेदे यदोग्नाई | ४२२                |
| सर्वेषामेवमादीनाम्           | २११         | सामव्यं सर्वभावानाम्                      | २३८<br>२७७         |
| स श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात्    | २८७         | सामान्यस्तुतिरेॐैव                        |                    |
| सहाध्यायिभिरेवातो            |             | सामान्येनाम्यनुज्ञानात्                   | ४ <b>२९</b><br>१९१ |
| स्मर्यते च पुराणेषु          | २०३         | सामानाधिकरण्यं च                          | 3 <b>3</b> 4       |
| स्वर्गी मे स्यादितीत्थं हि   |             | सायं होमे यदि ब्रुयात्                    | ३ <b>२४</b>        |
| स्वतंत्रो वेद एवैतत्         |             | सत्यमूर्ध्वादिसंयुक्तैः                   | <b>३३</b> ४        |
| स्वतः स्थितात्प्रमाणत्वात्   |             | <b>साक्षाद्व्यभिचारेण</b>                 | ,3<9               |
| <b>स्वतस्ता</b> वद्मूतन्वान् |             | स्मार्तस्य बायकः श्रीतो                   | 100                |
| **                           |             |                                           |                    |

### [ २४ ]

| <b>क्षांकाः</b>                  | पृष्टसंख्या | श्लोकाः                                       | पृष्ठ <del>तं</del> रूया |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| स्यादेवत् येन यः कालः            | १८९         | स्मृतेस्तेनापवादोऽयम्                         | ३०७                      |
| स्याद्वाक्यद्वयमेवैतत्           | १९२         | स्मृतेश्च श्रुतिभन्नायाः                      | १८६ .                    |
| स्वातंन्व्येण प्रमाणत्वम्        | १७२         | स्मृत्या चार्थं परामृश्य                      | १७७                      |
| स्नाध्याये पठयमानेषु             | ४३७         | म्मृत्या प्रमीयते यावत्                       | 009                      |
| स्त्राध्यायाध्ययनं मुक्तवा       | २७४         | स्मृत्याचारविरोधे हि                          | २६०                      |
| स्वार्थबोधे समाधानाम्            | ३६६         | स्मृत्याचारविरोधे वा                          | <b>२२</b> ०              |
| सिद्धस्पः प्रयोगो यैः            | २२९         | स्मृस्या तयैव संतुष्टचा                       | १९७                      |
| सिद्धविह्यिस्तत्वादि             | २३३         | ख्रपायमांस <b>मक्ष</b> िद्                    | ?                        |
| सिद्धप्रमाणभावस्य                | १०५         | सेयमत्यन्तमन्याय्या                           | १७६                      |
| सिद्धमेषाप्रमाणत्वम्             | १८५         | सेयमन्ययशब्देन                                | २९ <i>८</i>              |
| सिद्धकर्तृ कियावाचि<br>-         | ३७ <b>६</b> | सोपपात्तिकमन्यज्ञ                             | ₹ <i>०</i> ⟨             |
| सिद्धानां नित्यतैवैका            | २३३         | मोऽपि स्यादपरो दोषः                           | १७५                      |
| सिद्धो छोकप्रवादोऽयम्            | 104         | स्फोटशब्दे च संस्कार:                         | २७३                      |
| सुखदुःखात्मकत्वेन                | 471         | म्फोटगोज्ञाठ्यताङ्कत्व—                       | રંહર                     |
| सुरा वे मलमनानाम्                | <b>२०९</b>  | संख्याभावादि नि <b>ह्ये</b> तत्               | ₹०८                      |
| सुबन्ती यदि वैती ते              | ४२२         | संदिग्धेषु च सर्वेषु                          | २१८                      |
| स्तुतीनां विध्यधीनत्वात्         | ३६६         | ं सं <i>प्रत्यप</i> ह्नुवानस्य                | १७५                      |
| स्तुतेस्परिमाणत्वात्             | ३५१         | ्र<br>संप्रदायविनाशाचेत्                      | <b>२३३</b>               |
| <b>सूत्रवा</b> र्तिकभाष्येषु     | २६०         | . संवन्धमात्रम <del>ुक्तं च</del>             | <b>३८</b> ४              |
| <b>सुर्मात्राय</b> नुवादेन       | ४१३         | <sup>ं</sup> संबन्धैर्बहुभिदेंश—              |                          |
| स्मृतिस्तु यावतां पुसां          | १८०         | ्राचनप्रमुख्याच्या                            | २५!                      |
| स्मृतिम्लानपेक्षा हि             |             | संबद्धयोधा धर्मत्वम्<br>संस्थातारामस          | <b>२</b> ९७              |
| स्मृतिप्रामाण्यमुत्सृष्टम्       | १६८         | ंसंभवव्यभिचाराभ्याम्<br>क्रिकायन सन्दे ज्योके | <b>२६</b> ४              |
| स्मृतिकाराभ्यनुज्ञानम्           | २१४         | संमुग्धवासके लोके                             | २८०                      |
| <b>स्मृतिव</b> त्कर्तृसामान्यात् | २१४         | संवादत्वानुवादत्वम्                           | २४१                      |
| स्मृतिशास्त्रं च यद्येकम्        | १८७         | संशयप्रतिबद्धे च                              | २७९                      |
| स्मृतीनां श्रुतिलिङ्गत्वम्       |             | संसर्गोऽपि पदार्थानाम्                        | 880                      |
| <b>स्मृतीनाम</b> प्रमाणत्वे      |             | संस्थानस्य च नाशित्वात्                       | २९५                      |
| स्मृतीनां श्रुतिमृत्वत्वे        |             | संसिद्धव्यवहारत्वात्                          | २७६                      |
| स्कृतिर्धर्मप्रमाणत्वम्          | १७५         | सिंस्कृतअतिरूपा हि                            | २९९                      |

#### [ २५ ]

| <b>स्टोक</b>               | पृष्ठसंख्या       | स्टोकाः                                  | <b>ष्ट</b> ष्ठसंख्या |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| संस्कृतानां व शब्दानाम्    | २७०               | हन्तैवमप्रमाणस्वं                        | १९०                  |
| संस्क्रियेताः पूर्वीचेत्   | <i>२७२</i><br>३८४ | हन्त्यादि विधिवन्नापि<br>हननप्रतिषेधेऽपि | २७२                  |
| सिंहशब्दे अनुक्तेऽपि<br>ह. | २५८               | हननप्रतिषे <b>घे</b> ऽपि                 | २११                  |
| हन्तिकर्ति वन्हित्वं       | ३०९               | हिवयो गणभृतत्वात्                        | <b>₹</b> ८४          |

आहत्य पथमभागे तन्त्रवातिकस्थाः श्लोकाः १४२१

समाप्ता च श्लोकानुक्रमणिका।

\_===

## सब्यास्यशायरभाष्यसहितमीमांसादर्शने शुद्धिपत्रम् ॥

| पुटे       | पङ्की      | अञ्चदम्                                | गुद्धम्                                |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| पुटे<br>२  |            | तुं चाऽऽ                               | तु                                     |
| 3          | *          | अनन्तरं                                | नन्तरं                                 |
| •          | 77         | शार्था-                                | शार्थ-                                 |
| 8          |            | अथ शब्दो                               | अथशब्दो                                |
| ¥          | હ          | त्। कथं                                | त् <b>कः</b> षं                        |
| 8          | १७।१८      | वेदमधीत्य ' अथातो धर्म-<br>जिज्ञासा '  | ' वेदमधीत्याथातो धर्मः<br>त्रिज्ञासा ' |
| •          | <b>२</b> ४ | र्घीन                                  | धान                                    |
| 9          | <b>२</b> ९ | नान्तर                                 | नानन्तर                                |
| १०         | २ ०        | <b>नक</b>                              | जनक                                    |
| <b>१</b> • | <b>२१</b>  | नियमः ।                                | नियम <b>ः</b>                          |
| १०         |            | सप्रयोज                                | स प्रयोज                               |
| ? ?        | ३          | यते•                                   | यते ॥                                  |
| ११         | <b>२१</b>  | त्मकम                                  | त्मकथर्मस्य प्र                        |
| 17         | 18         | यत्कि                                  | यत्किचित्फलसाधनीभूतयदिक                |
| १२         | २०         | वाक्यम् । एवं चोदना-<br>पदार्थः सिद्धः | वाक्यं चोदनापदार्थ इत्यर्थः।           |
| ţ¥         | २९         | इति । वि                               | इति वि                                 |
| १९         | १२         | अनुभाष्ये                              | अनुभाष्य                               |
| 89         | १७         | भृतं                                   | मूलं                                   |
| ११         |            | दिभिश्च यस्येव                         | दिनिश्चयस्येव                          |
| 7.5        | ₹ 🧗        | वचसां हि                               | वचसां                                  |
| २१         | २ <b>१</b> | य। स्                                  | च सू                                   |
| २२         | 99         | मिति । वि                              | मिति वि                                |
| <b>२</b> २ |            | सत्सप्र                                | सत्संप्र                               |
| २३         | •          | नारती                                  | नास्ती<br>े-                           |
| 34         | 8          | थेऽमं                                  | थेमं                                   |

| पुटे       | पङ्क्ती   | अञ्चर्                                             | <b>ग्रदम्</b>                              |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| २७         | २५        | दोषं( रोग )                                        | दोष                                        |
| ३४         | १         | नुद्धे रूपो                                        | बुद्धेः रूपो                               |
| ३४         | २५        | बुद्धे रूपो                                        | नुद्धेः रूपो                               |
| <b>३</b> ७ | १०        | <b>गृ</b> हीतः । आ                                 | गृहीत आ                                    |
| ३८         | 8         | अर्थापत्तिप्रमाणभावस्य                             | अर्थापतिप्रमाणस्य .                        |
|            |           |                                                    | ( स्वतः प्रामाण्यदर्शनेन                   |
| ३९         | १८        | स्वतः प्रामाण्यस्य                                 | तद्रन्तगतस्य शास्त्रस्यापि                 |
| 8 १        | 9 5       | 7.077                                              | ( स्वतः प्रामाण्यस्य<br>त्यन्तेन           |
| •          | १२        | त्यन्तन                                            |                                            |
| 8 \$       | १३        | श्लेराहिताशिमाशिभिर्दहन्ति<br>यज्ञपात्रैश्चेत्यनेन | प्तेः ' आहिताप्ति० पात्रेश्च ''<br>इत्यनेन |
| 0.9        | 28        |                                                    | _ '                                        |
| 8 k        | २६        |                                                    | दिचो<br>२००                                |
| 8 8        | ३०        | विवि                                               | विधि                                       |
| ४५         | O         | भौरित्य                                            | गौ।रित्य                                   |
| 8 ई        | २५        | ट।रूय                                              | टारूय:                                     |
| ४६         | २६        | रूपत                                               | रूपत:                                      |
| 90         | ٩         | भेदादि वि                                          | <b>मेदादि</b> वि                           |
| 98         | १५        | इति-                                               | इति ।                                      |
| 98         | ७१        | इत्यर्थः                                           | इत्यर्थः ।                                 |
| 99         | २८        | वत्। ये                                            | वद्ये                                      |
| 90         | <b>{8</b> | संगम                                               | संगा                                       |
| 96         | २         | दृषा बा                                            | दृष्टा हि बा                               |
| 96         | २         | मानाः ''नै                                         | मानाः। नै                                  |
| 96         | इ         | संबन्धाः''                                         | संबन्धाः                                   |
| ६०         | १५        | आसं                                                | आत्म                                       |
| ६४         | 8 8       | संभवतीति                                           | संभवति                                     |
| ६६         | 8         | विज्ञाघन                                           | विज्ञानधन                                  |
| ७२         | ११        | इति—                                               | इति ।                                      |
| ७९         | २८        | त्मूत्रम् । तत्र                                   | त्सूत्रं तत्र                              |

# [ ]

| पुटे       | पङ्क्तौ    | अशुद्धम्      | शुद्धम्           |
|------------|------------|---------------|-------------------|
| ७९         | <b>२</b> ७ | मि:। सा       | भिः सा            |
| ८२         | १२         | कार्यकारण     | कार्यकरणा         |
| <b>८</b> ९ | ą          | क्तं स        | क्तम् । स         |
| ९२         | १९         | अयमेवं        | अयम्-एवं          |
| १०१        | २९         | पुन स्वा      | पुन: स्वा         |
| १०२        | १९         | येत्          | येम               |
| १०२        | २२         |               | <b>शा</b> खा      |
| 808        | २२         | शङ्कित दोष    | शङ्कितदोष         |
| १०४        | <b>२</b> २ | राङ्के        | शङ्कचे            |
| १०५        | १९         |               | तद्भूता           |
| ११२        | इ          | सति । परं     | सति परं           |
| ११२        | २६         | भङ्गोन        | भङ्गेन            |
| ११७        | 9 9        |               | संबन्धो           |
| १२०        | १२         | सामर्थ्यादिघि | सामथ्योद्धिधि     |
| १२०        | २०         |               | न चा              |
| १२०        | २०         | ध्यविधा       | घ्यामि <b>धा</b>  |
| १२१        | 8          | तीय कानि      | तीयकानि           |
| १२१        | २ ४        | भाष्य         | भाष्य             |
| १२२        | ٩          | पत्तिः । शि   | पत्तिः, शि        |
| १२८        | २३         | राधक          | राघे क            |
| १२८        | २९         | नुमवा         | नुभवा             |
| १११        | २ १        | प्रष्ट        | द्रष्ट            |
| १३१        | २६         | रपुन          | रनु               |
| १३२        | ₹o         | बिघा          | विधा              |
| •          | <b>३</b> १ |               | मासीत्, त         |
|            | १०         |               | <b>মূ</b> জ       |
| •          | २३         |               | द्वेदो–धनं        |
| -          | २ ४        | रन्धयासा      | रन्धया-सा         |
| १५०        | _          | <b>३०</b>     | १५० ( पुटसंख्या ) |
| १५०        | Ę          | कथंचित् क     | कथंचित्र क        |

| 3           | टे पक्की | अञ्चर्            | श्रदम्               |
|-------------|----------|-------------------|----------------------|
| 190         | १०       | मस्तीति यज्ञे । य | मस्तीति । यज्ञे य    |
| 8 9 5       |          | <b>498</b>        | १५४ ( पुटसंस्वा )    |
| १५५         | १२       | गौणी कल्पनाप      | गौणीकस्पना, प्र      |
| १५९         | Ŋ o      | दैव               | देव                  |
| १५६         | १०       | पूर्णिकां ऽव      | पूर्णिकाव            |
| १६०         | २१       | <b>द</b> ष्टाऽन्य | दृष्टाऽन्य           |
| १६१         | Ę        | द्यननु            | न हाननु              |
| ११          | •        | सूचय ।            | सूचयन्ति ।           |
| १६१         | १०       | तन्ममं            | तन्मम                |
| १६३         | 7 9      |                   | पश्चं                |
| १६४         |          |                   | चित्का <b>चि</b> त्क |
| १६४         |          |                   | ये दु                |
| <b>१</b> €8 | २३       |                   | निमित्ते             |
| ११५         | २०       | मार्य             | માર્થ                |
| १६६         |          | वाणाः             | नाणाः                |
| 166         |          | धन्यनि नि         | भन्वनि—नि            |
| 166         |          | सद्भाव । स्त      | सद्भावस्त            |
| १६६         |          | हापा              | <b>बु</b> षाः        |
| १६७         |          | बेद               | वेद                  |
| १६७         | -        | प्रयोगे           | स्प्रयोमे            |
| १९७         |          | भीस्मता           | भीष्मता              |
| १६८         |          | <b>बिशो</b>       | विशो                 |
| १६८         |          | चोपरमतीति         | चोपरमतीति ।          |
| १७०         | १०       | नचैकं 🗴 प्र       | नचैकं प्रे           |
| १७३         | ₹8       | संर्व             | सर्व                 |
| 100         | 7 7      | मेब               | मेव                  |
| १७८         | २६       | बद्धो             | नुद्रो               |
| १ < १       | 9        | विहितवे           | विहितं वे            |

|            |            |                     | [4]              |
|------------|------------|---------------------|------------------|
| पुटे       | वङ्की      | শগুৰুদ্             | <b>स्व</b> स्    |
| १८२        | १७         | अपा                 | उपा              |
| 129        | 28         | स्मृधि              | स्मृति           |
| १८७        | १०         | भेव                 | मेव              |
| १८९        | Ę          | भीय                 | मीय              |
| १९३        | 88         | सत                  | सुत              |
| १९३        | २९         | पेक्षो              | पेक्षा           |
| १९६        | 9          | धर्मा               | धर्मे            |
| १९६        | २२         | कि वि               | कि वि            |
| १९६        | 38         | माज्य               | मार्ष्यं         |
| १९६        | \$ ?       | तहित् <b>यस्</b> या | तदित्यस्य        |
| १९७        | २०         | •                   | ऋमान्स्थितान्    |
| १९८        | •          | रये                 | येर              |
| १९९        | 8          | र्यते, का           | र्यते का         |
| २०१        | 16         |                     | ( )              |
| २०६        | १२         | स्प्रस्री           | रप्रती           |
| २०१        | २१         | स्तावस्प्र          | स्तावत् 'म       |
| २०१        | 30         | तरम् । इ            | तरम् ' इ         |
| २०४        | 8          | मध्वा               | मध्या            |
| २०५        | <          | स्त्"               | रन् " इति ।      |
| २०९        | <b>२</b> ९ | मधं मा              | मद्यं नित्यं वा  |
| <b>२११</b> | २७         | पानेऽवर्जि          | पाने वर्जि       |
| २१२        | १          | धात्। वि            | <b>घा</b> द्धि   |
| २१२        | 3          | त्वाद्वः .          | स्वा <b>ज</b>    |
| २११        | ₹8         | त्तान्तरे           | चान्तरं          |
| 2 \$ 8     | १९         | त्याहुः। अ          | स्यादुर          |
| 448        | 36         | स्थितं प            | स्थितम् । प      |
| 318        | १०         | विरुध्यते॥          | विरुध्यते ।। ७ ॥ |
| 988        | 13         | स्येवुष             | स्येवमुप         |
| २१७        | <b>∮</b> 8 | करम्                | कस्प             |
| २१९        | *          | <i>वृत</i>          | <b>पृत</b> ः     |

| पुटे | पङ्कौ     | अशुद्धम्                                                                                       | गुद्धम्          |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २२०  | 8         | दिवत                                                                                           | दिव त            |
| २२१  | ७         | तथा दी                                                                                         | तथा ' दी         |
| २२२  | 8         | अनवस्रां                                                                                       | अनवस्रा          |
| २२२  | २         | दुक्तमदिति                                                                                     | दुक्तात् ' अदिति |
| २२३  |           | वक्ष्यामः ।                                                                                    | वक्ष्यामः        |
| २२४  | 9         | <b>बै</b> दि                                                                                   | वैदि             |
| २२६  | ৩         | वैर                                                                                            | वैर्             |
| २२७  | २४        | सत्यं                                                                                          | सत्यां           |
| २३०  | \$8       | वेयं                                                                                           | वैषां            |
| २३१  | २२        |                                                                                                | जरा              |
| २३१  | २३        | त्वेनज                                                                                         | त्वेन ज          |
| २३२  | २९        |                                                                                                | मार्गव           |
| २३५  |           | वाक्यादिक                                                                                      | वाक्यादि क       |
| २३५  | 18        | चिद्वा को वाक्या                                                                               | चिद्वाकोवाक्या   |
| २३५  | १९        |                                                                                                | युक्तयः          |
| २३६  | २३        | तांम्म                                                                                         | तर्सि            |
| २३६  | २९        | स्थितैषा                                                                                       | स्थितैषां        |
| २३७  | ٩         | भैम                                                                                            | <b>मैम</b>       |
| २३८  | 18        | पौस्नत्वं                                                                                      | पें।स्नक्त्वे    |
| २३९  | ११        | नित्यसिद्ध                                                                                     | नित्यत्वसिद्ध    |
| २४२  | 8         | चायवच <b>नं</b>                                                                                | चार्यवैचनं       |
| २४३  | લ         | ददर्श .                                                                                        | दर्श             |
| २४३  | २७        | १ यद्वेति-गङ्घोकेऽध्यापयितृ<br>वचनं सिद्धप्रमाणं, तदपेक्षं श्रुति<br>बाक्यं तदनुवादक मित्यर्थः | र्               |
| २४६  | २४        | द्याकारा:                                                                                      | द्याचाराः        |
| २४६  | २६        | प्रायः । यथैव                                                                                  | प्रायो यथैव      |
| २४६  | <b>२८</b> | वक्ष्यति ।                                                                                     | वक्ष्यति         |
| २४७  | 3         | त्वाऽपूर्व                                                                                     | त्वा पूर्वे.     |

| पुटे        | पङ्क्तौ   | अशुद्धम्           | शुद्धम्                  |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| <b>२</b> ४८ | દ્        | शुको               | शुह्रो                   |
| २९२         | १७        | कारणमि             | कारणम् ॥ इ               |
| २५३         | २ ४       | षेधवि              | षेधावि                   |
| २ ५ ४       | १         | भवैन्ति            | मवन्ति                   |
| २५४`        | १८        | मक्ष्या            | मक्ष्यौ                  |
| २९७         | <         | कर्म               | कर्मसु '                 |
| २५९         | Ę         | इति                | इति ।                    |
| १५९         | ૭         | हितम् ।            | हितम्                    |
| २५९         | १०        | आज्येनाक्षिणी आज्य | '' आज्येनाक्षिणी आज्य '' |
| २५९         | २९        | २ अ० ८ पा० स्०१८।  | २ ( अ० ८ पा० २ मू०१८)।   |
|             |           |                    | १८)।                     |
| २५९         | २९        | ( 9-9 )            | (                        |
| २६०         | <b>{8</b> | हेल                | <b>ह</b> ंस्             |
| २६०         | १९        | क्थम् '            | कैथम् '                  |
| २६२         | २७        | विना               | विना                     |
| २६३         | २३        | तावत् ।            | तावत्                    |
| २६३         | २९        | शास्त्रवती विकृती, | शास्त्रवती, विकृती       |
| २६३         | ३१        | १ (                | १ जै० सू० (              |
| २६४         | २१        | भावाबुद्धादि       | <b>भावाद्</b> बुद्धादि   |
| २६६         | २०        | गमस्थि             | गमः स्थि                 |
| २६७         | ٩         | बाक्य              | वाक्य                    |
| २६८         | २         | मिघां गता          | भिधाङ्गता                |
| २६९         | २५        | ष्वप्यपू           | प्विप पू                 |
| २७४         | १९        | प्यस्यं            | प्यस्य                   |
| २७७         | ٩         | प्रत्ययोऽवि        | प्रत्ययोऽव               |
| २७९         | २२        | <b>ਮਲੇ</b> ।ਚਿੱਡ   | म्लेच्छ                  |
| २८१         | १         | यस्त्वाह           | यस्त्वाह—                |
| २८२         | १०        | यावानिहद           | यावानिहाद्व              |
| २८२         | 19        | रूपाज्ञानं         | <b>रू</b> पज्ञानं        |

# [6]

| વુદે         | प <del>र्</del> को | अशुद्ध्                                     | श्रुदम्                   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 3 < 8        | ٩                  | पूर्वस्य ।                                  | पूर्वस्य                  |
| 264          | 77                 |                                             | त्रयी                     |
| २८६          |                    | अपि वा                                      | अपि वै।                   |
| <b>२८</b> ६  | 38                 | ( सू० १-३-३ )                               | सू० (१-३-१)               |
|              |                    | ' तथाऽऽ                                     | तथा ' आ                   |
| 3//          | 13                 | संबन्धः                                     | संबन्धः ।                 |
|              |                    | संबन्धासंबन्धा <b>य</b>                     | सं <b>ब</b> न्धा <b>च</b> |
| २८९          | 37                 | यथा ' प्र                                   | ' यथा प्र                 |
| १८९          | 35                 | <b>ब्या</b> ल्या                            | न्यारूया                  |
|              |                    | लक्षणम् ।                                   | र्हेश्लम् ।               |
| २ <b>९</b> ० | 10                 | १ तै० बा० (१-५-६)।<br>२ वा० श्री०.(११-७-६)। | े <b>है १ जै</b> •        |
| १९•          |                    | २ वा० श्रो०.(११-७-६)।                       | 1 3 .                     |
|              |                    | ६ जै॰                                       | 10                        |
| <b>२९</b> १  | •                  | <b>াঁ</b> রি                                | <b>अं</b> त्रि            |
| 199          | 20                 | वर्णनां                                     | वर्णना                    |
| <b>२९</b> १  | 15                 |                                             | १ ते० बा० (१-८-६)।        |
|              |                    |                                             | २ आप०श्री(११७६)।          |
| १९२          | 16                 | मात्रान्यता परा                             | मान्नपरातु सा             |
| <b>२९</b> २  |                    | तद्भृत                                      | तद्वदृत                   |
| २९५          |                    | संख्या                                      | संस्था                    |
| १९८          | २९                 | स्थाच गमने                                  | स्यान्तगमने               |
| २०१          | ९                  | मात्रह                                      | मात्राह                   |
| ३०२          | •                  | <b>न्यावतयी</b> र्त                         | न्यावर्तयति               |
| 907          | •                  | र्शन्दायः                                   | शब्दार्थः                 |
| २०३          | 19                 | <b>ब्यक्तिः</b>                             | व्यक्तिः                  |
| १०३          | 98                 | प्रह: अ                                     | प्रहः। अ                  |
| 909          | १०                 | न्यायसंघायां                                | स्यायसुधार्या             |
| 1.1          | ९                  | नेष                                         | नैव                       |
| 309          | <b>१</b> •         | समवायाव्याप                                 | समवायाद्व्याप             |

| વુટે        | पङ्की | अञ्चर्                     | ग्रदम्                   |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| ३०५         | 99    | मूर्तत्वे                  | मूर्तत्वं                |
| ,,          | १४    | सामान्यकृतो                | सामान्ये कृती            |
| <b>77</b>   | १९    | प्रपश्च:। किं              | प्रपद्धः किं             |
| ३०६         | ११    | युक्तार्थ                  | युक्ताऽर्थ               |
| ३०९         | १९    | हन्ति कर्तृ                | हन्तिकर्तृ               |
| ३१३         |       | परिष्टाद्ं                 | परिष्टाद्                |
| 17          | •     | दृश्यते, न जात्या          | दृश्यते न जात्या,        |
| "           | १५    | गतिरित्यु                  | गतिः-इत्यु               |
| **          | १६    | स्याऽऽक्र                  | स्य, आकृ                 |
| "           | २५    | विज्ञा                     | विज्ञा                   |
| ३१४         |       | बहुत्वाद्याल               | बहुत्वाचाल               |
| ३१५         | ३०    | । व्यक्ति                  | सा व्याक्ति              |
| -           |       | व्यवस्था।सि                | <b>च्यवस्था</b> सि       |
|             |       | मुच्यते । अनेनाभिप्रायेण क | मुच्यतेऽनेनाभिन्नायेण, क |
| ३१८         |       | नस्य यथा प्रत्ययेन,        | नस्य । यथाप्रत्ययेन      |
| ,,          |       | प्रतीतेर्नच                | प्रतीतेः। न च            |
| ,,          |       | यऽपि                       | येऽपि                    |
| ३२०         |       | तैरप्युक्तं                | तैरपि 'उक्तं             |
| ,,          |       | वाक्यार्थ व्या             | वाक्यार्थव्या            |
| <b>३</b> २१ | <     |                            | विधे                     |
| "           |       | कर्तव्यानाभि               | कर्तव्यतानाभि            |
| "           | २८    | ब्राह्मनेक                 | ब्राह्मणेनैक             |
| ३२२         | ~     | प्रांसि<br>*               | प्राप्ति<br>रू           |
| 77          | २७    | वैकं:                      | वैकं                     |
| ३२३         | १६    | मानांधि                    | मानाधि                   |
| "           | २१    | घीयंमाने                   | <b>घीयमाने</b>           |
| "           | २३    | सार्थकाम्य                 | सार्वकाम्य               |
| "           | ३०    | पदार्ध                     | पदार्थ                   |
| र           |       |                            |                          |

| <b>इ</b> टे   | षङ्को       | अबुद्धम्                | गुद्रम्                                |
|---------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>३</b> २४   | *           | चाग,                    | यागः,                                  |
| "             | 7           | <b>इं</b> दा            | द्भिदा                                 |
| "             | 14          | गभात्कथं                | गमात्कथं                               |
| <b>,</b> ,    | ₹ 0         | मिन                     | मिति                                   |
| ३२६           | ₹•          | रया                     | स्या                                   |
| <b>;</b> ;    | १५          | दिष्वन                  | दिष्वने                                |
| ",            |             | द्शंपूर्णमासावारप्यमानः | 'द <u>्</u> र्श्वपृर्णमासावारप्स्यमानः |
| 176           | १५          | दुर्व                   | षुत्रे                                 |
| ₹ <b>२</b> •  |             | तस्यः                   | तम्य                                   |
| ,,            | ? ?         | स्तोत्रीय               | स्तोत्रीया                             |
| ,,            | ₹•          | पूरणमिति                | पुरणम्                                 |
| <b>३३</b> •   |             | <b>ब</b> ळवत्त्वा       | बलस्वा                                 |
| ,,            | <b>१३</b>   | _                       | विद्यंत                                |
| ,,            |             | चैतद्।                  | चैतद्                                  |
| <b>,</b> ,    |             | बाद नतर                 | वादेनेतर                               |
| <b>३३</b> १   |             | ग्रहीतुं भिद्धांत । न च | यहीतुम् । सिद्धान्ते च                 |
| ,,            |             | वद्ति। अपि              | वद्ति–अपि                              |
| ,,            | * 5         | त्यादिमंसार्ग           | त्यादि। संसर्भि                        |
| 115           |             | नन्तरमथ                 | नन्तरम्, अथ                            |
| ",            | २३          | <b>क</b> तीत्रीय        | म्लोभीया                               |
| 339           | ₹•          | सारण                    | सरिण                                   |
| <b>३</b> ३७   | •           | यां च                   | ৰা শ                                   |
| ₹8•           | ?           | योझी                    | योऽसी                                  |
| "             | <b>ર</b> લ, | दिषु:                   | दिषु                                   |
| 387           | 3           | বিশ্বাধ                 | विष्य                                  |
| ,,            | १२          | कत्वात् कर्तव्यं        | कत्वाइकर्तन्यं,                        |
| <b>\$</b> 8 8 | १६          |                         | सिक्सि                                 |
| इ हे द        | १०          | कर्मीर्थ                | कर्मार्थ                               |

## [ ११ ]

| યુટે                                    | पङ्कौ      | अञ्चदम्                     | गुद्धम्                |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| ३४६                                     | २ १        | विइवदेवे                    | विभवेदेव               |
| ३४७                                     | २६         | <b>घेयत्वम्</b>             | धेयम्                  |
|                                         |            | स्वान्तर्गत <sup>्</sup>    | त्वान्तर्गते           |
| ३४९                                     | १२         | वादने                       | वादने                  |
| ३५०                                     | १५         | कपासादि पु                  | कपालादि <u>प</u> ु     |
| ३५१                                     | २८         | भविष्य                      | भविष्य                 |
| ३५४                                     | (          | वाद्विधि                    | वादावधि                |
| ३५७                                     | ३          | निर्ज्ञायते                 | निर्ज्ञाने             |
| ,,                                      | २३         | नैतत्क                      | नैतन्, क               |
| ३५८                                     |            | वचना                        | व <b>ञ्च</b> न।        |
| 17                                      | १२         | त्रिविषया                   | न्निर्विषया            |
| ३५९                                     | (          | रोप्यंत ते                  | रोप्येत । ते           |
| ,,                                      | ۶ <b>۶</b> | रोप्यते खपुष्पं वाऽऽ        | रोप्यते । ख्युप्पं चा- |
| "                                       | १२         | रोप्यते बा                  | रोप्यते वा ।           |
| ,,                                      | 80         | प्रतीतपूर्व स               | प्रतीतपूर्वम् । स      |
| ",                                      | २१         | नाच्या                      | न । भध्या              |
| ३६०                                     |            | अथ का                       | अथवा                   |
| "                                       | २७         | करपनाचं                     | क <b>ल्पनाच</b>        |
| ,,                                      | २८         | यम्येत्यथं:                 | यम्येत्यर्थः           |
| ३६१                                     | २२         | मुखत्व                      | मुख्यत्व               |
| ३६३                                     | २५         | <b>व्या</b> प्तेः           | <b>प्राप्तेः</b>       |
| "                                       | २६         | वचनां                       | वचना                   |
| ३६४                                     | 8          | स्रष्टीनां स्रष्टिषु        | मृष्टीनां              |
| ,,                                      | ξ          | समवाय:                      | समवाया इति गुणाश्रवाः  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १२         | नचैवं                       | नन्वेवं                |
| <b>,</b> ,                              | १३         | न तम्ये                     | न । तम्ये              |
| "                                       | २२         | व <del>ाव</del> यकाण्डाघीना | वाक्याकाण्डाभीता       |
| ३६७                                     | १७         | रीड्रे                      | ए <b>न्द्रे</b>        |

| યુટે        | पङ्क्तिः   | अशु <b>द्धम्</b>       | ग्रदम्                           |
|-------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| ३६७         | २६         | देशेऽपि                | हेशोऽपि                          |
| <b>३</b> ६९ | १२         | भागं दु                | भागास् <b>तु</b>                 |
| ,,          | १३         | परिखमुद्रां खेदशाली- 🅻 | ्र परिखमुदारं वेदशा-<br>होपगृदम् |
| "           | १३         | पगूढाम् 5              | 🕽 छोपगृहम्                       |
| ,,          | १४         | समर्था                 | समस्ता                           |
| <b>३</b> ७० | 8          | द्वितीयोऽध्यये         | द्वितीयाध्याये                   |
| १७४         | २२         | वृत्ति राशा            | वृत्तिराशा                       |
| "           | २९         |                        | वाध्याय                          |
| ३७३         | १३         | वैमिति                 | वैकामिति                         |
| ३७४         | १२         | प्रधानफल               | प्रधाने फल                       |
| ,,          | २३         | भाष्यार्थः ।           | भा <u>प</u> ्यार्थः              |
| "           | २७         | शब्दा भावा             | <b>रा</b> व्दाभावा               |
| ३७५         | ٤          | मादिम्यः               | मादिभ्यः                         |
| ३७६         | ٤          | यन्तीतिः               | यन्तीति                          |
| "           | १५         | वेदरो                  | वेदमारो                          |
| ,,          | २९         | चलिता                  | चालेता —                         |
| ३७७         | १२         | प्रतिपाद्य             | प्रतिपद्य                        |
| ३८१         | <b>१</b> 8 | केन भावनेन             | केन, भवनेन,                      |
| ,,          | <b>२</b> ४ | मनो व्यापा             | मनोव्यापा                        |
| <b>३८२</b>  | १६         | स्वरूपं च              | च व्यापारो                       |
| ३८३         | ę          | भावनायां               | भावनाया                          |
| ३८३         | ६          | तत् करण                | तत्करण                           |
| ३८३         | ६          | तेति स्थित             | तेति । स्थित                     |
| 7,          | १९         | वाचित्वे नास्ती        | वाचित्वेनास्ती                   |
| ३८८         | २ ४        | अख्यात                 | आरूयात                           |
| ३९०         | २६         | प्रवर्तते              | प्रवर्तते ।                      |
| ,,          | २६         | वेदस्य ।               | वेदस्य                           |
| ३९३         | २९         | करुगनायं               | कल्पनीयं                         |
| 399         | <b>{ 8</b> | <b>फलवृ</b> ता         | फङप्रवृत्ता                      |

| पुटे       | पङ्क्त     | ो अ <b>शुद्धम्</b>     | धुद्रम्                |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| ३९५        | २२         | संभा <b>त्रना</b>      | संगाना                 |
| ३९७        | Ę          | पक्षो <i>द्धपि</i>     | पक्षेडिय               |
| 800        | १३         | त्तदेवं                | तदेव                   |
| 805        | ٩          | काळत                   | कालतः                  |
| ४०५        | १५         | दष्टार्थत्वात्रामान    | द्रष्टार्थत्वात्समान   |
| "          | २२         | इत्पपूर्वी             | इति, अपूर्व            |
| ४०६        | હ          | ल्पीयस्य दृष्ट         | ल्प <u>ी</u> यस्यदृष्ट |
| 800        | 8          | कर्तब्यन               | कर्तव्यः               |
| 860        | २          | वस्वजा                 | बङ्बजा                 |
| "          | ९          | वस्वजा                 | बरुवमा                 |
| **         | २०         | बढु                    | बहु                    |
| 8 6 6      | ٩          | ज्योति                 | ज्योति                 |
| ४१२        | <          | संबन्धे '              | संबन्धः '              |
| ,,         | २ इ        | च तद्भ                 | तहरू                   |
| 8 १३       | (          | संमार्टे <b>न्याः</b>  | संमार्ष्टव्याः         |
| "          | १०         | सर्वेष्य:              | सर्वेष                 |
| ••         | १६         | माये _                 | भावे                   |
| */         |            | युक्तस्वात्            | युक्तस्वात्            |
| 8 / 8      |            | ह्सं मार्ष्टि<br>• • • | न्स्संगार्ष्टि         |
| "          | २ ४        |                        | संगार्गी               |
| ४१५        | <          | इन्द्रस्यमु वीर्याणि   |                        |
| <b>,</b> , | _          | प्रयोजम् ।             | रे प्रवीचम् '          |
| **         | २७         | कां रूप                | कांस्य                 |
| ४१९        | Ę          | देवता,                 | देवता                  |
| ४२०        | १३         |                        | सा <b>न्येग</b>        |
| 8 7 8      | <b>९</b>   | दाति<br>अ              | दति<br>* ः             |
| 878        | १९         | रचींमाहे<br>           | रची माहे               |
| 878        | <b>२</b> ० | नः<br>—ेः              | न<br>—————             |
| ४२१        | २ २        | तदेवं                  | तदेव                   |

| पुटे        | पङ्का      | अशुद्धमू े           | शुद्धम् 🖟       |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|
| ४२३         | १५         | द्देवतारूपे          | देवतः रूपे      |
| ४२३         | २७         | शक्ति                | <b>য</b> ক      |
| ४२५         | ? ?        | रयिम् ।              | रियम्           |
| ४२७         | <          | स्ते ' पशुः ।        | म्ते पशुः '     |
| ४२७         | 99         | <b>ं</b> संभन्ने     | <b>मं</b> भवे   |
| 876         | २८         | चादित                | चोदित           |
| ४२९         | 8          | वोक्य                | वाक्य           |
| ४२९         | ३ ०        | द्वादत्त्व           | द्वाद्शस्व      |
| ४३०         | १८         | <b>रस्त्र</b>        | शस्त्र          |
| ४३०         | २९         | त्प्वत्पक्षे         | त्वत्पक्षे      |
| ४३१         |            | ध्याये ग्रहाणां      | ध्याये ग्रहाणीं |
| ४३१         | \$         | नशन्ति ,नद्भाति,     | नशन्ति न द्याति |
| ४३१         | १५         | स्वामिनी             | स्वामिनी        |
| ४३४         | २२         | तद्भिघानं            | तत्–अभिघानम्    |
| ४३५         | १२         | द्विंद्यो यदि        | द्विद्मो वयं    |
| ४३५         | १ ७        | _                    | चातुः           |
| ४३७         | •          | मोध                  | मोघ             |
| ४३७         | ٤          | संशयः, ।             | संशयः,          |
| ४३७         | ૭          | मानात्               | मानाय           |
| ४३७         | २२         | <i>'</i> -           | मन्त्राणाम्     |
| 836         |            | नक्यतीति             | नश्यतीति ।      |
| ४३९         | १ <b>३</b> |                      | वचनं न्याय      |
| <b>8</b> 8° | ٩          | <b>ও</b> ারি<br>মুন্ | अम्रि<br>>>     |
| 880         | 9          | वशेवे                | वशेन            |
| 880         | २७         | द्धीति ।             | द् <b>षीति</b>  |
| ४४२         | १४         | यजुपा                | यजुषा           |
| 882         | २२         | निग<br><del>**</del> | निगद्           |
| ४४५         | 8          | वाऽथैंक              | वाऽर्थेक        |

### [ १**५** ]

| पुटे | पङ्कौ | अशुद्धम्           | शुद्धम्              |
|------|-------|--------------------|----------------------|
| ४४९  | २०    | <b>ब्ह्</b> वदृष्ट | बह्दष्ट              |
| ४५०  | 8     | त्वेंति            | त्वेति               |
| ४९०  | ६     | च पुन              | च पुनः               |
| 899  | 19    | पूर्णेनव्यव        | पूर्णेन व्यव         |
| 898  | 8     | भावात् । स         | भावात्स              |
| ४५५  | २९    | पुस्यात्यंत प्रिय  | पुत्रस्यात्यन्तप्रिय |
| ४५५  | ३०    | दृष्टान्त भाग      | दृष्टान्तभा <b>ग</b> |
| ४५६  | २ ४   | पूर्वस्व           | पूर्वस्य             |
| ७१७  | २५    | त्वाचीथ            | त्वा <b>चा</b> र्थ   |
| 892  | ३०    | प्रौढी             | प्रौढि               |

ಯೆಂ ಯೊ •ೇ• ಯೊ ಯೊ ಯೊ

| श्रेन्थनाम ।                                                            | मूल        | यम् |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                         | ₹०         | आ॰  |
| ९ <mark>९ गौतमप्रणीतन्यायसूत्राणि-</mark> भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि ।    | 8          | C   |
| ९२ श्रीमद्भगवद्गीता-सटीकरामानुजभाष्ययुता ।                              | ७          | 6   |
| ९ <b>३ दर्शपूर्णमासप्रकाराः-</b> किंजवडेकरोपाद्धवामनशास्त्रिः           | रुतः। ६    | 97  |
| ९४ संस्कारपद्धतिः-अभ्यंकरोपाह्वभास्करशास्त्रिविरचित                     |            | 6   |
| ९५ काश्यप्शिल्पम्-महेश्वरोपदिष्टम् ।                                    | ३          | 1   |
| ९६ करणकोस्तुभः - रुष्णदेवज्ञविरचितः ।                                   | •          | ९   |
| <b>९७ मीमांसाद्ईान्म्</b> -सतन्त्रवार्तिकशाबरमा ० भागषट्कार             |            | ९   |
| ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयः-अभ्यंकरोपाह्नवासुदवशास्त्रिपणीतः                   | 1 0        | ९   |
| ९८ धर्मतत्त्वानिर्णयपारिशिष्टम्-                                        | ,, •       | 93  |
| <b>९९ भास्कृरीयवीजगणितम्</b> -नवाङ्कुराटीकासहितम्।                      | _          | 0   |
| १०० प्रायश्चित्तन्दुराखरः-नागराभद्दविरचितः। कुण्डाव                     |            | 90  |
| १०१ शांक्रपादभूषणम्-पर्वतदत्युपाह्वरवनाथशास्त्रिकतं                     | द्विभा ० ८ | ч   |
| १०२ ब्रह्मवेवर्तपुराणम्-भागद्वयात्मकम्।                                 | ٠ ٩        | 8   |
| <b>१०३ श्रुतिनारसमुद्धरणम्</b> -गिर्यपरनामकतोटकाचार्यपणी                |            | 93  |
| १०४ त्रिंशच्छलांका-दिष्पणीविवृतिभ्यां समता । धर्मशास्त्र                | मन्थः। २   | 3 4 |
| १०५ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्-आधरायनाचार्यपणीतम् ।                           | 2          | 15  |
| १ • ६ द्शापनिषदः – मूलमात्राः।                                          | २          | •   |
| <ul><li>९०७ लीलावती-श्रीमद्भास्कराचार्यपर्णाता। टीकाइयोपता वि</li></ul> |            | •   |
| १०८ व्या • महाभाष्यम् (अङ्गाः)। पतञ्जीत्रवि.प.उ.यु.दि                   | भागम्। ४   | 8   |
| <b>१०९ श्रीमद्भगवद्गीताप्रथमाध्याया-</b> म.म. अम्यंकरटीका               | युती। २    | ३   |
| ११० <b>ग्रहगणिताध्यायः</b> -भागद्वयात्मकः । भाष्यटीकापेत                | : 1 8      | y   |
| १११ कायपरिशुद्धिः-म.म. अभ्यंकरोपाह्ववासुदेशास्त्रिमण                    | तिता। १    | 8   |
| 11२ श्रीमद्भगवद्गीता-राजानकरामकविकतटीकायुता                             |            | ٥   |
| ११६ मध्वतन्त्रमुखमर्दनम्-अपय्यदीक्षितकतम्।                              | 9          | C   |
| ११४ रुद्राध्यायः-विष्णुसूरिकतभाष्ययुतः । अद्वैतपरः ।                    | 0          | 93  |
| ११५ रसरत्नसमुचयटीका-वामनात्मजचिन्तामणिविरचित                            |            | ۲,  |
| श्रीमत्पद्मपुराणम्-महापुराणान्तर्गतं चतुर्भागात्मकम्                    | 1 २ 。      | Ĉ   |
| सिद्धान्तदर्शनम्-महर्षिवदन्यासमणीतं निरञ्जनभाष्य                        |            | 8   |
| आधानपद्धतिः-किंजवडेकरापाह्यवामनशास्त्रिभिः व                            |            | 38  |
| पश्वालम्भमीमांसा-किंजवंडेकरोपाह्ववामनशास्त्रिविर                        |            | 90  |
| शिवभारतम्-कवीन्द्रपरमानन्दविरचितम्।                                     | 9          | •   |
|                                                                         | _          |     |

#### आनन्दाश्रममुद्रणालयमुद्रितश्रन्थावल्या अकारादिवर्णानुक्रमेण श्रन्थाङ्केन मूल्याङ्केन च सहितं सूचीपत्रम्।

| <b>प्रन्याङ्काः</b> मूल्य       |              | <b>ग्रन्</b> थाङ्काः                  | मूल्यम् |     |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|-----|
| <b>₹</b>                        | • आ <b>•</b> |                                       | रु      | आ॰  |
| ४१ अग्निपुराणम् 🔻 🗡             | 8            | ५० जीवन्मुक्तिविवेकः                  |         | 92  |
| ८७ अग्निहोत्रचन्द्रिका २        | 38           | २४ जैमिनीयन्यायमाला                   |         |     |
| ८४ अद्वैतामोदः २                | <b>C</b>     | ६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम्                 | 9       | 8   |
| ५७ आचारभूषणम् ४                 | ६            | ८५ ज्योतिर्निबन्धः                    | 3       | _   |
| ५८ आचारेन्दुः ४                 | •            | 1                                     | ٦       | 94  |
| आधानपद्धतिः १                   | •            | ३७ तेतिरीयब्राह्मणम्                  | 38      | 6   |
| <b>९०५ आ</b> धलायन्गृह्यसूत्रम् |              | . ४२ वितिरीयसंहिता                    | 80      | 90  |
| ८१ आधलायनश्रीतसूत्रम् ४         |              | ३६ तितिरीयारण्यकम्                    | ९       | 3   |
| ६२ ईशकेनकठाद्युप०(रामा          | o) २ ८       | १२ तैनिरीयोपनिषत्                     | 9       | 92  |
| <b>७६ ईशकेनकठापनिषदः</b> १      | 0            | ा ३ <sup>े</sup> ते निरीयोपनिषद्धाष्ट | गवा ० २ | २   |
| ५ ईशावास्योपनिषत् ०             |              | ७८ त्रिपटीसेतुः                       | 3       | 92  |
| २९ उपनिषदां समुच्चयः ६          | 95           | ।<br>१०४ विंशच्छ् <i>टो</i> की        | ર       | 94  |
| ३२ ऐत्रेयबासणम् १०              | 90           | ९३ द्र्शपूर्णमासपकादाः                | •       | 92  |
| ३८ ऐतरेयारण्यकम् ३              | -            | १०६ दशापनिषदः                         | र<br>२  | 3   |
| ११ ऐतरेयोपनिषत् १               | _            | ७४ दाद्यायणगृह्यसूत्रवा               | . `     | ٥   |
| ९६ करणकौस्तुभः ०                | 3            | ं ३३ धन्वन्तरीयानिघण्टू रा            |         | 8   |
| ७ काठकोपनिषत् १                 | 8            | ९८ धर्मतन्वनिर्णयः                    |         | ં જ |
| १११ कायपरिशुद्धिः १             | શ            | ९८ धर्मतत्त्व ०परिशिष्टम्             |         | 93  |
| ६६ काव्यमकाशः ६                 | 8,           | पद नित्याषोडशिकार्णव                  |         | 8   |
| ८९ काव्यमकाशः ३                 | 8            | ८८ निरुक्तम्                          | १६      | 6   |
| ९५ काश्यपाशिल्पम् ३             | ۹ ا          | ३० नृसिंहपुर्वाचरतापनीय               | •       | 92  |
| ६ केनोपनिषत् १                  | 0            | ९१ न्यायसृत्राणि                      |         | ٠,  |
| ५२ गणेशगीता व                   | <b>,</b> c   | पद्मपुराणम्                           | -       | 0   |
| १ गणेशाथर्वशीर्षम् ०            | ६            | <b>पथा</b> लम्भगीमांसा                | `       | 90  |
| ७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धतिः १     |              | ७२ परिभाषेन्दुकेखरः                   | વ       | •   |
| ६१ गीतमसूत्रम् २                |              | ४७ पातञ्जलयोगसूत्राणि                 |         | ٥   |
| ११० बहगणिताध्यायः ४             |              | ३ पुरुषसूक्तम्                        | •       | 8   |
| १४ छान्दोग्योपनिषत्(शां०)       | ام وا        | पपे पुरुषार्थीचन्तामणिः               |         | •   |
| ६३ छान्दोग्योपनि०(रामा०)        | )3 92        | ८ प्रशापनिषत                          | 9       | •   |
| ७९ छान्दोग्योप०(मिताक्षरा       |              |                                       | -       | ý • |

| बन्थाङ्काः                              | मूल्यम्   | <b>ग्रन्थाङ्काः</b> |             | मूल्यम् |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|---------|
| रहा ०                                   | आ॰        |                     | ₹₹ 0        | आ०      |
| ९९ बीजगणितं सटीकम् २                    | 0         | २ रुद्राध्यायः      | 9           | ६       |
| १५ बृहदारण्यकोपनिषन् ८                  |           | ११४ ,, अद्दतपरः ।   | •           | 97      |
| ६४ ,, (रामानुजटी ०) ३                   | 8         | १०७ ठीठावती         | 3           | 9       |
| ३१ ,, (मिनाक्षरा) २                     |           | ८० वाक्यवृत्तिः     | •           | C       |
| १६ बृहद्गरण्यकोपनिषद्भा०२               |           | ४९ वायुपुराणम्      | 8           | १२      |
| ७१ बृहद्योगतरङ्गिणी १०                  | 92        | ८६ विधानमाला        | 8           | 8       |
| ६८ बृहद्बससंहिता १                      | 3 2       | २७ वृन्द्रमाधवः     | ६           | 9 3     |
| २८ ब्रह्मपुराणम् ६                      |           | -                   |             |         |
| १०२ बहावैवर्तपुराणम् ९                  |           | वीर सेवा मन्दि      | <b>J</b>    |         |
| २१ ब्रह्मसूत्राणि (शां०)१२              |           | पुस्तकालय           | `           |         |
| ६० ., ब्रह्माभृतवर्षिणी -               | काल जं    | 239                 |             |         |
| दीपिकासमेतानि १                         | काल नं०   | १ र नाप             | 2           | ,       |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | लेखक उन   | गपट , अलेखा         |             | !       |
| ३४ भगवदीना (गां०)                       | शीर्षक की | Trushing yolar      | Train       | ( )     |
| ३४ ,, ( सुटीकशां 🕫 🚦                    | खण्ड      | Trel                | <u>'2</u> " | rasel!  |
| - ४४ 🔒 ( पशाचभाष्युः 📲 🕒                | ., .      | क्रम संख्या         |             |         |
| ४५ ,, (मधुसुद्नीश्री                    |           |                     |             |         |
| ९२ ,, ( रामानुजीय                       |           |                     |             | į       |
| १०९ ,,(अद्देताङ्कु                      |           |                     |             | ;       |
| ११२ ,,काश्मीरपाठाः                      |           |                     |             | :       |
| ७५ भाष्यार्थरत्नमार                     |           |                     |             | 1       |
| ५४ मत्स्यपुराणम्                        |           |                     |             | \$      |
| ११३ मध्वतन्त्रमुखम                      |           |                     |             | •       |
| १० माण्डूक्योपनिक                       |           |                     |             | ,       |
| ९७ मीमांसादर्शनम्                       |           |                     |             | >       |
| ९ मुण्डकोपानिषत्                        |           |                     |             | =       |
| ६० यतिधर्मसंग्रहः                       |           |                     |             | 3       |
| ५० यतीन्द्रमतदीर्षिः                    |           |                     |             | 5       |
| ४६ याज्ञवल <del>व</del> यस्मृह          |           |                     |             | •       |
| ४ योगरत्नाकरः                           |           |                     |             | ٥       |
| <b>१९ रसरत्नसमु</b> च्चा                |           |                     |             | 0       |
| ११५ रसरत्नसमु <sup>र्च</sup> पपदाका ५   | •         | 1170030             |             | ६       |